

### गणेश-तत्त्वका महत्त्व

( स्वामी औशरणानस्त्रको महाराज )

सानव पानव रोनेके माते बन्यकात लावक है। के लिये उपयोगी होता है। कारण कि जावज्ञ हा साम्या है। स्वयम्पित्र होने ही शायक प्रमान्त्र सोने ही शायक प्रमान्त्र नोने ही शायक प्रमान्त्र नोन्यक्ष तथा प्रभा है। क्वत है। इत इक्षिय स्वत्र ही। इत इक्षिय स्वत्र हो अध्याप्य देव गायेवाई पूना है। सरवाई स्वीकार करणा शायकार है। इत्यं इत्यं हित होकर लावक प्रमान्त्र होता है तथा आस्मीदारी जामत् अलाव्य-स्वृति एवं अभाग्यिकवारी सम्बन्ध होता है तथा आस्मीदारी जामत् अलाव्य-स्वृति एवं अभाग्यिकवारी सम्बन्ध होता है। यह स्वत्र व्यापीत् गायेध-तलाहम सन्दर्श हो

रुषचं प्रियन्तन और सत्कार्यके द्वारा सत्स्वक्रकी माँग जामत होती है। सत्सन्न मानवका स्वधम है। चर्चा चिन्तन तथा कार्यके लिये पराश्रय और परिश्रम अपेक्षित है, किंत सत्सक्तके लिये पराश्रय तथा परिश्रमकी अवेशा नहीं है। अतः सत्तवज्ञ स्वाधीनवापूर्वक साध्य है। निज शानके प्रकाशमें यह स्पष्ट चिदित होता है कि शरीर और वंबारचे मानवड़ी जातीय भिन्नता है। जिनसे जातीय भिजता है। उसरे नित्य-योग तथा आत्मीयता सम्भव नहीं है। इम इष्टिने केवल जो अनुत्यस हुआ अविनासी, स्वा-धीन, रहरूप, चिन्मय, अनादि, अनन्त तस्य है, उसरे मानवकी जातीय एकता है और वही मानवका अपना है। अपनेमें अपनेकी अम्बण्ड स्मृति तथा अगाष्ट्रियता खतः होती है। स्मृतिके जाइत होते ही इन्द्रियाँ अविषयः मन निर्विकस्य तथा बुद्धि सम हो जाती है और फिर स्मृति। योग, बोध तथा प्रेमसे अभिन्न कर देती है। इस इप्रिसे सत्मन्न ही एकमात्र भिद्रिदायक है। जो शिद्धिदायक है, वडी गरोश सन्त है ।

फोजनारों आपनी दिला अन्य दिली भी प्रवादे फारवारों प्रति नामा नहीं है। सारण दि प्रमुखे ही अन्तरा बता और हम देखि तामडी सीन ही मामडी स्रतिमें हैंदे हैं। माम देखे नहीं बहुते, जो वहेंद, मामेंद्र, स्त्रीमें तो होते हमान क्षेत्र के तीन हमेंद्र करते की सीन में है। हम जानी देशित करते हम्मद्र की सीन में हो। हम जानी देशित करते हम हम स्त्रीमान तमने असिन हो जाती है। जा प्रवाद करते स्त्रीमान तमने हमेंद्र करता अन्तरा है। सामार्थ के कारने निक्त किसी अस्म बहुक असिन हो हमेंद्र कारने निक्त किसी अस्म बहुक असिन हो हमेंद्री है। क्ष्रापर है वास्तिकताको अपना छेनेस्स साथक अहिचन, अवाह तथा आवल्यहुँक साध्यतस्य अमित हो जाता है। यह आशावान् साथकोंका अनुभव है। माँग और कामका पुत्र सी देवल सीमित अस्तु-भाव है। हा साववानिन मौतके चल्क होनेस्स प्रमादते उत्पत्र सुर कामका नार हो जाता है और किर माँग स्वाह सुरी हो जाती है, जिनके होते हो सीमित अस्तु धावका अन्त हो जाता है और पित स्वेकत साधनताल और साथका मित्र विहार है हेग स्टला है।

जिम प्रकार साध्य असरहरू, असीम तथा अजन्त है, उसी प्रकार साधन तस्य भी असीम तथा अनन्त है। साधककी अभिन्नता साधन-तत्त्वसे होती है । साधन-तत्त्वसे ही साध्यको जिल्लाव-रश मिलता है। जोश्रति। पर्ति और निवस्ति से रहित होतेथे असीम है । साधकर्मे ही अभीन साधन-तस्त्र और असल शाध्य तत्त्व विद्यमान हैं। परंत यह रहस्य एकमात्र सत्सङ्क्षे ही स्पष्ट होता है। इस हृष्टिने गुणेश-तस्पके द्वारा ही साधक प्रेम और प्रेमास्पदसे अभिन्न होता है । इसी रहस्पको बनानेके लिये गौरी शंकर, सीता-राम और राधा कृष्णके विद्यारकी सर्चा है । गणेश-सम्बन्धे गौरी और शिवना आरमज बहा है। पर्ण तन्त्रसे ही साधन तस्त्रकी अभिकारिक होती है। साधन-तस्य और माध्यमें अमतके स्यागने ही अकर्तस्यः असाधन और आसन्तिका नाटा होता है फिर स्वतः साधकर्मे साधन रास्प्रकी अभिव्यक्ति होती साधन सत्त्व साधकको साध्यमे अभिन्न कर देता है। जीवनका सन्य है । अकर्तव्यका अन्त होते ही वर्तव्यसायणता स्थतः आती है । वर्तव्यप्रयुग्गतः हे विद्यमान रागरी निकृति होती है तथा सन्दर समाजशा निर्माण है नहीं, कर्नेश्वतिथ साधकके जीवनके गम्ध भी नहीं रहती। कारण कि ... अपना अधिकार सन्त्रा है। होते ही साधक क्रीधरहित हो जाता है। न रहनेपर स्वतः योग सधा स्वृति जन्मत् । बोधसे स्मृति प्रेमसे अभिन्न कर देनी है । समन परिवर्ति मेम-तस्वमें होती है । मेम तस्व नेक भीर प्रेमीका जीवन है और प्रेम सत्तकी प्राप्तिमें

पूर्वता है। यही सामक्रके विकासकी चरम सीमा है

मकार साधककी दारीर और संग्र

और अदर्शनका बोध है, उसी प्रका

उत्पत्तिका बोच है और न परिवर्त

इम इंटिने 'स्वभ्यान ही गणेशनाव

की मौन होती है। मौन ही मैं की

•हैभ्में और •है॰ स्वभ्में ओत प्रोत प्रोत

अस्तित्वको स्वीकार करता है। सब

होती है। साधरका स्वधर्म है।के मह

स्वीकार करना है । साधक जिसके मह

है। उसीमें उसका नित्य बास रहत

महस्तको स्वीकार करता है, उसीमें अ

जो सर्देश, सर्वत्र, सभीका अपना है, उर

और अपनेमें ही स्वीकार करना साधकक

<sup>ध्मरसङ्घा</sup> है। **इ**न मरार प्रन्येक साधक अ

युजाकर यङ्गी सुगमतापृत्रक प्रेम तथा

निर्देश है। गानगर सरीरामं गरी है, अस्ति आसमां
है। स्वयमधे अफानेमें सामी सायक सर्वश्च स्वतन्त्र है।
स्वयमधित प्रदेश तमा स्वतिप्रदेश सिकार सामय नार्ट है।
स्वयमधित प्रदेश तमा स्वतिप्रदेश सिकार सामय नार्ट है।
स्वयमधित प्रदेश तमा स्वतिप्रदेश सिकार सामय नार्ट है।
स्वयमधे हैं। प्रतानों मह वीप स्वतानात है कि समस्त
स्वय प्रत्न हैं स्वताने हैं विश्व सिकार में एक
स्वर्ध पर ही इस्ताई दे और जिल्ला में गानक स्वतुप्रय प्रतान
स्विद्य सिकार कि सीमा स्वतुप्रय प्रतान
से स्वता होता है और कि मीं मा स्वतुप्रय प्रतान
से स्वता होता है और कि मीं मा स्वतुप्रय प्रतान
से स्वता होता है और कि मीं मा स्वतुप्रय स्वत्य
से स्वतुप्रय स्वता है। सामय जीवन्त्र
स्वतिप्रय सरक्षा स्वता हो सामय जीवन्त्र
स्वतिप्रय सरक्षा स्वता स्वता हो। उस स्वीम्यतान
स्वत्य है। सक्ष्मी अभिन्नता है। उस स्वीम्यतान
स्वीप्रय सरक्षा स्वता हो।

साधक्ते पुरुषार्थरा आरम्भ और अन्त सन्तक्त्रमें ही

ण्यातत्त्व अनुस्पन्न हुआ अश्रीकृक तत्त्व हा क्षिस सन् जाता है।

# वेदमें गणपति

( वेददर्शनायार्व कामी ऑगक्टेक्सन्तरी महासक, उदासंक ) 'सरपुरुवाय विद्यहे, वक्रनुषदाय धीमहि । तही दन्ती धर्मन्तर्यामी बहाने स्वामका आस्त्र स्थान रे करें। एकः गणानम्—देवसंधानां विद्याधरादिभेदेगनन्तानां हवासदे किशोर्स हा किशियतिर हकामदे वसी सस । आहमजानि गर्भेथमा स्वमजासि गर्भेथम् ॥' ार्थः । स्तर्धिताम्। इतिम्—कान्तर्धितम्। उपमध्रवशमम्— ( शक्टबंड ० २३ । १९ ) हारा है प्रमीयते अनया होते उपमा, सर्वेषामज्ञानमुपमानं अवः होते हिन्दू स्त्रीयते अन्या होते उपमानं स्वर्वेषामज्ञानमुपमानं अवः होते हिन्दू स्त्रीयते स्वर्वेष्ठ स्त्रीयते स्वर्वेष्ठ स्त्रीयते स्त्री गणानाम-स्वस्तकार्यदिशेषेषु निमन्धानी शिवा-तुचराणां सम्बन्धितम्, स्वामिपुत्रन्वाद् आदरणीयम्। अपि वा गणनाम-गणदेवाशं विद्वेषां देवानाम सरनाम पदीन-स्ति ६६५ जावतन्त्र । स्तिभोपन्नितपर्वास्तमम् ज्येष्टराजम्—ज्येष्टानां स्तास-लहा माना देवाना राजान मूपति सर्वदेवोत्तमम्। बद्धागम्— प्रज्ञातम्रत्यातामः अधानां वसनामः वकादशानां स्टाणामः द्वादशानासादित्यानां भान्यम्, नतनशर्थारम्भे पुत्रनीयं वन हिम्मणो स्वामितम्। स्वा—त्वाम्। ह्वमाहे—वर्षे स्रोताः सन्ते तीलम् हमेणि श्राह्मणमः। नः—असाकं स्त्रीतस् सम्बन्— सर्वे विक्लबन्। अतिथि —स्थलैः, सन्दनम्—सदनं यद्याजी विध्नहर्ने वानः गणपतिम् गणपतिमंत्रं शिवतनयं गणेशमः स्वा—स्वामः इत्याने—आइयामः । प्रियाणम--अभीष्टानी सावन्धिनं तेषां दातारसः प्रियपतिम--प्रियाणी विकायम् स्वास —रहणाः, सादनम्—सद्य । इत्यान् द्वयं द्वाः सीद्—आसीद्, आगस्य उपविशेषयर्थः । प्रेमास्परधनसनधान्यादीनां पति पालकम् । न देवलं तेपां दातारम् दत्तानां रक्षद्रम्वेति भावः स्वा—स्वामः इवामडे য় হল है कर्मोंके पालक । आप वित्ताधरादि देवगणोंके पति। शह्यामः । निधीनाम-सम्बनिधीनां द्यानिधीनां वा प्रदर्गा<sup>ह</sup>ित्रकालदर्शीः अभितासवानः एकलदेवोत्तमः सन्धीके स्वामी सध्ये निधिपतिम-निधीनां पर्वोक्तानां पतिम सरयम्। केरल हैं। इस सब स्रोता आपका आहान करते हैं। आप इनारी विरविशयमुखनिधि द्यासुधिरोमणिन्वेति तारपपम् । नजानी स्तति सनकर रक्षण-शक्तिमहित हमारी बन्नशान्त्रमें अथवा निधीनां शास्त्रप्रसिद्धानां स्वामिनमिनि वा । कि बहना हृदयमें पशारकर विराज्ञणन होडये। वयो-वयति बस्मिन् विश्वम्, कसयति विश्वम्, सर्वत्र 'नमो गणेस्यो सगरतिस्वश्च चो नमो नमो वातेस्यो वसरीति वा बसः तस्माकोधने वसी ! विश्वाधाः ! विश्व-मातरतिम्यश्र वो नमो नमो गुरसेम्यो गुस्सपतिभ्यश्र वो नमो क्षासनदेती ! विश्वस्थापक ! वा स्वतः सम-स्वरपादपग्न-नारी विक्रपेश्यो विश्वक्षपेत्रक हो क्या: ॥ प्रयच्य खडाराध्यस्य काता भवेति होयः । भद्रम या । उ ( ग्रास्त्वतः १६ । २५ ) दपासकः गर्मधः—गर्मे स्वोदरमध्ये विश्व दयातीति गर्भधः. राप विषे गणेस्यः-देवानुबस भतविशेषा राजास्तेस्यः स्वीदरवर्तिचनकेशभवनः , सम् जनस्यामिनम्, अत्रण्य सार्थः लिये उप गणपतिम्यः-विश्वनाधमहाद्वाकेषरादिवन पीरभेरेन दरमः भजनि—गरद्वेषम्, प्राप्तुयाम्, समेव । गर्भवम्— भिक्तम्यो गजवद्नेस्यः। वः—मुच्यस्यम् 'च'-समुच्चे, नमो गर्ने हरवमध्ये ध्यानेन स्थापनवीति सभेपस्थरपासहस्तमः नम'। इति द्विरुनिशदरायोः बातः-सङ्कः बातप्रतयः-इदि दिवानिसं तव ध्यातारम् साम्। धा अजाति---श्राप हर ष्यपतयस्तेभ्यः: गुन्साः-सेधावितःः गृत्सपतयः⊸ भागच्य । सम सनम्बाधिभंतो भव । धनतं निष्टेति भाव । मेपाविषतपश्च तेम्यः। विलक्षणं रूपं येषां है विरूपाः-अर्र 'अपने अपने कर्तव्य रिशेपने नियुक्त शिरानुचरीके दिगम्बरपरमद्भवदिलास्तुरीयाश्रसियस्तेभ्यः। اركبتوا रूपं येथां ते विधरुपात महाद्वीतदर्शनेन सर्वेद्यायसभावमान स्वामिपुत्र होनेसे सत्तरणीयः अथवा विश्वेरेत अर्थात् उन्नाम ≉ले∫ मध्यम, आठ वम, बार्ड आदित्य तथा ग्यातः ६४ -- इन पदा ज्ञानिनः तेम्यः । शिष्टं समानम् । n sv गगरेवोंमें विप्तविपातक होनेथे नृतन कार्यारमध्ये पुत्रनीय 'देशनुचर गणविशेषोंकी, विश्वनाथ महाकालेशर ñ 3ª शिवपुत्र गणेशका इम साथक आदान करते हैं। अभीष आदिकी तरह पीटभेदने निभिन्न गणपतियोंको, सर्होको, सहस् -पुत्रः धन बान्यदिके प्रदादा—दाता दी नदी, अदित उन पीतियों हो। बुद्धिशालियों हो। बुद्धिशालियों हे परिपालन करनेवाले अभीष्ट पुत्रादिकों के रक्षक आपद्या इस आहान करते हैं। 7**7** [ उनके स्वामियोंकी, दिगम्बर बरमहंस-बटिलारि चनवांबियों-मुलनिधि एवं इयानिधि देवीके मध्यमें निरक्षियानन्दरशासे तम् 1 को तथा सकलात्मवर्शियोंको ज्ञासकार हो ।। एवं इयाद शिरोक्षी। अपना धान्त्रवरूपत सन निश्चित्रीहे 13 भाग्यानी स्वा मानाजित, इसामडे जियानी स्वा जियाजित दनक अलका हम आहान करते हैं। अधिक नदा करे.

जनसभार जार्दि निष्णवाण वर्षस्य वर्षस्य है दे । आप विशेष द्वार होते हैं सेमेंने वर दरवारी स्ट्रॉबरीटी निष्पत हो । में दरके समने बहुदेश मुन्तिर व्यवस्त जारिया होती है। सामान्य वे क्या है हुईदेरी आख्य सम्प्रेस आसी आप करें । आप की आसी वर्षाणीय स्त्री कियारी देशारी विद्यान स्थान

भाष्य नार्यास आरक्षी प्राप्त कर्ते । भ्राप्त भी श्राप्ति दर्मार्थि दर्मने वि इदयमें भद्रतिय प्यापदास आरक्षी स्वाप्ति कस्ते स्वीत स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति

हार्थीने आरो भाग पाण मृत उपमुद्धे एवं आर्थे निर्देश अर्थीत् वेरे हृदयो आर्थित् होते एवं बात विश्व रहें। भीर पनि आरोग् मेरे हृदयो आर्थित् होते एवं बात विश्व रहें। भीर पनि आरोग् भाग गीनवान ही बात अर्थित् है।।

श्रीगणपतिदेवका ध्यातस्य स्वरूप सर्वे स्थूलन्तुं गक्रेन्द्रस्य स्वयेद्रं गुन्दरं प्रस्यन्त्रस्यकारुष्यमथुष्यालेलगण्डासम्बर्ग

द्रनण्यानीस्त्रीतिमारिष्यिरैः निन्द्रस्तोभाषाः षाने शिल्युत्वसूनं गण्यति निद्धित्तरं कसंयु ॥ अर्थान्-अशिल्यानीति साहित्यते । इनस्त साधिर रप्युत्ती, सुन्द गोन्द्रस्ता १, उदर्द दिशाल और सुन्दर है। उनके गण्यस्त्रीयिले सहभाग्र स्वित हो रही है और

भ्रमाण चारी ओरंसे उत्तर प्रकृषित हो से हैं। वे भूगने रोतेसे शतुभोग विद्याल कर उनके सुद्यात धारीयों अवस्थित कर मिनुरूके अवशिक्तानी भी होमानी पारण विदे हुए हैं। अर्थानंद्रयों और नगरिवियों पारात विवस् पाराकर उत्तरी सेताने उत्तरीका है। देवान बिपाली कर अर्थानं

भारतार उनका पता, अस्पत है | देशन कराया कार्यास्त्र पुत्र रहीं कीमाराजीयी अवस्थित होता करते हुए उनकी इयारिकी याचना किया करते हैं | साम्प्रीमें बहा राज है कि गोमाजी परमामाकी युद्धिन्य हैं | समिये भावक उपवक्त गोमाजीक स्तुग राज्यों संपन करणा हुआ उनसी स्तरिक् दुर्श्विक मित्रती स्त्री स्त्री

श्वरस—मीताभे दो प्रकारथी बुद्धिमींका वर्णन आता है। जो बुद्धि संसारके द्वितमावको नष्ट कर अद्वेतमावकप सन्चिदानन्द परव्रद्वामें अवस्थान करा देन्यदी 'व्यवसायादिकका

हो जाता है।

देता है और सब प्रमारके दिव्य ऐश्वर्यों ने प्राप्तकर मुक्त

इस्तिये उत्तेय वित्य ही देशको विद्याली वर केंगी है । सावको प्रकार कारीके जिल्ले मात्राक्षीय या हर साव हैये तिर्वित उपलिया वर्षी है । वदकारणिका उदि सावीं भीर सानिसाहिसी वीर्ति है। इस सावको सावीजिंके वि

शिक्षते सूर्यन किया गया है।
प्रार्थनके कार्यन्त प्रधानमके राप्तन्त है।
रिप्तन्ता करनेके जिने प्रधानमकी निर्माणन है।
स्वार्यक किया निर्माणन सिर्माणन है।
स्वार्यक सिर्माणने सिर्माणने हैं।
स्वार्यक सिर्माणने सिर्माणने सिर्माणने हैं।
स्वार्यक सिर्माणने सिर्माणने सिर्माणने सिर्माणने हैं।
स्वार्यक सिर्माणने सि

भाग भसा उन्नि देवरणं शियाना है—इव म प्रवड कार्ये पित्र नमुप्तेश स्वार्थ वे जनस बरात है सा किसी सार्थि के अपूर्ण वन के स्वरित्रे शिवल्य है । सनुभार सामियोंने सार्थ स्वरूप अधिक अधिक और सामीर कामारख है । अपरवस्त्री के स्वरूप विद्याना है । इत सार्श्य नुर्वित्र अधिकार स्वरूपी विद्याना है । इत सार्श्य नुर्वित्र अधिकार स्वरूपी विद्याना है । इत सार्श्य नुर्वित्र अधिकार स्वरूपी में दिल्य सार्थ से स्वरूप स्वरूपी होते हिने ही सील्योंन

गजरदर है। 'बयवमायारिकका चुक्किरे के बचनवर्तन ।'(गीर रे

४१)-मगवान्त्री इस उक्तिके अनुसार सदद्धि एक हैं और ह

सदा अद्वेतभावकी ओर ही प्रवाहित होती रहती है। गोर्वा

हारी इंदिने अधिवाता देव हैं. हम , तरको सूचिन करों विचे वे प्यवस्ता हैं। अध्ययनावादीत्वार पुद्ध दिसारार्ग देवी हुई भी मामीराती होती होती है, बरंतु सुर्द्ध देवा गरीं। वह मामीर्थ-अगयुक्त है—दस आहो सुर्द्ध करों है किये गोपारी वस्त्रीरत हैं। स्वयनाव्यक्ति वृद्धि वारा दी शामायात अध्यत होता है। उनका पत्र करों हैं दी सुरुद्धारी अस्त्रीह करते सुर्वित दिवा मात्र है। पुर्देश

ही अदैत भावकी निजा होती है। यह अदैत भावकी उत्तर अमितहत गतिकाल अन्य है। सुबुद्धिमें अदैत भावके उद होते ही महतिके प्रयक्ष-रिकारक रखेराण और तस्तुण मृत भाव हो जाते हैं। इन होतें। रहस्य है ।

इतर्करूप चडा बनाया गया है। जिस महाप्रयमें स्वदि जितनी विशाल होती है। उसकी अपेशासे उसमें बतर्क-बद्रि

भी उतनी ही खल्प होती है, इस भावको सचित करनेके

लिये गणेराजी उतने ही विद्यालकाय और उनका वाहन चहा

जनमा हो सोटा है। यही सणपतिके स्वरूपका संक्षेपके

भ्रान्ति उपयुक्त वेद-मन्त्रोंके प्रमाणते दूर की गयी। साम ही

गणानिके ध्येयत्वरूप और उसके गृद रहस्पका परिचय

वे । बस्तिः, भरद्वान, गीतम, अति, पुल्ह, पुलस्य और

दृष्ठरेके पुरक होते थे । गणपति अनादिकालने आर्योके परम

पुजनीय देव रहे हैं। समस्त मञ्जलकार्योमें छवसे प्रथम

अर्वाचीन सजनीकी बेदमें गणपति-नामके अनल्लेलकी

राभावनस्टर्निज्ञम् ।

मन्त्रनामेकदन्तस्यासहै ॥

क्ष है है | नेतमान हो जाया करता है। उसी प्रकार संयोगीकी न्त्रसे हत होता है। हिमनान्<u>त्</u>रमारी श्रीपार्वतीजी ही आदा (भागेग्रको उत्पति होती है। इसी मायको सुचित करनेके

. स.प्रांपित होकर प्रात:कालके सर्वके समान उनका वारीर

रे शास्त्रीमें राणेशाजीका जनम श्रीपार्वतीजीसे हुआ बताया ्य है। अध्यवसायाध्यक्य-- वृतकं बुद्धिको ही गणेसकीके न्त कृतन मृतकरूपसे दर्शाया गया है । सुबुद्धि ही बुतक बुद्धिको न्द्रशानिमें नमर्थ है। जिस प्रकार चूहा बस्तुके गुणींना स्थान

र स्ट्रेस्टर उसे काटकर नए कर देता है, उसी प्रकार कुतर्क ्य 🍱 में भी भावके सारासारको न देखती हुई उसे सण्डित कर े उन्हर में बना देती है। इसीलिये सुबुद्धिम्य गणेशजीता शहन cat is

not si

Kater) الا يُؤوِّي

19145

इ. कुरम्बर<sup>ह</sup>

श्रीगणेश-परम देवता

सार्त पञ्चदेवोपानक होते हैं। वे पाँच देव-१-र्शाविष्युः

१ <sup>इस्तर १</sup>-श्रीदिक १-श्रीदांक, ४-श्रीसूर्य और ५-श्रीगणगति हैं। इंदर्<sup>ह</sup> नमें जो स्मात वैष्णव हैं, वे विष्णुको ही मुख्य अझी और

है (प्री कि चारोंको उनके श्रञ्ज मानकर पूजन करते हैं। इसी प्रकार तमें हैं मार्त शेव शिवको, शास शक्तिको, सीर सूर्वको और र दें विकास मामेश में क्या मानते हैं। यूजा वे पॉर्चोंकी करते ी मो । बाहाबर्मे देखा जाप ती नाम रुप्रकी विभिन्नता होनेपर भी

<sup>१९५<sup>5</sup> अदेत है, हिंदु उपन्होंकी भावनाके अनुवार लोग उसी</sup> वन स्र<sup>म</sup>एकको ही विविध नाम-रूपोंचे पूजते, मानते और स्नरण गग रे हिंबरते हैं—'रूपेस्तु तरिपि विभासि यतस्त्वमें इः ।' 7-477 63 भगोध'-ग्रन्दका अर्थ है—भ्जो समस्य जीव-कातिके

व भारती स्वतः ये पाँची एक ही हैं। क्योंकि मुख्य तत्त्व तो एक

त्राची (देश'—स्त्रामी हों—'गणानां क्षीवनातानां यः ईसः—स्त्रामी क्षेप्र देश स गरेश ।' इन मगवान् गणपनिका स्टिके आदिमें प्रादुर्भाव हार है हुआ। कुछ लोगोंका कहना है कि प्ये अनायोंके देवता है। आयोंने <sub>पन्नी पू</sub>र्व अनार्योंको अपनेमें मिल्यनेके लिये इन्हें पक्षदेवोंने स्वीकार कर

भियोत है लिया।' ऐसी विचारधारा उन विदेशियोंकी है, जो आयोंकी े बाइरसे आया मानते हैं, जो कि असम्यावस्थामें बळ वर्षपर्व विदेशीले आकर मारतमें बसे और शर्नी:-े भारत विचार हैं। इसने येड शास्त्रों है

( ब्रांप्रभद्दचर्ता ब्रह्मचारी महाराज ) अनुसार तो सृष्टिका आरम्भ ही पुष्करसे हुआ । आर्य सदासे बढीके निवानी हैं। वे आरम्भमें असम्य नहीं, पूर्ण सम्य

वाजनों के दिया गया ।

अनेक्ट

MUSICALITIES.

¥ा-चे सवपूर्ण पुरुष परम सम्य में । राम, कृष्ण, परशासम आदि अवतार यहीं अवतरित हुए । न जाने किउने सत्ययुग त्रेता, दापर और कल्लिंग बीत गये। इसारे यहाँ आर्य अनार्यका कोई प्रश्न ही नहीं रहा । दो तरहके मनव्य होते के-नगर निवासी और वनवासी । डोनों स्वतन्त्र तथा एक

गोशबीकी पूजा होती है। शिवजोका जब पर्वतीजीके साम विवाह हुआ दो सर्वप्रथम गणेशयूजन तर भी हुआ। इंड स्टेम राज्ञा करते हैं—पाणेशजी तो शिवजीके

पत्र हैं: उनके विवाहमें तो वे पैदा भी नहीं हरण थे: पित उनका पूजन कैसे हुआ !? वास्तवमें यगेशजी किसीके पुत्र नहीं । वे अक्र, अनादि

एवं अनन्त हैं। ये जो प्रिवर्जाके पुत्र गणेश हुए, वे तो उन राजपतिके अवतार हैं । जैसे विष्ण अन्तर्दि हैं। राम, कष्ण, वर्णिहः वासनः हयधीव---ये एवं उनके अवतार है। सनः प्रज्ञपतिः रमुः अन-दे सभी रामनी उपासना इस्ते है। दशरय-नन्दन राम उन अनादि रामके अवतार है। इसी प्रकार चित्र-तनम् गणरति उन गणेदाके अवतार है। इस सम्बन्धकी पुराणीमें अमेकी कणाएँ है।

क्षा नन्त्रयकः पुराणाम अनका क्षणाए है। 'अहायेर्ड्यपुराणी यताया गया है कि एक बार भगरान् भीकृष्य चुद्र बादाणका रूप चारणकर वार्यतीतीक मनीच गरे

और उनकी स्तुति काके कहने स्था— हे देवि ! गणेश रूप को श्रीकृष्ण हैं, ये कत्य कल्पमें द्वाहारे पुत्र होते हैं। अब वे शिश्व होकर श्लीम ही द्वारारी गोदमें आपेंगे। ऐसा कहकर विमन्पवारी श्लीकृष्ण अन्तर्यान हो गये। तब एक्

अस्यन्त सुन्दर, सुद्भुमार, धर्माद्रमनोहर विश्व माँ पार्वतीर्आंकी सध्यपर प्रदुर्भूत हो मया। शालक हतना सुन्दर और सुनदित सरीरका था कि उसे देखनेके लिये नमाल प्रशिप्सान, कार्स विष्णु आदि देखताथा आने क्ये। यक दिन उस सुन्दर शिक्षको देखने सुन्दिर भी आये। पानिदेशको प्लीने

शिद्धको दलन शानदव भा आप । धानदवक एकाने किसी बातवे कह होकर उन्हें द्याप दे दिया था कि शुक्त किमही और देलोगो। उसका किंग घड़के प्रथक् हो जायता। अतः वे आकर चुपवाप पानतीजीके समीप बैठ गये। पार्यती ३ बार-सार कहा—धानि ! तुल मेरे पुत्रको देखते वर्गो तटी।

े बार-सर कहा—ज्यांने [जा मेर युषको देखते करी तीने पहुत होनों किता हुम्पर सुरुखित शिद्या है। 'प्राप्तिने पहुत कहा—मां | मेरी परवालीने होंगे साथ देखिया है। जिसके कारण मेरी दिख जीनट कारफ है एकती है। फिद्र मीने उनगी साथ मानी नहीं। हैवनोकी कहतीही नहीं। शानिकी भी एन्छा, उन शिद्याने देदनोकी हुई। ज्यों ही उनहींने गणेडारों और हेपा, जी शिद्याने पदिने हुई। ज्यों ही उनहींने गणेडारों और हेपा, मन गरा। तर भगरान् रिष्णु पुप्पमानि प्रक्षः गर्जागुडा मनक काटकर रूपे और। मनकप अमा दिया। तार्थने गरीमार्ज पाजन्म।

स्कल्पुराणने जिला है—स्मी वर्षानि अने बांतपीने एक शिशु बनावर (३०) जीना करके जिला और कहा— भी स्तान कर रही हूँ, हुन हिं

स्त आने देता। इसी बीच शिवकी आ में शिवकी है। रेका। दोनोंसे घेर गुद्ध हुआ। चिर समक काट लिया। इसे सुनकर कर्मतीनी गुर्फ! यहुत देन करने लया।। उसी बीच सकतुर शि आया। शिवकी उसका सनक काटकर इसके हैं दिया। इसकी में माजनना हुए।

द्मी प्रकारकी पुराणीमें अनेक कथाएँ हैं। सभी साथ हैं। गणेश परम देवता हैं। इने गणपति, निनायक, सुनुख, एकदमा, गणी सभीदा, निकट, भूषकेनु, गणाना, विभीस गणान्य, शूपवर्ण तथा सूरकारक आदि अनेक

(सप्पय)
गृत-मिस कर का अनु क्राचान
अप्पुत, जमके हेगु, सिक्टे आदि मन
अपुत, जमके हेगु, सिक्टे आदि मन
अपूति ग्राप में पर प्राम सन्दर्भ के व अप्र सद्भार निति क्रिया अस्ति अवस्थार के पर स्वाप्य निति क्रिया अस्ति अवस्थार से सन्दर्भन-दान करें, याप रहित होतें सन्दर्भनाति से एटिक्टे, क्रेडि अस्ता सर्वेड प्र

देवन्देव ! भक्तनके मानसमें आहुये ! मंत्रमय गोस विकानस्त्र सदा मार्च । भयम आदि।साय-गाय मक्तर विकाय गाये ॥ मंत्रका सदय सार्व स्वाप्त हत्त्वस्थे । मंत्रका पारि आस्त्र मार्ल्बंड स्वाप्त ॥

मो यदाइये।

दूय ज्ञान रूप

\* श्रामणद्रा तत्त्वतः राम, कृष्ण, द्वाय भादस भामन ह

# श्रीगणेश तत्वतः राम, कृष्ण, शिव आदिसे अभिन्न हैं

( जिल्बकीकाकीन परमश्रद्धेय कीभाईजी ओइनुमानप्रसादजी पोदार )

भागत्मका वास्त्रिक सहस्य बेश है. इस जातों तो ही जातो है. वरंतु दरता तो निश्चपूर्वक दर जा ति है कि भागत्म अमेक करों और नामीन प्रमित्त नेवर भी पचार्मि पर ही हैं। भागत्म या स्था दर्शापि हो हों सकते। भागत्मके अमान अभागत्म ना कोलपे हैं। ये निश्च मिश्च स्थाने और भागत्मी प्रमित्र सम्बद्धि अपनेती प्रमित्त करते हैं। भक्त प्रमित्र मान्यक्षित अपनेती प्रमित्त करते हैं। भक्त प्रमित्र मान्यक्षित अपनेती प्रमित्त करते हैं। भक्त प्रमित्र मान्यक्षित अपनार भागात्मक्ष्त स्थानिक

पती-अपनी विचित्रे अनुसार भागात्मुके निक्तमंत्रन संस्था, 1 ज्यासना करते हैं और अपनी रष्टरूपमें ही उनके दर्यान साक्तर स्थानं होते हैं। यर दशका यह अपने नहीं है कि इ. भारका उदाव्य स्वस्त्रत तुर्हर मारके उत्यक्त सरकारे एक होतेने कारण होती सहस्त्रीत मूळ एकतामें कोई भेद [1] बेदी साब है, वे ही राज हैं, वे ही रूपण हैं, वे ही रिय

हैं, वे ही विष्ण हैं, वे ही समिदानन्द हैं, वे ही माँ जगजननी

िये ही सूर्य हैं और ये हो गरोग्र हैं। जो भक्त इस तस्त्रको जातना है, यह अपने इष्ट रूपको उपालामी अन्त्रमामाने संज्ञा दहा। हुआ भी अन्त्राय सभी नमत्त्रन्स्त्रमोको अपने ही इष्टरेनके रूप मानता है; इसक्षित्र इह क्रितीका भी विरोध नहीं करता । यह अन्त्रम

भारत-एक्सीने अपने ही इंट्रीयके कर मानता है; हतांकिये सह दिनांक भी तिरंग नहीं करता। यह अनत्य चेत्रप्रणोदान्यक होकर भी मानता है कि भीर ही मुख्येष्टर भारताट् वर्षी प्रीयम-स्वरूपते, वर्षी हीय क्लाप्टर्स भारताट् वर्षी प्रीयम-स्वरूपते, वर्षी हिन्द कराजे, वर्षी मोजन कराजे, वर्षी मोजन कराजे कराजां कर कराजे मोज कराजे कराजां कर हमा कराजे कराजां है कराजे मोज कराजे कराजां है के ही भीर वर्षायम्य कराज्य है के ही भीर वर्षायम्य कराजे कराजां है के ही भीर वर्षायम्य कराजे हैं के ही भीर व्यवस्था है के ही भीर व्यवस्था मामकाणे मामका और वर्षीयों में सिता वर स्वरूपते कराजां मामकाणे मामका और वर्षीयों में सिता वर स्वरूपते होता हो मोजन कराजां है में मामकाणे मामकाण कराजां है में मोजन कराजां हो मामकाण कराजां है मोजन कराजां है मोजन हो मामकाण कराजां है मोजन कराजां हो मामकाण कराजां है मोजन कराजां है में मामकाण कराजां है में मामकाण कराजां है मोजन कराजां है में मामकाण कराजां है में मामकाण कराजां है में मामकाण कराजां है मामकाण कराजां है मामकाण कराजां है मामकाण कराजां है मोजन कराजां है मामकाण कराजा

रमहोंदो भी -नवदो अपने ही प्रभुद्दा लब्दा, दिलार और

देस्तर्य वामाना चाहिये। जो मनुष्य रूपने हे उपस्य इस्टेन को अपने प्रमुखे मिल मानता है, वह प्रकारनार है अपने हो मानवार्य के जिया मानता है, वह प्रकारनार करता है। वह अमीनवी संस्थीय कामान उनका अस्पान करता है। वह अमीनवी संस्था कामान करता है। केवल हिट्ट और दिराश्चित हो भुद्र कामान है। केवल हिट्ट और हो नहीं, बमाल निवस्त्री निर्माण कामिन्छे पूर्वा प्रमानवेद वर्गापी एक हो सक्त वन्त है। वे को तो हो देशा काम, वामा, विच्न वर्गिस्ति आदिके मेरूछे हैं, जो मानव्यस्थे प्रमानवादी प्राणि होंगेले बाद आप हो पिट जाते हैं। अवदाय करते हिम्म कामान व्यवस्था करता उनका परते पूर्व हो बहुला नेव्हों मुर्वेक्टर करने, क्लेफ, क्ला कमान परमानाके दर्गत करने वाहिये। यह वस्ता वर्गयन विच्न अनवर उन्हों भागावाहर्गा परि है। उन्होंस क्लक है—बाद अनवर कांव्य नेपने व्यवस्थालके विक्न करने क्लाई अनवर अनवर

चाहिये । सम्प्रदायभेदके कारण एक-दूसरेके उपस्थदेवकी

निन्दा करना अपराध है। अतएव सारे मेदमुलक विरोधी देव-भावींनो त्यागकर अपनी-अपनी भावना और मान्यताके अनुसार भगवानुकी भक्ति करनी चाहिये। उपामना करते करते अत्र भगवानुकी कपाका असभव होगाः तय उनके यथार्थ स्वरूपका असभव आप ही हो जायगा । भगवानका यह रूप करफातीत है । मनुष्यकी बुद्धि वहाँतक पहुँच ही नहीं पाती । निराकार या शाकार भगवानके जिन जिन स्वरूपीका याणीसे वर्णन या मनने भनन किया जाता है। वे नव शान्ताचन्द्र न्यायने भगवानका लक्ष्य करानेवाले हैं। यथार्थ नहीं । भगवान्का स्वरूप तो सर्वण अनिर्वचनीय है। इन स्वरूपोंकी वास्त्रयिक निश्काम उपासना ने एक दिन अवस्य ही धगवस्त्रपति यशार्थ स्वरूपकी उपर्यक्ष्य कर भक्त-तीवन धन्य और इतार्थ हो जायगा । पिर मेरकी नारी गाँउँ अपने-आप ही पटापट हुट जायेंगी । वरंतु इस लक्ष्यके साथकको पहलेसे ही सावधान रहना साहिये। कहीं विषयप्रापी मनवानको अस्य बसाकर इस उनकी सामगी पत्र करनेपाले न बन आर्थै। कहीं अमीमको मीधाबद्ध कर इम उनका तिरस्कार न कर बैठें। भगवान् महान्ते महान्

और अणु ने अणु हैं। विकासमें नित्य स्थित और विकासर्तात



### पबदेवोपासनामें श्रीगणेशका स्थान

( महामण्डलेश्वर भनन्तशी स्वामी भननानन्दशी शरम्बरी महाराण )

शास्त्रीय प्रमाणींसे पञ्चदेनीकी उवासना सम्पूर्ण कर्मीमें चात है। 'बान्द्यस्पद्रमश्कोशमें लिला है---

पात है। धान्दकरपदुमश्कोशमें लिखा है---अपिरयं समलायं च देवीं स्टंब देवावस ।

् आर्थ्य पानलप् च द्वा न्द्र च वजस्म् । प्रश्नेवतमित्युक्तं सर्वकर्मसु पुत्रपेत् ॥ । पश्चेतंत्री उपासनाका रहस्य पश्चभूतीके साथ वन्यितहै। पश्चभूतीमें पुत्रती, जल, तेव, बायु और आकाग

वन्यतदे।पश्चम्तोमं पृष्णी, बल, तेव, शायु और आकाश त्यात हैं और हन्होंके आधिपत्यके कारणे आदित्य-लगाथ (गयेश), देवी, बद्र और केशव——ये पश्चदेव । यूक्तीय प्रस्थात है। एक एक तत्त्ववा एक-एक देवता गामे है—

भाकाशस्त्राधियो विष्णुरानेदवैव सहेदवरी। बायोः सूर्वः क्षितेरीको जीवनस्य गणाधियः॥

कम निम्न प्रकार है— महाभूत अधिपति

१-क्षिति (पृथ्वी) विव १-अप् (जल) गणेश

≹–तेज (अग्नि) शक्ति (महेश्वरी) ४–मब्त् (बायु) सूर्य (अग्नि)

४-मस्त्(बायु) सूर्ये(अस्ति) ५-स्योम(आकाश) विष्णु

वह दिएक गामीताकी मानीस तथा गहेजायों है।
ए गिरामें आप ही स्पेत दिये वा सकते हैं। मानावर,
जीविजके इस्तीनकर अधिपति होने कारण उनकी
पित्र गुरूस दिएला है। मानावर, दिन्नुके आस्पादानकर
पित्र गुरूस कराया उनकी मानीस्ता स्विता दिएला
। मानावी देशके अधितासका आध्यक्ति होनेके कारण
उनका आदिक्यों इस्तादिक द्वारा कुछा स्वता है।
सीमानीस्तादीक कारणकर आध्यक्ति होनेके कारण उनका
सीमानीस्तादीक कारणकर आध्यक्ति होनेके कारण उनका
सामानीस्तादी अस्तावनकर आध्यक्ति होनेके कारण उनका
सामानीस्तादी अस्तावनकर आध्यक्ति होनेके कारण उनका
सामानीस्तावनकर अध्यक्ति होनेके कारण उनका
सामानीस्तावनकर अध्यक्ति होनेक कारणकर सामानीस्तावनकर अध्यक्ति होनेक
सामानीस्तावनकर सामानीस्तावनकर अध्यक्ति होनेक
सामानीस्तावनकर सामानीस्तावनकर स्तावनकर सामानीस्तावनकर सामानीस्तावनकर

ी रक्षके दि 'सूर्वकाल्या

जगतसारथुषश्च' (यञ्जवेद ७ | ४२ ) इन प्रमाणने नमस्कारादिद्वारा पूजनका निधान है ।

धान्य योग गहिलाओं कहा गया है— 'मानवानों महत्वय पष्टपा परिकोर्तिनाः। यतो निरूप्यते सगें. पद्यानुस्तर्भकुँपैः॥ भिष्टा पद्यपि भूतानां महत्वे मानविक्तान्।। स्वाधि पद्यान्यानामभुसारेक क्षेत्रपति ॥

प्रत्येकतत्त्वम् चुर्वे विष्ट्रदेव निधित्येक्स् । उत्तासकधिकारस्य पश्चमेदमवर्णयत् ॥ तात्त्यं यद् हे कि समक्ष जात् पञ्चमुतासक् हे। इसल्ये तास्यवन्यो पञ्चदेवोंको उपासना अनिवाये हे। प्रत्येक

इ्हाट्ये तस्थ्यन्यो पद्वर्दशेको उपना भ्रानेवाय है। अर्थन पूजामें पद्मदेवोपनाका विधान है— गर्मावादिपम्हेदनस्यो नमः' (नारदपुराण ३। ६५)। उनमें भी खंबायम गर्भेशको पूजा अनिवायं है। इन गर्भेशको पूजाके लिये अनेक प्रमाय हैं—

'भाजातां स्वा' इत्यादि (श्वरूष्यवृदेशक्षरिय २१ । १९ ) भाजात्यपर्वशीर्य उपनियद्' (६)में इनकी सर्वदेवमय माना गया है और इनकी पृक्षसे सब देवताओं की पूजा होती है, पेसा लिखा है—

'श्वं प्रद्वा स्वं विज्युस्त्वं स्ट्रस्थिमन्द्रस्यमन्त्रस्य बायुस्त्वं मृथैस्वं चन्द्रमास्त्यं प्रद्वा मृथुंव स्थरोम्॥'

इसी प्रकार माणवस्त्यवंशीर उपनिषद्भे लिया है कि जो ममेशकी दूस करता है, यह समूर्य दोगोंके, समूर्य विज्ञोंने, मार्युव वर्षोंके सुर जता है और बही सर्वेषिद् है— सहाविन्ताद समुख्यते । सहायांचार समुख्यते । सर्वेशेषाय समुख्यते । सहायांचार समुख्यते ।

इसी उपनिषद्के मध्य ४ में भी इनकी पूजा और जयका रिधान है---

'यागदि प्रदेमुख्यायं कर्णादि तदनन्तरम् । अनुस्वार परतरः, अर्घेन्दुननितम्, तारेण स्ट्रम् । प्रतथन मनुस्वरुपद्। गच्छाः, प्रकृतम् । अकारं मध्यमस्यप् । अनुस्वारक्षान्य-स्यम् । विश्वदन्तरूपम् । वादः संधानम्, संदिता सधि । सेवा परितारिया । ॐ मं ( गणरावे नक्षः )।'

भीगणेराकी अनेक उपनिवर्दोंमें भिन्न भिन्न गायतियों सर्वप्रथम है। क्योंकि वे प्रथम उत्पन्न होनेवाले (बर भी प्राप्त होती हैं— अधिपति हैं। इसल्प्रिये सर्वप्रधमतत्त्वके अधिप्री

48

ر جيڪري

1-एकदन्ताय विद्यादे बळनुण्डाय धीसहि। नर्वप्रथम होनी ही चाहिये। तको दन्ती प्रचोद्यात्॥ ( गम्पत्तुपनिषदः ) गणेश-गीता १। २१ में लिखा है कि फी र–तन्पुरमाय विद्याहे वक्रनुरहाय धीमहि। शक्ति, सूर्य और मुझ गणेशमें अमेदबुदि <sup>र</sup> तको दन्ती प्रचोदयात् ॥ ( नःस्वगोपनितद् १० । १ ) दी योगी होता है -६-नग्डराटाय विचादे इसिमुखाय धीमदि।

पद्मदेनोपमना वेदनिहित है। इस निपयमें अनेक वैदिक **इ**सल्प्रिये सभी देवताओं में गणेशकी पुजाका प्रमाण उपरवस है। पश्चदेवोप्तमनामें गणेशका स्थान स्थान युक्तिसंगत है। श्रीगणेशदर्शनकी दृष्टि

तच्चो इस्ती प्रचोद्यात्॥ (मैत्रवणीसंदिण २ । ९ । ६ )

( साभुवे स्त्रे पढ पविक )

तानवेता तो आत्माको ही एकमान नर्वाधार परम देवता रूपमें परिचित होते हैं। उनमेंसे अधिकांश क्षेप नमाने हैं और उसी एक महादेवकी उपलगामें तत्पर रहते है। आजका भीतिक विकासी अगुरान्तिने परिचित्त है। पर शक्तियोंने अनभिज्ञ रहते हैं। शरीरके भीतर 🗓

अपिरेनिक और आधानिक विष्ठानने अपरिचन रहनेके गगेराचक है। यह भूलाधारचत्रः कहलाता है। प बाम बहु अन्तर्वेशनुद्धे दिन्य अगुओं तया अध्यक्तन्त्रेद्धे द्वारा बोगियोंको इसका दर्शन होता है। उसके व आयाणुके विचयने आकर्षित नहीं दीलना । जिल प्रकार तन्त्र, बीज, बाहन और चक्रके देवता तथा उनके !

वर्षित अगुषी श्राविषी मोज म्हानहोगदारा नामव हो नहीं है। शकि आदिका अनुभव होता है । जो साधक इस मूल उसे प्रकार सूध्य-काल्की शक्तियोंकी स्रोत बहुत व्याने ही गमेशचरको ध्यनमे देखता सहता है, उसको वि र बुद्ध है। धारेका सम्बद्ध अर्थ है—सम्बद्ध मानी। आरोग्यको प्राप्ति होती है। मुख्यपर गणेशचक्रने छ हारे हारिये क्षेत्र क्षेत्रेहरी, रोष क्षेत्रिकी और मार रनहीं गतिहा दिन्छाण दर्दन मिलता है। यही भगात्राव है। सन्दे की में एतियों है। कहाँकी कि नवने पर्टे गणेशजीकी पन्दना और सारणधे

भीता देवत वहते हैं । इन देवताओं के मूल प्रेंगक हैं--माना गया है। श्रीगणेशकोती मूर्जि तो कलक भी है, धर उनके दिव्य रूपको व्यानयोगदारा कोई स यर स्पृत्र प्रयोग हेरहे कारी क्षेत्रे से प्रारंतिक न्मस पना है। योग्रजीको तस्तनः जननेमैं कोई। ا و لدرة إمن

रिवे विष्णी च शक्ती च सर्चे मित्र नराधि

वाऽभेदबद्वियोंग स सम्यायोगी मती मन

र्शकार्तिकेयका निर्णेट

### सिद्धिदाता गणेश

( महामहोपारवाय पं क श्रीनोपीनाधरी कविरात्र )

ाचीन देवताओंमें सिद्धिदाता गणपतिका स्थान बहुत है। महागणपति, निद्धिगणपति, इरिडागणपति आदि उनके अनेक प्रकार हैं । गणपतिकी उपासना प्राचीन गत्की पश्चदेवोपासनामें एक मुख्य उपासना है। कि आधारपर अनेक लोग अनेक प्रकारने गणेशकी ॥ किया करते हैं । इसके मूलमें गणपतिके प्रति ापी अद्याकी अधिकता देखनेमें आती है । बर्नमान कोई-कोई रूपकके रूपमें गणपतिकी व्याख्या करते हैं। अनुसार वे सिद्धिदायक दिव्य शक्तिके एक रूपकके और बस भी नहीं हैं। गणर ते नत्वकी श स्त्रीय आलोचना पर शत होता है कि एक प्रकारने गणपति ॐकारके तीक हैं । वैतिहासिक हफ़िसे देवतन्त्रवा विदलेशण करना ान सुगर्ने धिशाका एक अञ्च है । अध्यत्पक मैकडानस्ड Nacdonlid ) आदि बहतेरे शक्तवानी इस विषयमें हाक्ति अपनी निपा-बुद्धिका उपयोग किया है । गणपतिके न्धरे बहत-मा ऐतिहासिक और अनैविहासिक बहानियाँ द है। उन क्वडी मर्लामीति आलीचना करनेसे शत । है कि बैनियके साथनाथ उन सरमें एक प्रकारका य है। बस्ततः मध्यका रूप विभिन्न दिलाओं विभिन्न रिने प्रकाशित होता है । गणपतिका वह हरिन-शुर्व िन सुगके जिन्तनका निदर्शन है। वर्तमान सुगके मनीपीगण कारको अधिकांग्रमें गणपतिका एक प्रतीक मानते हैं। भाजन्य-बान ह है। विनित्र एवं विश्वित शक्तिका निदर्शन मैं आहा करता है कि यह गणपति विषय है अनुसंधान पूर्णरूपमें प्रकाशित होनेपर राजपतिके सम्बन्धमें प्राचीन र्योदी चित्तन धारा वृष्ठ अंदामें अभिव्यन्त हो सबेशी !

नागरिकी भारत्यकार प्रमेक प्रकारमेंड है। विशेष ग्राफे प्रयोक्तीयी निर्दिकों कि उन्हरी निर्माण प्रकारकी दननाग प्रमान हुआ है। वरंद मुख्यान नर्गन एक है है। इस्तिक दिन एक को है, दनके पीर्माणक नागरिक्ताकक के करान है। भारत्यकार्य भी दनका एक तान्यों है। एक भीर मेंने कि निविद्योक्ता अनुवित्ता दीन पहना

है, उसी प्रकार दूसरी दृष्टिसे इसकी तास्त्रिक गरेपणाके लिये भी बहुत गुंज इश है । गंगेश-उपासनाके भी अनेक प्रकारमेद में । इरिद्रागणपतिकी बात बहुत सुननेमें आती है, किंदु मर्ट्से वहाँ इस्ति सण्ड भी नहीं है। उसमें किसी देवताका नाम है, इसमें नंदेह नहीं। हमारे प्राचीन आये लोगोंने पश्चदेवोपःसनाका जो कम निवद किया था। उसी कमर्मे राणपतिकी उपासनाका एक स्थान है। यह उपासना भारतीय लोगोंका विशिष्टता है। अतस्य भारतीय सम्पताकी अति प्राचीन अवस्थाके साथ इसका योग रहा है। गणपति विद्विदाताके रूपमें प्रसिद्ध है। सारी उपासनाका अन्त सिद्धिका सचक होता है । ओकार-उपासना जैसे माझलिक है, वैमे ही रागपतिकी उपासना भी माङ्गलिक मानी जती रही है। सन उपामनाओं ही दो दिशाएँ हैं—एक आदिस और दरारी अस्तिम । इस दृष्टिले सन प्रकारको उप मनाके मूलमें एक ही तत्त्र रहता है और उसके अन्तमें उसी तस्य रा पूर्ण विकास होता है । पश्चदेवतामें प्रत्येकक साथ प्रत्येक आय-एंतानका परिचय है और उसकी चरम विर्यातके सम्बन्धमें भी सर्वत्र एक ही रहस्य रहता है।

ह् ल सम्बन्धं निमान के बांको प्राप्त विभाव एक्किमो-हर्गवा कि स्वाय कि प्राप्त होनेयर, किरमान करके अनामें बाय रह्याई रूपों मार्चीय ताबकों आवोंच्या सामार हो कियों। गरियाई कमार्ची अमेड पूर्व में अमेड पूर्वामीन निमान प्रकारने विभाव सामीन बींका दूर है। उन तर क बांकोंच्या सामार्ची विभाव सामीन बींका हुई है। उन स्वयान होंगे कियों कियों के किये हर कर कामार्चीय निमान कर प्रकार के स्वाया के स्वाया किया प्रमान करिया है। उन सामार्ची समार्ची क्यां किया मार्चीय कर हुए में अम्बनी क्योंची निमान है। हा है। इन निमाने वेदिस्पाद सामार्ची, नीर्योचन मार्चीय और साम्बन्ध मार्चीय सामार्ची, नार्चीय सामार्चीय प्रकार के



। है। इसका अर्थयह हुआ कि भौकार ही दि चटक दृश्य है। नाद या इच्द इस प्रकार-चरक रहत होरेसे जसका या विद्यवहा अत्याच-सार ।।तो भाव सम्बन्ध सिद्ध होता है । विश्व पदार्थी के प्रथक-वर्षा हर्न्य प्रश्न द्वार शब्द होनेके बारण उनके उधारणकी ेर रक्त. सर: प्रक्रिया जान होनेपर उक्त उचारणके अनरूप पदार्थ देश्ते क्षेत्रे हैंने होगा । उन समस्त शब्दोंने ध्वनिन्ह्रदरीका क्ट क्लोस्म बहाजा सकता है। तात्वर्य यह है कि ओंकार ही रे क्रिक मूल कारण है। और विद्वके अन्तर्गत जो-जो, जितने प अटे तर हेंदे, वे बस्तुत: ध्वति-लहरीकी सृष्टि हैं। इसी ध्वति-क्या कार्र संता 'चंदारी। खेटा अतत्त क्षीतेसे 'अनता वे चेटाः' निहरू भेर्देश उपलब्ध होता है। मनुस्मृति (१।२१) के कर्त्व हरूर्त प्रदेश्य एवादी प्रथक संस्थाश्र निर्मेंगे।" इस वचनदारा <sub>स्म स्मा</sub>ह यह निर्भाग सम शास्त्रनुसार ही वर्णित है; और यह में के देखकर जो उनका उपरोग नहीं कर सकता। काराहरमें 'किम्सा करिष्यति' (१ । १६४ ) ३९ ) (म मन्त्रदारा किया गया है । आजरतके बडे हुए विहास भिन्ना आधुनिक प्रयोगशालाओंमें भी शब्द अथवा नाद-

प्तर्व तिकी उत्पादन समता अब सिद्ध हो खुकी है। उत्पादक

<sup>गहरूकी</sup>ने सहरी और उससे उत्पन्न **हो**नेवाले पदार्थका

हार्रीकरण न ती बाच्यार्थ है। न लक्ष्यार्थ है और

र्ति वह व्यक्तपार्थ ही है। अपित स्वर्ण और उसके अलगारमें

जैश खनाम् एवं नैवर्षित वाक्य है, वैशा हो खनाम् वाक्य है। इसी अभिवादके अहिकरास महाजके औकर-को स्व्योंक बीका हिम्स-बुद्धिता मुक्त राज ) का है है ओकार और इंस्वरके इस वाक्यको ट्रिमें स्वकर है। भागान् व्यक्तिने उने प्रेमरका बाचक कहा है। ओकारके इस स्वकरों क्याने स्वकर उने इंस्वरके समान ही उपस्य बतलवा गया है—

पुनन्नानान्ताराणां निधानं बीजमन्ययम् । यस्योद्योगेन सुरुधन्ते देवतिर्वेदन्तादयः ॥ (श्रीमङ्का० १ । ३ । ५ )

पह नाना अप्रतारीका निधान (आफर) और अविनासी बीज है, जिनके अंद्राससे देवता, पद्म पक्षी और मनुष्यादिकी सृष्टि होती है।

ओंकार और गणेश एक ही हैं

भोतामाध्यस्यंतिर्धे वहा स्था है हि भोतास्वा ही भाव स्वरूप गामति देवता है। तम वात्रस्क माहरूकारों और देवता परिवादमके मास्यमी भोगामिता है। दूस करते का वारण यही है। जिम मान्य प्रत्येक मानके आरम्भी भोतास्व उद्याप्त आरस्य के हैं। तम प्रत्य प्रत्येक सरस्य मानवित्ती हुन भनिवाद है। यह परम्या ग्राम्यीय है और हुपे हिम्मी गोत्रमानकी ग्रास्थ मार्ची वित्य है। वित्र करते हुम प्राम्विताद मानस्वाद अपना मान्यद्वीयों प्रत्य करते हुम

'मन ! गननायक विनायक मनाइये ।'

अन्य धरद यह धकरद दिरद है, दिरद-धरन को वि-नायक नायक विजायक के धाव

कवि 'सात' याके सव*ि* 

विपति . . .

F) 3

रे राष्ट्रे

10

(प्रस्तन

( भननाथी अगटुक रामानुजानार्व पुरसोटमानार्व रङ्गानार्वनी महाराज ) ध्यागपति स्वरूप ही जिशामामें प्रदृत्त पूर्वाचापीन (परार्थनिया) हे अनुसूत्र है। पृथिति 🖆

वेदोंने प्रतिपादित पदार्थ विद्या एवं योगजवर्मके उत्पन्न आर्रचसुद्वारा —तन्त्र, पुराण एव श्रीतसूत्र आदि आर्रमञ्जी में यह निर्णय क्रिया है कि विश्ववा आधार प्राण (शक्ति)

भागपतिः है । प्रतिद्वा प्राणः, आलम्पन प्राणः, स्थिति प्राणः, नियमन-प्राण आदि इसके नामान्तर हैं। व्याख्यात्रसन्त्रः में इसका नाम 'आधारदिएलः है। परमारमा ही भागपतिः

रूपसे परिणत होते हैं, यह निर्णय तस्त्र-चिन्तकोंने किया है। गणेशोपासना—ईश्वरोपासना 'अङ्गोपासना अङ्गीकी उपासना है'---यह निर्णय वेदान्त-भीमांसामें किया गया है। 'तैत्तिरीय उपनिषद्' (११५११)

में उपलब्ध 'अङ्गान्यन्या देवताः'के आधारते भागपतिः अङ्गी परमात्माके अङ्ग हैं। इस प्रतार अङ्गरूप इस गणपति श्री उपायना भी अञ्चीरूप परमारमाञ्ची उपासना हो जाती है । इन आधाररूप धाणपतिभ्दो आधार बनाकर ही कुर्म-प्राणः शेव प्राणः गन्ध-प्राणः रतःप्राण ( धीरान्धि ), रूप प्राणः स्पर्ध-प्राण एवं शब्द प्राण आदि अनेक आधेय प्राण स्वितः विक्रसित एवं स्विर रहते हैं। अतः यह प्राण (आधेष ) अनेक

प्राणगर्थोः ग पति (आधार ) होनेले बेदीम ध्यापपतिः राज्दसे अभिदित है। कि बहुना, इसकी स्थिरतामें विश्व स्थिर एवं इसके विधोममें वह विशुव्ध हो जाता है। अधिदैवत (ब्रह्माण्ड) में इस माणका पृथ्वीमें अतितरां

विकास है। अतः धानत्रशास्त्रभ्में पृथितीको धानपति।

वेदकी परिभाषाने धाँ यह पृथितीहा व गुण गन्ध है। योगमार्गमें निर्दिष्ट इस भक्तियोगहा ६ स्थित *भागप*ति प्रारम्भ है और सहसारमें विदनन पर्यवसान हैं। एक ही उपानना ( मिकि ) है भेद्रे भिक्ति एवं पर्याता--- इन दो नानीवे देवे व

वारण ही *भागर*तिका शांक-यह कीज सन्त स

होती है । भाणपतिभ्ते छेरर भीतकतक बर वही विष्णुने मंत्रिष्ट होकर ध्यपति। है। इस प्रस्का है यही है कि वेदोंने भक्ति एवं मपत्तिमें स्वरूपतः मेर वर् केवल अवस्थाहत मेद माना गया है। 😘 साधनावस्था "भक्ति" एवं प्रतावस्था प्रपतिः 👣 🖟 तस्य-शन वैराग्यसङ्ख्या मिक ही 'प्रपति' है और ! श्चन-वैराग्यसङ्ख्या भक्ति भक्तिः है।

आधार-प्राथस्य 👣 भागोराः स्र अध्याः विज्ञान 'मूल्यधारभें होता है। अतः मूल्यधारचक्र <sup>भार</sup> दै। इतका नामान्तर पहलप्रन्थि भी है। मृत्यर्ति यह धागपति। सुमेसके मूलमें खित है। अतः यह पर्वोमें स्थित देवगणींका पति (आधार ) होनेसे गावर्ता वेदोंमें आधारका दूसरा पर्याय ग्रह्मानान्द भी

अतः ध्यूलप्रन्थिका नामान्तर ध्वसप्रन्थि भी 'ऋक्-प्रातिशास्यभ्में उपलब्ध 'बिभतिं निवंचनने 'त्रदाः-सन्द्रश अर्थ (आधार) इस निवंबनके उपलब्ध प्रकाश्चन्दका **छविशेष हैं**; अतः अहासूत्र भाष्यकार्रो सं निर्विशेष मानना वेदप्रतिषादित पदार्थं 🖙 🗫 🦫

मान लिया गया है। दूसरे शब्दोंने शृथियी मगोराना स्यूल्यम हत है। अर्थात् वार्थित आग्नेय प्राण (देवता) ही विश्वच आधार है। ब्रेगमें विदित 'भक्तियोग)में 'भूतद्वादि **े** 

पदार्थों में गणेशका आवास गिरास्त्रका विज्ञान है कि इस ध्यतिष्ठा-प्राणरूप हरत। <sup>ते</sup> का आवास पदार्थीके देहमध्य ( केन्द्र ) में रहता

ह 'देहमच्य' भिन्न-भिन्न पदार्थीमें भिन्न-भिन्न खलोंमें ार्थः है। केवल प्राणियोंके विषयमं प्रेहमध्यका विवेचन ्रे व याशवल्कयने इस प्रकार किया है—

पुराषु इधहुलादुर्ध्वमधी मेदाच इधहुलातु । देहमध्यं तयोमंध्ये मनुष्याणमितीरितम्॥

चतुष्पदां तु हदयं तिरक्षां तुन्दमध्यमम्। र पर दिजानां तु वरारोहे तुन्दमध्यमितीरितम्॥

हरे अर्थात् मनुष्य—प्राणियोमे 'देहमध्य' गुदासे दो अङ्गल रून( एवं शिक्न (लिक्न ) से दो अङ्गुल नीचे है। इसमें मितिश्वा आवास है। ब्रह्मा, शेष एवं कूमेंका भी यही हरूवास है। पशुओं में हृदय देहमाय है। उनके हृदयमें

त । वितिका आवास है । पश्चिमीका देहमध्य दुन्द ( उदर )का ्रमभाग है । अतः उसमें गणेशका आवास है। अर्थात पश्चियों उदर-मध्यमं गणपतिका आवास है । इस्त्रीके मूलमें गणेश-। निवान है। भूमिके भी केन्द्रमें गणेश, शेष, कुमें आदि ाण निवास करते हैं। ये सब पृथिवीको धारण करते हैं, है। तः 'शेषेण चर्तुं धराम्' यह कवियोंने कहा है।

विविध गणेश

ड़ । विश्वकी आधार-शक्ति ( प्राण ) पाणपतिः है, यह 🗟 कहा गया है। अब विविध गणपतियों में यह (महागणपति) है ्र्यद बात कही जायगी । यह 'आधार-धक्ति' वस्तु मेदसे असंख्य एवं विविध है। उससे अभिन्न होनेने कारण ागणपति भी असंख्य एवं विविध हैं। उनके नाम, रूप रू ( आकृति ), वर्ण ( रंग ), वस्त्र, आयुष, वाहन एवं कार्य

Ħ

्र आदि भी असंस्य एवं विविध हैं । उन सवका सम्पूर्णस्परे वर्णन अशक्य है तो भी सन्तवेशाओंने उनमेंने कतिपय ्र विविध गणपतियों, उनके नामों, आइतियों, वर्णों, वस्त्रों, ু আযুষী एवं ৰাহনীকা নিইয় প্রীরক্বনিষ্ণি एवं প্রীবিঘার্গব-तन्त्र आदि प्रन्योंमें किया है, उनके आधारते कतिएव गणपतियोंके वैविभ्यका वर्णन यहाँ दिया जाता है।

पर्याय नहीं अमरकोरा (१।३८) में 'अप्येकदन्तहेरम्बलम्बोदर-गजाननाः। शस्य आदि पाणेशभ्दे पर्यायवाचक हैं । अर्थात् ये

विविध हैं। एक शन्दका दूसरा पर्याय होता है, यह सिद्धान्त वैदिक-पदार्यविद्यामें सर्वथा त्याज्य है। कोशोंमें एक ही देवताके जो अनेक पर्याय मिलते हैं, वे केवल शब्दमाश्रके परिचायक हैं । ब्रह्माके नागेंमें एक ही ब्रह्माके परमेशी। हिरण्यगर्म, पद्ममु आदि अनेक नाम निर्दिष्ट हैं; स्वामी

कार्तिकेयके कार्तिकेय, अभार, स्कन्द आदि नाम 🝍 तथा इन्द्रके वासव, मदत्वान्, मधवा आदि पर्याय हैं। किंत्र ये सब विभिन्नार्थक हैं।

शन्द एकार्यक हैं, किंतु वेदमें देवतायाचक जिनने भी शब्द हैं, वे परस्पर भिन्नार्थंक हैं। अतः नाम भेदसे गणपति भी

सूर्यके उत्पर चतुर्य अपोलोक है, जो पुराणींमें न्धीर-सागर के नामसे प्रसिद्ध है। उसमें रहतेवाला ब्रह्मा परमेशी। है। सूर्यंटोकका ब्रह्मा 'हिरण्यगर्भ' है और पृथिवीलोकका ब्रह्मा 'पद्मभूः' है। किंतु ब्रह्मा सप्त है। अतः इनको पर्याय मान किया गया है। स्वामी कार्तिकेयके नाम भी इसी प्रकार विभिन्नार्थंक हैं।

कृतिका-नभुत्रीमें जो अग्नितारा है। वह फार्तिकेयः है। पार्थिव उपार्ने जो अस्ति उत्पन्न होता है, वह फुमार है; संबत्सराग्नि एवं अभ्यातममें अहंकाराग्नि दोनी पणमुखा है। एकके ऋतरूप पण्मण हैं तो दसरेके इन्द्रियरूप पण्मल हैं। इसी प्रकार एक ही गणपतिके एकदन्त, सम्बोदर, गजानन, राणपति, विप्नराजः विनायक आदि अनेक पर्योप परिपटित हैं। परंत ये सब विभिन्नार्यंक हैं। इनमें पार्थिव पुरा प्राण 'एकदन्तः है। पार्शिव देश-प्राण भाजाननः है। आन्तरिक्ष प्राण 'लम्बोद्र'. है, मदस् प्राण 'मणपति' है और आकाश प्राण (विनायक) है।

विविध गणपतियोंके नाम श्रीतत्त्वनिधिः-प्रत्यमें कर्णाटकके महाराजा **मु**म्म**डि** 

कृष्णसञ्ज ओटमरने ३२ सणपतियोंके नाम रूपोंका निर्देश इस प्रकार किया है। १.बालगणपति-रक्तवर्णः चत्रद्दंशः । २.तदणगणपति—रऋवर्गः

अष्टहरत । ३.भक्तगणपति-श्वेतवर्णः, चतुर्हसः। Y.बीरगणपति-रक्तवर्ण, दशमुज। ५.शक्तिगणपति-सिन्द्रत्वर्णं, चतुर्भुत्र।

६ द्विजनगपति-शुभवर्गः ७.सिद्दगणपी-पिक्नलार्गं, चतुर्भंत्र।

दीम्यज्ञननिभांत्रहो सम्बन्ति प्रयादपायम् सरी 'जो दार्थे हाथोंने वीचा, इत्यन्ता, **प**ह वस्द (मुद्रः ) धारण करते हैं और वर्षे हर्येते ह भिद्दबादन ।

१२.लक्ष्मीमणपति गौरवर्णः, दशभुजः। रानस्त्राः, सुन्दर चान्य मञ्जरी तथा अभव कि गाँ

१३ महागणपति—स्क्रवर्ण, त्रिनेत्र, दशभुत्र। १४.विजयगणपति रक्तवर्णः चतुईस्त ।

और चन्द्रमाके समान गौरवर्ण है तथा जिनक वर्ष

जिनहा सिंहगदश मुख शुण्डादण्डले मुशोभित है। वे

११.देरम्बगणपति—गौरवणं, अग्रदस्तः, पश्रमातङ्गमुखः

१०.शिप्रगणपति – २क्तार्णः, चतुर्हस्त ।

९ विष्नगणपति-स्वर्णवर्णः, दशभूजः।

८.उच्छिष्टगणपति — मीलवर्ण, चतुर्भुज ।

पुण्डादण्डलपन्स्रोन्द्रबदनः दाक्षेत्रपौर सुने

१५.नृत्तगणपति--पीतवर्णं, चतुर्हस्त । रलोंके समान दीप्तिमान् है, वे ग्रुभवरूप (मार्ड

गगपति इमको अपाय ( विनाश )ने रचार्ये ।

१६.ज.र्स्वगणपति—कनकवर्ण, पद्भुज।

१७.एकाक्षरगणपति — रक्तवर्ण, चतुर्भुज ।

१८.वरगणपति — रक्तार्ण, चतुईसा

१९ व्यष्टरभगपति-स्थर्णवर्णः चतुर्वोहु । शास्त्रोमें फल-भेदसे च्यान भेद तिहित हैं।

२० क्षिप्रयसादगणपति—रक्तचन्दनाङ्कितः पङ्भुज। फर्लोकी प्राप्तिके लिये धाणेशको भित्रभित्र धर्म

२१.इरिद्रागणपति—इरिद्रावर्ण, चतुर्मुज । वर्णन इस प्रकार है-

२२.एकदन्तरागपति—स्यामवर्णः, चतुर्भुतः। पीतं स्वरेत् सम्भवस्ययं एनं वश्याय सन्त्रीद्वारणं स्वरेद्

२३.स्षृष्टिगणपति—रक्तवर्ण, चतुर्भुज ।

कृष्णं स्वरेन्मारणकर्मणीशमुरचाटते भूमनिशं सारेत् <sup>हर्</sup> ·२४.उद्ण्डगणपति—रक्तवर्ण, हादशभुत ।

बन्ध्रुपुष्यादिनिसंच कृष्टी स्मोद् बलायं हिल पुष्टिक्री २५ भूगमोचनगणपति—शुक्लवर्ग, चतुर्मुन । स्मरेद् धनार्थी हरिवणंमेतं मुक्ती च शुक्लं मनुवित् सारेद्

२६.दुण्डिमणपति—रक्तवर्ण, चतुर्मुज ।

· २७ दिमुलगणपति—हरिद्दर्ण, चतुर्मुत ।

२८ं त्रिमुलगणपति—रक्तवर्णं, धह्मुज । २९.सिंहगणपति—द्येतपर्ण, अष्टभुत्र ।

३० योगगणपति —रक्तरर्ण, चतुर्मुत ।

मकी आकृतियों, यन्त्रों, आयुची एवं बाह्नोंका भेद

न्ध्रीने जनना आवश्यक है। यहाँ केवल मिह-गणप्रिका

^ 3. . .

११.दुर्गांगणपति—कनकवर्ण, अप्टइस ।

इर.मंक्प्टइरमण्यति—रक्तार्णः चर्चुन ।

इन प्रकार यहाँ विविध अनना सगरतियोंमेंने कतिस्य गपतियोंके केवल नामभात्रका उल्लेख किया गया है।

वर्षवाले सम्पन्न स्नरण करे । आकर्षण कमेंने कपूर्व 5

कान्तिमय स्वरूपका चिन्तन करे। भारणकर्मेने गणेशी कृष्ण-कान्तिका ध्यान करे तथा उचारनक्ष्मी उनके

तींनों समय गणपतिका भ्यान और अप

एवं प्रकारेण गणं त्रिकाकं च्यायकतपन सिद्धियुनी भनेत्र

( दुषहरियाके फूल ) आदिके समान लान वर्णवाले ग<sup>ोड़</sup>

च्यान करे; रूलके लिये तथा पुष्टिकार्यमें भी बैसे ही ध्यान

विद्यान है। धनाथीं पुरुष इनके इस्तिवर्ण तथा मोधरी

मन्त्रवेचा ग्रञ्जवर्णवाले खरूपका चिन्तन करे । इस प्रा

फल-मेदसे ध्यान-मेद

भन्त्र गाधक स्तम्भन-कार्यमें गणेशजीके पीत कार्ति स्वरूपका ध्यान करे, यशीकरणके लिये उनके अं

स्प्रमूप गोससी अर्थना मचके लिये अनिवार्थ है। सहस्परा प्रतिवादक सरम काव्य सैनीमें हिना ने इस स्टोकसे भन्ने प्रहारते दिया है। इसमें अनेक समिक स्टनाओं रा उस्टेस्ट भी है—

त्रेतुं बस्त्रिपुरं हरेज राष्टुं बारिभवोद्भयेन पार्वस्या कि उ रयातः

( राष्ट्रगुत्र और००८ यून्यपाट ओस्वामी -

भगवान् गजाननकी मान्यतः भारतवर्षभे बहुतः प्राचीन मयरे चन्द्री आ रही है। समान उपासना (विध्याः सूर्यः कि, दिव और गणेश भें भी गणेश में गणना की ाती है। बेदमें भी 'शलानो स्वा शलपविष्य इवामहे' ( यज्ञ ३ । १९ ) इत्यादि मन्त्रमें गणपीतका अर्थ प्रद्रण किया गया ा यत्रपि वेदभाष्यकार उधर महीधरने इस मन्त्रका अर्थ पकरणानुसार कुछ और किया है, तथापि यास्त्रपुनिके म्यनान्त्रार तथ्ये वेदमन्त्रीके अनेक अधीरा साक्षात्कार विया मा सनता **है**; ऐसा सिद्धान्त होनेने गणपतिपरक अर्थकी लग्भावनामें कोई संदेह नहीं किया जा सकता । अवैदिक हैं जैन एवं भीद धमेंने भी गणेशकी मान्यता स्वीकार की गर्या है। बुछ क्षेगोंको ऐसी धारणा है कि सलेबाकी <sup>ल</sup>ुजा अनायोंने आयोंने आयी है। यह कपन नर्वथा (अप्रामाणिक है। नेपाल, तिथ्यत, वंबोडिया, चीन, जापान, ूर्वगोलिया आदि देशोंमें भी गणेशकी महिमाएँ मिली 🕏 र्जनने इन उपाननारी व्यापप्रता विद्व होती है। और यह भूगोधका विकान या उपाधना कम भी भारतवर्ष है। इन देशीन

ाय है: सेना कि मनुमाराको करा है— ज्योदारमृतस्य सहरावप्रकारनः। वर्षस्यमृतस्य सहरावप्रकारनः। वर्षस्य परित्रं विश्वस्य प्रधिपनां मन्यानकाः।

्रम् देशमें देश हुए आध्यक्तमा अद्यालीने संसादे क्रिकेट प्रमादेशमें वेश हुए आध्यक्तमा अद्यालीने संसादे क्रिकेट प्रमादेशमा अपने अद्यालीने आपने स्थानिक स्थानिक

गणेश-विज्ञान

की वृति ऐसा पुत्रम कर पूर्विती डार्मिसम्बर्धे वृत्रतेत प्रशासक से सम्बर्धे तारताच्या चेतावर देहेल्या कर देता है। जो साद है। श्रीकार विश्वका सम्बर्धक स्वीतिक स्वार्थ (स्वार्थ) है। यह साहित्यस्य भाग सबहे क्या साहित्यस्य

हुत हरोगों सम्दानसम्ब १०००का आसि। यस है और हुती (ॐ) में धीतनोदाकीनी यसत्त नी गयी है, जो हुत प्रश्न है—प्रथम मार्ग— सम्ब सुरुद्धानस्—-हुत्तर, उत्तर अर्ड्सन्ट्र—हुत्तर, ०.७

और एक उँगहा स्वरूप वैश्या व्यापारी लेग अपनी

विदियोंमें बनारे हैं। किश्वीकृतक इसे पत्रज्ञिक वदने हैं।

ये हो गणेताप्रीके चारी हुण है। यह स्पृत्यंत्र ऑकार है। 'ओमक्यादाने'—इंग वर्णनिती अञ्चलावीके ८।२।८७ वें सुबने हान मन्यके आरम्पों प्रयुक्त 'ओम्'

- 3 From A stored







आतम्बन्ध्य मोताती अर्चना सबके किंग्रे अनिवार्य है। इस रहम्यना प्रतिपदन सरम काव्य रौजीरे किया कविने इस रहोकमें भर्छा प्रधारेषे विया है। इसमें अनेक पेतिस्थित प्रकाशीका उत्तरेख भी हैन- जेतुं परित्रदृरं होण इतिल ध्याजाद् बॉर्क बज्जर राषुं वारिभवेद्धयेत भुवनं गेरेन धर्नु धराम् । पाबंद्या महिपासुरमाधने सिद्धाधिते सिद्धये ध्यातः पद्धारीय विश्वक्रिये पायान् सन्तराजनः ॥

#### \* परव्रहारूपं गणेशं ननाः सः **\***

सिंहवाइन ।

८.उप्टिएमणपति--नीख्वर्णः चतुर्भजः। ९.विष्नगणपति-स्वर्णवर्णः दशभूजः। १०.शिप्रगणपति—रक्तवर्णः, चनुईस्न । ११.हेरम्बगणपति—गौरवर्ण, अष्टहस्त, वञ्चमातङ्गसस्तः

२.व्ह्सीमणपति—गौरवर्ण, दशभूज ।

३ महागणपति—रक्तवर्णः त्रिनेत्रः दशस्त्र । ४.विजयगणपति---रक्तवर्णः चतर्रस्त । ५.जूसगणपति—पीतवर्णः चतुर्देशः ।

६.ऊर्घ्यगणपति —कनकपर्ण, पद्भुज। s.एकाश्वरगणपति — रक्तवर्णं, चतुर्भुज । .वरमणपति—रक्तार्णः चतुर्हस्त । , २४ एरम गपति—स्वर्णवर्णः**, चतुर्वाह** ।

उद्दण्डगगपति—रक्तवर्गं, द्वादश**मु**ज ।

.श्चिप्रप्रसादगणपति—रक्तचन्दनाङ्कृतः यह्भुज। .इरिद्रागणपति—इरिद्रावर्ण, चतुर्मंत्र । .एकदन्तगणपति—स्यामवर्षः, चतुर्युजः। स्ष्टिगणपति—रक्तवर्णः चतुर्भव ।

शृष्यतेचनगणपति—शुक्लवर्णः चतुर्पुत्र । दुण्दिगणपति—स्कवर्णः चतुर्पुत्र । द्विमुलगणपति—हरिद्वर्णः चतुर्भुतः । त्रे<u>न</u>समणाति—रक्तवर्णः प**र्**भुजः। महगणपति—द्वेतवर्गः, अष्टमुजः।

रेगगणपति—स्त्रवर्गः स्टब्स् । र्शीनवरति—कनकर्नः अप्रदल् । कप्टररागरते-स्कर्ण चार्मक।

कार यहाँ विविध अनना गणपनिर्पोनेने कतिस केवल नाममात्रका उस्लेख किया गया है ! इतिही, यस्त्री, आयुषी एवं बाइनों हा भेद गुण्डादण्डलयन्सृगेन्द्रवद्नः शङ्केन्द्रगीरः ग्रुभो

दीव्यदरमनिभांशुको गणवतिः पायाद्यायात् स नः। 'जो दार्ये दार्थोमें वीणाः, बल्पन्ताः, **ब**क्र हर

बरद ( मुद्रा ) धारण करते हैं और वार्ये हर्थोंने <sup>इ.स.</sup> रानकट्या, सुन्दर धान्य मञ्जरी तथा अभय लिये रहे । जिनका सिंहराहरा मुख शुण्डादण्डले सुशोमित है। जो 🕄 और चन्द्रमाठे समान गौरवर्ण हैं तथा जिनका बस्न दिन

रलोंके समान दीक्षिमान् है, वे ग्रुभन्वरूप (मङ्गल्या) गगपति इमदो अपाय ( विनाश )ने बचार्वे । फल-मेदसे ध्यान-मेद

शास्त्रीमें फल-भेदने ध्यान-भेद विहित हैं । विभिन्न फरोंकी प्राप्तिके लिये भागेराओं भिन्न-भिन्न ध्यानोध वर्णन इस प्रकार है-

वीर्त सरेत् सम्भनग्रमं वृतं बश्याय सन्त्री हरणं सारेत् सम् । कृष्णं स्रोतेन्सारमञ्ज्ञीकीशमुख्यादने भूगनिमं स्रोतेन् तम् ॥ बन्भ्ड्युप्यदिनिमंच हुडी स्तरेद् बडायें किल पुछिशायें। खरेद् धकथों इरिक्जेंमेनं मुक्ती च गुक्तं मनुवित् सारेत् तम्। एवं प्रकारेण गर्न जिल्लाकं स्वायम्बान् विदियुनी भनेतृस ॥ भारत गायक साम्भन-कार्यमें गरीशक्षेत्रे पीत कान्तिशते

म्बरूपका ध्यान करे, यशोकरणके लिये उनके अदग क्यन्तिमय स्वरूपका चिन्तन करे । मारणकर्ममें शुपेशाजीधी कृष्ण-कृतिका स्थान करे तथा उचाउनकर्मने उनके धुर वर्तवाले स्वस्थका स्मरण करे । आकरणकार्मे वस्युक पुष्प (दुरस्विके पूर ) अदिके समन वाल वर्षकाने गोगुरा

स्पान करे। वनके किये तथा पुष्टिक वैमें मी वैमे ही स्पानका विधन है। धनवीं पुरुष इनके इतिवर्ग तथा मोश्रकणी स्त्रमंदा हुइतर्वतने सन्दर्भ चिन्न हरे । .

ऐं हीं श्री वं दुर्भगायुक्तय सद्भिने नमः, वासस्बन्धे।

एँ हीं भी शं सुभगायुक्ताय वरेण्याय नमः, हदयादि-दशकराष्ट्रक्यन्तम् ।

पें ही भी वं शिवायकाय बचकेतनाय नमः, हृदयादि-वासकराङ्ग्रह्यन्तम् ।

पें ही भी सं दुर्गायुक्तव भहयनियाय नम , हृद्यादि-दक्षपादाङ्गुल्यन्तम्।

ऐं हीं श्री हं कालीयुक्ताय गणेशाय नमः, हृद्यादिवास-पादाक्रस्यन्तम् । ऐंद्वी श्री लंकालके जिकायुक्ताय सेवनदाय नसः,

हृदयानिगृद्धान्तम् ।

ऐं हीं श्री क्षं दिष्नहारिजीयुक्ताय गोदवराय नमः, हृद्यादिमुघौन्तम् ।

इस प्रकार धन्दश्रद श्रीगणेशस्त्ररूप ऑकारका मातृकाओं के साथ विस्तार किया गया है। इन्हों के योगसे तन्त्रप्रत्योंने अनेक स्तोत्र-मन्त्रोंका आविर्माव किया गया है। जिससे अनेक प्रकारकी निदियोंकी प्राप्ति होती है। इसका विशेष भाहात्म्य संगेशपुराणः शिवपुराणः ब्रह्माण्डपुराण आदि पुराणींने बताया गया है। भागपत्यथर्वशीर्ष उपनिषदः भी गणपति-तत्त्वको बताता है । इसी प्रकार अन्य उपनिपद-प्रन्थोंमें भी इस उत्तका निचार किया गया है।

°ॐ नारो गोस्यो रागपतिस्यश्च वो नारो नार. १(यज्ञदेद१६।१५)

# भगवान श्रीगणेशकी विलक्षण महिमा

[ पद बीवराग बद्धनिष्ठ संवक्ते सदुपदेख ] ( प्रेशक—भक्त औरामश्ररणदासजी )

भगवान शीगत्रेश साधारण देवता नहीं हैं। वे शक्षात अनन्तकोटि-दक्षाण्डनस्यक जगन्नियन्ता परात्पर द्वहा ही हैं । श्रीगणेशकी नैतीय करोड़ देवी-देवताओं हे भी परमाराष्य है। हम भारतीय सनातनधर्मी हिंदओंके तो वे प्राणाधार हो हैं । जन्मने लेकर मरणरर्यन्त इसारा उनने असण्ड सम्बन्ध बना रहता है । प्रत्येक कार्य करनेके प्रारम्भमें श्रीगणेशक्रीका स्मरण करना अत्यावस्यक कर्तेच्य माना गया है। पत्र या दहीस्ताता या मन्य लिनते समय स्वते पहले 'श्रीगणेशाय नसः' लिनकर तब आगे उन्न और लिखना होता है। किसी भी देवी देवताकी पूजा करते समय अथवा यज्ञ करते समय सबसे पहले यदि श्रीरागेश-पजन नहीं किया सथा तो नाना प्रकारती विष्न-सधाएँ आ जानी हैं ! दान पुण्य करिये तो पड़ते भगवान् गणेराजीशे मनाना न भूतिये । विवाह-सादी करने, महान बनवाने, नयी दुकान शोलनेमें सबसे पहले उन्होंकी पूजा होती है। भारतके प्राचीन गजमहरू, किले, रिशाल देव-मन्दिर, अङ्गलिका आदिके मध्यदारपर उन्होंकी मूर्वि अवस्य विरादमान मिन्टेगो । दीनावटीके दिन तो सभी हिंदू भीग्लोदाजी और भील्यमीजीका पूजन करते हैं। प्रत्येक वार्मिक-सामाजिक कार्यके पहले भीगणेश-पूजन एक अनिवार्य करव है।

परमात्माके विवाहमें भी शीगणेशका पूजन भगगान भीराप्रोन्टका खब विवाह हथा तो उन्होंने स्वय अपने हार्चोने श्रीमणेदातीको वहे प्रेमसे पूजा की । आहातीप डॉकरजी और पराम्बा पार्वतीने अपने विचाहके समय सबसे पड़के उन्हों ही पूजा की । परत्रहा परमात्मा श्रीमणेश सभीके पुरुष है। उनका स्मरण-पुजन करनेले समस्त विध्न-बाधाएँ तत्सण दूर हो जाती हैं। वे बड़े ही दमाछ और क्रमासित्य हैं।

यदि उन्होंने भगवान अधिका-विनादाक गणेदाकी शरण नहीं ही तो एक न एक दिन उनका अधःपतन होनेमें तनिक भी देर नहीं रक्षेण। । जिन योगियों, सिद्धीं, वेदानियाँ और बदाशनियोंने अपने साधनके अभिमानवता विष्नविनाशक भगवान् श्रीगणेशकी उपेक्षा की और अपने जान, योग एवं सिद्धि आदिके बरुपर ही आगे बद्दनेका प्रथम किया, उनको अपने अंदनमें भीपण प्रियन्त्राधाओंक नामना करना पड़ा । अगरान श्रीयगैशकी प्रपा ही सब प्रचारकी विध्न बाधावाँसे वजावर हमारा श्रोकसरश्चेक धना महती है। इनके अविधिक्त अन्य कीई साधन नहीं है। इमीलिये कल्यावनावनः गोस्वामी श्रीवल्यीदासमीने अपने परम इप्टदेव भगवन् श्रीनीतारमधी प्राप्तिके दिन भगवान क्षीरामोद्याकी करूना करना परमाजश्यक गांगा था । उन्होंने विनयपति हाने प्रथम पर्दमें उनकी स्तृति करते हुए यहा रै-थाइये गतरित अगबंदन । संइत्-गुद्धा भवारी-संद्रत ॥

और अनमें उससे यह वर होता-

परवद्यक्षं गणेशं नताः साः \*

भावना की गयी है। जो भिन्न-भिन्न रूपोंमें देखी दशकडुमुखे । एँ हीं भी सं मुज्युकाय गर्नेन्द्राय नमः, दशहरी। जिसरा योगी लोग मूत्राधार चक्रमें ब्यान करते ारे समस्त योगविष्नीका नाम होता है**,** जिनका हें ही थीं मं अधिनीयुक्त्य शूर्यकर्मीय नमः, रह भी अनेक प्रकारसे वर्णन किया गया है। मणिकचे । वद्गीतामें भी अन्तिम गतिके नभय इसके समरणका बतलाया गया है---क्राङ्कलिमुळे । मिरवेकाक्षरं धझ स्याहरत् सामनुक्सरत्। प्रयाति स्थान देहं स याति परमां गतिम ॥ दशक्रसङ्ख्यमे । (गीता ८। ११) ो पुचप 'ॐ'–ऐसे इसएक अक्षररूप ब्रह्मका उचारण (आ और उसके अर्थस्वरूप मेस चिन्तन करता वाससणिबस्धे । . पिरका त्याग करता है। वह पुरुष परमगतिको प्राप्त वामक्राङ्गुलिमूखे । ो औवार-ब्रह्म भाद-तत्त्वके अंदर वर्णोका भी एं हीं श्री के पूर्णायुक्ताय दुर्मुखाय नमः, वामकराहुल्यप्रे तक है। जिले सन्त्रशाम्बर्भे धातृकाएँ, कहते हैं।ये ५२ है।

गया है । इन्हीं बालोंको छेकर गणेशार्जाकी

रिश्च नक्षत्रयोगिनी राशिक् निकीस्

णेशजी वताया गया दै--

ों सन्त्रसर्थों नौमि मत्कापीठरुनित्रीम्॥

५२ सातृकाओंको पल्युपोढान्यासम्बे अनार्गत द्यकि-

थीं अर्थश्रीयुक्ताय विक्तेदाय वसः, दिस्ति।

र्शि आं द्वीयुक्ताय विष्तराज्ञाय नमः, मुस्तवृत्तेः

थीं हं तुष्टियुक्ताय विनायकाय ममः, दक्षनेत्रे।

ीं इं शान्तियुक्ताय कियोत्तमाय नमः, बामनेत्रे ।

श्री उं पुष्टियुक्तम विष्नद्वते नमः, दक्षकर्णे।

पूँदीं भी घं सत्यायुष्यय त्रिलोचनाय नमः, इ . एंड्री भी है विक्नेशीयुक्ताय सम्बोदराय नम हें हीं भी वं सुरूपायुकाय महानादाय नमः, बामवाहुम्हे हें ही भी छं कामरायुक्ताय चतुमू तेये नमः, बामरूपी हैं हीं भी जे सद्विद्धकायुक्ताय सदाशिवाय नम

एँ ही भी कंकामस्विकीयुक्ताय समनायाय ना

हें ही औं इं विकटायुक्ताय आमोदाय

पें हीं श्री टं भृतिशबुकाय सुमुखाय नमः, दक्षीरुमुखे दें ही श्री टं भूमियुकाय प्रमोदाय नमः, दश्जानुनि । एँ हीं औं दं शक्तियुक्ताय एकपादाय नमः, दक्षगुरुपे । पुँदीं श्रीं दं समयुक्ताय द्विश्रिह्नाय दक्षपादाङ्गुलिमुले । प् हीं श्री वं मानुषीयुक्ताय श्रूराय नमः, दक्षपादाङ्करवारे

हें हीं श्री तं महराजा युक्ताय वीराय नमः, बामोरमूहे। एँ हीं श्री वं वीरिजीयुक्ताय पण्मुसाय नमः, वामजानुनिः हें हीं भी दं मृतुरीयुक्ताय वरदाय नमः, वामगुरुके। र्दे हीं श्री धं छजायुकाय बामदेवाय नमः, पादाहुलिमूके।

धीं कं सरस्वतीयुनाम विध्वकर्त्रेनम, बामक्ष्यें।

नमः, दशपाइवें ।

वें ही श्री वं धनुषंशयुक्ताय दिरण्डकाय (दिनुण्डाय)

में ही श्री नं दीवेबोणायुकाय वक्तुण्डाय नमः, वास पादाक्रस्यमे ।

थ्रों स्टंरतियुक्ताय विक्तराजे नम , दक्षनासापुटे । क्ट्रियेणयुक्ताय गणनायद्यय नमः, वणनामापुटे।

ऐं हीं भी वं दुर्भगायुक्ताय सहिते ममः, वामस्कर्णे।

णें भी भी को सभागायकाय कोण्याय नमः. **हर**पादि-दशकराष्ट्रस्यन्तम् ।

पें ही भी वं शिवायकाय बचडेतनाय नमः, हृदयादि-

वासकराक्रदयन्तम् । वें ही भी सं दर्शायकाय अवयतियाय नम , हदयादि-

दक्षपादाश्चरपन्तम् । पूँ ही औं हूं कालीयुकाय गणेशाय ममः, हृत्यादिवाम-

पादाश्वस्यन्तम् । पुँदी श्री लंकालकृतिकायुकाय सेघनदाय नमः,

**द्वया**दिग्**दान्तम** ।

पें हीं भी अं विज्ञहारिकीयकाय गणेश्वराय नमः हृद्रयातिमर्थान्तम् ।

इस प्रकार शब्द-बड़ा श्रीगणेशस्वरूप ऑकारका मातकाओं हे साथ विस्तार हिया गया है। इन्हीं के योगरी तत्त्रप्रदर्शीमें अनेक स्रोत्र-मत्त्रीका आविर्धाय किया गया है। जिससे अनेक प्रकारकी निद्धियोंकी प्राप्ति होती है। इसका

विशेष भाहारम्य गणेशपुराण, शिवपुराण, ब्रह्माण्डपुराण आदि पुराणींने बताया गया है। भाषास्यभर्यशीर्ष उपनिपदः भी गणपति-सत्त्वको बताता है । इसी प्रकार अन्य उपनिपद ग्रन्थीमें भी इस सत्त्वका विचार किया गया है।

ममो गंगेम्यो गणपतिभ्यश्च क्षं नमो नमः (वज्रवेद१६।२५)

# भगवान श्रीगणेशकी विलक्षण महिमा

िण्ड बीतराग महानिष्ठ संतर्के सद्दरदेश ) ( प्रेपक---भक्त बारामशरणदासकी ) भगवान श्रीगणेश साधारण देवता नहीं है। वे साधात् अनन्तकोटि-द्रद्वाण्डनायक जगवियन्ता परान्यर ब्रह्म ही हैं। श्रीगणेशजा तैंतीस करोड़ देवी-देवताओं के भी परमाराज्य है। इस भारतीय सनातनधर्मी हिंदुओं के तो

वे प्राणाधार ही हैं । जन्मने लेकर मरणपर्यन्त हमारा उनने अखण्ड सम्बन्ध बना सहता है । प्रयोक कार्य बरतेके प्रारम्भने भीगणेशकीका समया करना अल्याकरपक कर्तेच्य माना गया है। पत्र या बडीलाता या प्रन्थ लिखते समय सबसे पहले 'श्रीयणेशाय नमः' लिनकर तन आगे कुछ और लिखना होता है। किसी भी देनी देवताकी पूजा करते समय अथवा यह करते समय सबसे पहले यदि श्रीगणेश-पूजन नहीं किया गया तो नाना प्रकारकी विष्न-बापाएँ आ जाती हैं ! दान पुण्य करिये तो पहले भगवान् गणेशजी हो सनाना न भूलिये । दिवाह शादी करने, मकान बनवाने, नयी दुकान खोळनेमें सबसे पहले उन्होंकी पूजा होती है। भारतके प्राचीन राजपहरू, किले, विशाल देव-मन्दिर, अदालिका आदिके उन्होंकी मूर्ति अवस्य विराजमान मिलेगो । दीपावलीके दिन तो सभी हिंदू भीगणेशजी और भील्यमीजीका पूजन करते हैं । प्रत्येक धार्मिक-सामाजिक कार्यके पहले

> परमात्माके विवाहमें भी श्रीगणेशका पूजन भगवान भीरापनेक्स जब विज्ञान क्या को जब्दीने बनम

श्रीगणेश पूजन एक अनिवार्य करव है।

अपने हाथोंने श्रीगणेशजीकी बड़े प्रेमसे पूजा की। आदातीप हांकरजी और पराम्या पार्वतीने अपने विवाहके समय सबसे पहले उन्होंकी पूजा की । परश्रहा परमास्मा श्रीगणेश सभीके पूज्य हैं। उनका स्तरण-पूजन करनेते समसा विष्न-बाधाएँ तत्थण दूर हो जाली हैं। ये बड़े ही दयाख और कदणासिन्धु है।

यदि उन्होंने भगवान् धीविष्न विनादाक गणेदाकी द्यस्य नहीं ली दी एक-न एक दिन उनका अधःपतन होनेमें तकिक भी देर नहीं खोगा । जिन पोगियों, सिटों, वैद्यन्तियाँ और ब्रह्मशानियोंने अपने साधनके अभिमानका विष्नविनाशक भगवान् श्रीगणेशकी उनेक्षा की और अपने ज्ञानः योग एवं सिद्धि आदिके वटपर ही आगे बदनेका प्रयाम किया, उनकी अपने जीवनमें भीपण विधन-साधाओंका सामना करना पड़ा । भगवान, श्रीगणेशकी कृपा ही सव प्रकारको विष्य बाधाओं है। बचाकर हमारा लोक-परलोक बना सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं है। इमोलिये कलियावनावतार गोस्यामी श्रीतलवीदासनीने अपने परम इष्टदेव भगवान् श्रीवीतारामकी माप्तिके लिने भगवान् श्रीमणेशकी बन्दाना करना परमायस्यक माना था । उन्होंने विनयपविकाने प्रथम पदमें उनकी स्तृति करते हुए कहा है---

'गार्ड्ये मनपति अगबंदन । संक्रर-पुथर भवानी-नंदन ॥'

और अल्पे असे यह तर गाँगा---

وز په परव्रहारूपं गणेशं नताः स्यः \* 48 पृंहीं श्रीं कंकामरूपिणीयुक्ताय गणनायाय <sup>ह</sup> बताया गया है । इन्हीं बातों हो लेकर राणेशजीकी प्रतिमाकी भावना की गयी है। जो भिन्न भिन्न रूपोंमें देखी दक्षकहम् छै। जाती है। जिसरा योगी लोग मूलाधार चक्रमें ध्यान करते पुँ हीं श्री सं सुअ्युक्तय गतेन्द्राय नमः, दश्वरूपे हैं; जिससे समस्य योगविष्नींक नाश होता है, जिसका हें ही श्री मं जियनीयुक्ताय दार्पकर्णीय नम , पराणींमें भी अनेक प्रकारते वर्णन किया गया है। मणिक्ये । श्रीमद्भगवद्गीतामें भी अन्तिम गतिके समय इसके स्मरणका र्षेड्डी श्री वं सत्यायुक्तस्य त्रि**डोचनाय कम**ा माद्दारम्य बतन्त्रया गया है---कराङ्गुडिमुखे । भोमित्येकाक्षरं वदा स्याहत्त् मामनुख्यस्त् । हें ही भी है विभोशीयुक्ताय सम्बोदराय यः प्रयाति स्यजन् देहं स यानि परमां गतिम्॥ दशकराहरूयमे । (गीता८।१€) हें हीं थीं वे सुरूपायुष्यय महानादाय नमः, वामकहु "जो पुरुष 'ॐ'- ऐसे इमएक अश्चररूप ब्रह्मका उचारण र्वे ही श्री है कामरायुक्ताय चतुर्गृतीये नमः, बामपू वृं ही भी में महिबुकायुक्ताय सक्ताधिवाय । करता हुआ और उनके अर्थन्तरूप मेरा निन्दन करता सामाणिकाचे । हुआ द्यरिका स्थाग करता है। यह पुरुष परमगतिको मान हें ही भी में विकटायुक्ताय भागीताय ह होता है ए बमहरकुटिम्छे । यही औंतारनदा सद्तालके अंदर वर्णोस मी पृष्टी भी अपूर्णायुक्ताय दुर्गुकाय नमः, वामकराष्ट्रका अभिव्यसुक्ष है। जिले तत्त्रशास्त्री मानुसएँ। वहते हैं। वे र्षे ही भी ट भूतिहाबुकाय सुमुक्त र समः, दश्लोरम् मातकाएँ ५२ है। वें ही बी र मूमियुषाय प्रमोदाय नमः, दक्षप्रानुनि संवेशप्रद नद्भ प्रयोगिनी एपिस्ति ही चैन् में ही भी वें शक्तियुक्ताय एक्सादाय नमाः, दक्षगुरुके देवी सन्त्रमयों सीमि सन्दर्भन्दरिकीम् में ही बी है समयुक्ताय दिक्रिक्कण रन ५२ सार्काशीधे (न्यूरोक्तराता हे अन्तर्वत वर्षिः इक्षरकृतिम्थे । भारत राजेशकी दशाद गया है---वें ही भी ने मानुवीयुक्तव स्राय नम , दक्षणाशृह्यका मुँदी सी अर्थायकाप विष्याद का किल्पि। वे ही भी नं सहस्त्वत्र युक्तव वंशव नमः, वामोरम् हें ही भी भी हो दुन्धव किन्द्रवर स्थ. मुन्द्रने। हें ही भी वें केंत्रियं पुष्पव वश्युकाय करा, वासवातुरि रें ही भी हें तृष्टितुकाय निजयकाय नमा, एक्टेसे । रें ही बी रे सह्टियुक्तव बरहाय सतः, बामगुरके मृद्दी को हूं सानित्युकाय निर्देशक्य बन , बामनेये। हें ही थी वं सक्र पुष्पय बामदेशब तमः, पादा हुतिस्वे हें हैं भी हे पुष्टिपुत्राय क्लिटरे जार, एक्टमें ह हें ही भी में ऐपेंटेमपुणाय बक्रपुणाय सता, सा हैं ही भी के सालकेत्यान दिलाई तर, बारवरें। बरमूख्ये । हैं। ही में तिनुकार दिलाने का, रहरवारी। ने हैं भी वं बहुवी कुछाप हिम्मकाय (दिनुष्काय) हें ही भी में मेरापुराय सकत्त्वस्थ नता, बानराजारे। बस , र्घटार्ने । ا ومندها جد

पूँ हीं भी वं दुर्भगायुक्तय सद्भिने नमः, वासरकन्धे। पें ही भी वां सभवायकाय वरेण्याय नमः, हृदयादि-

दक्षकराष्ट्रस्यन्तम् । पें ही भी वं शिवायुक्ताय बूचकेतनाय नमः, हृदयादि-

वासकराङ्गस्यन्तम् ।

पें हीं भी सं दुर्गाञ्चाय भक्ष्यत्रियाय नमः, हृद्यादि-दशपादाङ्गस्यन्तम्।

पूँ हीं थीं है कालीयुक्ताय गणेशाय नमः, हदयादिवाम-पादाङ्गस्यम्तम् ।

ऐं ही श्री छं कारुकुविनकायुक्ताय सेवनादाय नसः, हृद्यादिगुह्यस्तम् ।

एँ हीं भी के विज्ञहारिणीयकाय गणेडवराय नमः। हृदयादिसूधाँन्तम् ।

इस प्रकार शब्द-बढ़ा श्रीगणेशस्वरूप औकारका मात्रकाओं के साथ विस्तार किया गया है। इन्हीं के थोगसे तत्त्रप्रत्थीमें अनेक स्तोत्र-मन्त्रोंका आविर्माय किया गया है। जिससे अनेक प्रकारकी निद्धियोंकी प्राप्ति होती है। इसका विशेष माहात्म्य गणेरापुराण, शिवपुराण, ब्रह्माण्डपुराण आदि पुराणोंमें बताया गया है। भाषपत्यथर्वशीर्ष उपनिषद् भी गणपति-तत्त्वको बताता है । इसी प्रकार अन्य उपनिषद् ग्रन्थोंमें भी इस सत्त्वका विचार किया गया है।

'ॐ नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश वो नमो नमः' (गजरेंद१६।२५)

### भगवान श्रीगणेशकी विलक्षण महिमा

[ ण्क बीतराग अक्रमिष्ठ संतके सदुपरेख ] ( प्रेपक—भक्त श्रीरामशरणदासगी )

भगवान् श्रीगणेश साधारण देवता नहीं हैं। वे धाशात् अनन्तकोटिन्द्रहाण्डनायक जगन्नियन्ता परात्पर द्रहा ही हैं । श्रीमणेराजी तैतीस करोड़ देवी देवताओं के भी परमाराध्य हैं। इस भारतीय सनातनधर्मी हिंदुओं के तो वे प्राणाधार ही हैं ! जन्मते छेकर मरणपर्यन्त हमारा उनने अखण्ड सम्बन्ध बना रहता है। प्रत्येक कार्य करनेके प्रारम्भमें श्रीगणेशजीका स्वरण करना अत्यावश्यक कर्तव्य मानः गया है। पत्र या बहीस्ताता या प्रन्य जिलाते समय स्पासे पहले 'श्रीताणेजास सम्र.' लिवकर तब आगे कुछ और लिखना होता है। किसी भी देवी देवताकी पूजा करते समय अथवा यह करते समय सबसे पहले यदि श्रीगणेश यूजन नहीं किया गया तो नाना प्रकारकी विष्न-त्राघाएँ आ जाती हैं ! दान पुष्य करिने तो पहले भगवान् गणेशजीनो सनाना न भुलिने । निवाह शादी करने, मकान बनवाने, नयी दुकान शोलनेमें सबसे पहले उन्होंकी पूजा होती है। भारतके प्राचीन राजमहरू, किले, विशाल देव-मन्दिर। अञ्चलिका आदिके मुख्यद्वारपर उन्होंकी मूर्ति अवस्य विराजमान मिलेगी । दीपावलीके दिन तो सभी हिंदू भीगणेशजी और श्रीलश्मीजीका पूजन करते 🥻 । प्रत्येक घार्मिक-सामाजिक कार्यके पहले श्रीगणेश पूजन एक अनिवार्य कृत्य है।

> परमात्माके विदाहमें भी श्रीगणेशका पूजन भगवान भीगावेदरका जब विकार शभा तो प्रकृति ध्वान

अपने हाथोंसे श्रीराणेशजीकी बड़े प्रेमसे पूजा की । आशुरोष शंकरजी और पराभ्या पार्वतीने अपने विवाहके समय सबसे पहले उन्होंकी चुना की । परब्रह्म परमासमा श्रीगणेया सभीके पूज्य हैं। उनका स्मरण-पूजन करनेते समस्त विध्न-बाधाएँ तुःक्षण दर हो जाती हैं। ये बड़े ही दयालु और कदगासिन्धु हैं।

यदि उन्होंने भगवान् श्रीविष्न विनादाक गणेशकी शरण नहीं ली तो एक-न एक दिन उनका अधःपतन होतेमें तनिक भी देर नहीं हमेगा । जिन योगियों, लिटी, वेदान्तियों और ब्रह्मशनियोंने अपने साधनके अभिमानवद्य विष्यपिनाशक भगवान, श्रीगणेशकी उपेशा की और अपने भानः योग एवं सिद्धि आदिके बरुपर ही आगे बहनेका प्रयास किया। उनकी अपने जीवनने भीएक विध्न-बाधाओं का सामना करना पड़ा । भगवान, श्रीगणेशकी कृपा ही सव प्रकारकी विध्न बाधाओं है। बचाकर हमारा लोक-परलेक बना सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं है। इसीलिये कल्याप्रनावनार गोस्वामी श्रीतलमीदासबीने अपने परम इष्टदेव भगवान अं.सीतासमधी प्राप्तिके छिने भगवान भीगपेशकी बन्दना करना परमध्यस्य माना या । उन्होंने विनयपत्रिकाके प्रथम पर्मे उनकी स्तुति करते हुए कहा है-

'बाइये गनपति अगबर्ग । संहर-गुवन अवारी-नंदन ॥'

भीर भक्तो उनमे गर वर गाँग---

क्षणम् मण है । इन्हें करोंग्रे केन्द्र उत्तेष्टर शे ufried reac st all big faites Di felt शाहित कियार वाली रोग शुरूपत सबसे बाद काने t: farit mier frefreiter um ein b. farei uniff ift ufte nauft nein fam em ? : भीगद्रशासी होने ही अस्ति। तर्र हे गरंत्र इसके सराहत

महात्म बच्चा सम्ह भौतिवेषाधरं सदा स्वादान् सासन्धान् । a: pull tann tr it mit utel nichn #

(\*\* < 1 (8) स्मोतेषुद्रम् १५००-ऐने दुनस्य अक्षरम्य अक्षरः उच्चरम् करता हुआ और उसके अधेरारूप मेरा जिला करता हुआ शरीरका स्थान करता है। यह पुरुष परवन्ति शत होता है एक

यही औसरअक्ष सदनात अंदर वर्तीस भी अभिव्यक्तक है। जिले सन्वरापकी ब्यातूकार्यः वदले हैं। वे मातकार्ये ५२ है।

गणेशमञ्जूनञ्जूत्रयोगिनीसविक्तिकीस् देवी मन्त्रमयी भीमि मनुभयीटहरिजीम् ॥ इन ५२ मातृकाओं हो व्यापोदात्याम के अन्तर्गत हाकि-

महित गुगेशनी बनाया गया है--में ही श्री अर्थश्रीयुन्तस्य विस्त्राय नमा, शिरसि। एँ ही भी भी हीयुकाय विभारतकाय नमः, मुनवृत्ते।

वृं ही भी इं तुर्श्यिकाय विनायकाय नमः, दसनेत्रे। र्देश श्री इ बानित्युगाय दिविसमाय नमः, बामनेत्रे । हें ही भी उं पुष्टियुक्ताय विष्यद्वते समः, इझकर्णे। वृं ही भी कं सरस्वतीयुषाय विजयते सम, वामकर्णे। वृद्धी भी व्यं रतियुक्ताय विष्तराज्ञे नम , दक्षनासापुटे । पृ हो श्री ऋ मेथायुकाय गणनायकाय नम , वामनासापुटे । में ही भी सं कान्तियुक्ताय एकदन्ताय नमः, दक्षगण्डे।

में हीं थीं रहे कामिनीयुकाय दिवन्ताय नम , बामगण्डे । , पृंहीं श्री पृं मोहिनीयुक्ताय गतवात्राय नमः, कर्जीच्छे। हुँ ही भी दें अटायुक्ताय निरञ्जनाय नमः, अधरोष्ठे। र ही भी भी तीवायुकाय कपदंत्रते नमः, उत्वद्नतरहती । ते ही श्री औ ज्वालिनी गुणाय दी वेंगुलाय तम ,अघोदन्तरहणी। हें ही भी अं कन्यायुष्याय शत्रुक्तमांय नम , तिहासे । वृद्धी श्री श्रः मुख्यपुष्प्रयः वृष्यज्ञाय नमः, इन्छे।

वृद्धी की बेक्साक्षीतर्भवृत्ताव सक्तवता स दशक्रीयेव ।

में ही भी में मुक्षुकाय गरेग्याय गरा राजारे। में ही भी से अविशेषुत्राय क्वेंडर्सय सार ए क्षिको ।

वृँ ही भी थे शम्यमुनाय किरोयक्षय सम, रा anglant t रेही भी वे विश्वतिष्युकान कान्देशम म

इधक्रमञ्जूक्यमे । हे हैं! भी वे सुरूपायुग्धय महान श्रम नमः, बामकहुमूरे हें ही भी है कामरायुक्तव चतुर्गतिये नम , दामदूरी वें ही भी में मर्बिड्डनायुष्णय सराधिकाय नम

----विकारी । . इ.हॉ. भी झ. विद्यायुक्ताय आमोदाय नस समस्तर्ज्ञ छिम्छे ।

वृं हीं भी भे पूर्णायुक्ताय हुर्गुकाय नमः, बामकरा हुरुपमे वें ही थीं ट भृतिरायुकाय सुमृत्राय शमः, दश्लीरमृद्धे एँ ही बी टं मूमियुक्ताय प्रमोदाय नमः, द्वाराजुनि । एँ ही भी हं शकियमाय एक्सवाय नमः, वृक्षगुरुके । पें ही बी हं रमायुक्ताच दिक्रिक्षण दशपादाङ्गलिमृत्वे ।

वृँ ही श्री वं मानुपीयुष्यय सूराय नम , दक्षपादा हुक्ष्यप्रे। वें हीं भी तं मध्यप्रजायुक्तम वीराय नमः, वामोरम्के। र्वे हीं भी व बीरिगीयुक्ताय पण्मुस्ताय नमः, वामजानुनि। वृंद्वी श्री दं मृह्टीयुकाय वस्ताय समः, वामगुरुषे । व ही श्री चं क्षमायुक्ताय कामदेवाय नमः, पादाकृतिमूछे। वें हीं औं ने श्रीवेंचीणायुक्ताय वक्तुपहाय समः, वामः पादाक्रस्यमे ।

वें ही भी वं धनुर्धशयुकाय दिख्यकाय (दिनुण्डाय) नमः , दक्षपाइवे । वृं ही थी फं यामिनीयुक्ताय सेनान्ये नम , वासराहर्वे ।

हुँ हीं ब्री व रात्रियुक्ताय झासक्ये नमः, गुरुद्रे। एँ हीं भी भं चन्द्रिक्षयुष्णय सताव समः, नाभी। पृ हीं श्री संशक्तिप्रभाषुकाष विसत्ताष नसः, अदरे।

वृं ही श्री वं छोळायुन्त्रय मनवाहनाय नमः, हृदये । दें हीं भी र चालायुकाय कटिने नम , राजस्काधे । पु हो भी ले बहियुकाव मुण्डिने नमा, नकपूरते ।

1000

पूँ हीं श्री वं दुर्भगायुक्ताय सद्भिने नमः, वामस्कन्धे।

पें ही भी शं सुभगायुकाय बरेज्याय नमः, हृदयादि-

दक्षकराकुरयन्तम् । ऍ ही औ वं शिवायुकाय वृषकेतनाय नमः, हृदयादि-यासकराकुरुयन्तम् ।

एँ हीं भी संदुर्गायुक्ताय भद्दप्रियाय नमः, हृद्यादि-

दक्षपादाङ्गुरुयन्तम्। पुँ ही भी हं कालीयनाय गणेशाय नमः, हृदयादिवाम-

पादाहुल्यन्तम्। पृद्धी श्री लंकालकृदितकायुक्तस्य मेघनादाय नमः,

हृदयादिगुद्धान्तम् ।

पूँ हीं भी क्षं विज्ञहारिणीयुक्तस्य गणेश्वराय नमः, हृदयाविमुर्थान्तम्।

हुए महार धर-दाव धीगोज्यहरू औहराज महाआंके साथ दिसार दिया गया है। राष्ट्रीके पोगने तन्त्रप्रयोगी अनेक होत्रप्तमनोका आधिगाँत हिया गया है वितने ओक प्रकारणी भिद्रियोकी प्राप्त तेगी है। हस्का दियेश महारूप गोज्युणक विश्वपुतन, ब्राव्यपुराण आदि तुम्लीमें बतावा गया है। भागवस्य पर्योगे उपनिष्कु मां गामाजि स्वस्को बतावा है। इसी प्रकार अन्य उपनिष्कु मांगीने भी इस सक्का वित्तात दिया गया है।

भमो गंगेस्यो गणपतिस्यक्ष को नमो नमः (मज्देद१६।२५)

### भगवान श्रीगणेशकी विलक्षण महिमा

[ एक बीतराय मदानिष्ठ संतके सद्धदेश ] ( प्रेएक—अन्त औरामशरणदासजी )

भगवान् श्रीगणेश साधारण देवता नहीं हैं। वे साक्षात् अनन्तकोटि-ब्रह्मण्डनायक जगन्नियन्ता परात्पर ब्रह्म ही हैं। श्रीयणेशजी तैंसील करोड़ देवी-देवताओं के भी परमाराध्य है। इस भारतीय सनातनधर्मी हिंदओं के तो वे प्राणाधार ही हैं । जनमने लेकर मरणपर्यन्त हमारा उनने अखण्ड सम्बन्ध बना रहता है । प्रत्येक कार्य करनेके प्रारम्भमें श्रीगणेशजीका स्मरण करना अत्यावस्यक कर्तव्य मत्ना गया है। पत्र या बहीलाता या प्रन्थ लिखते समय साने पहले 'श्रीमणेशाय नमः' लिनकर तब आगे बच्च और लिखना होता है। किसी भी देवी देवताकी पूजा करते समय अधवा गरा करते समय सबसे पहले यदि श्रीगरेश एजन नहीं किया गया हो नाना प्रकारकी विष्न-मधाएँ आ जाती हैं ! दान-पुण्य करिये तो पहले भगवान् गणेशजीते सनाना न भूलिये । विवाह शादी करने, मकान बनदाने, नयी दुकान् खोलनेमें छवते पहले उन्होंकी पूजा होती है। भारतके प्राचीन राजमहल, किले, निशाल देव-मन्दिर, अञ्चलिका आदिके मुख्यद्वारपर उन्हींकी मूर्ति अवस्य विराजमान मिलेगो । दीपावलीके दिन तो सभी हिंदू श्रीगणेशजी और श्रीटरमीजीका पूजन करते हैं। प्रत्येक चार्मिक-सामाजिक कार्यके पहले श्रीगणेश पूजन एक अनिवार्य करव है।

> परमात्माके विवाहमें भी शीगणेशका पूजन भाषान भीगणेलका जनविवाह हथा हो उन्होंने स्था

अपने हारोंने भीनणेदार्याको वह देमने पूजा की। आधुतेष संहराजी और परान्त्रा पार्यतीने अपने विनाहके समय स्वयं पहले उन्होंकी पूजा की। पराका स्थालना आणिया समीके पूजा हैं। उनका सराशायुक्तन करनेने समल विम्मन्यापार्य, तालाव दूर हो आही हैं। ये बहे ही दसाइ और करणासिन्तु हैं।

यदि उन्होंने भगवान् धीविन्य निवासक योगवार्ध प्रश्न नहीं की तो एकन एक दिन उनका अध्ययन होनी तीक भी देन नहीं प्रश्ना । प्रिक के तिमित्त के अध्यान होनी तीक भी देन नहीं प्रश्ना । प्रश्न के अभिकानका प्रत्मानिक्षा भगवान् श्रीमोत्राक्षी उनेवा की और अपने प्रत्मानिक्षा उनको अपने अध्यान विभाव विनामधार्मीका प्रत्मानिका उनको अपने अध्यान श्रीमोत्राक्षी इन्य दी एन प्रकारकी दिन्न वाचानी व वाचार देन प्रतान के पर्वत्न के स्व स्वार्धी दिन वाचानी व वाचार देन स्वार्थ के परविच का साम्री ही एनके अधिका अस्य कोई साम्यान स्वार्थ है। एसिकेंब बिलान्वानावान को स्वार्थ भी प्रश्नीक्षित के स्वित्यन वाचान के स्वार्थ प्रमानिक्ष के स्वार्थन के स्वार्थ के स्वार्थ के स्व प्रमानिक बिलान्वाना को स्वार्थ भी प्रतिके दिन स्वार्थ क्षात्र के स्व प्रमानिक के स्वार्थन के स्वार्थन स्वार्थ स्वार्थ स्व

ात्रनयपात्रकार्कः प्रथम पदम अनुसा स्तुल करते हुए यहा हु— पग्रद्दये यनपति जयबंदन । संकर-गुजर अवाधी-नंदन ॥\*

भीर भारते प्राप्त सर गाँस---

48 . Late and the second second

'र्मोगत गुलसिदास कर जो है । धराहि शमसिय मानस सो हे ॥' भगवान् श्रीगणेशकी हिंदुजानिपर अद्भन क्रपा

भगवान भीगणेशने हिंदुजातिके उत्पर अनीम कृषा की और उसका बड़ा उपनार किया है, इसीलिये वह

उनकी ऋणी है और उन्हें कभी भूखा नहीं सहती !

समस्त विश्व माहित्यमें भाडाभारतः कोई माधारण रस्तक नहीं, अस्ति गधात पद्मम येट है। यह असन

. वेपाओंका भंडार है। उनवर आज नमन विश्व मुख्य हो डा है। मानिक रून भी महाभारतका रूसी भाषांसे भाषाद क्या रहा है। शामके मंडार एवं विद्याओं की स्तान

श्चम वेद महाभारत है। यदि भगवान् श्रीगणेश न लियते ो यह अद्भुत महान् रस्त हिंदुवातिको कैसे प्राप्त हो ता १ भी बेंद्रव्यासजी बोल्दो गये और भी गणेडाजी हमे उराते गये। तभी उनकी कृपाले यह महान हरूथ-रत

दिओंको प्राप्त हुआ है। भगवान शीगणेश केस प्रसन्न हों ? भगरान् श्रीगणेशजीको प्रमन्न करनेका साधन वक्षा

। नरल और सराम है। उमे प्रत्येक गरीय अमीर व्यक्ति र सकता है। उसमें न विशेष सर्चर्का, न जिलेष न पुण्यकी, न विशेष योग्यनारी और न विशेष मयकी ही आवश्यकता है । वीली मिहीकी इस्ते से से । उनपर रूप करना

मोली ) लोड दो । मगवान् भीगणेदा सामार स्पर्म ने हाल दो। पूजनमी पढ़ी सम्ल विश्वि है। गुहुसी हली चार बाक्सी नहां हो। यह मोग का गया और—

त्र'तनं भूतगणदिमेवितं कृषिश्यतम्बुक्तरचरमक्षणम् । मसुनं संकवितशकारकंत्रमधि विष्तेस्वरपादपङ्कलम्॥ ह छोटा मा बजेक बेन्त हो। मन्त्र हो गया । बम, इतनेमापन वे तुसने प्रथम हैं गर हैंग दवल है ये ! छ भीन बने तो दुर हा चडा दो और अपने शारे ये लिइ का सो । रहेर्च उन्हासा नहीं और कम सबसे

पदाः यही तो उनकी 147क्षण साँद्रमा **है** ।

भारतके केन भधावतम् । बारण भगवान्

रंगचेशकी संस्था

भीविष्नविनासक गणेशजीकी धोर अवेशा है। पहुँचे धर्मप्रव भारतके प्रत्येक विद्यालयमें बालकोंने सर्वप्रथम तस्तीरा

'श्रीसंगेशाय नम' विव्वचाकर और भगवान श्रीगणेशक

पूजन करवाकर अध्यापक पदाना प्रारम्भ करता यो।

प्रतिवर्ष मारे विद्यालयोंमें भाद्रपद श्रीगणेश-मतुर्धी (इंडा चौथ ) को उनका यही धूम घामके साथ पूजन

कराया जाता था, जो यम, देखते ही बनता था। सनत भारत श्रीमणेश भक्तिके रंगमें रॅंग बाता था और बचानक

उनके प्रेममें विभोर हो चाता था। आज उसी धर्मप्रण भारतके सभी विद्यालयोंमें भगदान् श्रीगणेदाका पूजन करन

तो दूर रहा, उनका माम भी महीं लिया जता। जपतक

विद्यार्थी भगवान् श्रीगणेश और माता श्रीमस्स्तर्तारा सारण-पूजन करते रहे। तवनक बालनीं ही बुद्धि श्रुद्ध और

निर्में रही। पर नवसे इन विद्यार्थियोंसे भगरान् भीगणेदाना पूजन करना खुड़ाया गयाः पुजनादिको पाखण्डनार बनाया गयाः सबसे इन पडनेवाले विद्यार्थियों ही भूदि भूद हो गयीः जिपका द्योर भयकर दुष्परिषाम अनैतिकता, अनुशायनदीनता

आदिके रूपमें प्रत्यक्ष देखनेमें आ रहा है। जे पतन यवन-शासनश्रत्मे अयवा अग्रेज-शासनकातमें नहीं हुआ, वह हो गया । बालकोरी अक्षरज्ञान कराने समय आजराल up मानं भागेशः न पदाकरः भागं माने भारहाः पदाया जाता है। थींगणेश-भक्तोंका यरम कर्तद्व

भगवान् श्रीगणेशके भक्तीको निम्नर्शिवत सतीपर अवस्य भ्यान देना चाहिये ।

१-भगवान् भीगणेशः। नित्यप्रति पुत्रव करो औ वातःकाल उठकर मयप्रथम उनके चित्रका दशन करो । २-हिमी बार्वके आरम्भके पूर्व शीमणेशका सारण . करना कदापि न भूजो ।

३-अपना धर, सकान महत्र चनाले समय द्वारपर आनेचे धगरान् भागपेशकंका सुन्दर प्रातमा सगाना व मर्थ, जियमे तुम्हें हर समय दशन स्मरण धरनेका सीभाग्य

s-नमाजेर विवे शानशरक वार्मानक वस्तुओं ( क्रेने —ई.ही या महिरा ) को वेचनेक लिये उत्पर अववा

को सम्बद्धार मणेश्चर्त का मार्की मन हमाओ।

गिमाको समझ करनेके लिये स्वयं भी के - राग मान करो।

मारतीय विकास-दर्शनमें असण्डतत्त्व-दर्शन सर्वत चमाद्यः हुआ है । श्रीदर्शकृतः 'खण्डन-खण्ड-खाग्रम्' नामक दर्शनशासके प्रत्यमें भी विचित्र चमत्कृति है और धीन्दर्य-उपर्राव्यकी विराट् परिकल्पना है। गणपति गणेश-

६-पीली मिट्टीकी गणैश प्रतिसा बनाकर उनका पूजन

करनेके पश्चात उन्हें ठीकरो किसी पवित्र स्थानपर रख दो और

बादमें भीगङ्गा-यमुना आदि पवित्र नदियोंने हे जाकर

पूरा ध्यान रखी ।

**एंकीर्तन करो । वर्णाभनवर्मके अनुसार चलो और पापेंसे** मगहित कर दो । वह पैरोंनें न आने पाये, इस बातका पूरा-बचो । इसीसे द्वापर भगवान भीगणेशजी प्रसन्न होंगे और बुम्हारी सब विध्न-बाघाओंको दूरकर बुम्हारा परम ७-पूज्य ब्राह्मणोंके द्वारा श्रीयणेशपुराणकी कथाका अवल कल्याण करेंगे । जनगणके गणपति

करो । गरीय-भन्दिरमें आकर भीगणेशका दर्शन-पजन

करो । उनके मन्त्रका जप करो और उनके सामका

द्वग्हारी मूर्ति अपूर्व सौन्दर्य-मण्डित है। तुम्हारी अञ्च-कान्ति

# ( हैसक-भाजार्थ प्रसुपाद शीयत् प्राणकिशोर गोल्यामी )

निर्देश है। इस रूपको लेकर तम विराजमान हो रहे हो। मनुस्भृति आदि शास्त्र सब द्वम्हारे अवयव हैं। महाराष्ट्रके भक्तप्रवर एकनाथस्वामी ज्ञानेश्वरका का पाचीन श्रुपियोंने दो प्रकारते दर्शन किया है-शुक्र-शिप्य-अनुसरण करते हुए कह रहे हैं---श्रीएकदन्तको नमस्कार। मिळनक्षेत्रमें एवं उपनिषद्में कथित प्रत्यक्ष तत्व-खरूपमें। एक इन्तके कारण ही तुम अदितीय हो । अनन्तरूपमें उपर्युक्त 'लण्डन-सण्ड-लाजम्' दर्धन प्रन्थमें उनको ही मकाशित होकर भी विसु हो; तुम्हारे अद्वैतभावकी हानि कर्ता, घर्टी और हर्ना बतलाया गया है। सर्वमय गणपति निस्य नहीं होती । विश्वचराचरमें दिवास करते हुए भी द्वम

परमातः नामवे पुकारे गये हैं। उपनिषद्का कथन है कि है गणरति । हुम आनन्दमय ब्रह्म, अद्वितीय, सम्बदानन्द्र, विद्यानातमा हो । पञ्चतत्त्वात्मक जग्जत्के उद्भवस्थान हो। ष्वनितत्त्वकी परा, परयन्ती, मध्यमा और बैन्वरी बाणीमें तुम्हारा री विस्तार है। द्वम त्रिगुण, त्रिकाल तथा स्यून-स्कम और

कारण—इन त्रिविध देइ-सम्बन्धेलि अतीत, मृत्यघार हो । शनः किया और बल-इन तीनों शक्तियोंके परम आश्रय हो। योगी तुम्हारा ध्यान इस प्रकार करते हैं---**१३२**न्तं चनुर्देश्तं पाशमञ्जूशधारिणम्। अभवं वरतं इस्तेविकाणं मृतकत्वतम् ॥ रषं सम्बोदां सूर्यंक्रणंकं रक्तवसम्बद्धाः

रक्षणन्धानुव्यसम् रक्षपुर्यः सुपूजितम् ॥ भचातुकस्थितं देवं जगन्तारणमस्युतम्। भाविभूतं च सहवादौ बहुतेः पुरवान् परम्॥॥ निवृत्तिदाम शनदेव करने हैं----हे प्रशक्तकप म्प्यस्य गणरति ! तुग्हे नमस्त्रार । तुम आच और निवित्र नेद्रप्रतिपच हो । हे परमात्मस्तरूप ! तुम स्वर्भनेच हो । म्हारी कर हो। दुस सारे जानके प्रकाशक गणेशस्वरूप ो ! बुद्धिके महारामें द्वम एकेश्वर हो । हे पूर्णांक वेदस्वरूप ! • रव रचोडं'का वर्ष पुत्र १५ पर देखें।

द्वम्हारे दर्धनंते द्वःलमय संसार सुलमय हो उठता है । भक्तकवि तुल्लीदास कहते हैं---जो सुमिरत सिधि होई गन मायक करिवर बहन । करउ अनुपद सोइ चुदि रासि सुभ गुन सदन ॥ (मानस १।१ छो ०)

सम्बोदर हो, सब जीवींके आश्रय हो। सबके संबादक हो।

विनायक, विष्ठराज, द्वैयानुर, राणाधिप, एकदन्त, हैरम्ब, लम्बोदर, राजानन, परशुपाणि, आलुरा, शुर्पहणे आदि नामने गणपति पुराणी। तन्त्री और अन्यान्य शास्त्रीमें अभिदित होते हैं। अझुत है उनहीं मूर्ति। ये इयधीव एवं नरसिंहके साथ तुल्लीय हैं । नरदेहमें गत-राण्ड केवल भाजके भारतीय प्राचीन शास्त्रीमें ही नहीं, बल्कि प्राचीन सुगर्ने अन्य देखींकी इतिक्रमाने भी इन प्रकारके अवयन-संस्थानकी बात आजी है। मानव प्रश्नृतिके साथ पद्म-बगन्के सम्मिभणमें इस कातीय मावनाका उद्भव होता है। यही बात ऋष्यश्रद्ध आदि मुनियोंके अवयव संस्थानके सम्बन्धमें भी विषयांचीय है

गोधः महागोधः हैरम्ब और इत्हिगोध—वे हत्वराश्चने माना प्रकारके ब्यान और पूजके शिया की

🖁 । विभिन्न कामान्त्रीको विभिन्न की प्रमुख विभन्न अन्त्रीके । 🖠 प्रयोगकी स्वयंका है।

गणेताका भगान --

बै किन्द्रके एका रक्तवर्ग, विकास स्थाप प्रदर तथा चतुर्धन है। चारी हार्गीने हत्यम दनाः पाशः अवदा और बरमदा है । इसके रूपटमें बरदकता है सथा इसके मदबारित इतका सण्डलान अधिधिक है। इनके नशीप्रण नर्पमुक्त है तथा वे विश्वास राज्यात पड़ी है।

महागणेशके ब्यानमें एक दिरोपण है। वे साद्रान्यता पद्मदस्या निजिन्नियाके द्वारा आर्थिवत है। उनके द्वापने द्वादिवाराल, राहा, पाला, जिल्लाल, चन, पद्म, पांचा, उत्पन्त, वीडिगन्छ, अपना भयादना और राजकरूव है। सारित्रका-चार्य अन्य रूपने भी उनका ध्यान बतलाते हैं। महागणेश मुक्ताके समान गीरवर्ण हैं। उनकी मोडमें उनकी पत्री विराजित हैं। किसी प्रतिमानें ये गौरवर्ण हैं और वहीं उनका स्वरूप श्यामाञ्च रहता है । तन्त्रमें गणेशजी भौरवर्ण, धम्रवर्ण

बाहरके रूपमें ही श्रीराणीयकी प्रसिद्धि है। तन्त्रोक्त हेरम्य बाधनामें गजमूल गणेश सिङ्वाहन हैं-मुक्ताकामानीलकुन्द्रपुत्रप्रश्रमीक्षिनेत्रान्तितै-नीगास्थेहरियाहनं कशिधरं हेरम्बमक्त्रभग्न । इप्तं वानमभीतिमोदकरदान् दर्वशिरोऽक्षाध्यिका मालो महरमञ्जा विशिवक दोभिनेधा भागे ॥ व्हेरम्ब त्रिनयन हैं। मुक्ताः स्वर्णः, तीलः बुन्दरसुम और बद्धमंत्री घोभाने युक्त पाँच गुलवाले हैं। ये सर्वके

और रक्तवर्ण-विविध वर्णित हुए हैं । मुपक-

समान दीप्तिमान हैं । ये अपने दम हार्थीमें बच्छा: टाक अध्यक्त भोदकः दन्तः प्रस्तरसम्बन्धारी यन्त्र ठक्कः शिरः अक्षमाताः सद्भर, अञ्चरा और त्रिशल धारण किये हए हैं। एक दूसरे स्थानमें देखा आता है कि देरम्यके हाथमें पारा, अङ्करा, कल्पल्या और गजदन्त हैं। उनके

शण्डके अपर दाडिमफल है। हरिद्वाराणीश हरिद्वावर्ण, हरिद्वावस्त्र और हरिद्वा-

भूषण हैं ।

समाज देवताके अनेक गण या दल हैं।

शक्यणः क्रमणः विकासनामः वीरवान आदि ह गणीये भी राज्यंत्र दिल्यकता प्राथान्य सर्गात 🖼 पहरिके महारागी-आधारी वट गरा

इचामदे (मन्दिर १११८) मध्यम उनहा ही भागान वे निविधाति है। धन गाम । उनके की आपको प्रण स्थानारशेष्ट्री उनहीं प्रधानत है -कियाला सर बागी है कि वे अनुसार है।

इतके आविधीको दशा दश ग्रहत है------वीर्ष ब्राह्मणका केन भारण करहे एक बार ही नगता पूर्व समीप गाँ। और बाले- ब्हेरि । द्वम बांतनाय ।

तुम्हारी कृषाने विष्णु भक्तिकी प्राप्ति होती है । वृत्रा मत आदिकी शिक्षा देनेके लिये और रण कस्पन तम्बारे प्रमाने रूपमें अयतीर्थ होते हैं । इस प्रचारणी बातें फड़कर वे बड़ी अन्तरिंग हो गरे । सर्वतीके भीकृष्ण ही एक पुत्ररतनके रूपने प्राप्त हुए । उसका अपूर्व था। गुण अध्यक्त था । देवीने उन अभिनव काण अत्यन्त इर्गपूर्वक धान्त्रायोगम किया । यही बालक क सिदिदाना गरोश हैं: देवगणयन्तित तथा अधानाके अधिर है। उसमें असचावा मात्रमंत्रि है। ११ ( महानेश्वेष्ट

संस्कृतिके मुख्ये है—पञ्चदेवोपासना । विष्यु, सूर्य, दि शक्ति और गणेश-ये पद्मदेव हैं । यहाँ एक के अतिनि होष चार देवताओं की उपेक्षा नहीं है। सूर्यमण्डलमें ही प्रकारते अभिकृषित परमाभीष्ट विष्णुभगवानकी उपान होती है। अन्य देव-देवियोंके गायत्री-मन्त्रकी आराधना स् अपन्न अपना के दोती है। शिव और विष्णुमें भेडबुद्धि शास्त्र निधिद्र बतलाता है। शक्तिके बिना शिव या विध्य उपासना निष्मल है। वैष्णवीकी घोषणा है कि विकासन गणेशकी पूजा न करनेसे खेवापराच होता है। नव्य सम्प्रदान

वेदानुगत शास्त्रीके द्वारा प्रतियाय समस्त भारतीय ध

बादी कुछ लोग प्राचीन गुहवर्गके द्वारा प्रदर्शित आर्ग अवहेलना करके अपने सम्प्रदायकी प्रधानता स्वापित करते तथा सुप्रसिद्ध स्वयंतिङ्क वेदानुमोदित एगसे भ्रष्ट होक स्वेच्छाचारी हो रहे हैं। तुछ लोग गुरू-प्रदर्शित वर्ण कण्डकरूप द्वीकर आर्य-चर्मके प्यमं कापक काते हैं श्रीगणेराजी देवे लोगोंको ग्रुभ बुद्धि प्रदान कर ।

भीर्यंष्ठराचार्यंत्री परम्परामै भगवान् श्रीग्रवेशः #

सर्वेद्यक्तिमत्ता और सर्वव्यापश्ता आ जाती है। अब उस

ऐस्वर्य कियाधील होता है, तब वह विश्वका सुज

श्रीशंकराचार्यकी परम्परामें भगवान श्रीगणेश ( लेखक--भी एस० कक्ष्मीनरसिंड शास्त्री )

अनादिकालीन सनातन घर्मकी व्यवस्थामें मगवान् गणेश-बद्धका प्रपञ्चात्मक भाषामें कोई निरूपण नहीं हो सकता। दे भी उपासनाका एक प्रमुख स्थान है । इस पवित्र धर्ममें काल और कारणकी परिचिमें वही निर्मुण परमसत्ता जब इंस्वर रूप घारण करती है। तब उगर्ने अचिन्त्य सर्वज्ञा

जो नास्तिकताके कीटाणु प्रविष्ट हो गरे थे, उन्हें भगवान्

र्धकराचार्यने अपने पवित्र एवं शास्त्रीय दृष्टिकोणद्वारा दूरकर बढ़ी सावधानीने इसकी पवित्रताको अधुष्णरूपये प्रतिष्ठित रखा। धंकरमतः के नामसे कोई चर्चा करना आयन्त भ्रमपूर्ण है। उन महान् आचार्यने कभी भी किसी नथे दर्शन या

घर्मकी स्वापनाका दावानहीं किया। उनका काम या---बैदिक दर्शन और वैदिक धर्मका सदी-सद्दी ऐसा प्रचार और विसार, जिसका प्राचीन परम्पराने कहीं विरोध न हो और वैदिक धर्ममें धुरे हुए नास्तिकताके पीएक गर्तोका, जिनमेंसे

अधिकांद्र बाइरले आये, उम्मूचन हो जाय । दांकराचार्य बेड्रॉकी प्राचीन परम्पराके संरक्षक, पोपकं और अभिभावक अवस्य हैं। परंतु किसी नदे घमके छंखापक नहीं। इस ट्यू टेलका रूप है-भगवान शंकराचार्यकी परमयके अनुयायी व्यनींके जीवनमें भीगणेशोपाछनाके स्थान और महत्तका निर्धारण । यहाँ जो बुछ मूल्याह्नन किया जायगा।

उनका आबार है — खयं आचार्य शकरकी रचनाएँ। उनकी जीवनियाँ और उनकी परम्यसके अनुवासियोंके बचन । पाठकौको यह जानकर बड़ी निराशा होगी कि 'भीगरोग्र-पद्मरात्नः और भागेश मुजङ्गप्रपातसोत्रः को छोड्करः जो कि भाषार्यप्रवरके मक्तिमय उद्दारीके एक अङ्गमात्र हैं, अपने प्रव्यानचय अथवा प्रकरण प्रत्योंमें कहीं भी उन्होंने गणेशका उरुकेल नहीं किया। यदि कहीं किसी देवनाका नाम आया

भी देतो छदा विष्णुका दी नाम आया देः और कि गीता

भौर विष्णुनद्दसन्तम वादिके भाष्योंने । वहाँ गणेतका उन्हेस्त हुआ है। उनकी ऐनी कम्प रचनाएँ देवी या धिवके स्रोत हैं। प्रण्यकारध्यन्त्रमें भी गणेशका नाम मिकता है। তৰ**ৰী ৰে**নামীন বিভিন্ন হৈশামীতা সনুচঠ<del>ৰ</del> कोई अपनार्वकी बात नहीं है। परमापानकी स्टाक्स

बरनेताके इस्तेने विशिष्ठ देवी-देवनाओंका नर्सन केंद्रे मा एकता है! फिर भी इस परमदाल के इस्तेनके द्यारा ही हॅरनरकी रुक्तका प्रतिकादन द्वामा है। कहाँ सह

प्रपञ्च विन्होन हो जाने हैं। उस पारमाधिक धरानलपर जो केवल

एक ही बोप बचता है। जो सबका आधारभूत है। उस परम-

पालन, संहार और उसपर अनुमद्-निम्नद् करनेवा बन जाता है। निर्तुण परज्ञदाके साथ ही साथ समुण ईरवर रूपमें विराजित होनेमें कोई विरोध भी नहीं है। विद्य

शक्तिका हम न कोई स्वरूप बता सकते हैं और न उसको जान सकते हैं। उसके वास्तविक स्वरूपके विषयमें हम युद्ध जानने एकदम अनमर्थ हैं। लेकिन मौतिकी ( Physics ) के हा उसकी कियाओंसे उसका जो रूप प्रकट होता है, उसको ह

अवस्य जान देते हैं। वेदान्तका निर्गुण ब्रह्म इसी विद्युत शक्तिके समान है और सगुण ब्रह्म विग्रुत्के क्रियात्मक रूपों समान । निर्मुण ब्रह्मका बोच शनके द्वारा हो एकता है, परं सगुण ब्रह्म या ईश्वरको पानेके लिये हमको भक्तिकी द्वारा देनी होगी, जिसके और भी कई नाम हैं, जैंछे-चिन्तन मननः, ष्यान-उपासनाः आराधना आदि । पर शंकरानार्यः इर्गनमें वेदान्तके निर्मुण ब्रज्जके रूपमें मिलनेवाले परम इत्

या परमानन्दकी प्राप्तिके लिये इष्टदेनकी मंक्ति या उपायनाई अनिवार्यताका प्रतिपादन उचित ही है। परम द्यानक उपलब्धि केवल मगवत्वपाने सम्भव है । इसलिये शांकर दर्शनमें मक्तिको अद्भेत-शानका एकमात्र आधार बतायः गगा है। भगनात् चंकयत्तार्यद्वाय सुपर निये अने देवा

नवनीयन प्रदान किये जानेके उपरान्त स्रदेत शम्बदाकके अनुगामियोंदारा धर्मके जिल्ल रूपका आनरण किया गवा। उन्में मारेशका क्या स्टान है। इनका सम्ययन करनेके पूर्व

इन बानकी अनकारी आयधिक सामकारियी होगी कि ईश्वर भीर उन्हों उपनाके विषयमें शंक्यवार्यका दक्षिकीय क्या है। नैदिक देन-गमात्रने इमें माना देवताओं के दर्मन होते 🐫 - ब्रेने, इन्द्र, बदव, धविता, दूरा, उपेन्द्र, सदि, सिंद, सविनीक्यार और अन्य देवजगत । देखनेने देवज्ञानीका

एक भैंबर जरण सारवाता है। देशाओं का एक देशा अस्त

है। जिल्हे विरामें ईलाई मिधनएँ। मुलामानी धर्मगुरू और

RERESTAGATE STOPED - SE SET ! Is me? Bittebb mein geite er tem ber fin eret. for ibr emire obn fon bourere an an mi geit f. gegt gente ale geetlebertatt ale mimble een mich ft gran bimara una premit un nur bermere & bit ferte ibn ames ar e ett gia ein ?---

ied titlem and atfeil' ( \*\* . filteret ) ग इत्यापन प्रदेशक के अनुस्क (१११) विकास um berech wir b. fer b. efch ein b. wier हे और है पाम लग्न का ब्रह्म थ किए. म इति स इन्द्र धीरमार बाम स्वत्र ।' स्वेतावती उर्दात्वकृत हम विका तका बर्गन कानी है कि ब्लॉर देवता नियकार अबके ही शिथि क्य है.-- मझले बर्देश भागांशांत्र पर्ध्या-

पुरुषात्रारोहम् । मध्य मन्ति । वय सर्वत् । (शै॰ ४। ) विश्वासामध्ये भग्नेतिक यह प्रश्निक मध्य विशित ते हैं हि रहेरवर एक ही है, जह उने देवा कहे, बाहे । श्र-पृक्षी देव देशको वा शिको वा । एदेशकरनाइदे म महान् सायकी परताई केवल शंकराचार्यके देखी और क्यारीय ही नहीं दिलायी देती, वरं शांकर सम्प्रदायके क्षी अनुपायियोंने उएका दर्धन होता है । परवर्तीकारूके क अर्रेतागदी गीड प्रशानन्द धारातीने बड्डे भावविध्रेत

जेश या अदित्यकी अर्थना करनी चाहिदेः वर्ध्य है त्तावन । यह ग्रामी को है। जो इन वन निभिन्न करोंदे इट हो गये हो। अतपन ग्रन्हीं मेरे एकमात्र शरून हो।---रोपं बर्रान चित्रमेव वि केविदाने लाईक गरीधमपरे हा विशासके है।

त्रा कहा था-- 'बुख क्षेत्र कहते हैं कि मगरान् शितक!

दन करना चादिंग दूगरे सेंग करते हैं कि झाँछ,

क्पेरत हैरपि विभासि पतस्त्रभेत मद्यात स्वभेन शरणं सम श्रञ्जाने ॥

( मीहरिश्ररणात्रकम् १ ) गर सहस अन्तर्देष्टिः जो देवताओंकी विभिन्नक्ष्यताके च पक धर्यन्यापी एकताका दर्धन कराती है तथा देने

उत्पन्न होनेवाली सार्वभौभिकता और सहिष्यता े. . े व्यक्त दुई है। यह रूपेक

वियोमें बहुत प्रचलित है और इसस

eng 🐉 Parish pig tiya kiti, kerif at mit, da gab es anmer Artisent IN Resemble biet bie fie etempre en and sent ast to a fedicina with an 4'1' " 5'1' 44' 44 41 41' ...

र्व रोगः साप्तको सिव हुनि बहुनि वेर्गान्ति dat gu tft unmite eiff befeu क्षेत्रिया बंदरात्मार क्षेत्र संस्थाप

क्षेत्रचं को विद्यान कारिकन्द्रमं संकोदयक्षारे हुन्।

( tgerm ( cf. यह गणान अस्ता क्षित है कि देगी स्टार है भीत्र भीत्र शहरामानुषायी बदार्थन, दरप्रतित्र भीत्र असे ब्लके बाँव दुगबाने सर्वता मुख्य है। वे अपन इष देवपूर्त क्षि देखा बदोडी भवदे का पाता किया नहीं करते । इक्तापे तो शंदा सायदायको इत्ताही प्रधान है कि प्राय करे जिल् किनी देवविष्यको भी विशेषकान एक कार्त है। देनिक पुना पहर्तिने पान नव विभागिको भी बापने उनना ही भारत निक्ता वर्दिः भीर देशी ही बुद्धका सम्बद्धे-पद्धकान दल। यह गांधीर हर्गकाने भई रोडे दिकारने प्रभी स्टब, की बह प्रमुख हो। बाहे महागुरती सन्दर्भ माहे ब्रह्मांचरी, परहरी, महाप्रती, हाइसाप्रती, प्रदासप्रती, धेनसप्रती अवस देहमाता गायणी हो। सभीना बरन एक ही ग्रेंपरा है। सभी कार-शहे वह गणपतिका, गुरुक्षण्यका, राध्यणका

मयवाक्रकित देवीका (भीरत्य) हो। वदमें हती एक रहस्मन

कवाका अधिनिवेश है। भाजाय शंकरकी महती प्रतिम

इस बातने विश्वत् कार्मे महट होती है कि बेरिक बहुदेवता-

बाइका मण्यन करके उन्होंने ऐसे बसेको सत्म दिया, हो किसी भी पंच विशेषके प्रति दुसम्बर्ध तथा उनके परिकास

सक्य विदेशने सर्वेया इक है और पद्दानकी (वय

बहाँ दुमारको भी शामिल कर निमा गया है, वहाँ परायतन बा इः देवताओं ही ) देशी पूना प्रणान्ने हा उपरेश दिया। बियमें अपने इष्टदेवताकी उपासनाके किने विशेष स्थान है और अन्य देवताओं के प्रति भी युग्र अत्रर है। एंडरने उपानना है जिने जिन देवताओं हो पुना थ , वे हैं — आदित्य। वानिकाः विष्णुः सकति और महेश्वर (तया स्कन्ह )— आदिश्यमनिवहां चिन्तुं गानापं सदेशरम् । वश्चयत्रवरो नित्यं गृहस्य पद्म पुत्रवेत् ॥

बगान है। जो इच निवास, क्षमान्यान करनेवाले, आलवकी निधि, बग्रके विसादक तथा मनके प्रेरक हैं। उन समस्त्रार करनेवालोंके लिये सूर्वरूप शीयणेवाको में समस्त्रार करता हूँ । चित्र दूसरे ही धव योकर निर्मुण कहाके ऊँचे विसासस

किंतु दूसरे ही धण शंकर निर्मुण क्रशके ऊँचे शिखरपर जा पहुँचने हैं और गणेशकी अभ्यर्थना करते हुए वे कहने हैं—

यमेकाक्षरं जिसेतं जिविकलां गुजातीतमानन्दमाकारद्युन्यम्। यरं पारमॉकारमान्त्रायगर्भं वर्षन्ति प्रगत्नां पुराणं तमीते ॥ ( गणेशपुन्तम्-७)

्रिन्ट्रें शानीजन एकाश्चर (प्रान्तरूप), निर्मल, निर्विकस्प, गुणातीत, आनन्दस्वरूप, निराकार, परम्पार एवं वेदगर्भ ओकार कहते हैं, उन प्रगन्म पुराणस्वरूप गणेशका में शारमकरता हैं।

गणेपाताचरता परम शार सही है कि गणेपा ही ऑकारके स्पन्न कर है । दूर्गर पान्तेंगे ने ही पहास हैं । आदिवार राज बात है जिससे शिक्त केरा नात-केराना द्वान हुआ है । उनका पननुष्ट-आकार ऑकारको प्रदर्शित करता है । उत्तर जिससे पार्च कही गणे हैं , उनमें यह पर हो बाला चाहिये कि शांकर सम्प्रदर्शक अनुमानियोंगे हिंदी औरनेया निर्मुख प्रदर्श हो में प्रवास के स्वास केराने हैं । इसका प्रमाण हों है उनमें गणेवाली यूचान विभान है । इसका प्रमाण हों उपिक्समानियालनाम हें प्रकास निर्मुख

कैवे---

कामकोटियोठशसः बांकराचितपातुकः । श्राप्यगृहपुरस्यः स सुरेशाचितवासयः ॥ बारकापीठसंवास पद्मावाचिताकृष्टिकः ।

जनबायपुरस्थानु तोटकाचार्यसेवितः॥ ज्योतिमंद्रालयस्थः स इसामलकपुजितः॥

(अड-१०८०) । जो कामकेटियंटके अधिरासी हैं और उन्न रूपों शावात् आवार्य अंकरी निकले व्यक्तिये (बहुका वृक्त निक्स हैं जो प्राथाश्चर्य (अहेंदी गट.) में निवाल करते हैं और वर्षों भीड्रोक्सपायांची निकले दैशक्त अर्चना की हैं औ वर्षों भीड्रोक्सपायांची निकले देशक्ती अर्चना की हैं जो वर्षामांचीने निवास अर्दोत्योंने हैं और भीपस्तायांचानी निकले व्यव्यव्यव्यविद्यां पुत्र जो हैं जो कामकायांचीने किस दोवारांचांची वेदित हुए हैं त्या जो कामितंबके अर्थावारीं केट स्वावस्थानोंची स्वावस्थानी

इत प्रकार शांकर सम्प्रदायके अनुयापियों के लिये तथा

आनापंत्रवरके द्वार व्यक्ति किरे कुर विभिन्न पीठापीधीके किये भी पीणोवाडी वाय तथा आसनाधालार यात करनेका एक आवश्यक आह्न है। भी विशान के हर उरावाक और प्रकारकर कहा कुर वा किये भी पार्टिक के अध्यक्ति के स्वाप्त के अपने पीणोवाडिक का अध्यक्ति के स्वाप्त के अपने पीणोवाडिक का मान्यवाडी मुस्तिकों दिवा है — वर्णोवाडिक क्षार्टिक के स्वाप्त क

'बहिरह्मासुरानशीस्त्रामोव सान्तरङ्गानुष्टानेऽधिकारः[मर्गुण तुः रूपसुपासकानुमहार्थं कव्यितसे व इत्युपासकरिवर्वविषयेण मामाजियस ।'

भ्यो स्वभावतः बहिरङ्ग अनुष्ठनमं सदय रहनेवाके हैं। उनका ही अन्तरक्ष-अनुष्ठानमं अधिकार है। स्याणस्य तो उपानक्षेपर अनुषद्द करनेके क्षिये कस्पित हो है; अतः उपानक्षेप्री विभिन्न विचिक्त कारण यह अनेक प्रकारका है।

अनामें पर बात बानी दरवाने साथ बड़ी वा सकती है। ह जरीवत दावर-अध्यापके अनुवाधियों सावन्य है। वर्डाकत उनारी दिख्ये गोठा और अन्य किसी देखातों कोंदे पेट सरी है साथ ही वर्डीयर असाव्याधीकता, पर्याच्छा और तात्रकताओं आदमें देनेनाके असाव्याधीक किसे मेरी स्थान तहीं है। तार्वाधी पर ही साथ चारा है। की है निर्माण कहा भी। भीगावाधिक उत्ति डांकर-प्रधानका अस्तिया तत्र का के 1 वह भीगाव्याध्यक्त प्रधानकारीक स्तायक्त से का के 1 वह भीगाव्याध्यक्त पर्याचनातीं सोत्राकि है। तालती साम्याधिकताचे रहित देशकादके उत्तर सहात्र की साइकर सरी है—

> ष्ट्रस्यं विष्णुप्तिवादितस्यतनते अनेवक्रतुण्डाय हुं-काराक्षिप्तसमसादैत्यप्रतम्मयातम्य दीप्तविषे । आनन्दैकरसावशेषकद्वरीविष्यक्षसर्वोर्मये

सर्वत्र प्रथमानसुग्धमहसे तहमै परस्मै नमः ॥ (राधनचनन्यहन महागणपनित्तीत्रम्-४)

प्त कार विष्णु शिव आदि तस्य निका समि है। जिन्दीने अपने हुंकारामध्ये क्यान वैरान्धेक क्यान्द्री आर माण्या है जिनती सीनि अवस्य उद्देश है। जिन्दीने आनन्दैकरसमयी शान-कारीने समस्य कमियोको विष्णव्य कर बाल है तथा निकास प्रथा मान्दर तेत्र व्यंत्र व्यास है। उन स्वासास कन्नवारणो स्थासर है। . 4-2-4-॥ :हार्गुरुक्कमाक्रद्रे म हैं कि विश्वविद्यादित्यता है अवस्ति है : क्षेत्रकारमध्यक्रतः अवसात्र3(साच्ये ॥ :६६१२ घटना वर्ष अब सारका लाजा राजक रहा है--4 strangerings: 1 distributed. न्त्रेय देवा है। यहन सामदीत्र राह्य देवर स स्रीत्याप्यवन्तर्यः इ erativazer: धिग्ध हरू है है राज्य हो गिर्धामी के हो। 1 :agipbeitarit dian, properticular of the on outlier : छाम्द्रश्रिद्धां क्रमाक क्षितीय अन्य भी । शोगणपीर्वे वृद्धि व्यक्त --- PE नहीं है। गण्यक्षि एक हो साथ स्त्रुण इंबर भी ह 1 है। किसी क्षेत्रका में दिया के हैं किसा के किसी है। सान्त्रकताको आइने हानेगले अनाचारोक लिये को है। उनमें गणेयारी पुत्राका विभान है। इसका प्रमाण हमे मेर्ट नहीं है साथ ही वहींपर अधान्यदारिकता, बर्मान्यद कि तिमान विकित मही निविधानग्रका । रूपन विकास वहातक उनकी होश्ये गणेश और अन्य कियो देवता miria trintin fiele falt bilingue depreten sante at ie atian max augnt ugantale arm निनेती पति कही गयी हैं, उनने यह स्पष्ट हो जाना चाहिये अन्तमे यह बात पड़ी हदताने साथ नहीं या स PPE | \$ 1254 Distr to Halls Halle Surve lave वया गार्ट ही विद्युत विस्तृत सार अपर स्वाय विवय है आ है। कारत प्रकार होने हुए । जाद होने क्रानी विविधान ही उपायकीपर अनुप्रह करनेके जिने करिरत हो है म्बन्ध होते वान्त्री ने ही परवस हैं; आदित्रर वनका हा अन्यस्य-अनुहारत भागकार है। स गोदारस्यका परम सार पही है कि गणेश हो ओक्सरक न्यु स्वनावयः महिर्द्धे अनेदःभु स्टब्स रहभ्य । हैं क्रिक्स में संस्थित नाजाविद्यम् (, वेदमने औसर कहते हैं। उस प्रमत्स पुराणस्वरूप लिकेन्स गुणातीतः अनन्दस्तरम्, निराकार परमगार एव री स्वरीवासकानीयधान् सहनवान् व देवीवासकानुबन रिवर्ते शनिजन एकाश्वर (प्रणवस्त्र), निभंते, भवादितानुष्यानेताना मेरान्यानेतानुष्यानुष्यानुष्यानुष्या ( ա–<u>ի</u>քոններ ) 🚅 हैं, जिनके प्रति उनके भक्ती हो विव होती हैं---॥ इसित रेपार क्यान्य क्योह्य क्यान्यास्थान हरा । ह है हैं किन एगा दे एन कि । है कि वि कार्य कार्य है प्रमाना सिक् निवेद्द्यं गुणलीतमान्द्रमान्यसूर्यम्। तिवाद रीक्ट अन्य दलाधा ठारळ प्रश्ता जन्म उनका

श्रीमदागण्यतिगदसनाभक्तेत्राज्ञे गणेशकं **प्रमे**दशक 'ब्रह्ममस्पति', 'कवि कवीनाम्' आदि नारे नाम पास

ोते है— विश्वकती विश्वमुखी विश्वकृषी निश्चित्रीतः। कवि. कवीनागुवभी ब्रह्मण्यो ब्रह्मणस्पनि ॥

क्रिक्लिक्रिकिकिक्रिया प्रवेचराजी विश्वमयपुरास्त स्थ सूर्वमण्डलमध्यमः ॥

( 28.24.) भागानी त्वा शामपति । (१ । ६३ ।१) -- यह श्रुक् मन्त्र तथा इसके अमृहप और भी कतियय सन्त्र सर्वत विरकासने गणेशनी उपायनमें निनियन होते आ

ते से हैं। बहरेशने श्रामंदीय प्रक्षण इपीत्सर्गभादमे र्ष<sup>ा</sup> शरीबराजनके समय देश सन्त्रका एठ करते हैं। बलस्स्टन

त्राच्याचन स्थातश्वापीमतासार द्रीकाके हरू |र्गं वर्णेश्चाकारक कडकर ही उल्लेख किया है । |र्गं सहक्रीत पान पानी र्भं व्यात्तवस्यय स्मृतिन्दीर्गमतासयाः टीकाके रूपनीभाष्यमे इसना

महाकवि भाग काण्डितम और बौटिस्पके भी पूर्ववर्ती हैं। उन्होंने भी आजते लगामा दाई इक्षर वर्ष (ई॰ ए॰ ४५॰ )

पूर्व अपने सुप्रसिद्ध नाटक प्रतिश्विपीतःभरायमान्के नान्दी क्लोकर्ने 'वस्त्रराज्ञ-शब्दका द्वपर्यक शब्दके रूपने ही प्रयोग रं<sup>द्र[</sup>किया **है** । देवपत्रमें उसका अर्थ कार्तिकेय**े है** तथा

र दूसरा स्रोकिक अर्थ है—बरमदेशका राजा उदयन । महामहोष:ध्याय गणपतिश्राहरीने इन क्रोककी अपनी

 स्थास्यामें निम्नलिखित बंदमन्त्रको उत्पृत करके अपना सन्तस्य इम प्रकार स्थल किया है -- कसाराज- बालधारी 🚅 राजा च बस्सराजः । xxगणपतिर्दि अस्य उरेशे ज्येष्टराज

इति वेदे स्वपहिष्टः । सनः क्रांनिष्ट श्रीचिन्याद् कसराज त्य। इति स्यपदिश्यते ।'  $\mathbf{u}^{d}$ 

अतएव 'स्पेष्ठराक' या 'वस्तराक'—ये दो पद । वरस्यके परिपुक्त हैं । इनका अर्थ प्रणानम हो देवभाता— मि गणपति और कार्तिकेय हैं। बेदमें क्येप्रराजनामका उल्लेख विशेष भद्दन्तपूर्ण है। यह प्रथमतः गणेशको कनिश्च कार्तिकेयके ज्येष्ट भाताके रूपमें निर्दिष्ट करता है। केवल इतना

ि हो नहीं। इसमें उनके माता विचा धित्र वितर उसके दतिये। हो हो है : स्पेंकि केश्वराजके अर्थों मणेश उनके ब्येश पुत्र भी हैं। ही के इहें अतः शाकलः और धौतिरीयः सहितामें व्यवश्राकः नाम गणेताके किये आध्यात होतेले किए होता है कि हरिस्ता

..... तथा उनके विविध सीम्यायमञ्ज विम्यारपूर्वक वर्षित हैं। बे अर्थाचान या अलायोंको देन तही, वेटीमें इनका मण

मतिबद्ध है । 'स्पेष्टराजा ६4 नामने निद्ध होता है कि गणेश **ही** 

नहीं, कार्तिकेया, शिव और पार्षती भी धीदक देवता है। इससे पाश्चारय ईमाइ भारतदम्प्रश्नीन्दे दुरशिमंपिमूरूद मतवाद विश्वस्त हो जाते 🕻 ।

भ्यान देनेका बात है कि तथाकपित नंद-विदम्प मैक्स मुख्यने घोषणा की है कि अध्यविदर्भे तात औरवीयाने नी दानर ( Three-eyed naked mo ister ) चित्र-उसकी महाज्ञानि उद्यंत काली और उनके दा कुमार---इलिमुल गणेश और मण्मल कार्तिकेयका श्रीसाल नहीं है । इन प्रकार उसने शिव-परिवास्पर निशेषस्वते आहमन किया है। किंत्र,

त सुरक्षणा विवासे अपेक्षता भरे कृत्नुम्। बद्दी वाजिनं स्वतिस्यः ।

( 1944H+ ++ | \*\* | \* ) } )

--इस मन्त्रमें भा गणपति ध्येत्रराजः-स्पर्भे स्तूत हुए है। इस सन्त्रपर सायणभाष्य नहीं मिलंदा ।

यह शुक्त-सन्त्र श्वाकल-संदिताओं न दोत्यर भी अन्य किमी संहिताने लिया गमा है।

(२) शुक्लयञ्चः-माध्यन्दिन-संदिता ।

(क) 'राणानां स्वा मणपतिर हवासहै, विशाणां स्वा विवयति ६ वामडे, निर्मानां स्वा निवियनिष, हवामडे । क्यों सम ॥ ( 25 | 25 )

यद मन्त्र बहुत प्रसिद्ध है । इसमें गरीशके भागपति। प्रिय प्रियपति। निश्चि निश्चिपति। आदि नाम वाये जाते हैं। ब इदेशके यत्रवेदी माद्याण क्रवोत्सर्ग-श्रांद्रमें इस मन्त्रद्वारा गरेशका आवाहन करके उनकी पूजा करते हैं । यद पन्च अञ्चमेषयज्ञमें भी विनियुक्त दोता है।

(स ) नमी गंगेम्यी मणपतिस्यक्ष को नमी नमी क्षातेभ्यो वालपतिस्यक्ष को सक्ता

( ग ) 'गणक्षिये स्वाहा, गणपतये स्वाहा ।' ( १२ । १० )

(३) कृष्णयज्ञवेंद्र तैचिरीयसंदिता। / - \ committee out and for / no a contract

# वैदिक देवता ज्येष्टराज गणेश

221-64 \$10 tred, 44. to 40.00. peques

इतिमालक प्रेसरित fre?

सकी दली धर्म दलाय : I sware of the section sections

विकार प्रत्यह े सगरकारी, ग्रहार । धमस्याः गुर्ज

MILLALE, AM, ferzzasi.

तिकोत्तारिक्ट अते बदापुण्डम् । ( इ'६१ वार्द्र हिरमुज्द्र ३६ वर्गान्य )

र्गतनके सन्दर्भागते निम्तर मदयारि स्ट्रिंग हो रहा है

और उस महारूपने ध्रमीके विक्ति होनेयर बिनुद्वा सुनह हाय बरावर वा प्रयासन रहता है। जसहाई परिवासके बार्टरी को सक्त है, जिन्हा एक्टन मुखेनित हो सा है, के सातको विविधिका गाँछ करोमें प्रचार है तथा जो तिलाई दे क्सा ग्रेमास्पद हैं, उन बनवुन्द्र समेशकीकी में भक्ता है p

गोधनी विपोधा नाम करने गरे, निदिदाता सथा स्योगपुरुष है। इसी बारण इत स्रोणके आदिने उनकी बदना की गयी है। चाहे सम्प्रदाय कोई भी क्यों न हो। प्रदेश दिश्यो जिल किसी देवता की उपालना। अथवा जिल किसी कार्यके प्रारम्भमें भीगगरी की पूजा करनी ही पहली है।

पाश्चात्त्व मत-गणेश वृदिक देवता नहीं हैं

हित पश्चारय विचारक इमजोगोंको शिक्षा देते **हैं** कि मार्गेश एक अनार्य देयता है। वेदीने उनका कोई स्थान न या । गुत्रमुगके पूर्वतक हिंदूधमेंमें ये अशत थे । कोई-कोई पतारेशीय विदान भी उनका ही अनुकरण करते हुए कहते हैं कि व्वक्षिण भारतके देशीमें उनकी पूजा पहले-पहल दशम जाताब्दीमें आरम्भ हुई थी। इमारी मान्यता है कि पार्वती वरमेश्वरके स्थेष्ठ पुत्र राजपतिका स्थान येद्में सुप्रतिष्ठित है।

सुप्रसिद्ध भारत-पुरातस्त्रविद् अर्मन विद्वान् मैक्स मुसर (Max Muller) को बहुत से लेग क्योंका उदार-कतां कहते हैं। परंतु उन्होंने प्रायः एक मी वर्ष पूर्व एक म्याख्यानमं कोटिकोटि हिंदुओंके अर्थनएक्की-बाहन सर्वशायी सर्द्रश्त विष्णुः विनेत्रः नद्रः त्रमुण्डमाटाधारीः विकटाकारः वृपारुद् 'शिव', मयूरवाइन, पण्मुल 'कार्सिकेय', श्रीनामना, चतुर्वाहा, मूपस्वाहना विद्विके देवता धाणेशा तक

Burge, gingirikit, mağıt, targirin witel affeld greene ber it om

उन्हेंने अन्दर जिला है हि नेहीने ब्रोनेंड रेमनेस अवृत्तान देश कर्त बानु कर है। एउ nit off fo toll fire ale arriet griere ! बादरण और रिप्पृष्टे राज्यानार स्ट्रांस हुए में वरी दिल्ला ।।

उनके भाने गरिद्रभोधी बद मृन्तिक होड भीर नेतीहे बुर्रास, अरेने, जिल्ही अस्ति रहते ह भी अनाय और नीचे भारती ही । महत्त्वी प्राप्त तथा सामीन मिनानका प्रशास केनेस दे हा छिड़ द्भी एक दिन इस माझी दिसमारण प्रारेश रेडि परनेथे स्टब्ट हो स्टब्सी।

# गणपति वैदिक देवता ई

बामावमें इस समय सुविधान वैदिङ मन्दिनका हर मात्र अवशिष्ट है। वयति जो दुए भी है, उसने हता है कि गरीय अति माचीन बेरिक देउता है। अर्थाचीन न

(१)शायेर सारलसंदिता— गमनी स्वा गमरति इवसहे

•वीनामुगमभवसमम्। ज्येष्टराजं मदायां मदायस्यतः भा नः

मण्यन्त्र्तिमः सीद् साद्रम्॥

(क्योर रा रहार भेदे अपने गर्योमें गणपति (देव), ह दर्शियोम (कवियोम ) शेष्ठ कवि। शिवा सिवके दिन हैं पुत्र, अतिश्चय भोग और मुख आदिके दाता, इम आग इस कमेंने आवाहन करते हैं। इमारी खतियोंको सुन्ते 🕻 पल्नकर्ताके रूपमें आप इस स्ट्रनमें आसीन हों।'

यह मन्त्र गणपति-देवत है। इनमें संदेह नहीं हो सकता इसके द्रष्टा ब्रहस्पति हैं और देवता ब्रह्मणस्पति । स

<sup>म्</sup>तैचिरीयखंहिता (२।३।४।३)में भी आफ्रा इआ है।

श्रीमद्दानण्यतिगद्दसनामसोयाने गानेशके 'स्थेदराज'
 अक्रणस्पनि', 'कवि' कवीकाम् आदि सारे काम ग्रास

.. ६— विश्वसुत्रों विश्वस्था निर्धेशेणिः । इतिः कवीनासूचभा ब्रह्मच्यो महास्मयति ॥ इत्रेष्टराजी निर्धियनिर्निर्धिययविध्य । विरुक्तयद्वान्तन्त्रस्य सूर्यमण्डस्मस्ययः॥

共產

्री विश्वस्यद्वातास्त्रस्य (१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

(१४-१४)

र । गणेश्याक्रमपरक कहकर ही उल्लेख किया है । महाकवि भाग काल्दान और कौटिल्पके भी पूर्ववर्तों है ।

उन्होंने भी आजने कमामा दाई इसर वर्ष (ई० पू० ४५०) पूर्व अपने सुप्रीमड तावड प्रतिशायीमध्यापके तान्दी-हे लोडमे प्रस्तवाकायाव्यक इस्पेक शब्दे रूपने हो प्रमीय दी<sup>र्क</sup>डिया है । देवश्रति उसस्य आपे क्लिकिंग है तथा हर्मी दुसरी सीडिक अर्थ है—नश्मदेशक ग्रंजा उदयन।

हार्ड महामहोष्टपाय गर्यातवासीने हम अवेवको अपनी जा व्याप्यामें निम्नतिस्तित वेदसम्बद्धा उत्पूत करके अपना सत्तव्य हम प्रकार कार्क किया है -प्यस्तातः बालवासी स्वत्र गर्म व बस्तातः । अशागानिहीं सत्य ज्येश स्वेवसात

हैं। ही गएँ, इसमें उनके माना फिना बिजा विश्वध उस्लेख भी मुख्य हों हैं है। समेंकि 'नेदाराक के अभेमें गरोश उनके बचेट पुत्र भी हैं। हार्यें के अतः त्याकक भीर 'नेतिरोय-चेरितामें स्थेतराक-नाम गरीसके सिये आमता होनेने स्थित होता है कि हनिश्चण

तथा उनके विविध सोखायनङ्ग तिस्तारपूर्वक वर्धित हैं, वे अर्जाचीन या अजायीको देन जहीं, बेदोंचे दनका मृत्र सनिवद्व हैं।

भ्यात्रसाम इन नामधे निद्ध होता है कि गणेश ही नहीं, कार्तिकेस, ग्रिव और वर्षती भी बैदिक देवता है। इसके प्रभावन ईमाइ भ्यात्तवन्युओं के दुरमिनंपिम्सक मनवाद विष्युता हो जाते हैं।

पान हैनेको बात है कि तपार्वाधन वद बिदाम देवन मुद्दते घोरणा की है कि अपार्वदियों तान धोरीनेको भी दानव ( Thisee-eyed naked mo-vicer ) धिन-उक्की बहाजीर उर्देण काली धोर उनके दो हुमा-हांनामुन गरोग्र और पम्मुल कार्तिकेयका प्रश्लिक नहीं है। हम प्रकार उपने चिन्नविधासर निशंभरणे प्रकारक

तं सुरपुत्या विचासे अधेष्टगत्र भरे कृत्युम्। शहो बाजिनं सनिम्यः।

स्यि । (श्रीनदसक्रका ४४ । १४

—इन भन्त्रमें भा गणपति व्योत्रराज्ञ-स्पमे स्तूतः हुए हैं । इन स्ट्यार सप्यामान्य नहीं मिळतः ।

यह शृष्ट्-भन्त ध्याकल-मंद्रिताओं न होन्यर भी अन्य किसी संदिताने निया गया है।

(२) शुक्लयञ्चः-माध्यन्दिन-संदिता ।

(क) 'सणानां त्वा राणपतित्र इवासहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतित्र इवासहे, निर्भागां त्वा निश्चिपतित्र इवासहे। वयो सम ॥' (११/१९)

यद मन्त्र बहुत प्रश्नित है। इश्मी गांग्राफ भारतीत, यि विवर्षति, निषि निषिति। आदि मान वाये जाते हैं। यह देशके यहुँदें। जावान इरोनामी आदि मान वाये जाते हैं। गांग्राफ आगरत करके उनकी तुक करते हैं। यह गांग्राफ अगरान करके उनकी तुक करते हैं। यह गांग्रामानामी भी निन्तुत्त होना है।

(का) नमी गरेल्यो समाजित्यक को असी असी कारोज्यो साराजित्यक को असा । १९,०७०

( त ) 'गत्रश्चिमं स्वाहा, तात्रर उत्ते स्वाहा ।' ( ११ । १० )

(३) कृष्णयञ्जूषेत् निर्मियमंत्रिना।

# वैदिक देवता ज्येष्टराज गणेश

( रेपाद---भोनीरमादान्त वीपुरी देवशर्माः वस्क सक, एक न्यक्षकरीक, दीन्यक्षीक)

हिलमुखाय भीमदि। INTERNITAL तको दस्ती प्रचोदगानः॥

(कृष्णवज्ञतेदः मैतावयोशंदिता २।९।१)

मिला कुमावह चलच्चारज्ञाग्ड .. जगरत्राणशौन्द्रम् । लभान्तकाण्डं विप्रतासका है

> ਬਿਰਪੈਸ਼ਪਿਰਫ਼ ਮਤੇ वक्रमुण्डम् ॥ ( शंहरायार्यहृत शिवसुत्रज्ञप्रवास्तोत्रम् )

र्गजनके गण्डस्थ<sup>्</sup>वे निरनार मदचारि स्रवित **हो रहा है** और उस मदगन्धरे भ्रमरीके मिलित होनेपर जिनका सन्दर शण्ड बरावर चलायमान रहता है। जगत्के परित्राणके कार्यो जो सदध हैं। जिनका एकदन्त सुशोभित हो रहा है। जो जगतकी विपत्तिका माध करनेमें प्रचण्ड हैं तथा जो जिबजीके परम ब्रेमास्पद हैं, उन यकतुण्ड गणेशजीको मैं भजता है ।

गणेशजी विष्नींका नाश करनेपाटे, सिदिदाता सया सर्वोत्रपुच्य हैं। इसी कारण इस स्तीयके आदिये उनकी धन्दना की गयी है। चाहे सम्प्रदाय कोई भी क्यों न हो। प्रत्येक हिंदको जिल किसी देवताकी उपासनाः अथवा जिस किसी कार्यके प्रारम्भमें शीगणपतिकी पूजा करनी ही पहली है।

# पाश्चात्त्व मत-गणेश वैदिक देवता नहीं है

किंत पाश्चारय विचारक इमन्त्रोगों हो शिक्षा देते हैं कि भागेश एक अनार्य देवना है। वेदोंने उनका कोई स्थान न था । गमयुगके पूर्वतक हिंदूधमंने ये अकत थे ।> कोई-कोई एतहेशीय विदान् भी उनका ही अनुकरण करते हुए कहते हैं कि विशिष भारतके देशोंने उनकी पूजा पहले-पहल दशम शतान्दीमें आरम्भ हुई थी। इसारी मान्यता है कि पार्वती-बरमेश्वरके च्येष्ठ पुत्र गणायिका स्थान वेदमें सुप्रतिक्षित है।

सप्रतिद भारत पुरातस्तविद् वर्मन विद्रान् मैक्स मन्त्रर ( Max Muller ) की बहुन वे लोग पेरीका उद्यार-क्तां बड़ी हैं। परंतु उन्हेंने प्रयः एक भी वर्ष पूर्व एक क्याल्य नने कोटिकोटि दिवुओं के अधनरक्षी बाहन. हांद्राची बार्राम (रिण्]) विनेषः नमः नमुण्डमाव्यवातीः विक्टाकार प्रमान्द शिवा, मन्त्रवस्त, वामून काविदेव, विकास कर्नार्यः प्राक्षत्रस्यः निदिने देवसं धारीक तथा

होलजिहा, मुमुण्हमारिजी, मृत्तहेशी, रकावमेणय आदिकी मर्तियोकी उपायनाको लेकर भी भीगा

उन्होंने अन्यत्र किला है कि वेदीने . ा दैसनेपर अनुमोदनके योग्य कोई वस्त नहीं है। परंद्र सदेह नहीं कि उनमें शिव और कालीकी न्यंगता है रुम्पटता और विष्णुके मायायतार आदिका बुछ मी नहीं भिल्ला 11

उनके मतरे पहिंदुओं ही यह मूर्तिएता धीक और कोर्गोंके खपिटर, अपोलो, मिनवाँ आहिन्ही पुजरी म मी असम्य और नीचे सरको थी । सम्यति अही तथा स्वाधीन चिन्तनका प्रसार होनेपर ये सर निर्म जायँगे ।\*\* किंदु इस मतकी निस्सारता आगेकी पीठि पदनेसे स्पष्ट हो जायती।

# गणपति वैदिक देवता हैं

बास्तवमें इस समय सुविशाल बैदिक साहित्यका 👯 मात्र अवशिष्ट है । तथापि जो दुछ भी है, उससे झत है कि गणेश अति प्राचीन वैदिक देवता है, अर्वाचीन न

(१)भ्रम्बेद शाकलसंहिता— गणनां स्वा गणपवि हवासहे

क्वोनामुपमध्यवसमम् । ज्येष्टराजं ब्रह्मणी बद्धणस्पतः आ नः

म्हण्यन्मृतिभः सीद् सादनम्॥

(अप्येद २ । २३ । १ 'हे अपने गर्गों<del>गे</del> गणपति (देथ), कार दर्शियोंमें (कवियोंमें) केंद्र कवि, शिवा शिवके प्रिय के पुत्र, अतिशय भीग और मुख आदिके दाता, इम आफ इस कर्ममें आवादन करते हैं। इमारी खुवियोंको सुनते हुं पन्नकर्तांके रूपमें आप इस सदनमें आसीन हों।'

यह मन्त्र गणरति-देवत है। इसमें संदेह नहीं हो सकता। इनके द्रष्टा बृहस्यति है और देवना ब्रह्मणस्पति । मह इमा है।

भीचिरीयसंहिता (२।३।४।३)में भी आग्र<sup>ह</sup>

। विश्वकर्ता विश्वमुख्यो विश्वसूषी निधिर्गृतिः। कविः कवीनारमुक्भो सङ्गणयो सङ्गणस्पतिः॥ उथेहराजी निधियनिनिधिप्रययनिप्रियः ।

rà 2---

हिरण्मवपुरान्त स्थ सर्वेमण्डलमध्यक्षः ॥ ( 28.24 ) 'गण्डनो स्वा गणपति • '(१।२१।१) — यह ऋक्-मन्त्र था इसके अनुरूप और भी कांतपन मन्त्र सर्वत बरकालने गणेशकी उपाननमें विनियुक्त होते आ

है हैं। वहदेशमें शृर्यदीय प्रक्षण हुप्रेल्मगंश्राद्वमे णेशपूजनके समय इस मन्त्रका पट करते हैं। बाल्सभटन गाजवल्क्य स्मृतिः गीःमिताक्षराः टीकाकै लक्ष्मीभाष्यमे इसकः पेशाक्रमपरक **बहकर ही** उल्लेख किया **है**। महाकवि माम कान्स्ट्राम और कौटिस्पके भी पूर्ववर्ती 🕻 । न्होंने भी आजसे लगभग दाई इजर वर्ष (ई॰ पू॰ ४५०)

 अपने सुप्रमिद्ध नाटक प्यतिशायीगन्धरायगरके नान्दी शेकमें भ्यस्तराजः शब्दका इष्टर्भक शब्दके रूपमें ही प्रयोग त्या है । देवपञ्जने उसका अर्थ कार्तिक्रेयर है तथा त्ता सौकिक अर्थ है—नामदेशका राजा उदयन । महामहोपभ्याय गणपतिशास्त्रीने इत अप्रेककी अपनी

स्त्यामे निम्नलिलित वंदमन्त्रको उर्भूत करके अपना तब्य इ.स. प्रकार ध्यक्त किया है –'वस्तराजः बालश्रासी ता च बासराज.। xxगणपतिहिं अस्य ज्येष्टो ज्येष्टराज ते वेदै व्यपिद्धः । यतः कनिष्ठ भौजित्याम् वस्तराज वे क्यपहित्रवते ।' अतएव खरेडराजः या 'वःसराजः---ये दो पट

त्यरके परिपूरक हैं । इनका अर्थ यथात्रम दो देवभ्रोता---पति और कार्तिक्रेय हैं। वेदमें ज्येष्टराजनामका उल्लेख ोप मदस्तपूर्ण है। यह प्रथमतः गणेशको कनिष्ठ र्वेडेयके च्येष्ठ भाताके रूपमें निर्दिष्ट करता है। केवल इतना १ईं। इसमें उनके भाता-पिता शिवा शिवका उस्लेख भी सुस्पष्ट नर्योकि क्षेत्रराजभ्के अर्थमें गणेश उनके क्येष्ठ पुत्र भी हैं। अतः शाकनः और शैचिरीयः-चंहितामें क्येष्टराकः-गणेशके लिये आप्नान होनेसे मिद्ध होता है कि हतिहास

गादिमें अगन्ने माता पिताकी जो गीराणिक साका है

धीमहागणपति सहस्रतामकोष्ठभै गणेशकं 'ऋषकाक' सथा उनके विविध संख्यानह निम्नारपूर्वक वर्णित है ष्क्राणस्पत्तिः, 'क्रतिः कवीनाम्ः आदि सारे साम प्राप्त अवस्थित या अनायीका देन नहीं, वेदीने हुनका मुनियद है।

ख्यहराजः इत नामने तिद्व होता है कि मणेश नहीं, कार्तिकेय, शिव और पार्वती भी सेंदिक देवता । इससे पाधात्त्व इंसाइ भारतवन्धुओं के दुरमिसंचिम्ह मतवाद विभवसा हो जाते हैं। भ्यान देनेका बात है कि तथाकथित बंद विद् मैनन मूलरने घोषणा की है कि अधर्ववेदमें तीन आँखींक

नो। दानत ( Three-eyed naked mo. ster ) हिं उसका महाशक्ति नृशंस काली और उनके दा कुमार-इलिमुल गणेश और चण्मुल कार्तिकेयका अस्तिल ना है।) इन प्रकार उसने शिव-परिवास्पर विशेषस्परे आवस्त किया है। किंद्र तं सुरपुत्या विकासे अपेक्षसम् भरे कृत्वस्। मद्दी बाजिनं मितिस्यः। (ฆ้าคล. » . เพษ เล )

—इन मन्त्रमें भा गणपति व्यवेष्ठराजः रूपमें स्तुत हुए 🖁 । इ.स. सन्त्रपर सायणभाष्य नहीं मिलताः । यह भूक्-मन्त्र 'शाकल-संहितांभी न होनेपः भी अन्य किसी संहिताने लिया गया है।

( २ ) गुक्लयञ्जःभाष्यन्दिन-संदिता । ( क ) 'राणानां त्वा राणपतित्र इवासद्दे, प्रियाणां त्वा

पियपति इवामहे, निधानां स्वा निधिपति इवामहे। क्यो सम्॥ ॥ (42174) यह मन्त्र बहुत प्रसिद्ध है । इन्हमें गणेशके भाणपति, प्रिय-प्रियपति। निधि-निधिपति। आदि नाम पाये जाते हैं। वज्ञदेशके यञ्जुर्वेदी बाह्मण पृथीत्मर्ग-आंद्रमें इस मनत्रद्वारा

गर्भेशका आवादन करके उनकी पूजा करते हैं। यह गरन अश्वमेषवडमें भी विनियुक्त होता है। (का) नसो गोप्यो शणपनिस्यक्ष को नसो शसी वातेभ्यो वातपतिभ्यक्ष को समः।

( म ) 'रामश्चियं स्वाहा, राजपतये स्वाहा ।' (२२। १०) (३) रुष्णयञ्जुषेद तैतिरीयमंहिना। (क) 'गगनां स्वा'—इत्यादि (२।३।१४। (क) 'त्रपुष्पम विश्वदे वदपुरवाच चामिटि। प्रमा देशो अक्टरवात्।'

# ( v ) इन्स्वत्विर-धंत्रायकीयग<sup>र</sup>्सा ।

तान बराम किहें। ( ) । ) ) - वर्ष मंद आव बरा दिया का मुश्के । अस्तवस्था व हो तम्मूब करा दिया का मुश्के । अस्तवस्था कहार के स्व दृद्द का मुश्केत करा दिया मा देवन हात्या तमे क ब दियामको मेहत हात्म नागे और दिया हो। ब दियामको मेहत हात्म नागे हो। तहार करा बामक सामे मेहते हुना हात्म नागे हैं। तहार करा भी विकार है। वोगाई तहार का शाह का नागे बहते है। विकार के सामे के स्वता मा वाला का स्वता का स्

#### भार न हर नक ए द । ( '॰ ) मध्यपेयह—श्रीनची संक्षित ।

'प्रस्तान 'पारे नकुण्यान चीसदि । सम् वन्ति सचीदवान् ॥'

—वह मान्य भागवेशका भागवाश्वरीनाहरू (८ को मा उपन्यस होता है। पुराणीने निष्णुदे अभाग भागवन वस्तुमार्ग्य भाग सुद्धमें गोमात्रा एकदम्त भाग होतेही करणका मृत हम मान्यते वाचा अला है।

# माद्राग

(६) सामयेद (सामविधान माझल) विनायक्वीहितामे उक्लेन रे—'एकच् युक्तर विकायकात्र प्रोक्तति ।' यह स्वर गोग्डामाको विचि है।

#### आरण्यक

(७) हरणायमुः—'तीतरंग ध्वास्यकः'। 'तापुरवाय निमदे सक्तुकस्य धीमदि। सम्मे प्रयोगस्यान्' ॥ इति भावार्थ—'धानपंतिस्काने'। अने शंकारुक भीर दन्तका स्वतः करता होता है।।

#### उपनिषद

(८) अधर्ययेद्-"गणेसपुर्वतारिकी उपनिदर्"। (६) गणार्था, वा गणनार्थ सुरेन्द्रं कवि कवीनास्तिसेषविप्रदस् । गणेकार्ज दुवर्भ केनुसेक स न अप्यान्तृतिके सीर् सबद् ॥ असुष्टिकः सम्बद्धिः प्रयोग के संगत्न देवसः [

के त्यार अन्यानक रिक्युलन है। व नाम पुत्र अन्या, यक और व्यक्ति है। पूर्वि अन्याद अन्य करते दूर साम्या केवर हो.

वहीं बनाव देशको बन्द वह है कि दन व भी नव्यवस्था जाम बनवहण हमा है।

। स हैं : 'सरहुम्बलर्गानस् । राजीय किरान्त्रासर्थेत्र विशेषातुर्वे विदे राजस्थातिस साराः स्वस्ते चहुँद्रा

भाषार्थ—धानधनः चतुर्धन है, उन्हां सं है। न गनरहन हैं उनहा ग्राप्ट तक है। देशों बामरेनुमनन बर्धाकर हैं ने सहादेव भीर उपहेड़ी

(९.) सगर्वयद्— गतेबोसस्त्राति वर्गि पत्रतो पर गतातिष् । स्तिराते स्वर्तिर सनिवीती या निवितिष् । वर्गुण्यय स्विते वर्ग

भी महिन नहीं दुन्ती करेंद्रमार ४(१) मारापी-पी सनन्ति दें। सन्ति दिन्ता मिराहि दिन्तामुद्दि देविना जा बार पुराष्ट्र में हैं। उनदे कर (दिन) समझ प्रमुख्य कर कहा हुन्यों बहुद्द हन्यानी देव समझ दिन्ता माराहित केंद्रमा होते से से जर्मनार 'स्वस्थित है अन्तर्या ।

महामाराने किया है तथा आवार्य संहरते भी हतने प्रमान किने हैं। अवारत महीं हत्वें अर्चायोत या केवह हर्राट हतने हा अन्नवर नहीं मात्र हो लक्ष्मा। (१०) अरार्ययेष्ट्—"इसमानक क्यानिहरं"।

—हत मननी अन्तात्य महान् देव देवियोडे साप वि हत्ता गरीयाडी भी नहीं है। श्वावियोजनिक्ष्म भूवी इस अपनिद्द्रा भी उस्तेत्व है। अनः ही अप्रमार्थ बहुत टीड नहीं है। कारे(११) अथर्ययेद-भागपति उपनिषद्'। रके(क) प्रवत्ताय विग्रहे वष्टनुष्काय भीमहि। रहिर दल्ती प्रवोदयास्॥ (४)

ं अञ्चित्र है और रक्तवर्गके पुष्पीद्वारा ने बंत होते हैं। ( ल ) 'क्यो वातपत्रवे । क्यो राजराये । क्या प्रसाव-( ल ) 'क्यो वातपत्रवे । क्यो राजराये । क्या प्रसाव-ये । क्योदरमृत्ये क्यो प्रसाव ( क्योदिक्यो क्या प्रमाव प्रथ औदरमृत्ये क्यो प्रसाव ( क्योदिक्य प्रमाव भी स्वापायको प्रमाव करता हूँ । स्वापतिको प्रमाव

ता हूँ। प्रमापतिको प्रणास करता हूँ। कानोदर प्रस्तदन त्रानिमाग्रक, धिरतनय भीवरदमूर्पिको बारेवार प्रणाम ता हूँ।। (स) चो दुर्बोद्धरियंत्रचे स वीक्षक्रोपसी भवनि। भेरदकरद्वेण यक्ति स बाध्वितकक्रसम्बद्धति। मेर्दे सहानद्याः प्रतिसासनिधी या अच्छा सिद्धसम्ब्रे

ति ((११) प्राप्त कर्मा क्षेत्र कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा क्षेत्र क्षेत्र

ध्यान्यक वयम् महानद्यी कारता देवप्रतिमाकी संतिष्यों कि हद मन्त्रका वर करतेले मन्त्रतिदि होती है। यह मान्त्रस्यायवंधीर्थं उपनिष्दर् है तथा प्यक्तिको ह्यों भी हसका उस्तेल है। अत्रत्य इस उपनिषद्हो मान्त्रित करनेका कोई देद नहीं है। ाः वेदाव है। वे नेदों के ला। आताश्री मानेशे सब्द हैं। नेदाइने परंतरा हुए निता भूतिक गुट एस्स और प्रक्रत अपकी हर्दाता करना नामत नारी, उपकुंक उदाइस्ती) ते पर निरंगेंद्र निद्ध हो तथा कि ध्येश्वराका गरीध सम्पार्णाताकाओं वेदिक पर्यमी एक प्रयाद नेदाताके रूपते शूजित होते आ रहे हैं। इसके अनिदिश्य कर की प्राण्याति हो गया कि हर तीरी तथा उनके हो पुत्र- क्रेसी और अर्जिटिकारी और करना वेदिक महिएसी भी तुर्जनिव्द है। केरल गीर्पाविक गया नहीं । पर्योत्तक कि प्रार्थाताओं लाग पुत्रके कळनकार प्रकटनाके क्यारी गरीशका स्थान

यहाँ केवल दो वेदाङ्काँ, व्याकरण और कल्पमे मणंशकी उपासनाका कुछ उल्लेख किया जाता है।

#### (१) व्याकरण

पणितिमुनिका 'अष्ठाच्यायीः वर्तमान कालका प्राचीन-प्राचकरण है। इतना ही नहीं, यह द्रष्टीकी भारी-भाषाओंके ज्याकरण से प्रदेशका दाया रखता है। भाषाओंके ज्याकरणने प्रदेशका दाया रखता है। भविष्यमें भी दक्षा यह गौरव अभुष्ण रहेगा. हुनने परिका कोई कारण नहीं है।

भ्यात्रभाषी के ध्वीविकार्ये वापको ? (६। ११९९) पा पहुँच अविकृती ! ( - 1 १। ६) आदि सुरोधे पृष्टित्यका आत्रमा निकारी है। व्यक्तियो स्विका अवसुक्त श्वारपार्याः का से सम्मातनीत अत्य है। बहुती है सकते स्व एक साराव्यास्थात सम्मातनीत अन्य है। बहुती के सकते स्व एक साराव्यास्थात सम्मातनीत है। स्वापको समात्र सिंग्स स्विकं से अवस्थात अवस्थात एवं स्वित्य आदिकं समात्र सेमात्र सिंग्स है।

हन से पूरीके भाषाने क्यांकि पूर्विकृतका नाम केयर (दिर्वाय-दृशिय सामिद है र पूर्व ) ने छित्र, करूर, विद्याल और तम्मद्रीतिम उन्हेश्य किया है। उनके सम्ब निरमेद पुत्र मिश्यरमध्यारा से मानाक कीन प्रमतिक तमा बार है, उनके ही प्रस्तात है। असरक क्योंक तमा बहुता है। उनके पुत्र पहुने, अस्तिक कि वास्तिके पुत्र पूर्व होता कर केया भी से पूर्विक केर्यक प्रस्तात के

...

tourly decay a syron was of fallers und pigegerar ant form } ;

# ( ध ) के राजन समार्गितीय स्व-

tourn's famous syra syraptems ale a . ea ; \$1 ffedb nicht mitter immitife iftenb afen 1 6 52

# ( ग ) कीमाम धार्म स्वय

end feires ille egoe, worte, more, men en ud at'e bebfeftet genret fefent .

the sire consider tailed tautal tegus दे प्रतिको भोगा भी भावन प्रचान है ; बेरिक मान्के सम्प्रको विकित्यपालको रियपने बराबरम् भीर करणायका भी साथ मात्र होता है। तसने बद्धान्यो यानंबर हो लगा है कि दिश्वतीने संवेश वेश कि पहि main ered il miles ?

भनः नाजस्य सम्प्रदार इसकी शर्तको पानुकृत हुआन महोताका अदिस्यान दक्षिणागरवर्ते वर वता नहेताकी रक्षमा आदि अति नियानर-की है ।> वे आयुनिक सन व्यापंत बक्षाल क्षत्र हैं। इनका कोई व्यक्तित अप्याप नहीं

शक्तमार्थ और गौदणक्रमाथ गणेसको समाने छ। मार्गार अनुसमानके द्वारा कई विद्वालीने भीषाकराक्यांका माम ६८८ -७२० ई० मित्र किया है। उनके परम गुरू भाग्यक्षणारिकार के प्रणेतः श्रीभीद्यदास्य अहीरत्रके सम्मायक वे। जार समय छत्रा शाक्ति ( ईंग्यूरे ) होता धनप्रा नहीं है। ये दोनों हा गुलप्रिके सन्त थे।

र्शकराण पने अपने भाषास्थानसम्बद्धान्त्रकः विद्यास धागक अञ्चादमा वरिच्छेद्रमें गणपतिकी स्वानमू हैं का अञ्चन दिया है। तदबुगार गणेशारे एक दन्ता और दल हाथ हैं। उनकी क्ली और नौ शक्तियोंके साथ उनकी पुत्रा करनी साहिये । भी भीर विष्णुः दुर्गो और शिवः रति और सदन संधा मदी भीर मराहका उनके पार्श्वयतीहरूमें ध्यान करना बाहिये ।

भीगी स्पादाचार्यने भगराताके भाष्य भनदानन्द-वेकि िक्रमा प्रधारे महत्त्वाचरणने परने ही 'श्रीसनेशाय नम ' s दारा प्रारम्भ किया है। उनके आगे यद बनोह है--

~-.

ं राजपति दुर्मा क्षणी सदिवसर्दिनीस् । मस्याभी देखाः स्वाकुर्वे

वशंताता

maragin or train ret मुण १८६५ कान्यानुगर्वे स्ट्रीपटण

breitet traffe & a ball mitalite E. PILT SERVEY ? 1 HOTEL & 1 ting,

वका इ शरी के अधिरेतन बसावस इब एका

(1) faction ( fry ) i

( 1 ) bu -- certi ( gel) ! 

( + ) win - favy !

अवासमाधिती विच्यावेदांचेव बादी सूर्व क्रिकेटीयों प्रोबस्त्य संदर्भित a antitut. Bite meit beig de de ti santa ange anjantes काल्डे स देक प्रार्थभीर जॉक इन प्रस्मार

बात क्षा है। एक एक स्पेक्षने एक एक त्यारे < । दे. तदनुसार ही उनके तसके देशाका त स्यामा<sup>र</sup> १६ हे । सहस्र श्रामार प्रस्ता स्वरोदस्य प बचेनाथ आदिको नहायत्तमे गमता नेते है हि शिष्यों किम तसको प्रधानता है और तस्तुनार तस्यके अधिकृत् देवरण्डा सन्य उसको प्रदान करते हैं।

भाएव पक्षानाके अनुभर पक्षरेतान क्षत्रम संस्थित स्ट्रह्मसय दर्शन या योगका ही वि पन्ति इसकी बैश निक भित्ति भी सुदद है। भी। तम भोगहराचारने समीहरण प्रभृतिको सूर को है। तिमारके भवते वहीं इनका उपलेला हम निरत होते हैं।

सनातनथर्मके किसी भी देव या पितृकर्म । यजनामको पहले एकदेवतानी पूजा करनी पदती है। शैरः शानः, वेध्याः, सौः या नाणपरण्यासम्प्रद न्यों न हो।

इन प्रकार देखनेयर हिंदुभरीने कभी किसी भग्यदाय विरोध नहीं दोलता । उधर वाभावा हैलाई क्रेन्टर २

. इंग्डर इन्डिजीशन (Inquisition)—जनाकर मार किन्ने ना आदि घटनाएँ स्व बटिन हुई । फ्रांवर्ने मोटेस्टेंट हैरा होते अपर राजा चतुर्दश हुईने चरम शीमातक अन्याचार ्र होता। उनके पूर्व सेंड वार्योन्डोम्यू (St. Bartholomew ) के

ल्यं हमाक अस्याचार कृष्य रहा । इंग्लैंडमें पाइरी लोगोंको-ा " आर्क विशय कांतमार ( Cronmar )को १५९६ ई० जन्यकर भार हान्य गया (प्रोडेस्टेंट सोगोकी हरमा

res to the st आयरसैंदमें कैथलिक लोगोंके माथ प्रोटेश्टेंट खोगोंका मर्च आज भी चल रहा है। गत महायुद्धमें हिरलरने , मानुधिक शीतिने स्थाभग ७५ स्थल बहुदियोका सभ हा ह्या था ।

मुस्लिम आक्रमणकारियो और शासकबृन्दने भारतमे हुँदुओंके ऊपर जो बर्बरतापूर्ण अखाचार किये, उसकी ्राटना कही नहीं है । पाकिस्तानमें हिंतुओंका उत्पीदन मन्यानक रीतिथे हुआ और हो रहा है । जिया सुप्रीक िविरोषकी बातको सभी जानते हैं।

तगापि हिंदुओंमें साम्प्रदायिक विरोष्ट हो बया, बरमत F अस्टिक्युता भी नहीं देखी जाती: बौदोंको तलवारके द्वारा नहीं। त र पुक्तिके द्वारा ही पराजित किया गया । जैतियों के उपर भदि हिंद हिं राज्ञ और अस्य चार किये होते हो ने पहाँ टिके न रह मकते । 🎮 फलाः वर्णोश्रम-समाजर्वे आपाततः सम्प्रदाय-भेद देखे जानेपर ।। भी वस्तुतः धर्मानुष्टानमें सबढ़ी एकता है। केवल प्रत्येकके हा तत्त्वानुसार इष्टका निश्चय होता है। पति और पत्नी, दोनीके ूँ इष्ट-मन्दोंमें भी मेद हो सकता है।

आज भी कुम्ममेला हिंदुओंको असाम्प्रदायिकताका एक समुद्रावन इहान्त है। इतना विशाल धर्मभंघटन विश्वमें और कहीं नहीं है।

#### पत्रदेवताकी लिङ्गपूजा

भगवान् श्रीरांकराचारने पाँची देवताओंकी लिह्नपूजकी नो स्पत्रस्था कर दी है। दक्षिण भारतके बाह्यन लोग उसके ानुसार प्रविद्रिन एक साथ ही प्रश्नलिङ्गकी पूजा करते हैं। ग्रधीमें भी प्रकलिक पापे जाते हैं। युक्त वर्ष पूर्व उनका य कामा २५ व्या था। वे वे हैं---(१) शिवका लिञ्च, (२) विष्णुकी शालगम शिला, (३) सूर्यका

क विम्बः ( v ) शक्तिका चादुयन्त्र और ( v ) भा चतुम्कोण रक्तमणं प्रस्तरविशेष ।

रत्नकर आवरण देवलाके रूपमें प्रमा करती पहली है। लिल्ल पुत्राके अस्तील होनेकी आधुनिक धारणा नितान्त अम्पूर्ण है।

#### गणेश-पूजा प्रथम

भारास यह है कि समात्रवर्धार्में गण्यतिकी तपासना एक दृष्टिने देखनेपर सर्वापेक्षा प्रयोजनीय है। क्योंकि प्रारम्भमें उनकी पूजा विना किये किसी कार्यमें अपसर होना असम्भव है। इस दृष्टिसे इसमें प्रत्येक ही गाणपरय सम्प्रदायके अनुयायी 🖁 । प्रत्येक दिंदुके घर, दूकान एव कार्यान्यमे गणेशका चित्र या प्रतिमूर्ति रक्षी जाती है।

#### प्ररातान्विक प्रमाण

विष्वर्तियोके अत्याचारसे भारतके अधिकाश प्राचीन मन्टिर और देवता स्वस्त हो गये हैं। किंतु आज गणेश मन्दिर या मर्ति कम देखनेमें आती है। अनुपत्र अपेक्षा-करा आधनिक युग्में उनको मुर्तिगुजा प्रारम्भ हुई है। यह

समझना भूल है। ( १ ) सुप्रसिद्ध पुरातस्त्रज्ञ रायतहादुर दयाराम माहनीने जयपुर राज्यमें सौभर झीलके तटवर्ती एक टीलेके निग्रसारमें धुदाईके पलस्वरूप द्विभुज गणेशः अग्नि और शिवकी पक्षी मिटीकी मूर्ति जोज निकाली है। उसके साथ ग्रीक राजा आन्टिमाकस निकोकर (Antimachos Nicophor ) १३० ई० पूर्वकी मुद्रा भी उपलब्ध हुई है । अक्षण्य यह मति अति प्राचीन है तथा ई० पूर्व दितीय

(२) बच्चदेशमें चौबीस परगना जिन्हेमें चन्द्रकेत गढ़में गणेश और शक्तिकी पकी मिहीकी मूर्ति ( ४ इंच आकारकी ) पायी गयी है। विशेषश्रीके मतसे वह ई० पूर्व दितीय शतान्दीकी है।

शताब्दीसे परेकी नहीं है।

गणेशजीकी जो प्राचीन पत्थरकी मूर्तियाँ देशनेमें आती 🖏 उनमें अति सुन्दर शिल्पकला विशिष्ट प्रतिमाओंकी कमी नहीं है। भवनेश्वरमें। लिङ्कराज-मन्दिरके पारवीमें एक अति उत्हृष्ट गणेशकी भूति है । जान पहता है कि वह सक्लनदार। सैशर की गयी है।

बङ्गदेशमें शरद् और वधन्त ऋतुमें दशभुजा महिप मर्दिनीके साथ उनके पुत्रके रूपमें गणेश और कार्तिकेव तथा बन्याकी भावनाचे लक्ष्मी-सरस्वतीकी एक साथ मृत्यमी विराट प्रतिमाकी तीन दिनौतक पूजा होती है।

\* परमण्डमं गणशं मताः माः न श्रीगणेशके आज भी दर्शन होने हैं रिमास्तिक्षक सणसी शंत्रमी गणन अनुसंध केंद्र रहें सङ्ग्रह रहें सान्य अन्तर हाना गदानन्द और करणामय हैं। वे मोद्रमें ही मंत्रथ हो करे हैं, एक कोमना पूर्वि केने के । अपने मक्तीको उनके अब भी दर्शन होते ह मनेश एक समाहे इता केंद्र व । वर १-लेलकके परम मित्र शायवहातुर क्लोगोदन १६६ मक्र मेंने भिन्ता स्म । सत्यवस्त्र स्टेसकी कारमीरके मवर्नर ये | ये निवानान् बारमीरी शास्त्र में। कर्णात को नहीं करता है सन पहले हैं। भारतार । इंदौरमें रहते थे। उनको गणेशको विशाल मूर्तिक दर्शन हुआ ulugeng ter man gie erig fem शा । भगवान्ने मृदुहास्य काते हुए अहे ट्यान दिया ए : रहेर है। बराबा मानको परमा है। ९-टेलकके निकट-आत्मीय एवं छाउ संदे शक्दा गन्ता बेंदेक देवता है। इन शिवने अगपायजीके मन्दिर,पुरीके माञ्चलारे देवसमाने सलेश और रेंच की मेरेट न का भागामणा । कार्तिकेयके मस्त्यपुद्रका एक अल्पीकक इस्य देखा छ बमेदाका निर्माट टिविंडका गुम्हने काराकण्य करानुका संगोधने शुण्डके द्वारा कार्तिकेयको देंक दिया था। यह वरं पारमोद्दारमामाथा व बर्फिर प्राप्तनं पुरुष पायन अ--- वा वा वा वह तन् १९३४ हैं। को ि शंदराचार्वहण् जीमानेशवण्यास fangi nelilir facm r-mr- e



थीगणेशके आज भी दर्शन होते हैं विभावितासक गणपति संकरतीके तमान आस्तोक मदानन्द और क्रमामय हैं। वे घोड़ेमें ही मंतुष्ट हो जड़ी हैं।

मकोंको उनके अब भी दर्शन होते है... १-लेलकके परम भित्र रायबहादुर मनोमोदन ककद

कारभीरके सवर्नर ये। वे निष्ठावान् काश्मीरी हाझण ये। इंदीरमें रहने थे। उनको गणेशकी विद्याल मृतिना दर्शन हुआ भा । भगवान्ते मृदुद्दास्य करते हुए उन्हें दर्शन दिया भा । २-टेमक के निकट आसीय एक नाउ उपके शासकी

अगप्रापत्रीके मन्दिर-पुरीवे प्राष्ट्रकों देवसभामें स्तीस और शांकियके सामगुद्रका एक अमेरिक इस्य देखा गाः। सरोशने शास्त्रके द्वारा कार्तिकेयको वेंक दिया भा । यह रेलकर वह इस पड़ा था । यह सन् १९३४ हैं- का परन है।

१-नेपडडे मुर्गाचित एवं ब्राह्मने शरादा (कृतिहा उत्तम आदर्शोक संस्थापक श्रीगणेश

( है। इ. - इ. क्रांकानी नारावार श्र पुरावित कावित्यानार्थः क्षांवहकानितिः वाचवर्षात् भागको नराने हो भरत भारतीहे निकानमध्ये ग्राम

बन बार है। इनमें राम हुमा, रावत दुव आह देते रशापुरम दूर हैं। जिसके । एक चालिकेने न केवन प्रात्तको m m >

ि प्रतिष्ट करी इ. बहुत्याको अस्ते हुनीतसने सन्त की देन राम है। अ लगा हो यह की ही यहन् महत्त्व अपने है। हिंदू उनके एक विरान्त का भी है कि से अपने

करिये हो उत्ती ध्या भ्रष्ट । यह, क्ला मुक्त, सूरा अनुष परिवासीचा व्यादिषेत्रं क्षण की प्रके प्रकार etige, mg e eig. f. junt. Rate digit 1204 more mit mitter fen mitter fram ? i und

Mand to at I thanky I don't to bear to क । सबी की बार्रेंच अन्तर नहें अन्य दिका है है, कहें कुर्रेश हैं।

who is and amplicated free morning array के दिए। ज्ये इंग्लिम्ब मर्ग का कि क्षेत्र के जा er wer ga. to nevert mat it in maybe wett ut, Briefe mie Rientfent gare afrontamental esec was aid to me a ch prime feet gabe un berreite

बाद ) में मञ्जारनानके समय जलने भीतर देखनेगर इस्पर गणेशको मूर्ति देखी थी । आधर्षकी बत गमेश एक मल्यके ऊपर बेटे वे। वह कुछ-बुन मक्रणीने मिन्द्रती थी । मस्यनाइन क्योराङी प्रतिमार्ड

कल्पना भी नहीं करता। जान पहता है कि जन्म अभिपाति इसी रूपमें उन्हें दर्शन दिया भा। <sup>१९३४</sup> है॰ नवभ्यर मासकी घटना है। समयति वैदिक देवता है। इस निषयमें शंक्रण

रह भी संदेह न धा--बमेदाक्षरं निर्मेश्वं निविद्यस्यं पुत्रातीनसानन्यसाद्यास्य वरं चारमों धारमा प्रताचनाओं बद्दन्ति मतवभं, पुराणं तमें

( शंकराजाबंहन श्रीमणेशभुजन्नप्रवासनीतम र्णालका प्रकाशन, विकल, विकल्पादिन, विग्रामा रमध्यकः अपनन्दमयः निगकाः और प्रथयसम्बद्धः देशमे प्राजपुरुष बहकर गुनिजन भदापुर्वक कीर्नन करते मैं उन हैशाननत्वन गयरी है लाग हरता है।।

हारा किन माहदिनहारों सङ्कलमय आदर्शों हो और नही किया है। उन्हें के बड़ी विश्ववास्त्रीतिक दिया प्रश्वव कि

गुज्यासाधितः नवा कियते व्या सर्वविति। वनेद्यन्त्रेन द्ययम्म गुणस्थि नं गुडुनुसः । पुत्रम कि अध्यक्त समुख्यका हो बोग अपना नेता कर<sup>ा</sup> ि हते सराम्परकालने स्थित करते हुए सहुनार्गरे जुर भगरन् गर्यान्थे में कांबर स्ट्रीर करता है।

यः भारतसम्बद्धाः समुचीत्वी भूः मिनोतम् सम्बदीनी सन्द इ.च.कान् कक्ककत्वं द्व इ.च. दुन्नु १३ भावदकावते प्रव

व्याप्तेद्रकेत्व द्वापा अस्यमानस्याप्ते अन् ematet met mente gen mert ein will, if इकाम करन हेन कहि। इस मानके महर करी हैं बाजकमाना सारश्यो भाग हैकाधाम हमस्रामा गाउँ ani elm si gemed manitmis befrauff." and male man were administrated (Peter Later adard navi mare a Surfalite t

अच्छे जी तनके निये स्कृत वदायों को देखनेवाले केवल इ.ते ने वह दी वर्णम नहीं हैं। तीवता आनक्यों नेव भी मनुष्यकों न्नायाल करना चाहिये. —इस आवको क्लाटात दुर्गीन नेपके कुरात मुख्ति करने हुए ज्ञान-वाशिक अमवान गजानन हमारी अस्ता करें।

ः नेता विवासविमात्रमञ्जूषायः सन् सात् सर्वदेव सुमुबः स्टक्तने प्रवृत्तः ।

हृष्युद्भिरत् प्रमुदिनास्यतपाऽन्तराय-ध्यान्तप्रदास्य धरणं सम्र कोऽपि आस्यान् ॥ भोताको मनुष्योके साथस्यकादार करते समय भूँद पुरूषि

्रेनहीं रासना चाहिये, अधितु भदा ही विधास, विश्वन और पर ममुदित इद्यवान्य होकर मस्त्रवदन ही रहना चाहिये— पर सम्मादित इद्यवान्य होकर मस्त्रवदन ही रहना चाहिये— प्रदेश अभिमायको अपनी धस्त्रवृहत्तद्वारा प्रकट करते हुए स्विन्तस्य अन्यकारको मिटानेके लिये अनिवंबनीय सूर्यकण

्र ( अमनान् गणपति ) मेरे शरणदाता ही !> इसित्तिश्रिपितवदनी अनोऽस्नु सक्जोऽपि सोदसम्पर्ये !

द्वि स्ट्रॉप्सिंहर्यः स प्रदृष्णीस्य से साम्बर्धः प्यास्तरिक प्रमोद सम्बन्धिः संपर्धनके निर्दे समीने अपना सुन्य हास्यस्त्रात्वे विभूतिः हो स्वना कार्दिने—हर आग्रयको प्रदृद्धन्तात्वे विभूतिः हो स्वना सार्दिने—हर स्रोत्यको प्रदृद्धन्तात्वे अस्त करनेवाले स्राचान् सण्यति

कोकाराधनकर्म दिग्गनसङ्ग्र्भुवेष कर्तुं प्रश्नु-क्रोतुं सर्वशमीरमानसम्बं स्वाद् शीर्वद्रोणः पुसान् । अञ्चयाऽऽस्यस्य स्वाद्यातु सरिमान् त्रीचेषु सोऐक्शण-मिल्याच्यान् करिवनत्रवन्त्रियस्त्रच्याद्यो गणेक्षो निजन् ॥

प्टिस्पाकचे समान महामस्तक ( बढ़े प्राधानान्त्र ) पुरुष ही सोमोको संबुध समनेका कार्य कर मकता है—पद बात गणेराजी अपने गजनुत्वर मस्तकने सूचित करते हैं । सबके गम्भीर अन्तरसङ्को सूँपने ( जानने ) में दोई नासिका

गम्भीर अन्तराहरूको चूँपने ( बानने ) में दोई नासिका ( विधाल चूँदि ) बाला मतुष्य ही समर्थ है। पक्का है — उद भाव ने अपनी रुंबी चूँडहारा अकट करते हैं तथा नरहाच्या ( मुक्की नर्बता ) थे यह अभियाय व्यक्त करते हैं कि जैने द्यापी कुर्जीके मुँकीयर पाल नहीं देता, उसी प्रकार बुदिसाल इत्युद्भित्त् स शरणं गतकशैकत्य-व्याकारवर्षेत्रिकास्य गताननो नः॥

'कोबनायकडो गर्देच शहरूप प्रदो हुए अपने कानीकी विभाज बनाये रखना चाहिये, जिससे वह शोगीकी दुःख गागाओंको मुन स्के--हुए बातको हार्थाके से विभाज । को स्तीकार करनेको भेड्ड विभिन्ने सचित करते हुए :

गापति हमारे लिये शरणपद हो ।? कोकः भमोऽपि इपि विशिषमन्त्रदर्भ सण्योदका प्रकटयेत स्वसहाज्ञयस्य

त्या द वर्ग अञ्चयत् स्वसङ्गायत्वम् श्रंत्वादिशस्तुङ्गिकोभ्युद्दशदरेण सम्बोद्दः स अगवानवस्त्रम्बनं स्वात् ।

'शत्रन पुरुष दूसरोके द्वार किये गये अपन दुरनाय मनमें रखे और इस प्रकार अपनी मह भनट करे—कस भावकी अपने उद्धिके

विधाल उदरके प्रति आदर स्थकर सूचिन कर मगवान् सन्धोदर हमारे अन्तम्य हो ।।

रामभयं स्वायसर्गं इष्ट्यं सर्वेः स्वकीयद्विसकार्ये इति श्काम्बर प्रश्या स्थान् गणयो नः कृपानिषिः पाया 'अपना दित चाहनेवाले सभी लोगोंको अपना चार

अनुगरामय बताये रखनाः चाहिये, इस भावको रक्तव नम्बके चारणने स्चित करते हुए कृत्रामिन्यु भगवान् र हमारी रक्षा करते रहे ।

स्वक्रीकरे पवजीवरोतु सर्वः सुकृतभरेरवदातकान्तिवित्तैः।

इति सितवस्मनियां प्रमार-द्विपवद्गीऽवतु वेद्यम् निजान् सः ॥

भुहत ममुहकी उच्चल प्रभाके बैभवने एवं लोग अ स्वच्छ ही बनाये गर्ने —दश अभिप्रायको घवळ व वन्नकी कान्तिके प्रमारति प्रकट करते हुए स सम्बद्धि विजयनो हो स्वा करते रहे ।

श्रास्त्रको जननायकस्य पद्यौ क्रोकस्य सर्वापदौ नाद्मायाविस्तं द्विताय च भवेत् सन्धे सनीयी जनः भावको है। अन्य हो ( एक्सोस्क्यों ) व बेल कार हह तहे अन्ते ब्रांस्त होतीको अथव कोर बाद दारानीये दि उत्ते अन्ते ब्रांस्त होतीकोडे अनुवाद किंद बात हो तहे अन्तर्म्हितीका हरती रेक्स करें ह

केण निवर्णवर्गक आर्थिशहरूकार्थक । वहारी अन्य शेर्नुवर्श सम्मन्त्रः संस्थानस्य स्ट्रिशहरूकार्थक । संस्थानस्य स्ट्रिशहरूकार्थक । संस्थानस्य स्ट्रिशहरूकार्थक ।

हेश्या प्रश्नेत नगा है - इस अध्यावकी अङ्का इंश्यापकों हिंदे सर्वेत नगा है - इस अध्याको अङ्का प्रमाद करोड़ें इस्ता मृचित करो हुए दिस नगरी सिरानेसके ने असरान सवर्षा इस्तार प्रमाद है। प्रमाद प्राथमार्थ कराव नगा

श्रमक श्रीवानुम कार्य प्राः संदुर्मा स्थामनिकं गर्ध स्वस्तः । इत्याक्वाद कारानगासाधिकारी स्विती ज्ञयतु समयकामपुरः ह

र्गक्रमी मुंच (भीरवर्गितन सूच) प्रशिक्ष है। देवे देव जामक क्षमी नेमारत महामेगा एको आने पार्ये करते दूर भागरही उद्यक्ति को रहे—दर्ग भागही आहे इत्यान काराव्यते सूचित करो दूर नवके गार्वी आहेगीहो पूर्व करोवाले भागवा विभोगती महा जब है।

जन इह सक्त प्रयादकः स्वाद् स जननवाऽऽदियो निवादको सः। इति पिद्यानयतीय मोदकार्गा श्वदिपिता यत कोऽपि स. स्रस्यः॥

स्तमीके द्वारा मेपक (मिदकाक) पुरुषका ही आहर किया काता है, रोद उत्पन्न करनेवालेका नहीं। अदा समीको समादक (सेक्टिय) कनना चादिये—हा मावको हमारे रारप्याद्वा भागवान् गण्यन मानो सोदक सहणके द्वारा सकट कर रहे हैं।

तर १६ वर्षे प्रभाव स्थापना स्थापन स्थापना स्थापना स्थापन स्थापन स्थापन स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापन

भी नारियाँ पतिको मानुराय मेवाओसे मंतुष्ट रस्तती हैं,

ने करिनापरे प्राप्तको नवद न्यूप्त विश्वनक्षण स है। इसी प्रचार के क्षमूच चारते हो चोटे प्रमुखी नीविक सुर्योद्या संस्कृत काल है की सम्म

त्व दश्या क्षा क्षा हिल्ला भीताको स्व भागान गार्गात भीत प्रकृत नी प्रमत्ते स्वाह स्वीहर्ति विश्वापत्री अर्था कार्यात्व देशके प्रकृत कर्षे हिंद स्वाहर सम्बद्धान कर्यात्वे हैं।

क्यांचिको द्वाप्रेक्षणं वरिद्रशः सामुताने वरं स्वीकुष्टेक्षण् विज्ञानस्याः वरेदार्यप्रात्वः इति वर्षाच्यास्यः स्वात्यमुग्नेत्वस्य विद्वतं त्रीवास्याः स्वात्यम्यः त्रात्वां विद्यास्यात्तः व अत्यानिको क्यांची तुन्यस्यते विद्याप्तः स्वात्यः प्रवादिको स्थापी तुन्यस्यते विद्याप्तः स्वात्यः

स्वीका करने चाँदर, दशमें उनहीं स्ट्रिस है-संपंत्रों काफ करने पुत्र गुणकों नामके मामें माँ करके विवादनों ने नामान समर्थी अपने अनक्षीके व विचादनी करना रहे। समर्थि नेपायमधी स्वाप्तर्यके कर्मत सक्का।

दिन सम्मोदन संस्था महासीची मुक्तामध्येत । समारत् मार्याने देशाहर है, अपनेत् एक कहारी और दूसी कहा जावता हो। हुए सी कहारे के समार्यान महार जा देशीयों चुप्तको मार्यान करावर समार्यात कहे हैं। होती साद सार्याने कहार कहार होतीके होते सामान्यको आद्याने साहत्वता हरा सार्याने हा आपनी अपने आद्यानों साहत्वता हरा सार्याने

नेता स्वादित्र यः पुरान् स मतिसन् मांस्वय क्रम्यण्यः संदर्भन्द्रश्चामधिकयंत्रस्थितंत्वन्त् दिनित्तन्त् तार्गं स्वतिति स संकत्त्रप्रकानं दिनीयान् तार्गं संसर् कः पुरानदिश्यितत्वः यातान् सामाधीस्यये यो पुरव नेता सने तः सनियत्तर क्षेत्रस्याकर्ष

#### श्रीगणेश-मीमांसा

#### ( देखक---भीजनिक्दाचार्य कॅक्टाचार्य) तकीशरोमणि )

11 यहाँ निगम, आगम एवं योगज प्रत्यक्षके आचारपर ं भीगणेश-तत्वन्दी मोमांसा की जा रही है। इसमें भागेश-तत्वन-4ं का 'इदमितम्, इदमित्यम्, इदमियन्' रूपसे प्रत्यक्षकरूप तरे निर्णय किया गया है। भागेश--- यह समस्त पद है। यह भागानाम्

हैंशः गणेशः'---इस प्रकार यश्ची तत्पुरूप समासके विधानसे नियान हुआ है। शोदा ग्रन्थोर्न गुला-शन्द समूह विशेषका ति वाचक माना गया है। याणेशा-पदश्यक पाणा-सन्द वेदी

पर्व पुराण आदि आर्थ-अन्धोर्ने प्रसिद्ध सप्ततिथ सदद्वणीका बाचड है, अतः उन महद्रकोंश ईच होनेके कारण वाणेश फी प्रसीद राजपंते गणेषु' (अनुग्येद १० । ११२ । ९ )

#### थादि वेद-मृजाओंने 'रागपतिंग्-राज्दसे अभिहित हुआ है। शिवं-शक्ति-पुत्रता

क्रो

rife,

11 निगम आगममें भागेदान्ही चित्र दक्तिका पुत्र माना गया है। वेदीमें आग्नेय माण र्शिक एवं सीम्य माण श्वीतः-गन्दरे अभिदित है। इन दीनोंके समन्वय (संयोग ) से उत्पन्न शत प्रकारके यौगिक प्राण ही शतविष ध्मबद्वण हैं। इस विशानका विदरीयण 'मस्तो स्टब्रक्ससः'-इस

भूनामें किया गया है। ये शत प्रशस्ते सब्द्रण मीतिक भागुके जनक हैं। जिसका स्वर्ध इसकी प्रस्पन्नकारे होता है । महद्रणेखि उत्पन्न होनेके कारण यह भौतिक वाय पाप्तः बहुलाता है । वेदोंमें इसका एक नामान्तर खातः भी दे। इस प्रकार बायुक्ते जनक (पिता) सब्द्रण है। N. ŢŤ सस्द्रणोके विता 'स्ट्रः' एवं माता 'पार्वतीः 🐉 भाषपतिः

#### भी मरुद्रणीमें अन्यतम मस्त् हैं, अतः ये शिव-शक्ति-जन्य होनेने उनके पुत्र है—'वरदे श्रीव्यक्तसन्तरम्'। गणेश एवं इनुमान्

प्राणीमें विज्ञान है कि 'भादीतेंग ( सूर्व-धंयुक्ता पृथ्वी )हे समीमें इन शत मस्त्रणोरी प्रतिदा हुई । बावय—इन्द्रका भी वहाँ निवास हुआ। वह इनमेंने प्रत्येकके सात सात क्षिणा कर देता है। अतः ये सात मस्द्रण 

इनुमान्-पे दोनों सबद्रणोंके अन्तर्गत होनेवे 'मस्तो रद्र-पुत्रसः के आधारपर चद्र-पुत्र हैं । यही कारण है कि ·वैलानशायमःमै इनुमानको आकारासे अभिद्य ग्रया है।

# विमहर्ता एवं कर्ता

उनचार सरद्वणोंमेरे पृथ्वीमें स्थित धूल मस्त्-प्राणः गणेश हैं। इस मूल प्राणके धृतिन्यन, प्रतिद्वानल एवं आधार प्राच आदि अनेक पर्याय हैं। इस प्रतिश्राप्राणकी खितिमें विश्वरी खिति एवं प्रस्पवनमें विश्वका विनास है। वे दोनों भाव नगराः उनके विप्रहर्तृत्व एवं विष्रकर्तृत्व-रूप दो पहल हैं। विप्नकृर्तत्वभावते वे 'विक्रराजी राणाधिप:' हैं तथा विश्वहर्तृत्वभावते 'सर्वविद्यय्ग्विदे तसी गणाधि-पतये तमः ॥' हैं ।

## सर्वोग्रपूजा

अझाण्डमें उत्पन्न होनेवाले अणु-बृहत्-सभी कार्यो एवं धटनाओं से अपनी चिद्धि एवं स्थितिके हिये आधार-रूपके भृति-बलरूप गणेशका अवलभ्यन ( अर्चन ) अनिवार्यक्रपते टेना पडता है। इस विश्वन्यास नियमके आचारपर ही आर्थोने कार्यमात्रके आरम्भने भागेद्यानी अध्युजाको अनिवार्य माना है। आर्थ इस प्राइत नियमस पाटन परम्पराचे जागरूक होकर करते आपे हैं, इसमें इतिहानसमर्थित यह विश्व सक्ति प्रमाण है--

जेनं विद्युरं हरेण हरिया स्थानाइकिं स्थाना खप्टं वारिभवीद्भवेन भुवनं शेपेण धर्वं धराम्। पार्वत्या महिचामुरामधने सिद्धाविरीः सिद्धरे ध्यातः बद्धारेण विष्ठतित्थे पायात् स नागाननः हञ

• जियरपर विजय मात्र करने हे लिये जगवान शकरने, छन्त्रे बढिको बाँधनेके लिवे धगवान् विश्वने, धौदशे मुबनोदी रवनके बिरो अझारीने, इभीको भएते मन्द्रकर पाल करनेके

अध्यातमाने से भागमति। बरितगृहाने प्रतिक्रित हैं। वे अवान रूप है। वर्तिय प्राय भी अधिरेयाने अवान-रुप है। मूली लित भारत्याक समेश है—देना वदा गया है। इस मस प्राणस्य गणपतिके रहनेके वारण दी प्यस्ति ग्रहरू को प्रसापतिक वहने हैं। महाराष्ट्रमें आज भी दुधकी मूल जह है। धालेशमूल बहते हैं।

इन्द्रसे अभेद

धेद एवं पराण आदिमें यह प्रसिद्ध है कि सब्द्रण राद्रमें भारत एवं उनके शैनिक हैं । ब्योतिर्मय रुद्ध अपने बैनिक मरद्वणीरी आगे करके ही तमीमय अमुरींपर विजय यते हैं। मणवा इन्द्र शत्र होनेशे सब्द्रणोंके राजा है, ईश है। सददण अनगी देवी प्रजा है। सददणों हे पति ( ईस ) होनेसे इन्द्र भी भागपति। शब्दरे वेदोंने अभिद्रित हुए हैं । गणदेवताओंनो गणी देवतानी महिमारूप होनेके कारण उससे अभिन्न माना गया है। अतः प्रचीमें स्थित प्रथम सरद्वप धाणपतिः भी इन्द्रसे अभिन्न होनेके स्वयंत्र 'नि पु सीद गणपते गणेपु' आदि येदन्युचाओंने भागपतिः-

#### देवासर-संग्राम

शब्दक्षे अभितित होते हैं।

क्योतिर्मय इन्द्र सरदर्शोंको आगे करके देवासर-संदास-में समीमय अमुरोपर आक्रमण करते हैं-यह वहा गया है। इस देवासुर-संप्रामना वेदके मध्यों एवं ब्राह्मण भागोंमें बहुधा वर्णन है। यह अधिदैवतः अध्यातम एवं अधिभूत भेट-से तीन प्रकारता है। इस यहाँ अधिमृत स्देवासरा संप्रागका प्रत्यक्ष दर्शन कराते हैं-

श्वरण-आग्य प्राणंगय रामोमय आसुरभावके प्रवेशसे बोई भी वस्तु भटने लगती है। किसी भी बस्तुभा सहना आसुर आरमणका पल है। जब उसमें वायव्य तेनास्य महस्तानी-बा आगमन होता है। तब उनका यह दुर्गन्यरूप आसरभाव नत्र हो आता है। मध्द्रणेकि साथ इन्द्र भी यहाँ उपस्थित रहे हैं। यह अधिभृतमें व्हेवामुरा संजामका स्वरूप है। प्रचारा अभ्यकारमा अभिदेवतमे एव प्राचीरिक शम दम आदि हेर्जे और अहंशर लोग आदि असरोंश अध्यालको देवागुरः-संग्रम है। इन सर संग्रामीने मरदूच इन्द्रके सदाका होते हैं।

वाइन मुक्क

निगम आगममें यह मारिस है कि शतपतिका बादन प्यक्त है। परित्र धनप्रांत भावति। नामवे क्या गया है।

इसधा बाहन निविद्यान यह पूरणी रिग्ट ही **है**। वेर्ट भायन यनपात्रश नाम व्यवहर है। इस प्राप्ते प

माजीश निर्माण होता है। धनः यह प्राणी उस प्रणाम ( धंतेन ) माना गया है । अर्थान गणपतिके बाहन ही भूषिण्ड भागना चादिये । दूसरे शस्ट्रीमें भाषेशधी म भूपिण्ड है। यह गणपति धाण उक्परुपते भूपिण ( मू पर स्थित होकर श्रेलोक्यमें स्थान है । श्रीनहक्तामें मर यास्कवा विद्यान है कि स्वयं देवता ही अपने याहन, आगुर

आभूषण आदि रूपोंमें परिणत होते हैं, अतः यह मूरिय मूरक भगेरा से अभिन्न माना गया है। प्रतिज्ञा बलस्य ग का पीतमृत्तिका एवं पूगी१ल ( सुपारी ) में अवितरां वि है, आ: ये दोनों गणपतिकी भाव प्रतिमा मानी गयी है।

## घ्यान एवं निदान-भाव

आगम पराण आदिमें भौदानः भावति कल्पित गणपी अनेक म्यानोंका उस्टेख है । उनमेंचे तीन ध्यानोंका उस्टे यदाँ किया जाता है---

१. सर्वं स्यूब्टतुं गजेन्द्रस्ततं अम्बोद्दां सुन्दां प्रस्पन्दनमञ्जगन्यलुरुधमञ्जषम् । दम्ताबातविदारितारिरथिरैः सिन्द्रसोभाकर वन्दे बीडसुतासुतं गणपति सिद्धिपदं कामदम् ॥॥

२. सिन्द्रसभं त्रिनेत्रं प्रशतस्त्रद्धरं हस्तप्रमेर्द्धानं दन्तं पासाङ्कुरोष्टान्युरुक्ररविकसदीजपुराभिरामम् । बाडेन्द्रयोतमीडिं करिपतिवद्नं दानपुरार्द्रगण्डं भोगीन्द्राबद्भूषं भजत गणपति रस्टबसाप्रसम्म ॥

 मैं सिद्धिप्रशाना, मभीष्टरायी, पार्वगीतन्द्रत अगवान् गणेशके बन्दना करना हूँ, जो माटे, स्यूलकाय, सक्तदन एवं हम्मेहर होनेपर भी अपनित कमनीय है, जिनहीं कनपरियोंसे पूर्व हैं। मदबी मधुर गन्धरी भारूष्ट भौरोंके कारण वे कनपटियाँ नक्ष

मरका मध्य प्रतीत होती है तथा मपने दाँनकी चोटते निर्दाण हुए शुप्रमोदा सीर्थ विनके मुख्यर सिन्द्राची शोभा भारण करता है। ो जिलकी व्यवसानित सिन्द्र(के समान है, जिलके तीन देर है, जिल्हा वरर विद्याल है, भी भएने भनेक हानोमें अमहा दर्ग बार, कहुना पराज्य साम हिनावाहे पाए। इस अस्वन अप बना है, जिल्हा साम हिनावाहे पास टेक्सिन स्ता बनो है, रिक्का करना किन्दी के के स्टाहित स्ट्रा सम्बद्धन हरू । इंदर्ग हैं, ओ सदने शहीरवर बालुहे न्याही सदके प्रवाहत सार रहती है कोर जो बाब ही क्यू बोर काल ही सहसारकप्रश्न आएं

करते हैं, वन अगराम् शनेशका अपन करें।

. उचिद्रनेश्वररिंच निजहसायग्रीः

षाशाङ्कुराभयवराज् दधतं गजास्यम् । रच्छम्बरं सङ्ख्युःखद्दरं गणेशं ध्यायेत् प्रसक्षमञ्जिकसरणभितामम् ॥%

# निदान-आर्थोके रहस्य

सन्तेवा विकार है कि जिल प्रायदेशनाक मार प्रतिमा अगवा नैदान प्रतिमारी आवादन अमीव होता है उस दिवाते किया नैदानकारणी प्रभाव अमेव भन्तर्गाम्पे स्वित्त करना पहला है। अतः आवादनरे प्रथम स्वत्तेवा हिंदी स्वित्त करना पहला है। अतः आवादनरे प्रथम स्वत्ता है स्वत्ता है। तदननाद प्रपर्वतास्वाधीरे (व्याह क्ष्में) मार्कतामा अथान निद्या प्रतिकारण क्ष्माय भूगों उठ कामार्वाल हरकाद आवादन क्षिणा व्याह है। प्रवाह सुर्वों भी पानांति है। जिल्ला व्याहित पानांति से पुरव्य मुक्ती उद्धाद होते हैं, मह आवादनात्र स्वत्त्व है।

#### रहस्य

र्गनदानः शास्त्रदासः करियतः भागपतिःके इन सीनः स्थानीमें प्रयक्त निदान भागोके रहस्य इस प्रकार हैं—

१ खर्चम-भागेराके बारीरही खर्चता (बायताल) खाग्रेल एवं सानीलस्य बृह्चम सूर्य आदि पिण्डोंके मामने यह पार्थिन पिण्ड अत्यन्त लगु (होटा) है, इस रहस्यका निरान (खंडेत) करती है।

द स्यूल्लानुम्-वर्दे पारिव धाणातिः प्राय पुरानका मार्यकं है, राग भावत संवेत है। (पृष्टिर्च एता में इस वैदिक सिलाति आभारास प्राया प्राया प्रकार प्रकार माना गया है। वर्षेतु पारिव गणातिः मान पारिव प्रया-माना अञ्चलमी है, इस शरण यह भी पुरिमायका महर्शक है।

दे मजेन्द्रपहरम्-एव वर्षिण 'इरा' रस सदह है, रव भावता योजन है। इसी युवों इच रवना स्रविता नित्तमा है। अतः वह धाका घटने अस्तिरित हुआ है। 'पार्ति महेन ससी भावत होंगे पताः'—यह धाका सम्हा नित्तमा है। यार्षिय 'पालतिः'नाव भी इस इर्प्यस्ता मव है। अयं उत्तरों भी भावताना मान किया पाल है। दूधरे शब्दोने भगणतिश्वा गजानन भाव पार्विव इरा-रसकी भावकताला निवास है ।

ध स्टब्बीद्रम्-यह उद्य-अतिस्त्री अनुगत म भावका निदान है। अर्थात् यह विस्तीर्ण अन्तरिश भावपतिका संवा उदर है।

५ दम्साचातः न्यद् चन प्राणका निदान है। अ पार्षिक घन प्राण भगणपति। है। देवना ही आयुक्त परिणत होते हैं —यद पहले कहा जा सुका है।

६ सिन्दूरकोभाकरम्-यह शिन्दुरवर्गश छोतक पाणातिको निन्दुरवर्गः, रक्तकालि, रक्तवका, रक्त अङ् आदि आन्वेय पार्थिव पाणके सूचक हैं। अर्थात् भण वार्थिव आन्वेय पाणका हैं।

७ तागेन्द्रावद्मभूषम्-गढ आत्तरिश्व नाथ सर्वप्राणीय स्तक है। अर्थात् गणेशके भूशण नाग नाथ दिव्य सर्थप्राण है। इनके उदरस्य भूषण सर्थ लगो वितुषद् धन है।

८ श्रिनेत्रम्—यह अभि-धोम-आदित्यरूप तीन श्योतियोंका निदान है। अर्थात् ये तीन श्योतियों गर्थे तीन नेत्र हैं।

९ हरूनप्यीः-यह खगोलीय चतुःखितकोता हि है। अर्थात् खगोलीय चार स्व<sup>र्</sup>लक ही गणेशके हस्तपन्न है।

्रैव दन्तं पादााङ्करोष्टानि—ये भाजपतिन्ते ह विद्यमान अनेक शक्तियोके स्वक हैं। इनमें दत्त भाग पार्वा निवनला प्रतित, अष्ट्रुग आरुग्य तथा बरमूत अ सम्मूरिमा प्रतिके कमशः निदान हैं। गुण्वादण्यमें बीजार पत्र पार्थिव परमाणुभीना निदान है।

११ चारिन्दुयोगमीलिम्-यह जानेश्वरंश निशन अर्थात् पापपीन जानम है. सर्वत हैं। पापपीनशे। दल्ला चार्थव्य पुराधाने लाव अमेदरी सुचित है। वि पुराधाना प्रावस्य होता है। वह दलहरित होता अहस्तहः दुवा'—यह बेद सिशन है।

# श्रीगणेश-तत्व

( तेसक—आसार्व-महार्वी एं॰ श्रीमाधकावार्वजी आस्त्री )

गणविके सहर्पमं नर तथा गान-दन दोनोंग से सामाज्य पाण कता है। यह मानो अस्व दोनोंग से सामाज्य पाण कता है। यह मानो अस्व दो परसर दियोग अर्था दोनोंग से सिंग करा है। वह मानो अस्व दोनोंग से सिंग करा है। वह स्वीहं पत्र प्राप्त किया है। है। इस देनोंग सामाज्य करा है। इस देनोंग सामाज्य के वित्यामी परमा मुग्यन दोनों है। तहत होना पर करा है। तहत होना पर करा है। तहत होना पर करा होना सामाज्य है। तहत होना पर करा होना सामाज्य है। इस करा होना सामाज्य है। इस करा होना सामाज्य है। इस सामाज्य है। इस सामाज्य है। इस सामाज है। इसी सामाज्य है। इसी सामाज्य है। इस सामाज है। इसी सामाज्य है। इस सामाज है। इसी सामाज्य है। इसी सामाज्य है। इसी सामाज्य है। इसी सामाज्य है। इस सामाज है। इसी सामाज्य है। इस सामाज है। इसी सामाज्य है। इस सामाज है। इसी सामाज्य है। इ

#### पश्चदेवोपासना

यह विश्व प्रयञ्ज पञ्चमहाभूतौं शा विपरिवास है । पञ्च महाभूत सन्त, रज और तम प्रकृतिके इन तीन गुजीने सम्दर्भ है। भाषामतस्य-विग्रद सत्वयुक्तमान् है। वायनाय-माम और रजके विभिन्नास विपरिक्षम है, अधिकाण-रिगुद रशेगुणप्रथम है। अञ्चल-रहेगा और समोगुग है विभिन्नका विवरित्तम है तथा पृथ्वीतस्य-रिराद तमें गुलबपान है। इस महार बङ्गिके तीन शहेंसे चैक विनेत्र तलीस महर्मात हुआ है। जिन्ने आसार अप्रि और पूर्णि—ये नीन तन्त समग्रः नन्त्र, रज और त्रांग तबरे विद्वाद विशिक्तम है। तथा बाधु और अध्यान अस्ताः लाव रज तथा रजन्मरे विस्तारे विस्तिम है। तक प्रवर्णीन रहात् ही रमान जीवाहे सामेर हैं। जिस हारेको जित्र मध्या भाषात्र होता है। तहनुभार ही उस 2ett GER #### ener En \$1 12 eri ?-अञ्चलका कर्मामा अवाची सर्वाप्रीयसमा कर्नु ।" ( 40 } ( 40 ; 41 4 )

भूमी ट्रबर्गाय सभी शरीरधारी श्रीना माथा बाहा आहि ब्रमीन समारण निर्मे हैं। याद क्रमनिय समानिय वे यद ब्रमीन स्टेंगा पिनेक ही होते हैं।

im die fie et et et entre bete engelteen

अमुक-अमुक तत्वके न्यूनाधिक्यके तात्वायके वात्व है। मनुष्योमें भी कोई स्वभावतः सोम्य और दूर्यो मा देखे जा सकते हैं। इस प्रकार सिद्ध है कि मनुष्यामें विषय प्रकृतिसम्बद्ध है।

यथि समन्त जीवोके उपास्य एकमाथ शीमार्ग भगवान् ही हैं, परंतु पञ्चतिष प्रकृतिवाठे जीव रे प्रकृतिके अनुरूप ही उपातनामें प्रकृत होते हैं। शीमग स्वयं भगवद्रीतामें श्रीपणा की है—

'मकृति यान्ति भूतानि निग्रह कि करियति ॥'

अर्थात् समझ कोव अपनी अपनी प्रश्नतिके अनुमार कार्यमें प्रश्नत होते हैं — हमने निषद स्थान नहीं हो बाता। होटमें भी 'स्वभायो दुरिनक्सः' — यह आभागत सुपनि है। ऐसी व्यित्ति एक ही हपाल स्थानान् वारीके उद्या

िष्यं उपाधारीयी भावनाके अनुसार अपने विभिन्न रुपें। करना करते हैं। साम्युवापनीय उपनिपद् ७ में आया है-'उपासकानी कार्यायी महानो रूपकरणा।'

अर्थात् उद्यक्षता उरतेषात्रे भक्तों से अभीष्ट सिद्धि प्रदर्भ वरतेके व्यि अद्यक्ष बहुविष रूपीरी वरपता होती है। वरतुसार आग्रम शास्त्रोन एक ही श्रीमधारायण

तन्त्रीहे अधिष्ठता रूपों पश्चीच प्रक्ति हुए हैं। यथा--भाकताव्यक्ति विष्णुसनेवर्ष सदेसी।

बायोः सूर्यः जिन्तीयो अभिनम्ब सम्प्रियः । अर्थन् शाद्यातालके अधिवत्या निध्नः, अधिन् अधिकारी देवी दुर्गः, बायुन्तको अधिकारा सूर्यः वृद्

तार्वेद विच और जानार्वेद अभिन्ना गरेवा है।
गुर्वेद के में मेरी दर्गाता मानेवा है।
गुर्वेद के में मेरी दर्गाता मानेवा है।
गुर्वेद के मेरी मानेविद कार्या मानेविद्या कार्य व गुर्वेद के प्राची मानेविद कार्या मानेविद्या कर्या है।
भी कर्या कर्या मानेविद्या कर्या है। मानेविद्या कर्या कर्या मानेविद्या कर्या क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा कर्या क्ष्मा क्ष् # 'समाग्रि त्यां गणाधिप !' **\*** 

येड जाधियों जो प्राहतिक चित्रिस्याना अपर नाम ही
गतार है। अदा करताल पथत महतिवाले वापरोठे किये
यहे रुपमें रुपेशल्य श्रीमहारायकारी उपाणना साकहै। इसी अकार तसल् तल मधाना महति विद्याव
सेने किये तसल् देवानाव अमिनारायकारी उपाणना
देव है। यही पहारोदेकारावा अन्याव रहसा है।

# सम्प-विदेचन

भीनोंग्री पान-बहान है, नो प्याचीवन घोणिने यह
दिन हिंग पा.' प्रवाद विकासिक स्वाद का स्वाद का स्वाद का स्वाद का स्वाद है।
साम है। अपूर्ण स्वादिक स्वाद का स्वाद का स्वाद है।
साम है। अपूर्ण है और के विकास प्रविद्य का स्वाद का है।
है। के ही नगं नगरसहस्त्र प्रवादमा प्रवाद का प्रवाद का प्रवाद का प्रवाद का प्रवाद का प्रवाद का प्रवाद है।
है। अपूर्ण है। साम है।
साम प्रवाद का प्रवाद है। का साम का स्वाद का स्वाद है।
साम प्रवाद का प्रवाद है। के साम है।
हिन्द का प्रवाद का प्रवाद का प्रवाद का प्रवाद का प्रवाद है।
हिन्द का प्रवाद का प्रवाद का प्रवाद का प्रवाद है।
हिन्द का प्रवाद का प्रवाद का प्रवाद का प्रवाद है।
हिन्द का प्रवाद का प्रवाद का प्रवाद का प्रवाद का प्रवाद है।
हिन्द का प्रवाद का प्

गोराजी 'एकदस्त' है। 'एक' शब्द 'साया' वा बोधक है र 'दन्त' शब्द 'सायिक' वा बोधक है। यया— पुरुषक्तिका साथा तथा. सई समहास १

प्रशास्त्रीमध्य मध्य तथा. सर्वे समुद्राम् १ X X X इत्सः समापासम्बद्धः उच्यते ॥

(र्थक्युत्व)

कप्राची मायया युक्तं मसकं महावाचकम्। वकावयं येन शिनेतानेकपं वक्तुप्रकः॥ 'चनुसुँत'—अर्थात् चारी वेद, चारी वर्षे और चारी वक्ताप्रके संस्थार और १८१३ हैं—

्बनुत्ती विविधानी च स्वापकोध्यं चनुत्रीतः। पुनस्काहरू — कामूने वनुः। (पार्वेद १ । ५०) वेठे (पुन्स्तीच चनुत्रे निरक्ष) नुष्पत्र प्रतिकोदि तथ कोत्परताची के पुरस्त भी पुत्र चार वर्षित हैता है। वेठे ही मानपूर्व नार्यक्ताची भी कांचीरवीको भोगा। द्वामा भी पुत्र चार वर्षित हैं...

हुँबर: मधेभोला च फोरान् तथ मंगिराः। स ध्य मुक्कः मेलो मनुजानां प्रचलकाः। 'स्वचेद्र'—यह समझ विध्यसम् उनते उद्दर्भे प्रतिनिहें—

'तस्वोदस्यम् प्रयन्तं माना दिश्वं न संस्था ।'

क्षेत्रा वानुन्त सम्बर्ग, एवट्न और सर्वन्द्र की है तथा उनका साहन भूका करे हैं —दा का वार्ति प्रकार और रिश्वे का विकास और क्षेत्रिक विद्या करने देश हो अधिक विद्या करने दश हो अधिक कि स्थान करने करने साहन की वार्तिक होना भी भागने करने सर्वन्त सन्त के साहन करने विकास की भागने सर्वन्त सन्त स्थान कर होता

# 'नमामि त्वां गणाधिप !'

गणाधिय नमस्तुर्गं सर्गवितायसन्तिः । उमानन्त्रः मात्र प्राद्धे मां भवस्यपारत् ॥ - दरानन्त्रः प्यानवानविद्यानः सम्मा विद्यासः नमस्तुर्गं सर्वदेश्येवस्तः ॥ सर्गमितिदः भीतं सर्पण्डस्सः । सर्गाभीस्त्रः दर्भागं नमस्ति वर्षा गणाधिरः ॥ (चण्डसः भूषे- १९९४-४)

भीगवेदाओं ! अगादे त्यस्तार है। आद कर्जून जिल्ला) सानि वानेता । उसके दिन अप्रत्यात्रक वात सम बुद्धिमन् हैं, अन भागतारवे मेरा उद्धार नीतिश शिक्सको अन भगतान बोदानो आनीता वानेती वानेती



**3**€ 2---

तिः प्रमाण उपस्थित करते हैं । याहरत्वयस्पृधिः वाराध्यायः गणरतिकत्यमें वहा गया दे—

एवं विनायकं पूज्य महोरचेत्र विधानतः। कर्मणां फलमाप्नोति धिर्यं प्राप्नोरवञ्चनमाम् ॥ (२९३)

यहाँस निरापक ( गोध ) पूज करनेवे गोधपूका तं भी विद्व हुआ । यर पाणप्तस्यप्रति स्ताप-गाने प्रकार महाँचे भीवाण्यस्यद्वाय भोक है, खाः यह प्राचीन है, वहाँ बरा प्राचाणिक भी । - स्वायदर्शन (४) १। ६२) एएने शास्त्रवनामध्यों

गर्वा दे-' 'द्रव्हप्रवकृत्वामान्याच्यानुरवितः । य एव मन्त्रप्रणस्य द्रष्टारः प्रवक्तरस्य ते खलु द्रविद्वासपुराणस्य
'प्राच्चस्य बेति।'

ंबर इंदिया पुराव और परंपाकृते हुए। दसं स्वका ता हैं। ए रावे वाराध्यावाने वारा पर्याव्यक्त इन्दरपर्यादी हुए मन्त्रा पर्याव्यक्त साम दुनेने विमे अपाव्यक्त स्था हुई। मायाव त्या स्टाविक बका समार् तर भी अपार्थनारा अरण यह है कि प्रशायकार पार्व्यक्तपर्याव स्थान का अर्थ कर कालिएस पार्व (देशिक) स्वार पर्याव्यक्त प्रावित्यक्ति स्था । अर्थ स्वाव्यक्ति भी क्षेत्र स्वाव्यक्त प्रावित्यक्ति । स्वाव्यक्ति हैं। इसिन्ने संद्रत प्रपार्थ आपतिनीते वीका एवं अपीनीतामा विभाव करना आप्तिनीते वीका पर्यावस्थानिक ।

हरे बेटल इस ही नहीं बही, बल्कि आर्यसानके ट्रिंग के नुगंधा शीमगबद्दारी बीवद भी मानते हैं। वे को मिरिड पुष्क विदिक्त मानता इतिहाल। (दिसीव ग) के वृत्र १६०पर लिक्तो हैं—भी ही स्पृष्ठि हाचीत प्रवचन करते में और वे ही धर्महाली विद्या भी।

भारतवर्षका बृहद् इतिहास (भाग १, पृष्ठ ७२ ) में ही लिखते हैं—"पं० हैंभारतची (साम रोजेंग नि प्रत्यमें उन्होंने निद्ध हिना है हि 'धावरपातायणी भोगा वैदिक प्रत्यनाधिनी भागा होने तथा 'ह, वे' आदिको बुहलावर भी गाजवरनवर्षाति मानती प्रत्योग प्रत्योग आहर वीहता है। वाववरनवर्षाति अने ह पाठ पाणिनीय स्थावरण-के प्राप्ताचे उन्होंनेतर बहुंक गो हैं। पहले वे पाठ पुरावत-संक्रातायों में १९ १० १९ वे

उक्त प्रत्यके ५५४ पृथमें तो धीनगवर्त्तमीने धर्षमा स्था कर दिया है। वे लिखते हैं—व्यावस्त्यस्या मानक्षेत्रनादाता ( धातान ) के प्रत्या भीक्ष्यस्थनने बतायो धी—पुष्ठ विषयत विश्वद् विषया पंज देशद्दानीके प्रत्यों देशिय। याद्यानक्ष्यमूतिके १००थे अधिक प्रयोग व्यक्तिति करिके

भीतमगदराजी वी-ए-नी गई वात स्थान भी है।
एतापके अनामें बटा है—आदिकानि हमानि प्रास्कोन परिष जातमेरेन वाद्यास्कोन भारतायानी । (१९१९) ११ १३ १) । बहुँगर भीरतायानमे मुर्के हाए आपनेसे प्रात्मायातालको प्रतिन बटी है। इराज स्थानिका प्राद्मानालके प्रतिन बटी है। इराज स्थानिका एवंद्यासालको प्रतिन बटी है। इराज स्थानिका इरावे स्टाह है कि भीषावास्त्रमा विभिन्नों राज जनको साममा हुए करते है। मुर्वे प्रात्मानम्हिनोंभं मी

'मिथिलास्यः स योगीन्द्रः ( बाञ्चवरूक्यः ) आर्थे ध्यास्त्रावरीन्मुनीन्द्रा' (१।१)

— स्तियह (यथेश) को रिप्तशस्त कहा गण है। तव महि उन गणेशरी पूजा न वी जाप तो कमीहे fra få el t अव प्यदलसहारस्पाति भी देख सीतिने—उससे (११। ६-८ पर्योमें) विविध विष्य दिलाये गये है। भिर उन्हे शालवर्ग 'तरमान् तरुपनामवर्षं समस्यर्थ गणभस्य ।' ( ११ । ९ ) 'प्रोन सम्पूच्य गणाजिदेनं क्रिजोपसामधे (१९। ११) यह गणेश वृजा दिनल्यी है। परागरजीने 'गणानां रथे'ते सन्त्रंण स्वाहाकासम्बगादनः।' ( ४ । १७७ ), 'शणानौ स्वा'—मन्त्रने गणेशजीवी बजा बतानी है। भारत्यत्वयस्मृतिती मिनाधस टीवा ( २८६ )-में 'तरपुरपाय विश्वदे॰ 1'-यह गणेशजीश सन्त्र लिला सया है। भाविष्यपुराणभें भी 'गजेन्द्रवदनं देवं'''मपकस्यं महाकार्य-गणानां स्वेति मन्त्रेन' ( मध्यमपुर्व २० । १४१-१४२ )में गजानन एवं मुपनश्यत देवरी धाणानी ला '-इस मन्त्रसे पुजा बड़ी गयी है। भोधायनगृह्यरोपस्**य**णके विनायककल्पमें—

श्चामुद्रवार्थः सिदिकामः "'भगवती विनायकस्य बर्लि हरेत्।' (१।१०११) 'विक ! विनेथरगाच्छ विजेथ्य नमस्त्रत। भविनाय भवतः सम्बर्धः (१ १ ११० १२)

ंचित्र ! रिमोजामाण रिमोजेद नामहत्त्र । भरियाम आस्त्र सम्बन्ध ! रे ! र ! र ! र ! यदौरर भी विन्यान में यूस रही गये हैं ! र स्वीतिने वहुँदें , माण्यित्त गर्माता में ग्रमां मान विराज्य ! (६१६९ ) मानने गर्माताचे नमसार भी किया त्राव है । यो गर्माताचे तिने वहुद्वचना स्वेता स्थानाचं हिंचा गर्म है । यदि चर्चादे नीहिंग है उक्त सूकते हहेता हैं । तर्गाप भर्माता में दुक्तमासिं। (वास्तरपुरु

का गानिकार सामी प्रवस्तायको कही थी— क्षांत्रिकारोमेरस्त वेहे सम्बद्ध मधीर्तिकः। क्षांत्रिकारोमेरस्त कर हम्महिल पढे छ एक सम्बद्धान कर स्वत्रीक्ष स्वत्रिक्त स्वत्रिक्त स्वत्रिक्त स्वत्रिकारः। (व्यत्रक्तास्त्रिक स्वत्रिकारः)

वसिद्ध होनेथे रद्वारा गणपतिरूपमे वर्णन आवा है। वही बात

दश्यत्वे महानारको भारतदेवसमाहण -सिन्ति ॥' ( बनार्थ ) महादेवसी कुपते ५० मानि भी कही मही है । इस्तिये वेदमैं भी

माणि भी नहीं तो है | दुर्शन्ते थेतुं में गावार्थ माणेश्वेदि । (चतुः, माणेदितर्गेद्द दे ) ५३दा माणेशिव वामा गाव है । क मेण वैदिक माणाव्यो माणीश पूर्वदेशी होते-माण्या देवा मा जायां। दिला गाव हिंदी गायां देवा में जायां। दिला गाव हिंदी गायां मा वेदिक देवाम हार्क माम कर माणा में मा पुत्र गाया हुए। यह गायांगी। प्रदेश

इसीटिये यतुर्वेदः माध्यन्दिन संदिताने 'समानोस

पनिए हवामहे विवालां त्वा विवयनिए हवामहे, विश

विभिन्नितः सम्मार्थं (२२।१९)—एव वैदिर।
सरस्त्रीयके अरस्त्री प्रतिके क्षित्रे में उठे महर्त्योगके अरस्त्री प्रतिके क्षित्रे में उठे महर्त्योगके अरहत्त्र स्त्रा महिल्ला है। रहर्तिके। भागेचात्रकारे में भागेचात्रस्त्रतामीने भागेदात्रको विभिन्निति विकाश (४०)। १५ ) में हो गर्नेचारे कर्ण दें। रह्मों मार्ग्या तीनों। अभित्रात्रा विद्वा हों। अन्तर्तात्रिके भागेचारिक स्त्रार्थं प्रकार स्त्रात्र स्त्र स्त्रात्र स्त्रात्र स्त्रात्र स्त्र स्त्रात्र स्त्रात्र स्त्रात्र स्त्रात्र स्त्रात्र स्त्रात्र स्त्र स्त्र स्त्रात्र स्त्रात्र स्त्र स्त

आचार्य शहरके सामने गणपतिहा यदी मन्त्र रसा

आचार्यने इसका सण्डन न दरफे अनुमोदन ही इसीलिये इस गणपतिको वेदमें कही नैदण्डकरीति (

देनाती अन्यों अन्य देनाता वर्षन )वे आर्ट अरहो हुआ भी वाँचा किया नाम है तो नहीं है बही हुआ के किया में किया है के नहीं है मणपति ही अग्रमस्ति अर सम्बद्धार वानकीम स्वाक्तार्य वर्ष है हुआ बहेंचे हिस्तार्थ है— मणा किया मणाति हमार्थे,

स्व तः राण्यवानिधः सीद् सादनार्थः (श्वरूषः १ । दर्शः । श्वरायस्तिकः वे द्यं नाम भागापुराणाः के व्यस्तिः मानानन गोवारे भी आवे द्वे — क्षाः शोनापुराणे स्वर्तार्थः महत्त्वस्यतिः । वर्षेष्ठसामे निक्षतिः (१६ । १४) कातः दोनोशा देवस्य भी विद्य ने स्वतः

व्येष्टराजं महाणी महाणस्पते

दा जा। है कि उक्त मन्त्र 'नमजबनिशा है। नम-ति 'मद्रजी बनि.' ब्रुश्विता बीच दोता है, गर्नेयस रगते उत्तरवेद जनना बारिय कि देवाओं के बहुत वे एवं हच हुआ बनते हैं—यद प्रस्ति है। रगतिये प्रकार गर्नेयागरान्त्रों 'मद्रगावित'—यद नाम उक्त मन्त्रके स्वयान माम्यो भावे हैं।

#### गुणपतिका स्थस्तिकरूप

गरानि प्रपक्तिक रूपमें भी प्रतिद्ध है। उसी यामार्ग हमें नारी और गरानिश पीक्रमण भी निरामन दर रुपानी देन स्थिति। दिशानार स्विन्दमें यदी त्य भी उसके दूसरी और निरामनात्र है। परि बीज भी उसके प्रतिद्धारिक अन्यके आदिम तथा अनिम की निष्णम है—यह बार भीषुरसादिनी उपनिषद्भें नहीं स्वी है।

आसामी 'ज स्विक्त क प्रियंत है। 'जबिन बहुरमें स्वाद, अर्थित न स्वाद स्विदेश:। स्विन नाज्यमें अर्थिट : स्वीत से प्रस्तिनिक्तां नाम्में नामित्र अनिम मध्ये उद्याद्यों नामित्र स्वाद स्वाद्याद्याद्ये अतिम मध्ये रिवा सामानी स्वीदे स्वादे मारा शिरानानि है कि यन गार्गीत उत्यक्त मोनेकों स्वादिन पारने याँगी रेना पर से जाब में नेपा स्वाद से एक्स स्वाद से अस्ति स्वाद स्वाद है प्रस्तिन्य स्वाद है। अस्तिनिकी मी (६।३)

अतः वेदमें नहीं हन्द्रात नोदें मन्त्र हो। या तृष या ताहर रह ) या बुरस्पिता मन्त्र हो। उठने 'स्टिक्ताः नेया) का बीथ हो नाता है। उस मन्त्रमें बहुने मन्त्रतिता रूपो सन्त्रमें और सन्त्रे बेठें बुरस्पित्रप्ते। इस्ता मान्त्र हुआ कि बेदमें इस्त्र भी स्वर्यस्थ्ये स्तृत होते हैं तथा प्रति भी। वह सन्त्री बेदमें प्रतिक्रियो सित्ति मिन्न हुई। के विक्कार इस्ते हैं—

'एकस आरमनोऽन्ये देवाः प्रत्यक्वानि भवन्ति ।'

प्यक देवनात्माके दूसरे देवता अङ्गप्यत्यङ्ग होते हैं। श्रीमायणान्त्रयेने भी अङ्गणस्पति-मन्त्रके अपने भाष्यमें दिगणानां सम्बन्धी गणसन्तिः'—यह अर्थ भी क्रिया है। तप

(vivie)

महाजयपतिना देवतीय या गावतीत्व भी भिद्ध हुआ। यांच्या गोतार्थ भी कांचेदारे (कहाजणदित बढ़ा गाव है) हर्लब्ये गावतिको देवरेन महादेवना आत्मा (पुत्र) माना गया है। हभी नारण प्यासीकि गामायणके एक स्वन्ये महादेवको भी पावता च्या गाव है।

इसके अनिरिक्त धालेटा। बढिके अधिपाता भी प्रशिक्ष है। इसस्ये ब्रह्मक्षानियारे मध्यमें गणपतिसे परिप भी बहा संयाहै। प्रातिश्वा अर्थ प्रशानदर्शी संया प्रविमान् है 1 वारावारके जिल्हाके अवस्ता गणानिक कविन्य प्रसिद्ध है सी र अग्रजा स्थातास्यतिकों स्थातकोदका साम है। 'स्तता सवा करता वेशसाता' इस अधर्व-वेदमहिता ( १९) ७१।१) के मत्यमें जैदमाताओं गायत्री ही अभिनेत है। यह गायत्री ·धिको को नः प्रकोदकान्।' (यहर्षेद ३ । ३५ ) सुद्धिरुपा है। सापनी चारों वेडोंशी सारम्बरूपा है। इस विपयमें मनस्मृति ( २ । ७६ ७७ ) देखिये । तय बुद्धिका अधिष्ठाता राजपति भी बेटका स्वामी होनेले ध्यद्याणस्पतिः है । इसस्यि इसे भ्वहस्पतिः भी वहा जाता है। 'बृहतीनां वेदवायां पतिः बहस्यतिः' । 'कक्करयादीनासण्डादिय' ( पा० ६ । ३ । ४२ वर ब्याकरण महाभाष्य भेरे यहाँ पंत्रद्वाय हो जाना है। तब व्यहरपतिः रूपने वर्णन भी वाणेदाःका टीक ही हुआ।

इसन्तिये भागेशानुराणमें भी भागेशान्त्रो 'श्रद्ध ब्रह्मार्वित पदो ब्रह्मचारी शृहस्पतिः ॥' (४६ / १०५ ) श्रृहस्पतिः शब्देखे भी ब्रह्म सबाहै ।

कविः क्वीनामृत्यते। बद्धाण्योः बद्धाणस्पतिः॥ इयेष्टराज्ञोः निधिपतिर्विधिः विवयतिः विवः। (४६।१४-१५)

—यहाँ रागेदारी दक्षणस्पति तथा ज्येष्टराज भी कहा है। तब यह ब्रह्मणस्पतियाला भागानो खा॰ मन्त्र भी गणेदात्रीका ही सिद्ध हुआ।

इस पेद-सन्त्रशा इतिहास धानेरापुराणःमें इस प्रकार आया है---

कराधित् शुमुहुर्ते तु पिता याचनतिः सुतत् । गणानां त्वेति श्राह्मान्तं महान्तुमुरिष्टणात् । उत्राव च महामान्त्रो वैदिकोऽनिकसिद्धिरः ॥ भगमोनेतेषु सम्बेषु सर्वेषु श्रेष्ट एव च च्याव्या राज्ञाननं देशं क्षोतं श्रियमानयः ॥ वर्ग तिर्देश सम्पर्धेत क्यांत्रे क्षेत्रे क्ष्मिक्ति । मने मुणामने दिने कर्न क्षम्य निर्मृत्यम् ॥ अनुराधनोः सूचा क्षाप्यासम्होतसम्बर्गः

्षिता है कि ति है कि

अरुवा। । तरान्तर प्रियं प्रथमः विश्वं मुश्ये प्रश्नेक प्रश्नेक स्वाधं प्रश्नात अनुग्ने स्व गर्वे और उर एष्ट्र प्रश्नेत हो। यो और अरु एष्ट्र प्रश्नेत हो। यो अर्थे अर्थे हो। गर्वे प्रश्नेत स्वाधं क्षेत्र हो। प्रश्नेत स्वाधं क्षेत्र स्वाधं क्षेत्र

वैदोंमें गणपतिका इन्द्ररूप अव गरपतिश वेदमें एन्द्ररूपके वर्गन भी पहरणाय पाठक देखें—

नि पुर्साद गणाते गणेषु स्वामाहुर्विजनमं करीनाम्। म भाते साद जियते कि चनारे

न धर्त त्वर् जियते हि चनारे

महामार्क मायवीक्ष्यमार्च ॥
( चक्कं २० । ११२ । १)
१४ वेदके प्रमानमे तथा राज्यस्य र स्वृति पुरायादिश)
छाडीचे गायातिगुजा अनादि निद्ध हुई । प्रियमार-

प्रस्ति रामित काकामणिति विद्याल हिंद । 'पंत्रकाम-प्रस्ति रामित काकामणिति विद्याल है । रामिति विद्या पाप्तानाक नेत्रकार्वे (आदिर हुए । रामिति होने काकार्वे है। देश नाइन्हें सेव्याल होने हैं। रामितान रामिति हैं। श्रीपानकी सामादाने ८८०० कुट (बहुन बिटन) हर्वेड स्टो । रामिता किस्तो हिंदा हुट (बहुन बिटन) हर्वेड स्टो । रामिता किस्तो हिंदाने हिंदाने सि The seal for mericianal forms ! Heart ! table see

Movieth refere ( 2) at an ent three areas are ent for ent ent areas areas are ent for ent ent at any three reasons are areas from the contract are from the from the contract are from the from the contract areas are (must) are ent to reason a service.

(श्रुम् ८ | ८ | १) मे हो नास्त्र व हारा मा गय है। अमारियामायाचे हो आ तु व । (१ ११३१ हे ) मुस्स्य (१ लाम १ १ हो है हो स्थानके व पुत्र बेटवडी बाह गाँउ नियाद (गोग) वा सब बार गय है। हमी ने

विन्तुमाना क्षेत्र दुष्णादर्मा हो क्षणानुरेती है गरिएमे भी गोणगोड दिने भाग करणा भाग क्षेत्र भाग करणा भाग भीमदि ( २१९१ ११६) में स्थित्स —ाहण्यो स्वत्यकृष्टे भारति हो भूम नेपाल —क्स्स्य क्षर

पर भी नहीं बहा जा सकता कि सार्वी जर्में के दिया के प्रेस्टी जर्में के जर्में कर कि सार्वी जर्में के दिया नहीं है—( विहिद्देश कर कि विहर्ण के प्रित्त के प्रेस के प्र

्व सामाना प्रभवनामाना (११४) में देर प्रावतामा में प्रमान के माने हैं। प्रावतामा में प्रमान के माने हैं। प्रावतामा में प्रमान के माने भी में प्रावता के किस माने के माने माने में माने के उन्हें कि देनी कमाने कमाने कमाने का माने प्रावतामा प्रमान के माने के माने के माने के माने कि माने कि माने के माने के माने के माने के माने माने कि माने कि माने के मा इसी महार कृत्यवहुर्वेदीय तैतिरोबारण्यकर्मे भी सजनन रेवना वर्षन मिल्ला है—'सन्दुरनाप निवदे, ह्युक्टम्य पीमिट्टी । तसी हन्ती मकेद्रयाद १'(१०११) विकिथ वर्षेत्रमाण्यकाद श्रीनारवाचाद में अपने भागांके सम्भ्री सामाना सन्देशमा ही महत्यनवाद करते हैं।

दे इसमें अवैदिकता होती तो वे यह नहीं करते ।

त्रिपुरातापिनी उपनिपदको ततीयक्षण्डिसमें 'भणानां

रा''सीद सादनम्' मन्त्रके आदि अन्तरे भां गणपत्ये

म " " गणेराको नभस्कार कराया गया है। वहीं

तर्थकण्डिकामें 'गणानां स्वारति वैस्ट्रभेन पर्वेणाध्यता

जुनेकार्णेन गणाधिपमायस्यं गणेतात्वं प्राप्नोति'—यह छ दश गया है । [ भगानां स्वाः—इस जिन्द्रम छन्दके

ात्रभे भगवान् गञाननकी पूजा करके पूजक गणेराके पद

र सञ्चवस्थित भी है।

यज्ञवैदनी १०१ संहिताएँ है । इनमें ऋष्ययञ्जेदनी

। तथा गुक्क बजुर्वेदनी १५ संहिताएँ होती हैं । ऐतिहासिक इसे कृष्णबजुर्वेद शुक्क बजुर्वेदनी अपेक्षा बडा, माचीन

वायुवन) को मात करता है ]।
विश्वन भी मात करता है ]।
विश्वन मन्द्र भी विश्वन हो हैं मिलत नहीं !
होतिये मन्द्रपति (१ ! २३१ ) में मिलतनि व के द्वारा पंत्रपति मन्द्रपति (१ ! २३१ ) में मिलतनि व के द्वारा पंत्रपति में मात्रपति में प्रमुद्धि में प्रमुद्धि में प्रमुद्धि मन्द्रपति में दूर प्रमुद्धि में प्रमुद्धि मन्द्रपति म

— इस सम्मेर पूर्वाचेन सहीत प्रामंता है कीर उत्तराई में 'पूर्वाचेत राप्टेंत 'पूर्वाचेत्राकारकार' मोतावी प्रामंत तथा बहुई पहुँदे कहरें बहुईदे के सम्मेर हारा अपलोध वहतें 'स्ता मो स्वाम' इस बहुईदे के सम्मेर हारा अपलोध वहतें अपलों में सम्मोरिक्त हों स्वाम करायों के स्वी हो विकास सम्मात

मं नो सस्युर्थमकेतः सं रहास्तिमनेतनसः॥

(अर्थं १९१९ । १०)

पाण मा संग "र स्व बहुंदर्क मण्डे हाग अपनेष यहर्वे भारती में गामरीहरू स्ति से गारी है। उनके माण्यार श्रीसरीयर भी 'काम्य कामों च हरि गणेशा' के रूपे गणेशको भी बेदिक देखा मानार उन्हें मासरहर करते हैं। बहुवेंदरी भाषान्त्रन संहिशों 'कासूस्ते बग्रु: व' र १

५७ ) कहकर चुढेको समयतिका वादन माना सया है।

(बड़-११.११) में बहरा भागपितन बहा गया है। वह पुत्र आगम महाप्याप ( महाभारत १। १११। १० १ के अनुस्त है। एवंग्रे विद्या है। विदेश बहारी किसमें चूरेंके दिल्ली मिट्टी लगी जाती है (वेलिके ग्रहण १।११) (०) आगदा उसके अन्यत व्यक्तिशी के अर्था हुए हो। व्यक्तिशी के अर्थ हुए हो। वहारी हो। अर्थ हुए हो। अर्थाहत किस आजा है। ग्रहाकि क्यार्थ मार्थ ज्युत होनेश्व उस्ता प्रचल चेनाल आगत चूपर हो। है।

यद्यपि इस मन्त्रका देवता यद्व है, तथापि स्ट्रस्कमें ही 'नक्षो समोक्षो समयक्षक' (१६।२५ के द्वारा स्ट्रया

गणपतिके रूपमें वर्णन किया गया है । 'रहस्य माणप्रथमः'

उपय है। जबता गणांति चूरेपर घट्टे रहेते हैं, सदात टंकर रही रहते हैं। गोगांता पिक्सियर जाम देखार में गोगांति प्रतिकाशक हैते हो अबते हैं! अच्छे गांत्रीने जिल्ल बालनेताते होनेते है उत्तरेत वा अवस्थित हुए-—वह बहतींत बहला भी अक्तातीत्वायक नारते हैं। ग्योग्ट्रे रिवर गुगोंता सामी होता हुआ मुखीक जिल्लाक भी होता है। नामहीदार को जबहार सामी है वहीं न्यालंदारक भी है। एक ही देखाने जबहार सामी है वहीं न्यालंदारक भी है। एक ही देखाने जबहार सामी है वहीं न्यालंदारक भी है। एक ही देखाने जबहारी मानी भीर हतीं भी माना जाता है, वस पिनोपंदरा-में पिनानीताव्यकाक विषयी यहान अवहार हो वहीं में पिनानीताव्यकाक विषयी यहान अवहार हो वहीं में

ईश्वरमें अनुबद्दे समान 'निव्रदः'से भी शक्ति हुआ करती है। 'महेरवरः क्या 'स्टारकः' नहीं है

उस प्रेमके उपराधनके छिपे गणपति पाग ही शास्त्रोक

गण्यतिनो जपनिष्ट्में 'धर्वेश्वर' भी माना जाता है। गोलंदरार है, वह 'विभोदरार भी है। विभोदरार प्राप्तर—स्मित्री भी हमें आदरायता पहती है है। किस प्राप्तर—स्मित्री भी हमें आपने प्राप्त पहती है। किस प्राप्तिको स्थाता दक्त आ पहें हो, उसमें भी विभोदरा प्रतिकृत्य स्वरूप विभाव साहते हो नह स्थात स्थाता हो जाए।

प्रतिकष्यसम्पर विन्तं न सहं हो यह व्यक्ति समाप्त हो जाय।

एक चार कियी चातानी एक उँचानी कट माणी । इसे देखाउर मान्यीन वहा—पो निष्ठेषर काता है, छीक ही करता है। प्रचानी इसके बुद्ध होतर मान्योगी निशान दिया।

मान्यों का जिलानों सो अच्छा समाप्ता । एक एक स्वास्त स्वास्त स्वास्त स्वास्त स्वास्त स्वास्त स्वास्त स्वास्त्र स्

होतीने देवीके आगे बलि देनेके लिये उसे पहड़ लिया ।

इक्रि देनेके समय उसे विकलाह देशकर उन क्रोतेने

उपनी बिठ नहीं दी, बहित पह ठोड़ दिया गया। तब शामां ग्रांथीने था। योह का हुई। उठने मन्त्रीने क्रियों बुध्य हिया (याने मन्त्रीने क्रियों व्याप्त मन्त्रीने वहा—प्रायदा मेरे ह्या जिला क्रिया है। यहां ने ह्या व्याप्त क्रियों क्

याम मिलि को हुए वेशको मामाजावारा हरू पूर्वक विच्या मेण्यादिन थी, आर्थ प्रति थी, अर्थ प्रति थामा अर्थावर्थ को मार्थ प्रति थी, भी कई ऐते बार्य पीधानाम करने हम नहीं हैं जो स्पार्टी प्राम्पति भी पर समे हैं प्रदि (म्पेस्टार क्यों न हो और उपने विचा करोंकी समा कर में नहीं की स्पार्टी प्रति भी स्व प्रति के प्रति भी की हैं दिन्स प्रति भी स्व भी एक वहां विचार के प्रति स्व की स्व हैं स्वया नाम संस्था भी एक वहां विचार करना करना है।

अतः जात्री स्टिः, स्तिः और अत्यक्षे अध्यक्षे देव तिमूर्विको सीति तिम न्यायरके देवकी भी आवश्यक्या स्त्री है। अदेवने एक तत्त्व होनेरा भी स्वत्राप्ति वव नाम- रूप विभिन्न होते हैं। विन्न होतेवे कई राम में हैं। कई बार शीम ग्रा करतेवे कार्य साहोपन्न न उसमें तिम पद्दोचर देरी हो जातेवे पह सुसायन है। अवः विचोश्यर मचेदा 'अपरेष' कभी नरीं

विष्णेश्वर समेश निया एवं हुद्धि सं नहीं, अधित स्वदि निद्धि एवं निषिष्ठे भी हर्ग निषिष्ठीत एवं विष्ण स्वत्यानि अधितात होने भे भी हैं। अध्ये नावींने आनेवाने विचानि भी हर्ग अभीवितार्ग निद्धियण्य होने ने सुरासुर पृति सं वभी सो उनके लिये वहा जाता है—

अभीप्तातार्थसिद्धवर्थं प्रजितो यः सुरानुरै। सर्वविद्यारित्तदे सस्म राण प्रियतये समा

जो नहीं भाजवित से भोर सम्मानि वहां जात है यह भाग समझना जादि कि वे समूर्ण मितिके के देही हैं उच्छिएकमानी भी नहां जाता है, यहीं नहीं भार है प्यानीके वसीहर—सम्बे अन्यों हो गार है । प्यानीके वसीहर—सम्बे अन्यों हो गार होने प्रान्थित उपमित्र हो जाता है । वहां जी के प्रान्थित उपमित्र हो नहां के उपमित्र भी नहां ज वहां प्रान्थित हो जाता कर के देश किए भी मित्र प्राप्य के अपना करा जाता है । साथ करा जाते के देश के प्याना हुआ है। आत्रा-वेद बहुत बहा है। यहीं भार हुस जाता है आत्रा-वेद बहुत बहा है। यहीं भार हुस जाता है आत्रा-

पानवुकाचे बर जाता भी होत नहीं। बस्तिय सं इस्तिये हो कि यो मानुकाचे कार्य माना तेल केवे कही तिर स्वान्देश मानुकाच केवा माना तेल केवे कही ते हो नामा मानुकाच माना केवे हुआ। उनारी मानुकाच हो । माना मानुकाच केवे जा सीतिये। प्रान्तप के १ । माना मानुकाच केवे जा सीतिये। प्रान्तप के १ । माना मानुकाच कि १ । १ १ वर्ष मानुकाच केवे १ १ । १ १ १ १ १ १ १ १ १ ४ वर्ष मानुकाच केवे केवे कीविष्य मानुकाच केवे केवे प्रस्तु मानुकाच केवे कीविष्य मानुकाच केवे केवे प्रस्तु मानुकाच केवे केवें कि तिरका केवल में हो स्वत्य मानुकाच केवें केविष्य मानुकाच केविष्य मानुकाच केवें केविष्य मानुकाच केविष्य मानुकाच केवें केविष्य मानुकाच केवें केविष्य मानुकाच केविष्य ग ही होनेसे किसीको खटक न जाय, अतः उन्हें वेदसंहिता देख लेनी चाहिये---

ं 'आधर्वणाय अश्विनौ द्रधीचेऽइस्यं शिरः प्रत्येरयतम्।' ( ऋग्रं० १ । ११७ । २२ )

'युवं दुर्घोची सन आविवासयोऽधा तिरः प्रति स्वस्यं (अधिनी) वदत्॥' (चन्नसंवराररः। ११ इसमें प्रत्यक्षता अनुसह भी देख छीजिये—

रक कुत्तेका सिर दूसरे कुत्तेकी गर्दनपर जोड़ दिया गया।

मारको र४ विवासर । भारतो ईयतिंगके अनुतार रूथी नित बळ एक दुवेश विर एक अन्य किसके दुवेश त्यर ख्यानेम वाळ हो गये। वजने लिखा है—'दो वाळा दुवा सुद्राक है और उसके दोनों निर कालेभीते (भीर अर्जुन) दिल्ली, २५ विवंदर १९५८)।

फल्दाः उक्त वैदिक कथारी भौति तथा प्रत्यक्ष निक रूसी घटनाकी भौति गजनुष्यका संधान तथा हे भाषण शक्ति भी सम्भव है। यह शह्वा तो व्यर्थ है कि ोग लिर बहुत बड़ा होता है। फिर बह छोटे पुरुषकी गर कैसे शुद्र सका ! इसका उत्तर यह है कि तेको मनुष्यदारीर समझना भूल है। गणपति प्य नहीं, किंदु देव हैं। देवताओंके दारीर [भ्यं जितने नहीं, हिंदु बहुत बड़े होते हैं। चाहे प चित्रोंमें गणेशको इस्त आकारवाटा ही देखते हों, पर बहाँ क्षविकता नहीं होती ! पृथ्वीको अपेक्षा १३ व्यवसुना बहा रदेवता भी चित्रमें कितना छोटा होता है। हाथीको भी वहाँ त्य ही समझना चाहिये, इस स्रोक्तनामाणी नहीं। तत्र केन्द्रवद्दनं, देवम्' ( भविष्यपुराणः, प्रतिसर्गएवं, द्वितीय । २०११४०) 'मूपकस्यं महाकायम्'(वही, २०११४२) गर्दिथचनोमें कोई विमितिपत्ति नहीं रह जाती। तव क्या को छिरवाले नैदिक ऋषि दश्यरूको भी अनार्यकृषि

मान किया जावना ? मनुष्य और विंहवी संनीर्थ आङ्कतिवाले दृतिहालतारचे तथा मारदा कूमें, नयह और हमागिवती आङ्कतिवाले विष्णुको मी बचा प्रमान देश मान दिया जामा ! पद्भविति टा/८५।७ के अनुसार रावभ्यादनकले अधिनी-दुमारीते वर्षा कृष्ण रंगाले औड्डच्या तथा श्रीकानाथ-पूर्विको भी बना अनार्य देश मान दिया जायवा ? वरहाता रावनायकश गाजवादन होना हमामिक ही है।

११ देवताओं श्रीरोधिक न आनेवे भी गणेवाती अवैदिक नहीं माने वा सफते। अप्पया उनमें सरस्तती, महत्त्वसर्थित आदि देवताओंके भी न आनेवे वे भी अवैदिक देव हो व्यक्ति। पर वा निश्चेश्च में दूध नहीं है। गणेवातीमा वाच सर्वत्र देवतिदेवोंगी मनार है, तब स्व्यु है कि भूपण्डकार्यों होते हुए आयोके मान्य देवहिं-शासोंनी यह देन है। प्यानन शद्ध भी लागे नेदिक अन्तिम अअवोंने संकेतिन करता है—ब्यूग् है जा, पढ़ों हे पता, शामके ना और अवर्षक्ष का। तब वेदवे मान्य हुआ यह मानान देव अवैदिक एएं अनावं कैते हो

'विजयात समस्त'—ये गणातिन्तुत्तके अवामं करना 'आवाहमं न जालामि व जालामि विस्तृतन्त् । एतां चैव न जालामि समय परमेश्वर ॥' वी मौति आवाहनके अनन्तर स्वित्तके उद्देशसे हैं, गणेशानी अनावरसकास खेतक नरीं ।

गोवारी एक मूर्वि क्या भी है। उसमें आसीमाद माग ग्रह्मा प्रण्यादण्ड है, उपराश अनुमानिक भ्यात्वनद्रः है एवं द्राविसे गोवानार भोदक ( बहुत्तु ) है। किर्दिक सात्युकार के में खड़ाचिक सुगत है। इस गार्वात क्यान्त मानिक गोवाजी मननारत मूर्वि है। इसे गोवाजातिनी उपनित्दुर्ग । भी सेवितित क्या गार्व है—गार्व के इनि व्यनित्दुर्ग। से वे गार्वाकार । क्यारकों भारतन्त्र भी बेगुरी मनिविता। ( गोवायुक्त) ।

# श्रीगणपति-स्टस्य

( केराह-तं । आवसरेव में क्यांग्यत स्था पा । शाहित्याचार्त )

राज्यातिस्य जिल्लाम कानेके पार्च विचयमे सामान्य चर्चामात्र वर देता मैं हैं। यह वर्गमान्य विद्वाल है कि वेर्तियाँ शिदानाके अनुनार प्रापः सभी वीचनिक्र दे वेदीमें मिल्ला है। धीरे धीर के विश्वनही

नरीन रूपमें इष्टियोचर होते हैं। मनेसर्व हैं, परंदु इत्या नाम वहींने भागेश न प्रकाणस्परितः **है ।** जो चेदमें 'ब्राह्मणस्पर्यः सूत्रीमें आंगांदत क्ये तथे हैं, उन्हीं देन धारोधः मिन्द्रस है। सम्बेटके दिसीय मण मन्त्र गणपवित्री ही स्त्रतिमें है---

> गणानी स्वा उवेद्याञ् का सः श्रवकरम्

इसमें आप जहाणस्पतिः कदे अर्थ वाकः वाणी है-अतः जह वाचरपति अथवा वाणीरा स्व उपनिपद्में (१।३।२०-२१) प्रदक्षित किया गया है---

युष एव उ एव ब्रह्मपति पतिसामादु बृहस्यतिः । एप उ प सस्या पुत्र पतिसामादु महागरपतिः

ध्येप्रराजः शब्द भी जिसम मिल्ला है। इसी मन्त्रमें प्रयुक्त हुउ सबसे क्येष्ट-- सबसे पहले उत्पन्न होने शासनकर्ता । इन्द्र तो केवल देवी

इन्द्रके भी पेरक होनेसे आपका नाम न मन्त्रमें यत्समद् ऋषि देवमणीके अधिपति। क अनागतके भी द्रष्टा कवियोक्ते कवित अनः प्येष्टराजः महाणस्पतिका आधादन करते प्रार्थना करते हैं कि हमारे आवाहन-सन्त

अपनी रक्षा शक्तिके लाय हमारे यहमें आकर

सदारमध्यं सदलादिभूतममावितं सोऽश्वमविश्वकेषम्। भगाविमात्यामाविद्रीनमेकं तमेक्यूमां शरणं समामः ॥ श्रभेद्रभेद्रादिविद्यीतमध्यम् । भतन्त्रचिद्रुपमयं गणेशं हृदि प्रशासस प्ररं साधीरां तमेक्ट्रमं कारणं प्रजामः ॥३ ( ध्वतनसीत ३-४ )

आयोंके प्रत्येक महाल नार्यके आरम्पर्य गणपान् गणपति ही वूजा होती है । यह पूजा भोड़ी मात्रामें हो या बड़ी मात्रामें होती है अवस्य । आयादनमें छेत्रर विसर्जनपर्यन्त प्रजा विविध विधानीके अनुसार यथाशास्त्र विशेष प्रभारते की जाती है। पटा स्तमियों के अभावमें केवल 'श्रीगणशाय नम.', 'श्रीगणवत्ये नसः' वहदर ही हम कभी-गभी मङ्गलमूर्ति सिन्धुरवदनश स्तरण कर लिया करते हैं । यह पूजा भारतवर्षके प्रत्येक प्रान्तके धर्मीभमानी हिंदू सद्ग्रहस्थोंके घरमें की जावी है, बाहे वह विशी भी दूसरे सम्प्रदायका उपासक क्यों न हो । गणेश-पूजाका इतना लोक्पचार-सार्विक परिचय होनेपर भी हम राणपतिके यथार्थ स्वरूपके अनेक अंदांधि अपरिचित-से ही हैं । यही बारण है कि उन्हें शिवपुत्र जानते हुए शिव-गौरीके वित्राहारम्भमें उनके पुजनकी कथा सुनदर इममेंथे बहुत लीग इन दोनों वातोंमें पास्परिक विरोध मान बैठते हैं अपना इस कथाओ पौराणिक करपना बहनेमें आनामनी नहीं परते । अतः गणपतिके बास्तविक क्ष्यक्ष्यका आसता हमारा परम कर्तव्य है । हमारे गणेशीपासला सम्पन्धी संस्कृत धन्धोमें इस रहस्यमा उद्घाटन यही धार्मिक्टाके साथ किया गया है। 'करवाण'के प्रेमी पाठकोंके सामने इस तत्वम थोडाना विवेचन प्रसात करनेश जलोग किया जा रहा है।

 औ सत्पुरुपेकि आत्मस्य ( अथवा सदा आत्मस्य ), सबके मारि, भागावित्रांत्रित, वहां (परमातमा ) में हैं --- इस प्रसार जिलके कंदर अधिकम ग्रान है, जिलका न आहि है स प्रध्य और न मन्त्र ही है। वन दिनीय-रहित भगवान् एकदन्त्रकी इम ग्रास्य महण करते हैं। हम उन प्यतन्त्र भवतान् वर्णेशस्त्री प्रारमी आहे है, जिनमा सहय अनून एवं विदूध है, जी सबके अहिन्त है, जे। हरवर्ने मक्ष्मको बारण किये रहते हैं, अवनी शक्ति विशासनान रहते हैं और मेद-अनेद स दिने रदिन हैं ।

पूर ने पूर सूक ब्रह्मणसि—गणसिनी प्रसंतामें अप सूमीमें भी आपती दर्शित सिन्ती है अला लोके ब्रह्मणसिन कर में बिहर देखा होनी तिकत है उस स्मी है अला के ब्रह्मणसिन कर सिन्दी है। गणेवारे सिप्त इस होते हैं। गणेवारे सिप्त इस स्मा अर्थ हैता है। गणेवारे सिप्त इस स्मा अर्थ हैता है। उस स्मा अर्थ हैता है। उस सम्मा में बिहर ब्राचाओं में स्वत्याओं सिन्दार है। निमानितास मन्तीमें तिक्र भारतिस्ता, प्रस्तुग्रक साथ प्रती। भारतिस्ता, प्रस्तुग्रक, स्वत्युग्रक साथ प्रती। भारतिस्ता, प्रस्तुग्रक, स्वत्युग्रक साथ प्रती।

भा सुन इन्द्र धुसन्तं चित्रं बार्स संगुमाय । सदाहसी दक्षिणेन ॥

( अध्वेद ८ । ८१ । १ )

एकदन्ताय विश्वहे, बकनुण्डाय धीमहि। तक्षो दस्ती प्रचोद्यात् ॥

( कु॰ व॰, मैत्रावणीसदिना २ । २ । १ । ६ ) गणपतिके वैदिक स्वरूपके जिल्लास्त्रान् मीलकण्डविरचित

गरवितत्वरात्मरः के अध्ययन करनेका क्य उठायें । इस ।र गणपितके वैदिक रूपना योदा-सा आमास देकर हम पने मस्य विपयत्री और आते हैं।

ध्यापातिः सन्दर्भा अर्थ है—गणोंका पति । इसी र्थमें इन्हें भागेशः भी कहते हैं। यहाँ भागः शब्दश ार्य जानना आवश्यक है। भाग समृहे'--समृह-चिक 'गण' धातुसे 'गण' शब्द बना है। अतः इसका ामन्यार्थ समह--समदाय होता है। वरंत बहाँवर इसहा अर्थ बताओं हा गण, भहत्तस्त्र अहंकाराहि तस्त्रोहा समहाय तथा गण निर्मण ब्रह्म है। अतः भाणपतिः शब्दसे यह सन्धित ाता है कि आप समस्य देवतावन्दके रक्षक हैं। महत्तक गाँद वितने सृष्टिनाच है, उनके भी आए स्वामी हैं, वर्षात् इस जगत्त्री उत्पत्ति आपसे ही हुई है। सगुण-निर्मृणके ि होनेसे गणपति ही इस जान्में सपने श्रेष्ठ तथा राननीय देवाधिदेव हैं। धायात्री दूसरी ब्याख्याले आपका बगन्द्रतृत्व और भी अधिवरूपते स्पष्ट प्रतीत होता है। मनोवाणीमय सकल हरबाहरय विश्वा व चक्र था। अन्नर है समा १०१ अधरके द्वारा जितना मनोवाणी समन्वित तथा तदिसदित अगन् दै—सपदा हान होता है । उसके पति या रंग रोनेके पाल हमारे आराज मंगा संग्रेसहात् देव है। भागा-धान्दकी यह स्थाल्या सीद्राट-पुराणमें इस प्रकार निरुक्ति है-

मतोवाणीमयं सर्वं दश्यादश्यस्यक्ष्यः । गश्यस्त्रम्भयं तत् तत्र मझ ग्रहारुः ॥ मनोवाणीविद्दीनं च संयोगायोगसंस्थितम् । णहारस्मकरूपं तत् णहारस्त्रम् संस्थितः ॥

अद गल्पविके रूपरा तिमक दृष्टि श्रालिये । उमाम मुख इएपीका मा उत्तव्यक्ष जाता है । इसीये आपको गजानक गणारफ (मिश्रुपत्त आति हो हिसी क्षेत्रपत्त क्षेत्र जाता है । दिक दियान क्षेत्र के क्षित्र पुरालीम उत्तविक क्ष्याक भी पतिक्षित हैं, परंतु इस रूपके द्वारा मिश्रुपत्त क्ष्याक में स्वाति हैं। परंतु इस रूपके द्वारा मिश्रुपत्त क्षात्र में १ । गणाविके अव्यतिद्वित हुई आप्यायिक तक्क्षी निम्म दंगसे इस रूपके द्वारा संज्ञानक्ष्य कमानेशी चेशा भी गणी है। स्व वालमामें अपदा मुख्य है। गणाविके बाह्य स्वाते समला कहता है। उत्तक्ष प्रदास्त हां एक्षित साथ रूपने प्रमान कहता है। उत्तक्ष रहस्य जानतेके क्षित्रे यह बड़ी भारी मृह्यवान क्ष्रेयी है।

गणेश तीकें सारे अक एक प्रभावके जहीं हैं। अस तो है गजका, परंत कण्डके नीचेना माग है मनव्यका । इनके देहमें नर संधा राजका अनुपन सम्मितन है । धाक किसे बड़ने हैं ! पाजः बड़ते हैं। साधात बढ़ा हो ! समाधिके द्वारा बोशिराज जिसके पास जाते हैं-जिसे प्राप्त करते हैं वह हुआ भा ( समाधिना बोगिनो वत्र गच्छन्तीति गः ) सथा जिनमें यह जगत उत्पन्न होता है। यह हुआ प्जा (धसाद विस्वप्रतिविस्वनया प्रणवासको जगरतायने इति जः)। विश्वभारण होनेसे वह बद्धा (गत ) कहलाता है। गणेशका ऊपरी भाग राजनान्स है अर्थात तिह्याचि अहारूप है। अपरशा भाग क्षेत्र अंदा होता है-सलक देहना राजा है। अतः गणपतिना यह अंदा भी क्षेत्र है। क्योंकि यह निरूपि-अपधिनतित सामानगरिका बसका द्योतक है । नरने अभिप्राय मनध्यः जीव अथवा सोपधि ब्रह्मका है। अधीमाग अर्घ्यभागकी ओक्षा निक्य होता है। अतः शोपाधि अर्थात मायापश्चित्र चैतन्य—जीपका रूप होनेसे अधोशाय निरुष्ट है। अथवा 'तत्त्वमन्ति' महावास्पती दृष्टिते इस करेंगे कि गणेशजीना मलक 'तन्त्र'-पदार्थना संकेत करना है तपा अधीनाम 'स्वम्'-पदार्थका । 'सम्'यर मामन शिक्टल शद चैतन्य निश्यपि महाना वाचक है। अतः ग्रजनके उसमाजदारा उनका योतनः निकनः अधित है।

ं राह्याच रूपायक साथ उल्लेख किया गया है।) अतः भक्तानुकम्पाके बद्यीभूत होतर उस परमाध्माने शिवके घर अवनार धारण किया । ऐसी दशामें शिवपार्वतीके विवाहोत्स्वके आरम्भमे मङ्गलकमनाफे लिये समिदानन्दम्बरूप गकाननभा पूजन किसी प्रकार भी कल्पित या विरुद्ध नहीं

क्षा नव लागरक कार को नक छिन होतर जमे हुए तमः पटलके फटने परम्बः श्रोमञ्चलमूर्वि विष्नराज एक जाते हुए इस भी स्वान्तःप्रवोधाय वि <sup>लेम्प</sup>को समात करते हैं।

# श्रीगणपतिभगवान्का स्वरूप और उनकी आराधना

( लेखक---राष्ट्रपति पुरस्तत टा॰ ऑहरणस्चारी भारतात्र, शाकी, वेदालावार्व, पुराणावार्व, पस्-००, वी एक ईखरका अनेक्य: निरूपण

विश्वके उद्गम एव विशासके परम धारण, परनद्वा परमाज्यका निर्देश वंदिक शलसे ही विभिन्न रूपोर्ने होता रदा है। दीर्राजमा औचप्यने स्वष्ट सम्बंभि कहा था---'प्डं मद् विश्व बहुधा वदस्ति।' ( अनेर । १६४ : ४६ ) अर्थोत् सत्तव तो बस्तुतः एक ही है। किंतु विद्वान होग उसम्म निरूपम अनेक नामांसे करते हैं। गणपति अथवा गोध उन्हें परमात्माव एक अन्यतम नाम है।

# पुर्गा, गुगेश और मणेश वरम्बःमा शत भीर अलन्द भादि अपने दिव्या स्वयात

गयों के बारक भारती हैं और प्रकृतिके नत्ता, रज और तसके अधीवा होनेडे वारत र गुन+संग्र=गुणेश भी हैं। भाषी और भूतेम विजयसीस मुगदन प्रयोग रहेजारन वर्गेपनिपद्दे इन मन्त्रने सन्त्रीप हे... स विश्वहर्ष विश्वविद्यासम्बद्धीतः

र्थः कामकाका गुली सर्वविषः। प्रकारके प्रकारियों के स

मसाम्बंधांत्राविकारेषु ॥

सका वक्तवहार क्षेत्रहर त्वक्य प्रश्ने हे—कर पुष्क स्वयुक्त भीर जनगुष्का श्रदश ( sett परि भणक क्षान हु देवे कात्र शब्दामा नाम्योग सामस्य बद्धा वहें। म्याम्या नेर

the thirties take whose the

एक और ब्याल्या इस प्रकार है---प कारण नहीं, अवितु प्राञ्चन गुणत्रधके पुणी<sup>,</sup> और उसपर आधिपत्यके । क्रहळाते हैं।

# मत-द्वेविध्यकी शाचीन

परमारमाके निर्मुण और मगुण भा भ्याख्यानमें यह मन देविध्य चहुत प्राचीन अनुसार परमात्मा परमार्थतः पूर्वरूपेण भ्यवहारतः माञ्चल गुणांके सम्पर्कते ये समुण

रुषरे मतके अनुसार परमातमा त्राष्ट्र के कारण निर्मुष हैं और शानानन्दादि सदित होनेके कारण मगुत्र हैं।

प्रथम भावाते समुख परमात्मको सी थल (मायस्य विश्वम् ) मानो हैं। हिंदु हि उने सम्बद्धानन्द्रभन मानने हैं।

भराः समार्थः भेगवन्तः भीविद्रा बैविश्वके अनुभार माम क्रियम भी है और बिश

भीतित्यु ( कृष्य )का गर्गश्च-र अध्येतनेतृशामके अनुसार सम्बाधिकाति विश

0 eift mas Trename da छ भागाः । आहुद्रात्रहे कार्यस्थ्य उत्तहे वर्षे एड प्राव क्षात्रक करते ग्रहत है वे किन्य नम जा

नाज अवस्य वास्तीन नामक शिक्सक होत हैं— -f firis santa merre fejere . १९९८म् १४म् ६२। बंद्रशीः विकासम्बन्धाः en abreibeing freibuttle lie freit ; . HPFI-PHF-Ight beil abspetchien femten ibing fieren ... क्षिमानकार किलाकार्क किछीयक मारायः हेन्ते क्षियः ning popun iegin vefay y tef क्तांबर किन्नके विभवत जाताम क्ली केंकिकामनापर इ. व्यक्तामा सालमास्थ्यक्रम् किन्तरिष्ट् । इ शिक्षः समाग्रहः ग्रह्म शिक्षामण्यः स्टब्स् । कि क्या क्षेत्र का स्वां का का का का का व्यान्त्राप्तक कीरक्तिक मान्त्राथ क्रिकिक केत्रश्रम किरो क्या भारतीक्षणः प्रमास प्रदूषते हेतुः er i ertigin piest s'e. ertem filben tengeb —fight fess ign fied enter find is mis euer entergé ) (इक्टिम्पडीय किई इरीड हेज किमानीय डीक्पण इरी किरी । ई इत्रमा र्हारिए क्रिमिष्टण इकि मिण र्हामण fente s demons s deminery s deu निपृष्णि भीह क्षीक निर्मारकार्य हुद्धी कृति है किए। है क्षण्डकार किएट किल्क e telkajú fene fosodne pade iš line 9 क्रिक्सिंप दर्भ हिमार्क क्या सिन्ह सिन्ह मिड्स is alm tare feterer ofe formal fatietrend तंत्रक क्षिणिय तीव्यती क्षिण्यमें केपन किस्ट पर्वति किष्टामधीर केंग्रेगम ॥ :क्क्रमहोद्रीति व्हान दंखि क्षेत्र शिक्क प्रत भवतम् विकास स्थापन क्षेत्रम् । सहये भवत् । लेक्नकस्त्रील क्षमम लीक्ष्यकेस स्तीक्ष्रस्थ e euregwei fit g toumpureliels —ई क्षण हे इसेक तमक्रमित्रामा साम हे— क्ताब हु किया सङ्ग्रम होले संहारक्र कृत स्थान है, ह्य किप्प्रदीक्ष अधि अस्ति क्षेत्रिक क्षेत्रिक क्षेत्रिकारीक किम्प्राप्त स्मिन्न क्रायनस्मित्त संस्थाता सान्त्री सर लक्षण कियमिक सम्बद्ध कियम कि दिवस i f migh robel fellege ferten dom pring! मछ तीर क्यक्ष्य विश्वासकई महरूष्ट्रण द्रीय जारहरू क्षेत्रहरू जहार कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य पुजान्द्रमसं गणपति द्विताय अनेक्सूतिमम्बरः सर्वत् कामानवस्त्रियाः ்ந்துக் செருகி செற்று செல்லத்த நில மேறி पुरा सीसने पूर्णेंग गृहिक स्वेडिनरहर 당취와 닭림이동은 충전하다른 수비대 주리고 되는 불 (3,5% नगामः मधनी एनम्ह प्रमित्धः संगीति छत्र भागतीय तमः केन —६ड्रीइन् स्टिडन क्यू दिव्हिस्टिड बस्ट एउट क्ष्म क्षितार्गम विभोती क्रिक्ट (a) ताह्नाम करूरात विकास माह्या व्याह्म ई घर्राती रहाछू कि लेकू कितानई क्य कर्क । इंतिकड़र पीर्टाम ( 73 कि इसका लोती किलोब्हाम र्काट सम्प है कि उस । ęκP सर्कारी कष्टिभीवस्ट्रैसर क्षिप्र , व्हिडिक स समाधिक क्षेत्र क्ष ensá er jes tág er jenemer jeszthau ( म्रुक्स ) ।। :म्प्रीस्थाः क्षित्रहेस है क्षेत्रक्षां स्थानितः ॥ prink 60 रंगाए*जे*न स्टिक फि सर्वनमयः साक्षात् सबमहत्त्वकः। क्षान्त्रक्षात्र सात्र क्षान्त्रक्षात्रमासमा -ir ing feit

( ط

1363-7

141

(2)

fire febring frim ein ihr albem inite

( प्रतिश्रमञ्ज )

भीमग्ररके अविस्कि अन्य वार प्राप्त हैं तथा विशियोंने च अर्थे। नवमी और च उदंशी वर्जित है--

·दिन्प्रस्थितिथित स्थानमा वादे भौमानमञ्जे तथा ।"

मीका है किये प्रशास नाम है-अधिनी, रोहिणी, स्परियाः पुस्यः उत्तरासामानीः इनः, स्वातीः अनुराधाः भेटा पत- प्रोपट- उत्तरावट- अवन- पूर्वाभाइपद-अवसम्बद्धाः और देव है।

#### प्रतिमाद्य परिमाण

पप्रच महिरोने गमकी मृचित्री सभी आधारोधी-वारो और वरी--श्यांका की जाति है। वे यहचारा भी होती है और वहां दहां और भी अधिक परिमानधी देखी गयी है। तथानि म स्पर्यापि अनुसार पानि यज्ञानके अन्नय वान देश विश्वतिकारीन अभीत बाह अञ्चन परिमाण त्रके भागान्य में वृतियो श्वयन्त प्रमान है--

#प्रकारीशाल विश्वीत वायरेन गाउ प्रशेष भीता काको करिका समाव पुरेशक

### रविभाविषयो प्रतिमा

PROS AND COMMON WARR AND TOTAL WAR. em mire die jagbagen ger gent unfe in tal ere nauf artig. A 3 TAME TO A PERSON W

र अ र १९४८ कि एक कर्त र बक्टबरे मरू पूर्व व ( MITTING )

Je mock their savergree ! + ्रद्ध ४८५१ बाल काम हा रचाल राज्याहर adding the state of the same wingers with WARRED STATE OF STATE

good is her mit bermen ich ander some cases y awar extract. ----

TENER ENTER THE PE and weeks and

उपननेप्रोगी प्रतिपद शान्य पार्ते है धाजेशाधवैशीर्थभाम ह गणपल

. .. walkalan a

भगगन्ता ध्यान इस प्रहार बताया चनहरेस्तं अभर्य वरहं इस्तंबिंग्राण त्सं सम्बोदा राजें कर्त हैं रक्तमधानुविसाई रक्षपुष्पैः भक्तानुकस्थितं देवं भविभूतं च गृष्टवादी महतेः उ पत्रं ध्यायति यो निःश्रं स योगी व Jun aufring gegin rive सारकः स्वरूपने सहा प्रतिविक्तः पूर्व अनीक अकडलत गरेग्राबीके चार गबारन है। आपया रे उनके दोनों के उनके पेला एक दौर है। वे लावीदर भना दे। उन्हें रात स्पक्ते बात प धीवध्य के । जाने के बाबीन पर निवे <u>हर</u> हैं। तोवंधे करद पूरा है और अध (के लय में दक्ष ) हैं। उन्हीं चक TER ATRICALE for M'ET ? | 14 # नि क भाग करनेकान काकि हो सर्वश्रम नेत भागारन-मन्द्र

aircus arreit fait faurige est entre ?...

(w) must see seeily grade 4.4 द-१३-का|प्रथमसम्बद्ध 1425.4 4944 #21He24 m a demitte intent

Charlester + Ch. marine cent saded on temperature with me and may ment's wrest manie wher

T. CO

n Share fine prepare progrifts yrose 3 sour Alexi ens ! fiver \$ jirus ens ! 68 fil file valides our Area distrome 65 ro bing raf pr other Area disoure five distrance by march & paid other most five 18 7 serial alicanse sirver 3 yrose mar 1 graf 1 gir reps (sel Africa ega copies pre

लायतमान्य संत्यात

1 j kyr yert (1 j kg) skip segn cepne yk skorjene kive (1 kgr aryen kle j erpen pic ay 1 f epektiben yne 1 j kis yr yrthe inre 1 j kip man yr yr tifor ayre

मा १ के स्टेस्ट के अपन १ के स्टेस्ट के स्टिस्ट के स्टिस के स्टिस

ton i Jude vargens forft vryogen (\*) Constituent in Christia Charles veryogen the parties Christia Charles Charles Charles (\*) Charles Charles Charles Charles (\*) I de ged frændig server ford út et f

id agging § 1 The state of the state of the original of the original of the original of the original original

-ta date niger gis dieminist leets

भार क्षांक साह भार

( Eduk Dağ-kişî ')

appreparie from the independent of the teach of the teach

(४ । ४३३ । ०३ ३६७८)

ekyriveliero 600 pr 60 ker ekyre oldo frielierouder rea 600 ; fy yw slespung nady 1/2 (kirie (100) e yd I 600 fel ere afeuer fr 72 yd I 600 fel ere afeuer fr 72

a bitititä babi

purserschift ürselreisreit upurkeitund betwer der west betre er nerd seit errous der up zities deunt zue a. J. ersersch v gle filser a. J. sen, sen kol stigericht a. J. 19 nur und senson gericht a. J. 19 nur und senson sen d. senson der king keurbeneund von King zie vergenten die jung kon som sing berenten die glessers stoper der sin der der gerens stoper der sin der der gerens stoper der sin der der der gerens stoper der sin der der

spuß afterent men fe nie 5 65 70

15 3

Balley Albert

२- एक्दल-एक दाँववाले ।

रै. कपित-जिनके धीविमहसे नीले और पीले वणकी आभाग्न प्रसार होता रहता है।

४. गजरूर्णरु-हाथीके कानवाले ।

५. छम्बोदर-छंबे उदरवाले ।

६. विकट-सबंधेष्ठ ( विकटं धेप्टेऽपि निर्दिष्टम्, इलायुष क्षेत्र )।

७. विष्ननाद्य-विष्नोका नारा करनेवाले । ८. विनायक-विधिष्ट नायक । उसत मार्गपर ले

गमेवाले । ९. धूमकेतु-धुएँकेसे वर्णसी ध्वनावाले ।

१०. गगाण्यस-गणीके खामी ।

११. भारतचन्द्र-मस्त्रभ्यः चन्द्रकृत्यः धारण करनेवाले । १२- गजनन-हाथीके मुखबाले ।

इन बारह नानीहा पाठ अथवा भवण करनेसे विद्यारम्म, विवाह, पह-नगरमें प्रदेश, गृह-नगरसे निगंध, संपाम तथा हिंसी भी संस्टके समय कोई विष्न नहीं होता-

**सुमुल**श्चिकदुम्तक्ष क्षिछो गजरू गर कम्बोदरश्च विक्टो विधनको विकास । **प्**प्रकेतुर्गणाध्यक्षो भारुचन्द्री गळन । नामानि यः पढेच्छुणुपार्गि। विधारम्भे विसहे च प्रवेश निर्तमे छ। संप्रामे संबद्धे चैत्र विप्रशास न उपरे।

भागवतमें गणपति-पूजन-विधान

सभी वैष्णवीके परममान्य प्रमाण प्रत्य है एउनदश स्कृथके सत्ताईसवें अध्यायमें श्री उद्भवजीको कियायोगका उपदेश दिया है। वहाँ स्व है कि भेरे पूजनके समय दुर्गादेवी, विनायक प विष्वक्तेन, गुरुदेव एवं अन्यान्य देवताओं में नाधक भक्तको करनी चाहिये।---

तुर्गा विनाय**इं** स्यामं विष्यक्षेत्रं गुरूत् मुर<sup>ह्</sup>। स्त्रे स्वाने स्वभिमुखान् पूजवेत् प्रोक्षणादिभि । C 22 1 34 1

# सचिदानन्दरूप श्रीगणेशकी निर्गुण-सगुणोपासना

( नेयक--- ४० भीडामोदर प्रकाद चाटक शाकी, पूर्वोत्तरमीमीसक, न्युन्पतिन्तृहामाने, विद्याराखी, कम्पनार्थं, राष्ट्रभाषाकोविदः)

नमुचे समारमें भारतीय संस्कृतिभी महत्ता अन्यान्य ६स्कृतिदोती अपेक्षा समितिष एवं अस्तिव मानी जाती है। र्धस्ति परोद्रत अधीरी और अज्ञेषाङ्वीती परिपृति करनेके बारत इमारी भारतीय संस्तृति भार्व और पंचार्व है। भारतीय संस्कृति बेदिक संस्कृति है। भारतीय संस्कृतिके मुख आधार वेद हैं। देद जानस्य है। शामस्य है। अशानको दूर बन्नेगाँउ है। रेश्वय शालमार हैनेके बारण उनमें अज्ञानस अधान से क्री ! वह तो जनस्वरूप हैं से इमने महेर नहीं, किंद्र शनक गानिक विरेचन बेर्डिक धोर्मन्त्र अस्ति।हीत भी भाग है। यही वानसन इत ब्रिक्ट मून कारक दण्या है। मन्त्र अभिकास आहे हुए व स्टिक्न्स संस्था स्थापन । पृथ्येष द्रितेषस्। ( छ-दोप्प । ६११) ? सर्व विश्वरं वश्च बालाविति साम्ब बरक्ता'( कटेल र । 'रार) वे क्या विकार,

अनुत्ती कर्ता दर्श था। वर एक्टवर्द्रश्चेत कान है। श्रीकार कार है। की महरे, अमर नहीं। है। इसे मिर्टी के मिर्टी अमर नहीं। h. chiart. # far t. eff umerent

और जो आनन्दरूप है। वही सत्हें : ००० धावंशिक चित्रा अर्थ है-चेतन्त्रस्य और अर्थ है—सदा सुरामव । सद्द्या चिद्द्य और अ नर् इत विस्वास मूख पारण है। उन्नीन स्कृति। 'प्कोऽहं बहु स्वां प्रवादेय ।—में एक हूँ, अनेह ही डे पंता रहति होने हो यह एक मत् हो गरेश पत अभिव्यक से गया-

'गर्वती हैं महतापत मह वे पर हड़ा ।' ( बन्धीस्ताव-प्राप्तिः (

'मोऽपद्वपुरमानाऽशसानं गजरूपभरं देवं सन्तिवर्व <sup>द</sup>ि कतो वा इसानि भूतानि जायाने एतो बाउउवन्ति वर्तत । च । वर्तवाधाः परं मसः प्तास आयते असं मर्वेदिवाणि चान्त्रं बायुराची उत्तरिः पूर्विशे थि च किन्ते । पुरुष प्रेश् शिश्वं तारो अस प्राप्तुरस्थित ।

( वर्षेत्रपूर्वताकिका साह र । । 'उनी कर्ने ध्यमधा बंदावर्ग, ग्रवनुन, जार्चुक' रेन्छ विभव प्रवस्तानुति उन्तिन होती है। विश्व में

यक्ती ह वर्षे का

grad :

T te 40

> 79(1 I with facts

> > 110

P# 34 } 30,87 للبه لإين 14 6

4 to 84

ota: enteralel alrealy at 192 Eal le al म लेक्स क्रियु म क्षेत्रम किमी म क्षेत्रम क्रिक्स कार्यकारीकराः दीवे राजः । क्रमांत्रनाः इत्यक्तासम् ॥, el à basade नकारनीयवास उठा । इत्रोहराः सर्वारीमान सामाप्र-वृद्रम कि । 🖇 मिडीय ग्रंथ मरमिस क्रुक्नी हि न प्रहते: १ क्ष्म्यमा महिल्लेन विदेश्यात् । व्यस्तवहरत्ताहेला ( × क्रानीक्ट्रजीतक्रिक्टिंग ) अवधुष्टिक्षवेत देख सर्व तस्ववः । परंव तस्ववंत्व कार्यः 'i क क्टूबर इसकील क्रिक्स काहर व पासक्स । अविते बद्धा पीते विशुद्धा भन्न हाभणादी । · 1 多 12位1 12年 日本 (2 -Linear est untel ?- under ingen in der g है वर्तनानंदा है। वहीं वर्तनानंदा है। बड़ी वर agertand delen deg. "mägenäng i. (११६ ऋष्ट्रीकृष्ट्रमीक्त्रस्थितः) र है रिज्य करने सि दिस्केट स्वाह बरीहार हेक्न अस्टि है। . वर्ष संबंधः । कु सर्व संबंधः । कू तर्व संबंधः । की में एक मान प्रमान है है । जी है । मान सक्ता है है।

कारण, मान्य के शिन्म आपने हुआ माने मान्य का मान्यम् मान्य के शिन्म प्रत्योग्न के विकास मान्यम् का मान्यम् मान्यक्ष्म मान्यक्षित्र स्थापक का विकास मान्यक्ष्म स्थापक का विकास मान्यक्ष्म स्थापक का विकास मान्यक्ष्म स्थापक का प्रत्येश मान्यक्ष्म का स्थापक का मान्यक्ष्म का स्थापक का मान्यक्ष्म का स्थापक मान्यक्ष्म के कि प्रत्येश मान्यक्ष्म के स्थापक मान्यक्ष्म स्थापक स्थापक मान्यक्ष्म स्थापक स्यापक स्थापक स्था

। ई प्रजञ्जनक्षेत्रमें प्रणि

स्थात १, तस मा मानाः ( क्यान्यमांतरः ) मित्र में हास प्रमास्य मानाः है। यह के प्रमास्य मानाः स्थाते हैं । मानाः स्थाते स्

भूवं भाग्ये प्रमित्वदिति सर्वेत्रीसार एव । प्रमानमञ्

1 penempeping 1 gin jun jumpinfile.

-f for ile na nonetie nuren neu we -- ) petriolities of & Date to Dept. times diffirentife papare yfte em pappin मन्द्राह भूकि मिन्निस्ति क्षेत्रेन्ति भूकि भूकि भूकि भूकि मिर्गायायम साथ वास्त है चना मान बान्य है। दव अभिने तब्दतिने त्राक्ष्माने व्यक्ति कर । इस्ता उत्ता न कोई स्पृष्टे म नामहे और न गुण है। बडी i f wift birin bigfie fant 1 fich ibereepie feith leiche feinfes wwwe pipit ei f unbu ( र ज्ञानकृत्येत्रभरत्यं । ( बच्चार्यः निर्मात् विद्याप्त संस्थायक है। इंड संस्थायक रखन श्रामधान at errievedalequificuntin gearl भारत हान्यं आया हैया ताराक बार्यं हु जार म द्राप्ति म राज्यक्षीति प्र अपकृति म अपित म ( v effectén publikativen intragg )

t invarienti un un tandruse apprimit indio que jo intide ( perfessionarie refined étége )

कि । है कि प्रकारिक रूप कतित्रव्यक्षी प्रीव्य एक एक रहत हो।

AL I A IA EXTREM THE - WHILE SELECT STATE

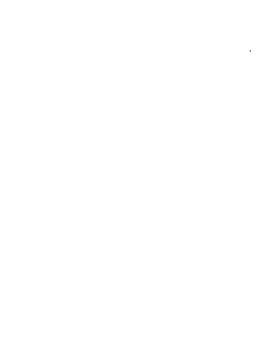

she Insupe thieten ing desperi use kes name we 1 § 57 piele vo uile remen en ingentation fre his fer ber beichteben erरमुत वहाँ कम सेरमू दूरम् एक हेम्स् रमुच समाने नदूर है। इस्ताम होत्तर प्रतिह स्तामने सित्यत्वे हुए देश्यत्वे हैं सामाने स्वामन

(§ Gene copuridou Supélea vereges stripticas deligit plene mindi achine xurdinou accuriou superia (si formatia veres a (si éra peres peres peres de parte y la festa sera sera de la festa sera de la festa sera de la festa sera della compara allo sera sera della compara della compara della compara della compara della sera sera della compara d

\$ 600 tentral after content of \$ 100 tentral to an extended content of tentral tentral

क्ष्मित रहार हो हिस्से सुरूक क्ष्मित है हो। मेर कि

म्पाय प्रणा प्रित क्रायक स्थापक प्राप्त कर्मुग्र

नके बतुष सरवरी उपावता करने नाहिये।

किएनए क्रु केस्ट | है प्रतु उत्तम सीक प्र

मेरी क्रिक स्थाप स्थाप स्थाप करिस

्रव्ही र्क्तिक म्योह्नद्वीय हिमार क्रिक्शिक र्

हाइन्सीय राह क्रिने क्रिने प्राप्त प्राप्त

क्रिक प्रक्रि है प्रवृद्ध द्वाप मिन्नवाहित छाए। सर

Der innegreifen ibne gentereit

क अनेक बत हैं। उनमें वरद्वातावा देवीय-

from the underdown stands was by \$115 mg vision which we will be a size forth one whilten we will be a first the wild frame that they be the first from Junels from they be the first first from \$110 mg from \$110 mg

कामना समूख करनेवाले भी कहूं उपायक हैं।

. ....

। ड्रे किस फ्लम फल्मो

---

٠.

। हे इस मध्य

## श्रीगणेश-तत्त्व

( लेखक-आधार्व बॉ॰ श्रीमुराहाल श्री उपाय्याव 'सुकरतन', एन्० ए०, वी धन्० ही०, सादित्याचार्य, शिक्षा शाखी, नीर्यदय रतनद्व )

परम मत्ताको जान लेना ही इस जीवनका चरम शिक्षर है। 'यस्तव वेद किस्चा करिष्यति।' ( ऋ॰ १। १६४। ३९)—अर्थात् जो उस परमात्माको नहीं जानता, वह ऋचारे क्या करेगा। वैदिक ऋषियोंकी पीज और शिक्षाका सर्वोच सार है—एक परम तत्त्रका रहस्य, 'एकं सन्' ( ऋ । १। १६४।४६) या 'तदेकस्' ( सु० १०।१२९। २ ), जो उपनिपद्ता महावाक्य बन गया । सब देव, प्रकाश और पत्यकी शक्तियाँ एक (देव ) के ही नाम और शक्तियाँ हैं। पत्मेक देव स्वयं धव देवता है और उन्हें अपनेमें रखे हुए है। वह परम सत्य एक है-'तत् सत्यम्' (ऋ व है। इर । ५३ ४ । ५४ । ४ तथा ८ । ४५ । २७ इत्यादि )।

एक ही वरमात्मा निखिल कल्याणगुणगणार्जन, अगणित धक्तियोंका केन्द्र और अनन्त खेलाओंका अयाह सागर है। 'अनाम' होते हुए भी उसके अनन्त नाम और 'अस्तर' होते हुए भी उसके असंख्य रूप हैं। उपासक्ष्मी भावना, कामना, छन्त्र और निद्धि आदिके भेदने वह एक ही अनेक रूपोर्ने पूजित होता है---

धातेन शातमणिहितं भुवं वां सूर्यस्य यत्र विमुख्यस्यक्तान् । दश सता सह तस्थुलदेकं देवानां श्रेष्टं वपुवामपश्यम् ॥ ( 40 414212)

निम्नाद्भित प्रसिद्ध मन्त्रमें इसी विद्धान्तकी स्पष्ट सूचना मिल्जी है--

इन्द्रं मित्रं वरणमनिमाहुरथो दिग्यः स सुपर्णो गरूमान्। एकं सद् विमा बहुधा वद्गत्यनि यमं मातरिक्शनमाहः॥ ( \*\* titexive)

भागन यथवंशीयं ने पास तत्त्व और महा के रूपमें भीगवेश-बी यह शांति उनारी परदेवताने अभिनता समित करती है-ॐ नमस्त्रे गगरते ग्वमेव प्रायक्षं राष्ट्रमस्ति । स्वमेव

केरजं क्लांसि । त्वभेद केरजं धर्तासि । त्वभेद केरजं हतांनि । स्वमेत्र सर्वे सक्तिई ब्रह्मासि । (१)

तत्वराजके आरम्भने विनायकके रूपने गणेशस्ति। रत प्रधार भी बची रे-

भनाचन्तोऽपराधीनः स्बाधीनभ जयत्यविस्तो स्यामितिस्यः हालो विस इसमें विनायक ( गणेश )क्षेत्र

स्वाधीन, निरय कालम्बरूप माना है । वे ब्यार्वि दिशाओं के बन्धनोंसे अनवच्छित्र हैं। उनग्र वि तादातम्य है। दूसरे शन्दोंने यहाँ विनायकम् वर्णन किया गया है।

बचिवि वेदोंमें **रन्द्र**, अग्रि, वहण, विण्यु, र तरह भीगणेयाम जो रूप पुराणीम है, उस । स्का पात नहीं होते, जिंतु कुछ मन्त्रोमें स्वरू पीराणिक स्वरूपके बीज मिळते हैं। श्रीगवेह प्रविद्ध नाम धाणपति है। वेदीमें यह नाम अने। भारा होता है—

नि यु सीद गणपते गणेषु स्वासाहुर्विप्रतर्न न बाते स्वत कियते कि धनारे महामर्क ( Sa to 1 !!

'हे गणपते । आप स्त्रति करनेवाछे हमलेगे<sup>ने</sup> भली प्रकार स्थित होइये । आपको कान्तदर्ध अतिशय बुद्धिमान्—एवंश कहा जाता है। आपके वि भी धुमाञ्चम कार्य आरम्भ नहीं किया जता। (ई हे भगवन् ! ( मनवन् ), श्रादि !सदिके अधिक्रा इमारी इस पूजनीय प्रार्थनाको स्वीकार कीजिये।'

ध्यस्यत्रोंदके १६वें अध्यायके २५वें मा राणपति। शब्द आता है। कि नमी मणेश्यो गणर्थि वो नमो नमः '—गणें हे और आप गणपतियों हे है।) मणवति युजनमें मयुक्त ग्रह्म मुर्वेदके २३वें अर्थ १९वाँ मन्त्र सर्वविदित है-

'गणानां त्वा गणपति ६ इवासडे प्रियाणां त्वा प्रकी इवामहे नियोगी त्वा निष्यतिष् इवामहे । वले ध्यहमजानि गर्भथमा त्वमकासि गर्भथम् ।

स्यपि यह मन्त्र अस्त्रमेश यशके प्रवश्नमें आजा है मन्त्रश्च जिलियोग अस्त्र म्लबन्धं है। तथापि केवड ऑ

अवसाने सम्बन्धः विदुस्तः प्रस्तवः नेतिनीत्वास्त प्रश By ferre i f beite mieles bun Geneblippt affe वर्वाबर वर्गायमान् । गरीवित्वाव्यक्त समान वैकारपु ரை: ஆய்ம் சம்பர் சிர்பர்க் திரும் சிர்பில் பிர் र्ष हेर्द ( स्था ) को हम दाव इस है । ब्रास है जिसम वर्षा वाशास्त्रार बन्तन है उस मध्यात् क्रमीयक व्यक्ताम्ने । है रुक्त व्यक्तिव्यन्न-क्रम लागराक्य Spauppig firja eibitife 3 mategine auel fu । है हर करात माध्य एक्टरेक्स हम ग्रास्त इस माध्य कह है। बीपरी सम्पर्ध है तथा जिनका अपीदा मध्य अपेर अस्त नहीं वर्षे हैं। स्मृत्यस्यां -वर वरवाच्या मु है-देव अधिवर्ष भी घदा आत्मलास्त है। धवड़ आदिशूत है, बावाने व क्षा विवयनसम्पर्धियम् सम्प्रेत हे स्था समासः patinauei megunu e feife fig byeiteil भन्मित्राच्यान्त्रविद्यानंत्रं व्याद्रम्यं यात्रां व्यापाः । क्रम्यक सक्ताद्वित्वासम्बद्धाः स्थापमध्य । — है एक छन हैं( हे हे ) क्विल्डिक में असा कि आहे हुंब वह बना सर्चन्द्र आधुर्ज़ब डेर्स हूं । करते हैं। जिसमेंने यह बारा जगरा, बहा, हिल्ला, जिसमें र्मा स्था उस वर्षायाच्या विश्वास स्थाप त्राप्त अनेश नाम श्रद्धा स क्षाया संभाग्ने भवासः ॥ शतुर्वातवा द्वसंबा सबैत्वाः । ग्रिक्षमध्ये क्रियमे विश्वमी · BREPHILETINIPHEEP -- g trififf fifte ift atfin gr ta ( 9 ) गर्वत देववार अर्थास्था स्टब्स दिन देव नावेद्याहरू। 13 IDS सक्ता (FFE fi & nase es fer erreieffene nier es i f septeitel on the apprints on pilve n festentian Blate ibn 36 Billion क्रमार्थातको सथ थत्र निर्मणगाचकः। नामेदाः समझ अर्थ ६५ प्रशाह है— । ५ फर्क राज्येश के इस्तान व्यापन स्वाप्त है। भार स अर्थ है--आनंद हे नेवाला। भाद स सदानद भा भाभ । होरोक्त हो सन्दे होरी बहुक क्षेत्र हो है बहुक हिस्स्मारी

ग्यहारकः सम्बन्धारकः वस्क्रमः देविया उद्देश होना है। दिस्स स्टब्स है। दासीका सिंद कामा संयोजका विवाह, विधायका भेदहारक, विस्तारका विक्शिक एवं 19P 1 9 birmitte fo Sinfinfie feffeife officem b. Siefa field edifficial Expert fest (gan किनमूर । है नमूर महान । राम्ह । है हिस मेंह्र है किशो the f willin gry word byge it o're elles releas biblic flot ( ) childre (de c) billete ( a: - Le eddige antig Crania min & age 3ag B Sin by Giver 1 f 639 allippie familiere S ाका राज्य वर्नदेश वायर है। वर्नदेश राज्य ब्रह्म 1 feinere kybgapag apopte pliefe 1 f 12 शह दिश्वकाति हो मान रहण्डाका । है भार ही रामिता (किंद्र को है किंद्रे हरते हैं है कि के विश्व है कि व्यक्ति के क्षेत्र स्थानकः स्थानामक सम्बद्धाः स्टब्स्टन्यन नानाका ता या, विश्व क्षेत्री होई विश्वेष्ट क्षेत्री क्षेत्र हो हो। हो है। टाउँ वर्ष वर्ध है हि पुंचा गाम असुक्षा दिवा जा Dori terpie fefifi files I wirge fos ion े देखीय अप हुआ-दीवराख । उसस विकास --रिक्यू दर द्यानंत्र की धर्मी है कि व्हेंची हमजे हमले

'अनुस्पत विद्यहे, बस्तुकस्पत् भीवदि । तथो दन्ती

De fielten nun derru fog deposte phili

ld deu bill álleines de byt migh ein (h leg den killáirén ein yn 1971eine (h) (§ (

Twer surminen 1 filts ben er Big

\_\_\_\_\_

न्त्र है, जो ग्रेशनात्त्रकोह साम विमय है किय

للطبط ال

endud upule ( § 1010 ferdad) upud besp 86'0 : 1800 fero upupap fefetahu ( § 20'01 denou)

रायन्य गार-जासान्य प्रथम दी नायों हैं। यह भी संसान

र्जाद है एक बन्दी देवार कुछ । है कि क्रमीय राजक विकास सीम

5-, मार्थित वर्तीः ( वर्ते ) है ( वर्ते ) विदेश कामप्र

oft fit grafte gigen diene giene alten if gie

शिव रामका है। किप्रमा है महाक के ब्रोह बम्प्डेंग भी

। है हरक शिक्ष अपर्जून क्षित्रकृष्टमा हेश्लीहर हो है है

करन-दोनी प्रसारक होड् चाहिले। एरद्र प्रमानक सम्बद्ध-

न्त्राहर अस्ट कर्मारहा है हो के प्राहर कर्मून अहि लाहार-



### \_\_\_\_

lèlotelle

( Ber-Wotputher)

The fraint

उन्हें नहीं हैं कि कि पर उन्हें कहा कि कि हैं। सम्बद्ध के मिन्निक क्षित्रकारी हैं कि हैं कि हैं की क्ष्म मिन्निक हैं।

| 3 स्त्रीयक्ष मात्र वज्यात्म | 3 स्त्रीयक्ष्म मात्र वज्यात्म क्षित्र मात्रमान्त्र मित्र मत्रम प्रतीक्ष दिनस्त्र । स्टब्स स्वर्धक बस्ट कि प्रतिक नेत्रीर विरोधि

nthary (app.) verd (app.) Thing, there is no than 1918 of high of thick in the real of the real of

अवा या। वज्रातका वज्रात्रिका बना हम बास-बाह

Da pury paterity bent entire fanten ei f

ते कि क्रम किस्पादम किंच कीमिरीकी मेंच क्षित प्रकार

दीय का देनेनाव्य रनेत (स्तो, ने शब्द चुदे हैं। ए

े कार्यन हैं। अंदर्शन पहुं कराय हों हम जम क्षेत्र क्षेत्र में देशका के अपने के अपने के अपने क्षेत्र के अपने के अपने के अपने कर्म क्षेत्र के अपने कर्म क्षेत्र के अपने क्षेत्र

ते हैं की, की दूर किया किया के विद्यंत की हैं हैं, व्यंत्रि हैं। उसे दूर की व्यंत्रि क्षा के क्षा है हैं हैं। व्यंत्रि हैं इसे क्षा विद्यंत्रि के क्ष्में कुछ के क्षा के क्ष्में कुछ के व्यंत्रि के क्ष्में कुछ के व्यंत्रि कर का वित्रु क्षम्य के व्यंत्रिक्त कर वित्रु क्षम्य के व्यंत्रिक कर व्यंत्रिक क्ष्में के व्यंत्रिक क्ष्में के व्यंत्रिक क्ष्में के व्यंत्रिक क्ष्में के व्यंत्रिक क्ष्मित क्ष्में के व्यंत्रिक क्ष्मित क्ष्में के व्यंत्रिक क्ष्मित के व्यंत्रिक क्ष्मित के व्यंत्रिक क्ष्मित के व्यंत्रिक क्ष्मित के व्यंत्रिक क्ष्में के व्यंत्रिक क्ष्में के व्यंत्रिक क्ष्में के व्यंत्रिक क्ष्में के क्ष्में क्ष्में के व्यंत्रिक क्ष्में क्ष्में के व्यंत्रिक क्ष्में के क्ष्में के व्यंत्रिक क्ष्में के क्ष्में क्ष्में के व्यंत्रिक क्ष्में के क्ष्में क्ष्में के व्यंत्रिक क्ष्में के क्ष्में क्ष्में के क्ष्में क्ष्में के क्ष्में क्ष्में के व्यंत्रिक क्ष्में के क्ष्में क्ष्में के क्ष्में क्ष्में क्ष्में के क्ष्में क्ष्में क्ष्में के क्ष्में क्ष्में क्ष्में के क्ष्में क्ष्में के क्ष्में क्ष्में के क्ष्में क्ष्में क्ष्में क्ष्में क्ष्में क्ष्में के क्ष्में क्ष्में

the their standard of grounding the contended of the contended of the conlated of the contended of the con

of the control of the

23 & ID in init ines die bei mei diet intelli

क्ष्मान स्थाप स्थाप क्ष्मान है। हैं के स्थाप स्थाप क्ष्म क्ष्मान स्थापन स्थाप क्ष्मा स्थाप के हैं के स्थाप क्षम क्षमान स्थापन स्थाप क्षमा स्थापन हैं। हैं के साम स्थापन



속호미국 60후 회원장 축(관리리) 독려가 한마기와 िः। 'ाक्कमन्ति जिल'—} कमान्त्री 하는 한도 195) (한도 를 주위다 뒤로 기다른 2만

சுண்யில் 🕹 ) ஜா ஏற மெ ஜ் ம்சு ஊ்ரு ड सिर्फ क्षेत्र क्यदेशक्षम्बन्धिः कथन भी को तभी उ वाचायी म पातामियकि वहत्वता है। रुरुप्त प्रमान तमन्) वा एक्साव अधिवति होमेक कारण वह परमात दशरव दीन अयोत् दयोस्त हैं। गुण गण (शन्तः रजन : एउरा र रिंगिए समीही क्यामउर दि क्य छिन्दि सम्चक्यीड हो जिस्सार स्टूब स्टाइस्—(१)। दिश्वा क्टूब क्राइस अन्यविमे हेंने हरेडे कर हिंगा है—,सहाभाग्याबेंद्रे रहावा . इस्टर) दीर रहे किरच्ह्रम हेप्र क्लिक्टर के (क्लिक्टर्स) व भारतक स्थानक अभीक अभिषा स्थापा ह राजाती हैं। रस्तानामक करमातम्बद्ध में स्ट स्प ઉત્તીસી ત્રીલી કરોતી ઉરાંતી સાંતો સ્ત્રી સોતો ! तामा-- है हाए का कि मिलाइ:इस । है हिम्मीड न मिल-फिछ क्षेत्र सम्बन्ध क्षेत्रक क्षेत्र के i f frangu by fre égyder Gydire

ada ( adades ), das sa ciazas uch

र्व वन्त्र हो। (विद्युवन )। हर (ब्युडन १)

दृश्यो स्था क्षित्रक्याध्यक्षमान्त्रमान्त्रम

वेदः स वद्यवा ऋतः विववसा व्यक्तीमः विद्य ।

ர்:மத்தின் மண்ண்ண் உள்ள : மித்த

eri surparopene merenenistiere

हा है क्षेत्र आहिंग्सम्बद्धि सुक्त हो। **१**३

जाप्तीकु स्मान्त्रप्रकट्टी प्रथम किट रई रहेमीय

म्ह अपने (हिंगीय) स्ट हो क्ये हैं किया है।

지수 6은 720등의 수미만 지수 kre 1 출 fer fere 주술 एछ विकारतीय कड़ीयें । ई किए दि एकतम् विद्यास

iges faup orfit 1 g tenut mober unverge

का आमन्त अवर्षि बार-बार अभ्याव ( उपदेश

न । ई तरमी कड़ित कि सड़ीम के मार्म मेहिन

inn thin barefit etie

--- } tinb tran

12 12 222 1

करन ) करने हो।

( + 2 - 2 - 2 )

n Groneliere fem fifte P femegn l tittibe per de la compansa de

—} lbay tide tang \$ (EFT ) \$ 145 FF 1 5 FF 137 FF 333 त्त्रक्षेत्रहें के 'जीकियाने कहें कि किए। ne cogne piere espene febren fiere अमर सिन्ध् रिकारिक की उत्तरिक्ष में अस्त असर

- 5 De fairtenut | 5 pm par trirug in fire fa mey finefie 1 f for ( ter ) treffer केप्र सम्बद्धाः स्टेस्स हिल्सः स्टेस्स सम्बद्धाः स्टब्स् स्ट्रेस क्किकिस दिभिट। ई कि क्य (क्कि ) क्रु लिया ( 3x 1 x 3 x 1 3 2 (25 )

है सर् दिया बहुया बहुत्रवाहि वस् मामहिश्मनमहै: ॥

्त्रे मित्रं बरणनमिनाहरयो दिव्यः स चुच्यो नहरमन्त्र ।

क्ति सिक्त सिन्ति—एक्स्प्रिय क्षेत्र सिन्ति

जन हार संगतिक अयवा लोगिक है । बनीएकला वेह

इन्हें की छन्छ निक्त नड़िन्छ हुए। छन्छ छन्छ ।

-- FFEFET 1 S (FF Elprin f3 1814 EPST ÁTESFÉPE 31

्ट्र रिक्र रिक्र प्रकृतिक हो। स्थि-स्टब्स प्रहि रिक्स

तक । है क्वीएक ६६६ छऽ प्रीट कई विध्यक्षक

क्ति—(।ज्ञो कामः) सिष्टः मधः माधः गमाः

इक । ई प्तीमण्याम इक ६६६६ (फलक्त्रामासः) श्रेष्ट है।

क्षक)है। यद्यत् सन्द वया सुद्धिने अस्त्वाभ

किए सिरुक्त मेरिक स्था अस्त हरू अस्त स्था है हैजा

네마마 (1955 BE 1974 2년37 12월년 6년2 (8년)

--- § lbb ,lnlt,

त है द्वार सिमानिक कि निर्म काएकर है। नाम्य प्रसीमाम क्रियम एड हु के क्रिक्ट तिहा कि

( कछः ) होष कींगा हो—इनार अधि क्रेमें क्रम

पृत् उत्त- है छुन्तीय मंत्रीय रंग्रीट छोट छो

॥ :श्रामितिक विकि स व्यति कि तिवाकर हेक् ंर्

। मार्ग के सहस्य के महास्था करें। प्रत्यत परम् \_\_\_\_\_

। ई म्ब्छार हैमण इंक क्रम

15 serepp for the 5 mm

heringen ben

पळदेनोचानक उस महाको उसी प्रवार पात कर होने हैं, जैवे वर्षाना जन सामग्री गमा जाता है। यह बन्ध एक है भीर बढ़ी नाम और वर्धके प्रभावते थींच रूखेंने पश्चदेवताके रूपमें विभक्त होता है। उदाहरणके लिये, देवदश एक मनुष्य है। यह विनीश्य पुत्र, विश्वीत्य आहे, किलीश याप और किसीश चाचा कहलाता है। छेतिन तारताः यह एक है।

देवता पमा है ? कितने हैं ?

श्राचेदमें एक तक्षके बहुधामावधी कहपना एक बार्चानक विषय है। 'पूकी देवः' दिश्तकर यह कालाया गया है कि यह एक महाविषयक शिवाना है। दिव् ( धोतते बीव्यति वा) भातुरो स्युत्पन्त (देव) द्वाब्द तीन अगोंमें व्यवद्वत इभा है। देवता एक तक्तियि सन्द है। देवानी समूहो देवता — ऐसी स्वाख्या भी मिल्ली है। आचार्य गास्कने अपने निकाके देवतकाण्डमें लिखा है—'देशे वामाव वा दीवनाद वा क्रोतलक्ष्या—(३१७१४) अर्थात् सारे भोज पदार्थ देनेमाले, मकाशित बोनेवाले और समस्त लोकोश शान क्यान्त्रात्वेको व्यवतार कहते हैं। और विश्व थाउ (दीक्यति) भौडार्थक है । विति बीव्यन्तिः —जो स्वर्गाद प्रकासमान त्य गाय । क्षेत्रीमें कीक्षा करते हैं। वे देवता हैं। वेदीमें ग्रुष-कार्युवार अनेक नामीचे अनेक देवताओं हो खड़ि को गर्भ है- एको देवा सर्वभूतेषु गृह से भुतिका अभिपात है कि यह अस या परमारमा अथवा परावक्ति भागता । एक ही है। 'तकाल सर्वेशिपरमेहबर एवं हुमते' अर्थात अनेक वामोते - वास्त्रमधुलार विभिन्न नामांने पुकारे जानेपर भी देव ( देखरीय शाकि - मदासांकि ) एक ही है। एक ही धन सत्ता है। सह देवता उसीके विकास है। नियन्ता एक है। प्रकार जा सहित्र शिलकर महीमाँति स्पष्ट कर सिंग है कि क्यांक्र मानता किय होते होत की देवे असंख्य ten afer neu fie if is au frege batt दर्द हीत की अने हैं किया कार्य की मान करन देवां १-the market

देन रहित देन अन्योदन क्या है। इस्ते अप्रेशन Some and you as the will स्वराजित्य क्रिकेट क्रिकेट 大田 あかなのかの あい was a man i at we are the temperature of the

मानेसमें यह भी बद्ध गया है हि देवता औरोड़े मित्र नहीं होते। देखा विचरण यस्ते रहते है-उनही अ होती ।

भीमांधाद्यर महर्षि बेमिनि स्वीकार करने हैं। वहां भी गया दे अर्थात् ये देवता मन्त्राचीन हैं। जिन वर्णन और सायन है, उन मर्वान गदावे निहेत है। निस्ककार स्त 'पुष्कस्यारमनोऽन्ये देवाः प्रत्यद्वानि भव परमारमाके ये छारे देवगण विभिन्न : षभी देवजाओं की सहती शक्ति अपना ह

देवतवादसः प्रधान प्रन्य शृहदेव मयरन करके मत्येक देवताका शन गर अभिपाय है कि 'दंबों भूता देवं बते। अनुसार तो शव ( मुरें ) की भी आँते र इसिलिये नहीं देख पाता कि उसका चेन्न नेत्र तो अड है। जनतक उसका चेत रहता है। तबतक वह अच्छी तरह देल क अग्नि जल तथा गगन पवन—समीके चेतनी परायोंने स्वयं कर्तृत्वराक्ति वा भोनतृत्वर्ण इनमेरे प्रत्येक्ष्य अपना चेतनाथियाता है। देवता है। गणपति, सन्ति, इन्द्र, बहण, वर्षु, सरस्वती, आदिष्यमन, स्द्रगण, विण्युः । अदिति, त्वरा, भग, ब्रहस्पति, यम, सूर् अस्विनीतुमारादि सभी प्रसिद्ध वैदिक देवता मूलमें यक प्रशासि अथवा महायनि है और वह नाना रूपेको भारत करती है। गनेग्रजी अर्न हैं। नहीं को खिन पर्वतीके विकारने विजयन मझलडे विभाग सक्तिकी असाव की म

मुनि अनुसामन गनपनिष्टि पुनेत संभु धर्म कोड शुनि संसव कर जाने सुर अकारि जिले अप

ओं हारसहर भगरान् गणरविद्य सहा erministry may THE ST. ् रेने हैं।

प्रशास्ति (क) है। file of miten state ? i nuten man f geline tie (Frew) feits # (21) 1 \$ ezelle jezle zet g olft ettit, mæret nilmick यामा ई रहें हैं।(१८) त्यस्त अधिक दीमा बच्चा कि Bur g stite aunerent es files f 3 ang ६। (१०) वेद आह उपनित्य ज उसस क्रमायुक काउन प्रकार कि रहे (होते (हत्सी ) एउन्हें कि उन्हों करी धरीनारे प्रस्थित है। स्वर्हामी हि हिंद्रस्त प्रस्थित है । है हिड्ना और बानश्री सीने उत्तरी तेना करनेयों भाग आह क्रिय है प्रतिमान है बाह्य समझहत है। है एक्स के के हैं । है एक्स विकास कि के समान है । ज़िय हैं। (१५) दोनी (पूर्व और उत्तर )-मीमांगा त्रे श्रीतवर्षे देखे हैं। हे विस्ताव | बासदाह आवह स्ता अधिको संभी हुंहें हैं ( १४ ) उत्तम संभीद क्षा अधिक क अभी वर है । ( १३ ) अध्येष मिल भेरे क्षात क्षिप्र स्पेष और ई बहुत वर्ग स्पद्ध वर्दावर स्रान्तित हैं वह वहव हो व्याचना ( वास्ता (११)। हे हेर्स विद्यातका शहे हैं। (११) लाम्ब्राम् वराहकीति इव दे होई लिड्ड १५डू मारू हो मार् § और प्रतीय चेरव गाउंस § 1 ( ६६ ) तक शांतु Ele Birbibe (2 (1974 ) fib Birbap ( 01 ) 1 2 छ बैस्तान है है है इस इसी इसी कि अनि है ग्राह्म

। प्रीप्तक कारण है के स्ट्रा ह्राहाम हंडा वसीहर । है रिक्रा किसी हम्ही ई burbit bu flate freschiefe ile fied drift ि ब्राप्तिः सम्प्रकार ६७ हुत्रुक्ते । सम्बद्धः स्टिक् की

पद्रयान क्राया है है है आवने का रस्त्रेस अध्योगका बच्च्या है । ल संबंधना सेर्स्य हु और उसम Pipe ( 2 ) | \$ kif dipfatip. अर देखेल उस अस्तातिह उसस वर्ष life the time divin and ( क्षित्रोक्ष-क्षियं उत्तरी-क्षित्री हिंदी है स्प्रीट जिल्हा स्थापनी करिन्दी fa bers ferei erun His eine (? i land eifeg meret of Beuge gent कियेत हो ( हे ) उससे तह क्षेत्र का अधिका त्रिया आरके मधिनुष्य है। यभेव रहत है विधा (x) | \$ 820 feprens dente more fer" (सदाव शर्मा (१) (मेंप्रवा अपन अववव महार केंद्रे मेरि है और मेर्स रिवाह है मेरि महर्मिक कि है ( ह ) । है छर्ना है क्षर्रिक हार्मिक । में अधिको नमस्तित् है। आसे दी सहस्त्र अंग भी Pfrime fa 6 for \$ 1 stefte \$ ( 1 ) .- \$ 6 pm son sorfn

## Filelale-Elalelfe

attential lag tot is t refere mette ( p ratio 22) रिक्ट कुछ करा प्रथ क्रिक हो। देश , हर्य, जु महामचेन्द्रस १६.६ मार ann and etale nation de fin felel gen gu tit mit, th im-tie men dinnej pr त्रवारेन कार्र ही तताब क्रक्रवाच्याव re Jedi e at Ide ifen 51 ind the day, et utut died En'. i g mein kinnent m. milen g. itig. id be tibertentig imm कर्षन्य तरक द्या शुक्रनात प्राता है । nert & tert entryn bibolergn tantide Et teine de diet & ? tiget durit unt entart meit

'air San Lin' s is with affection to " मार्ड मध्यम वर्षाः f neu einen pre f. ath and antended fern min die.

it wie wee era ett.

fatinin . .

ng sut for floor twee to aldsauce ofte." · y iteg Ča sen Şı 'h un he unu , . क्योगंड स्थाप स्थ

e à tambélitabli fefett is 🚜 "sin gible bung

प्रवर्शनेवालक उस महाको उसी प्रकार प्राप्त कर देने हैं, मेरे बर्गोक जब सामार्थी सम्म जाता है। यह महा एक है और वसी माम और कमंक्र प्रमाशको तींच करोंमें प्रवर्शनाके कसो निश्मक होता है। उदाहरणके क्षित्रे, देशवस एक प्रमुख है। यह किसीस पुत्र, निसीस मार्थ, किसीस क्षा क्षा है। यह किसीस पुत्र, निसीस मार्थ, किसीस क्षा क्षा

### देवता क्या हैं ? कितने हैं ?

श्रुम्बेदमें एक ब्रह्मके बहुधाभावकी कस्पना एक बार्चानक विषय है। 'युक्ते देवः' लिखकर यह बतलाया गया है कि यह एक ब्रह्मविषयक विद्यान्त है। दियु ( सीतवे दीम्यति वा ) घातुसे ब्युत्पन्न 'देव' शन्द तीन अर्थोंने व्यवहत हुआ है । देवता एक तदितीय शन्द है। 'देवानां समुद्रो देवता'—ऐसी ब्याख्या भी मिलती है । आचार्य यास्कने अपने निक्ताके दैवतकाण्डमें लिखा है—'देवो दानाद् वा दीपनाद् बा चोतनाद् बा'--(३।७।४।१५) अर्यात् सारे भोग्य पदार्थ देनेवाले, प्रकाशित होनेवाले और समस्त लोबोंका शान करानेवालेको 'देवता' वहते हैं। और 'दिव' घाउ (दीम्पति) कीडार्थक है। 'दिवि दीव्यन्ति।-- जो स्वर्गादि प्रकाशमान लोकोंमें कीड़ा करते हैं, वे देवता हैं। वेदोंमें गुण-कर्मानुसार अनेक नामोंसे अनेक देवताओं ही स्तुति की गयी है—'एको देवः सर्वभूतेषु गृह 'से अतिका अभिप्राय है कि वह ब्रह्म या परमात्मा अथवा पराशक्ति एक ही है। 'तस्मान् सर्वेरपि परमेइवर पृत्र हुयते' अर्थात अनेक नामोरे—राचल्कर्मानुसार विभिन्न नामोरे पुरारे जानेपर भी देव ( ईश्वरीय धक्ति—महाशक्ति ) एक ही है। एक ही मुळ सत्ता है। सारे देवता उसीके विरास है। निवन्ता एक है। यास्कने 'ना राष्ट्रमिव' लिखकर मधीमाँति स्पर्य कर दिया है कि व्यक्तिगतरूपने भिन्न होते हुए भी जैने असंख्य नर-नारी सहस्वते एक ही हैं, उनी प्रकार अनेक रूपोंने प्रकट होनेपर भी। अनेक नामचारी होनेपर भी सभी देखोंने परमारम-तत्त्व एक ही है।

चेद बच्चाः बहु आप्यामिक हम्य है। उनने अन्वेतन प्राप्त क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्ष्या क्ष्युत् क्ष्युत् क्ष्युत् क्ष्युत् क्ष्युत् क्ष्युत् क्ष्युत् क्ष्युत्व क्ष्युत्य क्ष्युत्व क्ष्युत्व क्ष्युत्व क्ष्युत्व क्ष्युत्व क्ष्युत्व क्ष्युत्व क्ष्यूत्य क्षयः क्ष्यूत्य क्ष्यूत्य क्ष्य क्ष्यत्य क्ष्यत्य क्ष्यत्य क्ष्यत्य त्राभित्रमें यह भी वहा गया है कि तत्त्रक्षियों है देवता औरों के मित्र नहीं होते । देवताओं के गुणवर विचरण करते उहते हैं — उनकी ओंलें कभी ह

भीमांवासर महर्षि अभिन देशक्यक्रिये म स्वीवार करते हैं। बदा भी गाय है—मामार्थान्य का अर्थान् ये देशका भागार्थान्य हैं। निवास मान्नेमें निव देश बर्थान् और स्वाच है 33 मान्नेमें गादांके जिदंत है। निस्कार स्वाच कर देते हैं 'एक्स्यामान्नेध्नये देशा प्रवासित मान्नेस।' अर्थान्य एस्सामान्नोध्नये देशा क्षित्र में प्रवासित मान्नेस। अर्थान्य एस्सामान्नोध्नये देशान विभिन्न अंग्रंत्र हैं, प्राय वाभी देशान्नोशी महती व्रक्ति अथना गरमक्ति एक हैं

दैवतबादस प्रधान प्रन्थ 'बृहदेवता' है। तः प्रयत्न करके प्रत्येक देवताका द्यान प्राप्त करना चां अभिप्राय है कि 'देवी भूखा देवं सजेत्' । 'बृह्देव अनुसार तो शव ( मुदे ) की भी ऑस्ट्रें रहती हैं, पर इमिछिये नहीं देख पाता कि उमका चेतनाधिष्ठान नहीं नेत्र तो जड हैं। जयतक उसका चेतनाभिश्चता 🖡 रहता है। तबतफ बह अच्छी तरह देख पाता है। नदन अस्नि जल तथा गगन एवन--सभीके चेतनाथिष्ठाता है। व पदार्थीमें स्वयं कर्नुत्वशक्ति या भीक्तूत्वशक्ति नहीं है इनमेंसे प्रत्येक्का अपना चेतनाधियाता है । ये ही अने देवता ईं। गणपति, अम्ति, इन्द्र, वरण, बायु, पूपा, अस्म सरस्वती, आदिश्यगण, स्द्रगण, विष्णु, सस्त्, होर्स अदिति, त्वष्टा, भग, बृहस्पति, यम, सूर्य, विश्वेरी अधिनी रुमारावि सभी प्रभिद्ध वैदिक देवता है। इने मूलमें एक पराशक्ति अथवा महादाक्ति है और वही परादेका नाना रूपोड़ो धारण करती है। गणेसाओ अनादि देवा हैं। नहीं तो शिव पर्वतीके विग्रहमें विव्रराज, साथ है मङ्गलके विधाता गणपतिकी अग्रपुजा क्यों और हैने लेवी !---

मुनि अनुसासन गनपतिहि दुनेड संशु भवानि। कोड मुनि संसय करें जिने मुर्ग अनादि जियें जानि॥

( भागत १ । १००) ऑकारसहरूप भगवान् गणपविका सहस्प ७उ क्रमेश्वर मततुगार मगगान् गणप्यत जाता औगर के सहप हैं । यदि आद एक्से उनक्क विवह हेन्स्नेश्वर

7

ananganan ing manjabananemment fan seech effent weere if brupe genfle हें से हिंगी बच्चे अंदेश चुक्त हो ।

, मार्थ के प्रवास समास निष्य कर है पान मनेस प्रति स्तत्त्वा प्रकार हो। en fin ein mir birg faley agi gu

हें मिनमांक समस्र वात-मार् हो। ,शाम्ती-क्ष्म शाम्य हो श्रीम अस्त्रम मंद 'जुरसी' के पर युगने दिखता है।

'ma in in neus m , wir trann, । इ फरूक्य शंक्ष्म इसके हा । किसीक्

inil, vg tr bistemmit men बरन्त्र सा प्रवास प्राथ विस्ताब का ता है। महाकविद्येते महामात वनको है मिथा,

मुक्तक स्थाय हो विदेशह यह याचा है। ात्र संस्था समा समा स्थापन सामा a å tmm-un ibrayl follow fy nu gu-nounne amne gurif uffe. । है स्थापन स्थापन के सक्ष्में स्थ

"在前,你你是你實好多你 医解子 经好 र्या-रहि सहि को ब्रेशको दे के उस स है।

्द्रेत करा होम ब्रह्मित सहस्र हार है। Trem ellen en im mela-mare

talle and sight, fille Sigt mean

a ig mes-wanten aft! Ribpor भोडक भारत, किया भोड़ हे प्रशास सहा.

। विष्ठाम इस्तिम सम्म सिंग्ट कट्टाम भागाभी भागत् विश्ववृत्ताना समान,

॥ हि मान क्षांकित-इक्षक व्याप हो। , कंग्रम काम की बीची कारण सरके,

हि कार दक्षा क्षेत्र क्षेत्र हात हो। वासन्वर्तः, जिल्लासम, अवशत्रा

: 18 fepris fa 6 (3 finsys cribzapu fie ,616)f ( उस महतवाके पहल्लाका अध्यापाचा चमकता है। क्षम् और है किए किल्लान जीह किलियेंट है लाम्न (३)। है म्यु स्वाच्चिमम् कि कीव्योव होए क्र मक्ट कीमानक हट क्रिक्ट क्रक क्रिक् ग्राप्त are the pipes 471812 afte (v) 1 9 f tabilit fre bie tafasit point stie f tusti feste farme faierse ny ne is inte pune Fil 6 605 fermal casts The trans (2) | 9 1 ानक अन्तर है। विस्तात माहित वाहित है। उत्तर वान समा उना क्रिया है।(१) उत्तव पर्व्यक्षित आपका res f for pfir 3 pojipit fenne pre fore (v) | § hip faportes erne inspig feire ! PPER SPIR TPART ( \$ ) 1 \$ 3 fter pipri per प्रथाध के इस् इसिट है सिम् उस्ता विमाध कि है है। क्सीफ कि में ( ९ )। हैं किंग कीर्राज्य किंद्र nie bie Bab is bie | § niegue fepije | papit 마뉴마 () 6(5부 🔰 () 11대 ( ) ( ) ) -- 를 615대 31나 (11

। ई तकई एएउसी है ईम हीएमीए ज़ानम्म ६डी३ क्लीडाऽ । ई फिल्म्-फिल्मी ६१म्नी केराजी कडातीय कडा क्षेत्रका क्षेत्रक किक्की क्षेत्रक किक्की क्षेत्रक व्याप्त व्याप्त । है किए एक्सिक एक हुए हैं। इस्ता कि वस्तित उनका महिल्ला हुए हैं।

Filtivig-igiutelle त है (००) शहराम्या f tefen eren 1 f surfie nebalne for 3 665 gelme ha (prew) felt # (?!) 1 \$ हडुक्माड्रम सन्तरसम् (जारमः प्रीट है १५६ छाड़की (अस्टर) 3 mpe fiefy dente vytete' ( 3) ) 1 § 55 \$ tufte enno alleg fiszy fis maternan árna é is arg ergiffe fie frifte fie ze (es) 1 \$ स्तवस एकोकरण (मल्ला) होता है। वही आपना महाक करी एक्कि मीर है म्यहमी है क्लिए मीर की। है किए Fire July directe feb Gebo rig bieres bie इ. क. कि क्रमानक (ई छाष्ट्रम नमामा क्रमानक ( ३१ ) (। है एकला १३ है )। है किश्वप किलाओं केलल केलिक किन्छ ymithic tore afte by ) firth ( 2) ) | \$ pt म्यु क्यांत ब्रीजनाय । कामना है । है किन कम्बद्ध क्या मध्य क्षेत्र हो। (४१) । इ.क्षेत्र क्षित्र क्षित्र ] #6f Ethi Fipste ( \$} ) | \$ 12 Parts क्षणाश्च प्रदीप हिसम और दे कम्प्र स्व क्षिप्रका ефую ) ўпрамо (3 кую ур (5 саарыя аріўна ह ( ९१ ) । ई हर्न क्रिक्स क्रिक्स प्रदू किने हड़नील emone korektir de 3 nip tez 185 pirech pire , मेगाउ कप्र (११)। ईक्ड्रीम छत्र छाड्ड प्रीह ई है। (१०) वस्त्राम सहा (४४४) है। आसाम अह ए क्लार है हं है हम लग्ने बनी कि ग्रीर है ग्रेगल ह

अपने ध्रवंकणींथे भक्तजनोके विश्लोश निवारण कर विविध देशवं तथा ज्ञान प्रदान करते हैं !

'गमनक्य राज्यायेके प्रतिप्रदनमें बहा गया है कि जिनके मध्यक्षर धुनिके द्वारा प्रदच विष्णुका प्रधादकर पुष्प विराज-मान है तथा जो गमेन्द्रके मुक्क है, उन्हें मैं नमस्बार करता हूँ ।

'गुरम का चन्ये 'श्रीवपुरूष कामको येगके दक्का वापने है कि जो गुर-कामि कांकियने पूर्व कम परमक प्रितंत्र अन्यों आविश्व हुए वचा प्रमत्त देशकोंने अस्ट्रिय हैं, उन गुरावदेहको में क्ट्रिय हुई क्रियों अस्ट्रिय हैं, उन गुरावदेहको में क्ट्रिय हुई मीरि क्रम्य करनेस भीगतेग स्वास्त्रविक्रेको अनुत्र भी विद्र होते हैं।

असरकोष (१) १। ४०-४१) ये उपपुंक काठ नामोके अधिरिक 'निनायक' और 'देसपुरः----रून दो निव्यत्र नामोक निव्यत्र उपकास होता है।

ताकान और देखार— से रिसा ना रहसायक हैं। ताके रहसोहरूदाओं यह सेविक उसस्याको उनिस्तित करा उससी प्राप्त रेखा है। एक सर देखा उनिस्तित करा उससी प्राप्त रेखा है। एक सर देखा वर्षा पुल्याम नहीं तरहर स्त्री स्वाप्त प्रस्तेता कार्याहर कराने हैं रहा हमा है के सूच प्रोप्ता कार्याहर कराने हैं रहा हमा है। के स्वय्य भीर सों भी हों प्रस्ता निक्ता । कि स्वय्य भीर कार्योकों स्त्री हैं साथ पुल्ली अल्या राज्यों हैया। राज्यों स्त्रीत इस होते अल्या राज्यों हैया। राज्यों स्त्रीत इस स्तर्भ हों स्व को हा को लगा। स्वत्यों हो स्वाप्त रही स्व को हो हो लगा स्व स्त्रीत स्तर्भ हो है। स्तर्भ कार्यों है।

धनीन्द्र दुर्वासाने नारायणसे प्राप्त एक परिजाउ पुण देकर कहा-धह पुष्प संभूषं विश्लोका हरणका हवे शहर अपने मसकपर घारण करता है। ह वेजस्वी, बुद्धिमान्, विकसी, ब्रह्माली, समझ अधिक श्रीसम्पन्न तथा इरि-तस्य पराक्रमी होता। जो पामर अहंबारवश इस हरिप्रसादस्य पुष्पन्ने सिरपर भारण नहीं कर अपमानित करता है, वर भी धम्पत्तिने भ्रष्ट होकर खबनोंने स्पृत हो बता है कहरूर महर्षि द्वांसा शिवलोकको धलते को । अहमरणया उस पुष्पको अपने सिरपर न धर रम्भाके समञ्ज पेरावा हाथीके मसाकपर रत दिवा वरत सक भीभ्रष्ट हो गये। इन्द्रको भीभ्रष्ट देलक उन्हें छोड़ हर स्वर्ग खड़ी गयी । गृत्ररात्र इन्द्रभे गिराहर अनना महारव्यमें चला गया और हथियी विद्वार करने लगा। उस बनमें उसके बहुत से बच्चे इसी समय ओइरिने उस हाथीम महाइ शहहर। गर्नेशको शर्नेभको बुद्दश्चित करी गर्दनमें समा है

गामकाः इती बराज भीवनंत्रः दीमाइए घी 'इपोमोजेरपानं प्रमान् हीमाइरः ।' अर्थार् उनमें माला कतानी पारंती और विद्यो माला बह इति । विश्वके पुत्रस्य मालक वर्णसामे मीजित है। वार्ण उन्हों समाने वे पालानानाही सकते भी जीवा है।

एष्ट्रजा रहस्के विच्युन्ते भी हती वहते । वीर्यावक श्यक्ता उत्तरत्तेष वती होता है। १ श्योधे रह्मीन कर नृत्तान्त्र कर और महत्तर धर्म गण ककार, प्रष्यक्रमें भाग कृति वसारू वासुरव में युव धर्मकर साता यहती, भाग कृत्या तथा वर्षीकर स्थाधे देनाक्ष्तरत्त्र वहते ।

\*\*\*\*\* 1- 1 .....

150

enty every a sing threetings and every a sing which a largesta since centers

<sup>•</sup> Conjunction is and a context of conjunction is not extend a majoration areas of conjunction areas of conjunctions are conjunctions.

s. offers 27 accordances of the state of the

(nram éna) n fiefa sans 1 ref nava treka rega (nram éna) n fiefa sans 1 ref nava treka rega pariente. 1 § Em f rieft ent f (1 dez von ére 1 f ané riefa rega pariente.





किञ्चिष्ट संस्कृतिक

देखा ही स्वाहर नीवनश्र थानार प्रथानदेवांकृतान

मिन्ना अधिक अधिक है। सीदीय देवी अचनमे

प्रकार्यका वास्तान तथा क्रांत वर्षात्रमानु

म्|(साम्बन्धमार्थ) Est2-dail D enteller. कर्नुन्त प्रमानास्त्रहेत Six L बस्य महिद्या सहर्रेण वं‼ as b ыра सर्वात्रात्रकाव करानी वि**त्र**ः। diet of (अध्युद्धविष्टी । ११) feite fenes 2 mindin (giftet it । अव्यक्तिस्त्रीस्त्रा flantparf. 3.4. Ŀ ( this is a Banker) ा के अंक्र संस्थित है बर्जीविक्सांन सारदेशी। ३३ व्यष्ट न्यांस्टब्स देस केलाखे लवर्स व्यवस्था ॥, इर्लंड---ाइन विषट और इस्ते क्यू व्यक्ता अनेपर देवी तथा सुनियोंके राप एवंशेष्ठ उपहारीते उ उक बारक महिन्दु कर हिमा, सर्व दिन्दु द्विम सम क्ष्मीर जब गणेशक भइपर राजरा मधान मधान मोजित क है क्षिए है एक कर्न देख उत्तर है किए है कि गणेदानी पूजा वरके ही मनुष्य निविधनापूरक पूज इप किस समा केंग्रह किव्हि केंद्रुवर । सिख्रे साध्यक्त ष्ट्र क्रिक्टिमार होने हो है। देव में क्रिक्टी उपलब्ध क्रुप्र हुए ये, अतः अहरण अरि गणेश होनी आभेन तत्त्व है efine fire der Jett nein fiple deut me sp गढ़ कितिरेष कार्य सहक्ष मोति किया विकास कार्य का अञ्जास्य सैन्दर तैत्रहा सामास हा या, । मधवार्ष भाषि मामक क्षेत्रद्व क्षित्रकार्थ भीकृत्रकार उपाप बस्त्रकः बरमान्या वा वस्तवस्त्र ही हैं, ! जुनः वार्क इत्य यो सम्मून पोहरा बळाओं परिपूर्ण लातात भगवान् नरानाः राजादंश अन्तार कृते अंधानतार है वर्ष मारु ११) तस्त्र है । योपनिक मनिप्रद्वातुसार बाह के । असी: मोहरण ओर गोवा —दोनो आंगोल अग entere etrang affier o pagle speni fle dies gine geni-renteile giere pre-

(Pieritte (Epages)

i geneinen im Lite einfiele begeift ! R Lä personan de grant 194 ingen e gani Photolica Mani ll badien A.B all begibe batten D. SALE LIPA PARS और निरक्षियं होता है। इस विद्यालक उदाहरतानु क्षेत्रका व्यवद्यान विद । कि र्स्त्र छोपिर क्षित कंक्टरकम् प्रकृत हैक्ट । योगार व्यक्टरका नमार्थाः मुरुवाद्व मिर्मात स्वात नारका पुनः प्रशासक क्ष्माम अद्भू के 65क क्ष्मिया कि । एने क्ष भूम मान हमान कर-1 क्यां निर्म करा नाही उठ स्त्रोमणा कान देशक है शाह हा के मीमल वह क्षाक्रों । क्षेत्री कि क्षक प्रमात्रीय तथ निक्क कि कि lie fie fiegen bern og ande beite afte min nep treel tents genen, fang un ला हैका स्वय और सोबंश सारव हिला विदेखार कदम प्राप्त कंपून को स्था अपने ग्रंब प्राप्त होगा प्रदेश रिमधिक मार्ग में प्रतिक स्थान काम्यान मार्ग प्रशासिक स्थान प्रीह कि द्वार अवदेश दिमाधान देवी कियर केट प्राप्त मा । एको १८६ माउद्वे स्थापिक मध्ये । एक्टर क्षिमध्युरम् निर्दास प्रकृतः :स्यू । कृष्टे मनी व प्रसिः विक्री व्यास अवी । श्रवीयरान्त प्रनः वरप्रवासने वर्षायको प्रवास amite ag bein go bpon apabite mie ifn is elyn bezeg febre munte born fere it ufer auger pie 1 fir fa gefturen fiele besteber केंद्रशिक । एक स्त्रे द्रशिक स्थित कार । वे क्षित्र ibr mes augen fa miet demfin il Se teite क्षेत्र सारक सार्य स्था नहीं व्याप्त क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क अर्थ जिल्ल होत्त अर्थक वस केन्द्र 1 दिल्ली अर्थ hipripie fiete. - is seete eti-tenit bieli perit उरक्त । हिरु स्था हिन्छ अपने हिन्छ अपने हिन्छ स्था ethet gegund berd gen ize bereit bereit

n a bithe and state beforbeite bitte

मेंने सर्वप्रथम तुम्हारी पूजा की है अतः तुम सर्वक्षेद्र **इन विद्वति**योंसे व्यनित होता है कि गणेश आहि

षाळसे निसिल देवामनून्य हैं।

ऋग्वेदके ब्रधमस्पतिको गणपति की उपनि दी गयी है। जिससे कानदेवता बृहस्पतिका समक्ष्य बननेमें गणपतिकी पंधालातीन धारणाओंने सद्दावता मिळी । इदके वर्णनरें बद्रके अनेक गण बढ़े गये हैं, उन गणोंके परिका नाम गयनति है और गमनतिश्च ही दितीय नाम विनायक या

क्षेत्र है। मानवरबासून (२।१४)में बाळकरप्रस् कृष्णान्दः

राजपुत्रः उस्तित और देवयञ्ज नामक बार विनायकोधा उक्लेल है। वे विविध विश्ववर्ताओं हे रूपने विश्वविधे गये हैं। याजवलक्यस्पृतिमें <sup>18</sup> वर्णन आया है कि बद्र और बहादेशने

क्रियकको गत्रोध नामक बनाकर सम्बद्धीने निक्र करनेको नियत क्रिया । वहाँ एक छी विनादकका उस्तेल है, पर उनके हा ताम क्षित हुए हैं -(१) मिल, ( ? ) effet; ( ? ) sue; ( Y ) szgc; ( s ) कप्ताच्य और (६) रामपुत्र । विनायक्यी माताका नाम वर्षी अभिकास है। विनायक साधावता सानिवारक होने पर भी उदकरते दिश्य माने गते हैं । बादस्सक

ta. un fem bis mit gin 200 et 1 रामक्षकारिक्कवें ¥ ern te ge 4 ser ver Cone, क्षेत्रम केलेची वन क्षेत्रस्य क्ष्म (asirie ereeren) (५. क्यांची *स*र प्रकृते हर हते

transmit , and spans

as as a manufation of a section of ......

it have eltrert Africen. क्टब्राईको च तीर अथ रच । the sector or worked.

pers critical members Bares wetsfrierJese)

स्मृतिस्र रचनाकाल पत्र शताब्दी स्वीकृत किया गर 🖅 शिटाचित्रोंने विनासकका मजक (प्रीके धमान मिळवा है और 'माळतीमाभवः नाटक्रमे अप बन्दनामें भवभूतिने विनायकके ऐसे ही हिरस क्या है।

गुप्तकाळीन केलीमें गणरतिकी चर्चा नहीं मित्री एकोराके निकीमें काटनाटीके सदूने गतातियां मिळता है। जो आठवी शतान्दीश माना जाता है। जेद १२ मीळ उत्तर-पश्चिम पटियाच्य नासक स्वनके। शिकाङेखने गणपति-पूजा-प्रचारकः प्रमाण उपत्रका होता । वह केल ८६२ ई०का स्वीकृत किया रामा है। इस ही ईंखके प्रभात् पक्षे धतीचे नवमी शतीतक गणपति पूज प्रका प्रमाण मिलते हैं। आनन्दगिरिने 'शंकरविजयामें ग्राहरू सः सम्प्रदायोका उक्केल किया है। उन्दिश्यागरी। उपन्ना बाममार्थिजीकी प्रथाके समान है। उन्जि गाणस्य न कार्ति भेद मानते हैं, न निवाह कथना न धेर्म प्रतिबन्ध और न मुरायन दीए। वे सत्वद्भर सात तिस्र कारी हैं। काचारणतः दिश्वभोदी सभी पुत्राओंने वहने गर्मानी द्भ होती है। महासन्द्रमें महत्त्व मामनी बार्डि गमाविको पार्थिक पूर्विको पूजा बहे समारोहते ही कई है। पूरा है निकट विकासने समापति पुत्रतारी विजे क्तराया है। राजपतिको इतना सम्मान उनके स्ट्रावेडे खाओ होने हे कारण विभविनासार्थ तथा सार्विक कस्वार्य ही महित क्यि आपा है क

धक्यवरिक्षित्यमे गणरीतका उन्हेल विस्ता है!

'राष्ट्रको रवा राष्ट्रिय इ.स.महे निवाणो स्वा दिवाणी इसमडे निवीसं स्था विक्रिनिय ह्यामडे समी मत्र ! कहम बनि वर्षवधा स्थापनित गर्मवस् ।

उर्देख बढ़रेंद्रोब धन्य अनुप्रोय बढ़के प्रदर्शनी अव (4472 20 (14) \$ 1 244 1242 472 (44) } ...

त्रकता कि संत्रेतन्त्रकारी धवत्ती कि स and sat Stack useld gang meant in a

time to contract the feet of the feet of the feet of the state of the second sections and the second second

cation autiviti usus op 6 formyn can fien se sur reliktur span [5 m. 20 fels 562 rightl formin ergun [5 m. erg mei-jg min darrd op 56 m.; tibnika foliashasia urg sen skragadi disepa resis frenyl ur [ us. ural is uir verses [4 m. urit species 62 ficar-17g famull m. fi gene fice 50 men gran financhi ur fi gene fice 50

angle uned ud di est diplant portaparti simulation anni il is managain and a mini di est participa anni di est participa anni mini di est participa anni di est participa anni mini di est participa anni di est participa anni mini di est participa anni di est participa anni mini di est participa anni di est participa anni mini di est participa anni di est participa anni mini di est participa anni di est participa anni mini di est participa anni di est participa anni mini di est participa anni di est participa anni di est participa anni mini di est participa anni di

wide age that the filler that the third wide and the consider that the consider that the construction of t

frilk sefts smeslendesene by stans

रहिन्द्रसम् रायद्वराष्ट्र स्टान् (विवासकार)

1 "f mm ih me 6hm wue ergu 6632 pile

विशि उतकत हैं भी है। विस्तरह समझ हाइ भ

त्रताम कृपन । ईस हात्रा मात्रीय पूर्व विस्त

क्षिप्रकृत असि हम स्थित मारामित करेकान । हम

बस्से दूर विकस है 1: दिवर तथेत बर्फ्स

sylve fit fir farme | exercises -- 13.0 see see fe

क्य कि एक किया मेरी केरान कर किया का

कि किसी क्षणा कहा की हैं। कि किस

छक क्ष्म ६६०० मछनीय छिट्ट दिर नायः

प्रकृ हरे शिक्षांत्र क्षित्र हिम्स हिम्स । एकी द्रोक्ति

\_\_\_\_

। "एई। १३ द्राभीकी स्ट्रिक्ट देशनीय

# श्रीगणेशकी भगवत्ता एवं महत्ता

( रेक्षक — बॉo ओमवानीशंकरनी पंचारिया, धम् ७ ए०, वी धन्वकी • )

भनारायतिमिरोपशान्तये शान्तपावनम्बिनस्यवैभवम् ।

तबरं बपुषि कुक्षरंसुचे मन्मद्दे किसपि तुन्दिलं सहः ॥

'जो द्यान्त और पावन हैं, जिनक नैभन अचित्स्य है, जो शरीरने तो नर और मुखने गजाकार है, उन किन्हीं अनिर्वचनीय तेजःयुक्षका इम विश्वरूपी अन्यकारका नाध बरनेके लिये चिन्तन करते हैं।

आजका वैश्वानिक मानव अन्तरिक्ष जगत् और भौतिक नगत्के अनेको रहस्योका भेदन करते हुए अपनी नयी-नयी भ्यापनाएँ रूर रहा है। नवीन प्रयोगों और भौतिकतासी दिग्विजयने उसे निस पदार्थवादी यना दिया है। अस नह अपनेको सृष्टिम नियन्ता भिद्र करते हुए ईश्वरणी बचासे भी जनीती देनेके लिये तत्पर है। घम उसके लिये अन्ध विश्वातः श्रद्धा बुद्धिदीनता और विश्वाम मृदताका प्रतीक है। भगवान्ते नहीं बनायाः अपितु भगवान् हो मनुष्योने बनाया है ।) इसके विपरीत भारतीय महरियों योगियोंने समाधि भवस्यामें अपनी श्रृतम्भरा प्रश्नादारा परमात्मार जिन जिन दिस्य गुण गणीरा अनुभव किया, विभिन्न शास्त्रीने उन उन गणोवाछे नामों रा अनुसंधान किया है। बस्तुतः ईश्वर अद्वितीय है। अर्थात् परमदा परमाना एक ही है। बिंद्र बोर्ड उसे अस्पन भानता है और कोई व्यक्त । यष्टिका तत्ताभीश तत्त्व एक ही है। उसे ही प्रद्राक्षक पर्वसरक परमाप्याक आदि अनेक नामीसे भाना जाता है । यथा-

'बद्दोनि परमारमेनि भगकानिनि सस्यते (' (भीमहास्वय । १११)

अर्थात---वह एक ही अन तनस्थरणांक तहरावने बाद, प्रसामा, भगवान् आदि नामंत्रे स्वपदिव होता है।

धीरावेश उला रचा है—यह बिखना पायः नजी रावेशी दवहीं दूरपेशे उद्देशिक क्या करती है। महर्षि व्याव क्षेत्रे भीमहासम्बद्धां व्यवस्थान मानोष चे व्यवसार के AUG 3-7 aun. 169, unnur ? ? .. armai uni बादम् ५०६, वरमान्सा ५४१, अझ ५६०, सगवान् ५७३, am seit, frem set. Ge de

हुँसः ७४६, सक्तिः ७४७ आदि विशेषणीने स्वत अतः नामैक्यसे यह प्रतिपादित होता है कि भी परमात्मा या परमतत्त्वमें अभिन्नता है।

'गणेशाथबंशीर्ष' ( १)में उन्हें प्रथम कमान करते हुए हहा गया है--

'स्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि । स्वमेव केवकं '

खमेव केवलं भर्तासि । त्यमेव केवलं इतांमि । त सदिवतं सद्यान्ति ।

उपरि-लिखित वचनोंने ऐसा प्रतीत होता है 'केवल' शब्द प्रयुक्त किया गया है, वह उसी 'परवस-स्चक है—जो सृष्टिके आदिमें रहा है, जिसने व रूपात्मक सारा जगत् उत्पन्न हुआ है। जिसके भीतर ब है तथा महाप्रलयके समय पुनः जिसके भीतर वह वि जाता है। इसी अरमसे श्रीराणेशको अनादि देवता है समाहत किया गया है। वे ही योगाधीश्वर, निषिर्गत और बुद्धिके प्रदाता भी हैं। उन्हें ही बकतुण्ड, ए गूर्वकर्ण, लम्बोदर, विध्नेश्वर, गणपति, गजानन, वि सिदिदाता वहा गया है। उन्हें वेद भी ध्येसा नहीं है-नेति' क्ट्कर अध्यक्त निरूपित करता है, किंतु जो म लीव्यविकास हेत्र अवतरित होत्र स्थल बनकर स्ट अनुमह और दुर्धका निमह करते हैं। अतएव भीगनेव इस है। वे विर्मुण समुक्ता, व्यक्ताव्यक्ता भी है।

गणेशपुराणके उपासनात्वण्डः, अभ्याय ४०के अनुर्गी<sup>ह</sup> मात्र होता है कि श्रीगणेश ही आदिदेव, परअह, अ धलक, नियन्ता और वेस्क तस्त्र हैं। भीव्यासनीने धीगर्ने महत्त्व सूचक एक कथामें हथ बातका उत्होल किया है वृष्टातमे विद्यासुरने वरदानके प्रभावने समस्त मृत्युदे। नग्र और नैकुण्डलोक्सो अपने नग्रवर्ती कर अपनी अल भवारी स्थापना पर हो । समझ देवता विद्वाद्वर्ष अध्यानारीने भारत हो हर नारद गीने पूछने हूँ....

'वह भन्नर हमार सारनेवर भी नहीं मर रहा है। हर् हम मबसे जीवस्थातन कर दिया है। हरना बताहरी म इस दिनती शतकते कहे र

महरू वे सदा वियो खर्बाहे च एकासमाम् ॥ सर्महरूकवर्षेत्र भवाद युक्त वार्के: सक्। —§ किई पि: क्षेत्र्यः सनी पु क्षित्रपत्र एड रीमछ । ई क्षित्रक तीष्ट्र दिष्टर्यनम क्रिक्ट

١,

6, के किए कि हम कि हमाना उसके कि उन कि उन कि इ 69 हमरत्र छर्गिनीश उस्होनस्य देस्ट । ई इस्का हर्नेत्र एस्तीय क्रिकिक्रीली स्प्रमण क्रिक्शमण्डम् कल्लियांग्र क दिए अधि है। महासास मान्य है। महास्वा के साम ইনি মাজ চেমচ কৰে টুচেক দাম গোলক বদহ क्षित शीववेदाजा सदा युवसीय माने गने हैं 1 जो कार्योदरभूप अवः वनायन सरम्यानुवार भी समस्य मञ्जला द्रावीत ( सावाताल्याच र्यु०) अ० ४ई

श्रीमणेश ही समुण और निर्मुण त्रह्म किमध्यम छन्द्राम्य विकट मञ्जल रूट। | है स्त्रिक क्ट्रीह

। है सिद्धहानी है।

नमकोछ अधि की व वर्ग है। है की है कि अधि है कि स्मान की है मध्य मध्या ६व सरक्ष्म प्रथ है है १ रू माम रिकृषि मिनि गामि और गामि वि क्रिक्रांगीर पड़ उसी । है क्ति क क छ व व्यक्ति डि क्विक्टि F प्रीक 1538 कि कि व्याप्त कि व्याप्त की है 158 राष्ट्रीयह सम्य वृष्ट वृष्ट कर । वृ स्था वृष्ट सम्य व्यक्ति हिंदी है है है है है से अला है कि वड़ी भाषा में लक्त में किए मान काम के किए स्थान

দ্যুদ্ধ ৰয় ই ইনিট দামকেই। দাম ৰয়ে হন্য নিট নিকলি 1 के हिस्स भारत हाजान उत्पाद महान है है ्रि किछ छाड़े मड़ विष्कार जिल्हा मही ब्लेस्ट हों। हु हो। देख वाने, अतः उसे जिससार या निर्माक केला है। (유무스타) (FRICE ARE 취)으로 드디스 는다는 무글 지를 취 줄 करता है। जिसेस सरीस श्री स्थाय अधा पिट कि हा वह स्थाप होते कि का है। है Libra है स्थाप है स ल्यानी इस प्रान्धि के लियान क्याताल । है सिर्ड कानीश লীচ দাবুদে ধিচত সৃথি দ্বীথ বঁট এই মানীথ ব্যুচ বিচ

واجو دوماودواء لأ-دعاشا عدهاي ودهماني ( ) ( )

सरीव सरीव ६ ।

Pater (3 alfe, - 3 late 13 & g. biftebeleitete

(1 Xt B)\*\* १६ तस्य ४६ ३५६ हिर्मुसस्य स्था १६६ अन्ते हे. ी: आपने रहाम किए। प्रहु हंग्रह एक ग्रहक प्रहिला। -। ई किछ छउ माग्ड कुछ छक्क प्रस्थित एक समान freinfie gal 1 § the 34 filt eiter teff bi भिमिष्टिमार उरू कसम दिएएमिथ स्ट्रिमार उस्छ। Honge - Br finen bienes fiebre

। क्षान्त्रक्षकार्वेत्रकाम क्षेत्र क्ष्मभाव । --- है १६६६ इस् भिक्तक क्वाजील्फ इस ता सभी काम में कंपानामरूम प्रदानित प्राप्ता श्रीहाराज्य स्थानामरू ্য সরবারে ৫৮ বরের হিম্মন্ত্রের হয়। इंक्टर्जा देशियोस ऑह फिल्स्टर्ड हो है जिस प्रा

्डे छाष्ट्रभीड क्षेत्रक का का क्रिक्सी क्योंक का म नवानर रहित सहस्य हैं। जात आवश्च सहस्य मामा iş pils i ğ yisənin yin yin feyils i pəbəpin İ' ( अर्थन्तेतृपुत्तव, उपस्तित ४०। ४२—४४ ) ॥ माह्रमाहरू सम् सम् असाहरू हेर सम् । क्राक्तकांक :मा साम हिन्दु उर्देशका साम साम ll piegiegeel ine ine trieg ipplien ine im । छड़ि डिकुर्नुध (सह प्यान छिटडे कामप्रतप्त प्यान विवा ॥ मेरनेमोत्तरीयकार्यक्षेत्र मक्ष्यक्ष्यकारीक्ष्य मान्

চুৰ্ব দল্মণত ক্ষত সৃধ্য দীলত নৌদ্ধী বিদত চুত্ৰ লে मप्र ब्रेम्बक त्यन्त्रिक त्यन्त्रिक हो विकास की है का हिन्ता छत्र सन्दर्भ देशवास्त्री न द्वा इस वास्त्र 竹萝 标序 对野肝 प्रदान दिमाल क्षेत्रिक्ति प्रतिका प्रक्रिया मह एउड्डाट कि ईडो कील एक्ट्रेड प्राथ । ई छिए माण्य उज्राह्म जा किया स्ट विभाव स्टा विभाव स्ट विभाव स्ट विभाव स्ट रअपनेत हैं। मान्त छामज़ दिशाश कि प्रवृक्त मी ताज़ी क्षित राज्ञीका श्रीक राजाब क्षिनोडु क्षित्रीक मा

। है किस मार्ग्य क्षिय के दिगार कीव्यंत्र प्रमण्ड विक्रि

र्जीक प्रमानुष्ट ! उस्तरीत है। है किया समाप्त मात्र विकास

-+13 ole olt ( theriand algeben by decident things of force निवास की के किन के मड़ कि होए। के छ छ के की कि तिया क्षितिक के अनुवाद के अनुवाद के स्वाच्या के सम

भाग-सन्दर्भ भारत तात्पर्य हस्याहस्य जगत्मे रहनेवात्त्र 'ब्रह्मः है तथा 'णःस आराय है—मन-वाणीसे रहित और संयोग एवं अयोगमें रहनेवाळा । इस तरह भागरः और 'ण गरः रूपसे गणेश हो निर्मुण समुण कहा जता है !

इसी तरह स्वंश्-शब्द नरास्म हु दे और स्तत्श्-शब्द गजात्म ह तथा दोनों हे हो अभेदमें 'असिः कियापद है। निर्गुण और सगुणके मध्य प्रणव है । अवएव जिसे भाकार और भाकार। से समन्वित कहा गया है। वही प्रत्यक्ष परमात्मा है।

अति-वाक्यमे भोक्षरः और भाक्षरंका यथानं रहस्य प्रतिपादित निया गया है। वस्तुतः समसा जगत् क्या है? इसमा प्रायुत्तर इमे आगे लिखी हुई विकियोंने मिलता है—

समोवाणीसर्थं **द**श्याद्यसम्बद्धपकम् । गकारासक्रमेवं गवाचकः ॥ सनोवाणीविहीनं संयोगायोगसंस्थितम् । <u>णकाराशस्त्रकत्त्रं</u> त्वणकारस्त्र संस्थितः ॥ विविधानि णक्कराणि प्रस्तानि महामते। मझाणि कनि कथ्यन्ते तत्त्वस्थाणि योगिभिः ॥ निरोधासम्बद्धाना जि **क्**धितानि समन्ततः । गकारस्य णकारस्य नाहिन राणपतेः स्थिती ॥ तदा जानीहि भो योगित् ब्रह्मकारी भुतेर्मुसात् । तयोः स्वामी गणेतात्र योगरूपेण संस्थितः॥ तं भवस्य विधानेन शान्तिमार्गेण प्रत्रकः॥

कडनेस आश्रय यह है कि गराग्राध्मक ब्रह्म धारण करने: योग्य है—तथा यह मन और वाणी-मय है तथा हश्याहश्य-ध्यक्तस्यकः निर्मुण समुग स्वरूपनाव्य है । भाषः शस्त्रम श्राहाराहम् । पा मन और वाणीने परे है अर्थात् निर्माणसम् है। जो संयोग और अयोगमें स्थित है अर्थात् मुनिह और क्यनस प्रतीक है । भासर स्मुणप्रतिकदक है और प्यस्तर निर्मणसन्दर । सनुणस्त्री गसरहे साध तिर्मेषम केष हैं। इनविषे भागरमा येम भागरके शाप किया गरा जिल्ले भाग शब्दकी निष्यति हुई और उसके निर्म समुणा मक प्रकार गवेदास चीप हुआ। इस मधार और पापरते ही अनेह बजा और शहियी उत्पांत हुई है—ऐसा येगी लेगीस कपन है।

वागेशनसन्दर्ध विक्रिये बाहार और व्यक्तर होती. हिम हैं। जो जबागर हैं अपूर्ण ओशस्त्रमण *नि* 

श्रुति अतिपादित यात है। या और पा गणेस हैं। 'गणः सन्दर्भे गणपति योगरूपने हि गणेशकी उपासना सान्तिपूर्वक उभय—निर्मुण रूपोंमें की जा सक्ती है।

श्रुतिवाक्योमें वहा गया है कि इस बहा विद्यमान है:---

'मर्बावेदमसूतं पुरसाद्रहा पशाद्रहा दक्षिण (सुण्डक अप० २ ।

अस्तुः इस सिद्धान्तानुसार पाणेशः भी की रूपसे सर्वत्र विद्यमान है।

'गणेशोत्तरतापिनी उपनिपद्भी वहा गया है।

'अत्राप्यमदाष्यं च अज्ञेयं चाज्ञेयं च।विहर तच्छक्तिकं गजवन्त्रं गजाकारं जगदेवावरूचे।'( अर्थात्—'जो मनोगतिशून्य है, अर्थात् जिले

जाना डासके, जो अबेप हैं। अर्थात् जिसे बा भी व्यक्त न किया जा सके तथा जो निर् विज्ञल्याद्भ्य है, वह निरुपाधिक माधाले युक्त है गजारार स्थूल और गजरनत्र महान् दाकिना वो जिसने जगत्तो धारण कर रखा है।

थीव्यासचीने बदास्त्रहे अद्र जिसे जगत्**छी** सि और उत्पत्तिका कारण माना है, वह देखरा या ह गणेशजीको भी जगत्का परम कारण वहा गरी भागेरापुरायामें वहा गया है—-किसने ओहार उत्स् है—बद्द गणेश है और इसीसे बेद और जगत् भी अ हुए है। धाणपत्यपवंशीयं भीगणेशको ही केल माना गया है। यथा---

'स्वमेत्र केवलं कर्तासि'(१) ध्वभ्यदार्थ व्यवदारती सत्ताको धारण करोजा और 'संबळ' धन्दने अस्तकने लगाहर स्थूल देह अगर्के निर्माता गणेश वहें जाते हैं।

वेदर शास्त्र जीर पुरावादिश मत है कि ए निर्मुत्र निर्माश अर्थन् वर्षित् आनन्द—रन व भ्यात है। उस परमामानी ननाने ही तब बुछ । भोगवाओं भी अंद्या, शिल्यू, रहा, सहा, अस्ति, या

plan en sie pieplyspropur, itlessier । है किय दिस् क्षिप्रकक्षम अकि ।राणाप्टरूक कि स्रोप्त किछट । ई छाउँ प्रकापट सप्रप्र विश्व मत्र सिक्ताने छर्गर :छक्ष । ई रिप्टक्ष्यर्थ सिम्बन्त हिनी 7F 7g ठीलंड़ F3-राष्ट्रनोक्ष और राष्ट्री किस्पा किस्पा लिएकि । ई 11र्गंड किएंट इन्ने एसक्ट्रिक स्थार ११ स्ट्रिक्सिक

ந்து நிருந்த கிருந்த நிருந்த क्तीत 'प्रारंहित प्रविध है हिति होते हिस्स छड़ । ई हवा है धात है आब्दुस्ट बलीक्तिक कि छन्ट प्रस्टि है धाव छ cime spe fvc if mps ister there by (v) 't :मज क्रियान में क्या-है समः ।' (v)

क्षयः छन्न वं सवस्यके नसः,—इस सन्त्रमं राज्ञादं वेश्वरतः '। र्क्रमी कवक्र उक्रमित है। ऐ —:ई १६७ १३७-

। कुं रनम काछ १६छीप्र रिक्टिनेडिक्क कुछ । है क्रफ एक्रम पान्त्रींश किस्त्रमी केस्ट मीट हैं विक्र ज्ञार कंग स्थाप क्षिणक्षित्र क्षिष्टक ज्ञाने न्हे । ई मन्त्रम अकार और अन्त्यक्त अनुसार है। विन्तु उत्परक्त

क्षित्रकृतिक प्रीक्ष है किया विक्रिया मुक्त क्रीमक (>) , क्रिक्ट हिन्दू कि । ही महित्र का देव हैं है। के क्षित्र के कि विकास के कि र्टर है। जो सुपविद् हें fy fie fepmemen tileen dern defizierse

॥ छद्दी देमगठकामार गृह हुत्रम हस्तीस त्रकान्यातम् मध्या सस्याः सर्व समित्रवर्त । —§ एक किसी प्रहिमादित हिना क्या है— भागा-नाल क्रमांच चलाम है। नेष्ठलेखाने इसम 호마·(126, 기술 호보는 (15ft, 136 2012·41)) । रेक्ट क्लीर प्रवि क्षिमानक किक्रीष्ट किमज़ क्षिण क्रह—के किक्स माज

িয়∙ 6 চচী ৻§ কছুদ হজী কলেন ৰদকি গ্রহণিয় किम्प्राप्तक क्रांत्र स्टेट, मेहि है क्रिक्सिम क्राइन्द्र केंग्र militaritatien: mehten: II । हेक्सर करण क्षम क्षम कर्म कर्म कर्म विस्तन सहयुक्तम स्वयं स्वासन्तरो। अवेत् ॥ र्वतः सवामध्यत्र संचा नावर अवस् ।

> ा मध्य प्रतिस्थ वस मृति स्था विदेश रंग्रहण हेम्मतीसर महत्त्रीहम् इत्र हेम्माण्यी हेगाइम छन्

( बन्धस्त्रक्ष्यंत्रं ह )

काम् हुन्तीनकाम्मीमनीक्रम्बास् -: lbb fie fiel me bolgom rie ale diener ! ६। ई क्रिके सम्प्रस्ते कि ब्रिस्ट प्रस्तर र सिर्वेडक सिन्द तिकृत क्षाया द्वार होतर से के के विकास

॥ म्रान्त्रकृतिसितिम ठीरणगद्भानसम्बद्धाः Ethin film con Libra मुकामांबन्द्रममञ्जूषिकदृत्तम्।

। के छिक साम्य मज्ज विकासिक कर्नुनीय इंद्रोडी मीट द्रीह म्ह है प्रापट प्रमृष्ट ग्रम् मिन नामभारन्छ प्रवृद्ध दिनको 🐧 लाग्नांट्र कप्र प्रीध किक क्र है नामहारने किए न्वर्डड्यो मीथ क्रिक्ट म इन्हो ,र्जाहरू ६६/११३ (१३३०-१३४/१०-)नीपर

—ई विकास के अन्य स्थानास व्यास्थान है लिम प्रतिकृति सिक्स है किया अवस्ति मान न तमाक रिष्पुक्र किसी, मिललकट :तस । ईक्ति द्वि हामफ्राक्ष्मी फ़्रह्माम ग्राप्नी फ्रींट ड्वी स्थार मि हरू के हैं। कि के के समाप्त के कि कि कि कि कि किन्ते उत्तमक कीए को ई रिएई होन एउ हाए ड़िन साए द्वीए निक्की की केटहरू तहाए के कि हैं कि कामण कर है ईड़ी एक हिंदी हैं कि हैं। कि ब्रीष्ट करित : कार दिविस्ताहर वर्षण । क्रीका । Figys fa tettereitefen bere faterope ins िक ईक 1075 कड़ोरी 1940 और डोट्टाएनी 1841

d Bub. 리 F ś 최근 frori rośc 14624 hau-jilm ी क्रव्यक्रिक है है एक क्षेट्री क्रव्यक्रि

सिन्तिक ६५। ई तिक देव प्राम्नीतिक त्रेम्नी १७५। 🖰 एक और अनुष्य अनुष्या अनुष्या अनुष्य है किरम क्षाक कि प्राथ किया है किया है। हिन्दि हो। के अपनी नित्र कृति हो। इष्ट नेक्ट है छोट दिस्त किसी हैंक रेक्स उद्देश हैं तहरीने रहूर, तहरी- है किम किम फिली हुए। किस



## तिрицтइमिर अस्टि तिराण

( Ուիրթայուրայություն հում ի Թիքի-Թորհ )

। मध्यमध्यम् ।

र इत्याधार विस्तित । स्या । म्ह्य आदि देनमा एवं बारा, जाविक्य, सन्देत्र

— ई एत्स एक हे प्रश्रेष्टी प्रताप्त विषुयम व्यक्ति ह,मिन्नाथ तंत्रहो ,ई बशकृष कि द्वीमुन्य कि हेप अपनाम शावत्रद्वस दैनस सन्ह ( असर ) स्वस्ते

दंश प्रधानको की भवतु नतसुरी भूतवे विहाराज. ॥ क्षित्रहोऽहरमास्य दिश्वर अस्ति। साम वस्त्रहरू हो। नेत्री*कविभा*तमानहत्त्वको क्षेत्रपुरास्त्रमासः । -Bilingepragaffreftigegeinen Las

र । अरे आस्तर (ह । १

ा हि मिस्लास्ट्रेस स्टा किल्माध क्ट्रेसाप्रस्ते स्प्रं हु कानमारू विकास हर एक्ट्रे खपन और है लामहाउ*ही उप*नगर कंडमङ । इ क्दी एराए पर्माल आमर अस्ति है समा स्य दस्य (सदा) सुर्धास्य हुँ। उत्तरा सु Fix ant famaning fre is im 6 ( Fili हिमी ) ग्रुह्रकि मिनास्पाइण्ड निवेन्ट ांड्रे रिस्टरिक PUB प्रीक्ष के कर्त कि कि कि है कि उन्हें कि अपक्ष के अपक्ष के कि मिट कार प्राप्तिक है कार आध्य मुख्य हु कंप्ट्रका ध्रिप्रेड द्यालाहि बडानस्टी स्थाउँ मरानुषानी भक्तनः, निनाने यूजा सपयो सरा करते ३ बन्धः सामाः नेगानः सीरः शाकः गाणपरव एव पाञ्च भनादिशान्त्र केसर आजनस्क देवता भूति, मत्

इंदेरक एक्ट्रेसकड़ेड हमल दि क्रक कट्टेसियाम चाडी है। बेब्बक, लीर, छाक तथा बाधुभा प्रमोतुभाको प्रथा क क्षिमस्त्रमू विराधका संभवन संस्कृतकालक

### अप्रतिवादश दर्दत

द्वात मध्यद्वरके तीन की युशेका विभन इंग्रेस था। या। भगवती बाला अभिवस एवं दण्डनाया नामको हो शक्तियो lieg lyki og tiltur trysk sylloft vid kilkils (फ्रेन्फ्रफ्रफ्रोग्रमक्षे किम्मन । ५ इम्म क्रक् किमीन्द्राय *क्* क्राप्ताना के मार्ग भारती और विकास के एवं पुरस्ति महामान

> । हे हि सं स्थाप अपर्य अध्यक्त है है। क्ष्मित स्था सार्वा स्थाप स्थाप स्थाप होता है प्रह मामहाउक्षे ईक रूपकृ अधि निद्रम निकरणिशः u pepriper : fign fruige v bjefim

> (तमारक्त) छद्र जाला विकास मेर्डिस्टर कारत सेवा वाहरीय हुए व । में उन्हें प्रवास हरीक हरेडीरमा हं रंडी वर्नेत्रक उसक्ति प्रमीन

> । हें रूप्रसद्ध दं ग्याम एव ग्यामी ६९/३ शि भि द्वाचार के उसे वरद श्रीमधा है। ज़ीर कहा क्षेत्र कानानक क्षेत्र क्रम और -हाप्रांप्ता ) '। स्रोत्रात हेस्तीत हेस बर्सल'-5 ए

—6रूं । क्रॅ FIFE एटी एर्ल्स्स । इंडिएमाए क्षेत्रक मेंक्य क्षेत्रक हैं किया ीताल है। इसमें सम्पूर्ण जीवनशी द्यांक अव्यक्त-क्ष के विष्य के विषय में के विषय है। वह चक् क्षेत्र दिश्हे एम्प्रेस क्रिकेट क्रिकेट । है व्हिक् (। ति हरते वामी परच्चांमें माद्रवाह सक्ष्म उपान्त हुन शीमाप्रतिका वान्यसम्बद्ध अन्तिस्य अप्रमेन इस

pitip-poppin | 3 ehipitipiten is milipite सारू मेंहरूका है किलमे क एक बेरालेकर -प्रावद्भव दृष्टु किएक जाग्रम जीवी प्रकारिक वि । हे स्तिह के दिस्त संस्थानक से असी है। ी हण्डाच्यों सबह होसर अमहा: हबाहिन्यानः मांब इन्स भाग अपने सम्बन्ध स्थान इन्हों भाग अपने chesisog, within inhoused the fixe list. ( s tilbenpipiti ( ) il legitl Pelpips feir । क्सामहत्त्वीद्र है । मुक्तानी सीटकिस्केतमारूपुर है

cidas eguaid desepoga eiges fectos fridayatale strells fragspon säpes preel erfor рэвэл-н. ( श्रमाध शन्नीष ) श्रीनध सम्मा filteryp eine istäppings fipops altyst

1212

and the same of th \*\*\*\*\* dult 61: \*\*

श्रीवस्त्रतोक्षी इस महात् विजयवर मण्डागुरका मन्त्री विद्युक धुव्य होकर एक बड़ी भारी जिलावर जयविधानसम्ब लिकार उसकी पूजा करके रात्रिके समय श्रीटिल्झादेवीकी चेननगरी ( शिक्ति ) के एक कीनेमें रख आया।

उत यन्त्रके प्रभावमे युद्रोचत सेनामें आल्ला, कृपणता, दीनता, निद्रा, सन्द्रा (शिविख्ता), प्रमीलिस, स्वीवता, निरहरास या विस्मृति—ये आठ दोप उत्पन्न हुए । विष्क यन्त्रके प्रभावने श्रीलल्यारेबोकी सेना उत्सादशीन एव अचेत होकर शम्बोंना परिस्थाग कर अपने अपने सिविस्में भनेस कर गयी। तय अवगर पासर विशुक उरंत ही शक्तिक्षेनापर आत्रमणस्य दिघ्य शस्त्र-अस्त्रीरा महार करने छगा ।

उन्न समय श्रीव्यवितादेवीरी सेनानायिका दण्डनाथा तया मन्त्रिणी सचोकेशी दोनों सचेत हो अपने कार्यमें जागरूक थीं । विद्युक्तको युद्धके लिये तत्पर देखकर दोनो महाराजी श्रीलेखिताके महासानिध्यमें पहुँचकर सेना शिविरका समाचार सुनाने लगीं। यह बुत्तान्त सुनमर श्रीमहाधिपुरसुन्द्री लिया स्मितपूर्वक श्रीमहानामेश्वरके मुलमण्डलकी और

तस्याः स्मितप्रभागुम्जे उज्जराकृतिमःम् सुरो । क्टको हरालद्दामः कश्चिदेवी स्थानस्थतः॥ जपापदछ ग्रद्धवयादचर गर्दु शुंतिः भीजपूरं गरामिश्चनापं सूखं सुदर्शनम्॥ अस्त्रपासोत्पर्कं मीहिमअसीर्वस्ताहुनान् । रतारुमभं च दसभिः स्वकेंद्रेस्तः समुद्रधन् ॥ तुन्दिल्डधन्द्रच्डल्डे भद्रशृहितनिस्वनः। मिदिलक्षमा सम दिलप्टः प्रणकःम महेरवरीम् ॥ ( महान्ड॰ पु॰, सन्तिहों॰, म॰ १७०। १८—७१) ध्याविष्रसमुन्दरी लिखाके मन्द्रशस्त्रके उद्भुत सना पश्चनेते कोई अनिक्चनीय तेजनी देवता मध्य हुआ। विश्वस मुख्य हाथीके समान या । उसके मण्डस्थरते मद्देशी धारा झर रही थी । उसकी अञ्चलको जव दुसुम समूरको हाजीको पुराने छेती थी। उसने अपने दम हाथी और शुक्त क्रमता र्शकार (विक्रीय ). गद्या र्शका प्रमुप मुद्धर द्वात, शहा, पारा, प्रस्तत, भानशी बात, बरदसहा, अक्षा क्या स्वयम कत्या पराण किये थे। यह सम्बेहर

था और उनके मलकार क्याकार न्यून होन्यूनी

थी । उसके मुन्तरी मदमलको सी गर्बन लॉर्न थी। यह निद्धिरहरमीने आलिद्वित था। उन वजन पकट होते ही महेश्वरी लिखाके चरवीमें प्रवर

त्रिपुरमुन्दरी लिखासे आधीर्वाद लेकर ने गर्भ मानारके भीतर छेना-धिविरमें वहुँचे। प्राप्तते ओर धूमने हुए श्रीमहागणपतिने एक होनी विष्न यन्त्रको देखा। तरंत ही उन्होंने अपने हैं। पातते उसे चूर्णकर आयादामें उहा दिया। <sup>हर</sup> नप्ट होते ही शक्ति-रोना सचेत हो पुर्वे उचत हो गयी ।

श्रीमदागणपति अपने मदवारिसे दैत्वकेवारे १ करते हुए आमोद, प्रमोद, दुर्मुख, सुमुख, अणि ( हतां ) और विध्नकर्ता—इन पद् विध्नविनायहाँ तथः ज्वालिनी, नन्दा, सम्भोगदा, वामरूपिनी, उन्न, ते सत्या और विष्ननाशिमी—इन नौ द्यक्तियोंके सम्बद्धि धेनामें पहुँचे । यहाँ उन्होंने सात अधीहणी केनी गमामुर नामक विपुल परातमी दैत्यस संहार किया।

गजासुरको मारकर धीराणयति अपनी माँ लब्जिन महासानिष्यमें उपस्थित हुए । इसपर प्रस्त्र है महाराजी श्रीदेवी लेलिताने श्रीमणपतिको सब देवींग्री 🕻 स्वते प्रथम पूजे जानेका वर प्रदान किया। बैस कि

विततार महाराजी प्रीयमाणा गणेशितुः। सर्वदेवत'र्जायाः पूर्वप्रवस्त्रमुत्तमम् । (मद्याण्य पुरु, लक्षितीः २७। १०४

<sup>प्रा</sup>थे महाराशी श्रीलितास यह वर प्राप्त हुआः व<sup>से</sup> महाराज्यति किष्णुः महा आदि सभी देवता अर्डण मुनि, मनुष्य एवं महर्षिक्षेत्रं मयम यूक्ति हुए। हार्डि प्रशासन वृज्यं स्वीयपम वृज्य श्रीमणपति ही होती है उसके अनन्तर ही सर्वतेत्र-पूजानी विधि है।

# गणपविकी उपासना

यञ्जवहर्मे 'राज्यमो स्वा राज्यचित्र '-इत वाक्यवे प्रदा विर् आदि गणों के अभिनात भीगणनायक हो परमातमा कहे गर्वे क्षाव प्रणात प्रकृतिसाने रूनमें उपयम्ना करना सर्वास आर वाद है। मानवान् वाराधारमञ्जू वन्त्रमानं छै सन्ध राज इ. राजर्शनकी उद्यानम्ब करनेस्र धीन मिद्धि उक्तरका होती है। ऐस करते हैं। उस कि मत्रवाहरू

त् विद्वीतः सरम्बन्धियात्रम् सम्बन्धियाः स्वाप्तिका स्वाप्तिका निवृत् । इस सम्बन्धी वान्ड-स्थले मदस भारत वहा । क्रु

व्यायस्य उत्यारम् वातः अध्य आस्तान स्थान नाम प्लाब्हा संबाहै। (बस्तुसम्बन्ध्यायः लंग् २।७) ॥ फ्रांफ्क् inpropage रुकुर—ती छई । ब्रिकेट निरङ क्ष्मा करक महावावाची हुना स्वतं प्रवास्थात ाउँ । उसी अध्योतस्य स्थान अध्यान स्थान स्थान स्थान में गन्धास पुष्पसूचित छुद नलपुण कराशिय अपवस्तिमा वायभात् विद्यवित (विद्यापर्योग रच चतुरसारि)

िष्यं करने विक्रियात्राच्या व्यापाय करने निष्ट्र अनुभट थिलि ६आन्-छुमीव्याप्यकी कड्टिमट अर्थाः (दस्तिसम्बद्धः स्॰ १।९) migigu prigite iribita gugurging biffing नुद्धा पुक्री शांक चाहुव, मध्यपुरपांश्वतरम्बच निर्मित्न-होता है। जेल मि—'देवं समस्यं देसको प्रतब्दां, भूषण मन्त्र चुप दीव नेवंत नोराजन आहि घ उपयोग

। ड्रे बिड़ सार स्विह संस्मार मारि ड्रे सिड़ सन्छाट ब्रीपुरम ब्रीला विकास स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान न्छम कपूपट । है किए सिम बलीध किहीनी कम है लीक्षर द्विताल क्षिमक मन्द्र सन्प्राप्त क्षिमक सिर्वाप्त एक्स्प्रेड स्ट्रिक वस्तुमार्था वस्तुमार्था होस्समार्था साम क्रीनी हरे हैं सिंग मार क्रीनी मीड प्रमित्रक मह विस्तर्भार्य महामध्येषाया । महाम

> n :हित्रहरूक्त Hisatiff 311 । क्षप्रकृतकारकोहन्छ Ib Ta feit क्षेत्रभूतिहरसम्बद्धियाः

—ई एए डिक्स सिक्स मिल ह तन्त्राम पृत्रोम संस्थान महानानाना क्षमान्त्रक आवश्यकता पहुती है। भगवान् परद्यामक -forspe by oit-res thouse thanced 197 जारबीक क्रिक एरंक सॅक्सिक कि क्रेंट हैं। व्यवस्थात वामति विविश्व विविश्व अवस्थि व कि । है कि तिम व्यवस्त करने हरन समास्त्रम--(82132)

şeşkiel infilmizonelpünippininsamille ö -व्यक्ष्णकारुक्षीमाञ्चलकारुक्षण-देवनीक्षेत्रमभ्नापकागा -Bergehaltefialitatione. tak te महत्रमासमाहित्यमाहबस्, अन्तुरोबस् 44

( प्राप्त का क्षेत्रकामान्त्रक )

अपन्यम्बर्ग के व्यक्त हो सम्बद्ध तथा स्वाहत्व तम कि लड़ किए से महार स्था कि वह महारास अवेड ( क्योति ) है। ब्यास मुख्यो लिल्किक लिक नाम क्षिक किंदर प्रीय प्र । हे मामकारही अमन्तराख्यांकर ममाणीय हं। है bहीह silaşıyanı eyip pip ishipipiya birin.

## ं त्रीगृणाः एर

東父を今今今~ の公人へへへへへへへへ (hiprip t) Ele-भारत माताक अञ्चलम् संबद्धः समदा भर दे।॥ डीनेरमीयः द्यम सान-यकाशकः माहक-विवयर वर हो। अगन्तर्माः द्वास्तरम् स्ट्रियन्तरम् अन्तर्भागा विन्द-निराधानन-कन्तुं । क्षांदरः स्पन्नवाहनः मान एकरदेन, गजन्यद्न, विनायक, क्रपांकिश्रु सुखदाता॥ गुर्य संवायति, सण्तायक अय है। अन्मवन्महुळ, जाता।

The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa धीनवराको इत्रमाद । विकास सन्दर्भागा भन्त विद्व धान होतर एड हो। जाने धालार नरीयन क्षेत्र विवास असी पृष्ट भार राचने कथा भीना प्रमारी की मेननगरी (विशेष ) केलक क्रांने स्थ उदाव ।

अग्र करके तह सम् पुरोधन नेताल भाषा के ने नेवला finn fagt, ben ( tafe ber je milfante nien. विवासमा वा विव्योग-वे भाग क्षेत्र प्रथम कुछ । किन मन्त्रके मामानी भी भी भारतीकी रेन्द्र उल्लंब्सन एव भवेत होतर साबेस इंग्डिंग इर नहीं भूभी सिनिसी

योग कर मात्रे। तर भराम प्रक्रा विद्वक प्रता से शक्तिमात्तर आतमात्तर दिन्त एक भागीय महर बरने दला र उन समय भी प्रतिग्रहेंगोरी केन्द्रवाच्या दण्डनाच्या तथा मन्त्रिती नवंदिती दीनो नवेत हो अपने कार्यन जगरू व भी। विश्वन की पुत्र है कि सल्पर देशकर दीनों मदाराठी भीना ह्या है। महानानिकाने पर्देचकर केना विशंतरक समान्तर मुनाने समी। यह प्रताना सुनवर भीमहाविपुरसुर्श लिका सिलपूर्व धीमहाशमेदारके मृशमाहत्त्री और निशास्त्रे स्था-

सस्याः स्मित्रकातुम्बे कृतस्कृतिसन् गृथे। कटको हराज हा भः कश्चिदेवी स्पत्रभागः॥ जपापरस्व गरस्यपारश्वरशृत्वीतः योजपूरं गर्भमञ्जूषां धूर्व पुरर्वनम् ॥ अस्त्रपासीत्पर्कं भादिमत्तरीर्वेश्यास्त्रात् रानद्वरभं च दशिया स्वहेंदर्गः समुद्रहन् ॥ गुन्दिलक्षममुग्दान्त्रो भर्षंदिननिध्यतः । सिद्भिष्टक्ष्या समाहिष्टकः प्रणनःम सद्देशकीक् ॥ ( HEIDEO 30, MENTO, No 840 | \$ ( -- 4) }. ध्वीतिप्रस्तुत्वरी लॉकाफे मन्द्रशास्त्री प्रतान हा, ैंके

पञ्चमंधे कोई आनवंत्रतीय तेज्ञाती वेवता मान्य मुर्ह्स जिसका मुख द्वाधीके समान था । उसके मण्डलको मह केरे भारत छर रही भी । उसकी अञ्चलकाल जना पुनुम तम वादीको पुराये देती भी। उसने समने वस हानों -द्यण्डमें बमदा बीजपुर (विजीस), सद्या है।स सन्दरं भूक शहा पाना अपना भानती पाना पन अद्भुदा तथा रक्षमय पुरुषा धारण किये थे। पद छाः

या और उसके मानवाद भन्द्राचार भूदातीय शीता क

at I tar Ald nentigen ce- po भी। १६ विद्यालाचे व भविष्य च उत्तर use be et nient mires with the lagujadulena untrebute munic ibie fieldera ife i m

नोर पूर्मो दूर भीमद्रगतारीके रह *छ* विषालको हैना। अस से उद्देशका क्षाने पूर्व भारतीय उस्र देव । व नक होते ही हाजिल्हा मनेत है ही ध्या से मते । धीमग्रमणती असे महासि किसेटी

वर्ग द्वार आनेक आनेक दुर्वक इंदर गर दर्ग ) भीर रिष्यक्ष्णं—इन प्रदृतिसानार्थे हर व्यक्तिमी, सन्द्रा, मान्द्रसद्या, बामक्तिकी उद्य गरंच और विपनहांसनी—इन नी हांबरोंके का न <sup>हेनामें</sup> पर्देश । बर्स उन्सेंने सत्र अडेदिये हेर्न गजापुर नामक विश्वत पद्धकारी दैत्यस महर किया

गमपुरको भारहर भीगवानि अन्त्रे में 😅 महाशानिष्यमे उपल्स्ति हुए । इसस् इन्हरे भदासभी भीदेवी लेलाने बोगयर्थनमें स्व देखें 🖔 सबसे प्रमूल 🕆 1 34 3-2.

उद्गी है छउ का एने ही। यन लेन मा १६ है। इस

किक्ष कमी क्रमहरू मिल्कमण किङ्गात केल्मजून केल्ल्ब १ म्ह्राम् १५३३ 🕽 ६५० काबिकाम रिक्सिस लीजनस्य राज मीट नारकी प्रमानि क्षेप्रक क्षेप्रक मान्या है। अस्य क्षेप्रक क्षेप्रक क्षेप्रक स्थापन दिहास क्षेप्रशासक प्रक्रक हैं। क्रांट क्लिय एक्ट की है

बेट्से शब्दकी प्रक्षा नहां समा है। जिसमा जातम यह

Phinths Inthe F-0264

कुरमान्त्राम ६ मी छात्रह म्ह्नीए किसी दिक्की

स्तिक दिशास्त्रमभ्य समीले क्याएन रहेत १४ है छट्ट केन्स्र

म्हर्गिक केड्रेन निकृत प्रमु हरक कामीलीहीय व्यक्त सम्बाद्य

क्ताम क्लोके प्रसंद ४ क्लाक्क शिक्षिक क्रिका

क्षित्रम कह रिकास मोद्र खद्रम केटर । सक सक

frie r fo printeft serter feintefe go af

कारज सम्पन्न साम स्ट्रेंग सह अर्थास्य अर्थास्य रहता है

कंग्रथ छत्। है किया किया छति ग्रंथ किलामकि केट हमान छिलाल झिकट छिपाली क्षत्र कठि उप :ई छिडाउन

इरागमा १३ हिम्म महिन्दु हुन सन्दर्भ उन्न होमान्दर

प्रकार संक्रमील स्थिय र्वास्त्राय राष्ट्र विरिक्षमा क्रिक्र

क्रिक स्ट । है स्किए क्षिकीट क्षति क्षति विकासक

क्षिक्ट अबि है तीम्प्रमु क्षाम् है किछमा की है किछ

पुरानिक सारवाचे मिल्ला है। एर वह बात बहुत मोह लोग

(१) वृक्त्रीय कास एक प्रकाशिकार्क क्षिप्तकीर विराज

.कृष्ट क्षांस्तातकई । ई бक्रम पिर ग्हीककृष्ट्र आहे ग्हीकाणकान

Sie ig c' for inploper telenten pe fie

things to any met for such senselepte

¥Į\$

— ş myt fi feer yminitele

। प्रे श्रीक भि क्ष्रीक्षणकर ३६

गणानी त्वा गणपूरी ह्वाम्स्

( अध्यक्ष का अध्यक्ष ) का ब. ऋण्यन्यूर्विकाः सीच् सायनस्य ॥

क्यांचानीतमञ्ज्ञवसार्थ ।

भ्यतः संस्ता सुरक्तर होता। सम्बद्धाः महोतं जीनक हुन 

सन्बन्धे साध्यसके जो प्रायंता संज्ञेताओं वरते 🚺 उसका

-55 of of ( it • x | ) beys (

्। हेस्स<u>ान्यस्</u>व nstated9 auje, -der i be किनक :इस्ट हुई किल्म इतियान क्षेत्रक व्यक्ति क्षाण भारत स्थान अलाहन कर वहा या—र्द्वलको बामन

System we va ter trife fann eren feit. evelous fise is over 4-injug or the mal muliegemenn fow eine noon pr क्षामात्रमात्र निकृत् । हे कि छित्रकृत्य लेक्टि कर्ने किया प्रकामक विकास स्थाप एउ वीक्सी । है एक स्थाप रिमात्र द्विय—र्वत प्रकृष्ट हा स्थापित स्थापनारोह सिव्यापन । हमाने वह नामुने सम्पत्ता, हमाने वह मुहता, हमाने

। है १५५५ कम होते सम्बंध । भूदक इन कह शहत क्याया वामा के करा है है है । विकृत्यात कामक दामीकाट समत्र कृत अग्रह अन रामत्र इत्तमानीड्र श्रिक्ट्सी ( ई एक्टम्प्रेनी से १८४५ दिएवा affense ine g inne nebfen inforgine animine pogin i 3 me tolte mente über wemme p केक्टिंग्ड कोना व्यक्ति कि की किसीड समय । कि fenterie denne sie sie f Becle fetten? पत हुआ था। वह अन्तरक सम्बन्ध वात हो रहेगा। हे प्रबंध कि प्रकार में अपने में कि एक कि एक प्रमाण की है कर

eilegm tevenesine ft yach topis duiten by भी कि की कीमा है है है कि कि मा मार ( #14 £ { | { #1 x £ } } क्ष्म व्यक्त طغزجا ا،

क । हुन क्षेत्र करित करित का का निवास है। या व

Ab,

--- \$ 630 66m milel ferm f3 en t

ह्या हो है कि इस के देश होते हैं क्योगमाम क्षिके प्रकार क्षेत्र के कि कि कि कि कि कि कि इस्ताहर कि क्षिप्रमाप्त्रक क्ष्रिकीय स्टब्स व्यवस्था किर्देश । है एनस कियोद्य दिक्त है एनस स्थापक ।

। हे स्रोक्तिय कड़ोई दिन दिन डोर्स क्रिक्टिय मि by f ichne afil fan de sie fruien barer puen if ichem agle ibr ife bie fer हमाधाद इन्ह्रेस हमाजात केलानकी काम जीमागामा -\_\_\_\_\_

# गणपतिका वैदिक स्तवन

( डेपाइ--श्रीदेवीरत्नती अवन्ती 'दरीड' )

आजार वैश्वनित अध्यनहरूत मनो निस्तर अमारित रहता है कि मापूर्णके शाना जिला जुले प्रमार धंदे खेर हुंगा कि जा मार हमादे परीथ हमादे परोक्त जान धोरे भोरे विश्वनित होता है। यर हमारे हस्य कुछ अध्यन केने केने कामीत करता ज्याता केने हो केन यह जन विहर तिस्त्रात्तरे जिल्ला कुरणा जिला बहु जम विहर तिस्त्रात्तरे जिल्ला कुरणा जिला बहु तथा कुछ कुछ कुछ कुछ कुछ कुछ कुछ कुछ कुछ बहु तथा मुले युगो निस्तर लेनेयर पूर्ण है। दश रह जाता है।

पुर्णेमदः पूर्णेमिदं पूर्णोत् पूर्णेमुद्रध्यते । पूर्णेस्य पूर्णमादःय पूर्णेमेवाविच्यते ॥ ( इददरस्वकेषिनःद् ५ । ) , ) ,

वर्षनक प्रमाणि यह विद्ध विष्या वा नराम है। विद्धां वेश विद्धां के । मेहमें वा वो वा नराम है। मेहमें वा वार्यावारा जन्म अबसे नात से दुआ है। मेहमें को सामेव आज विष्यान है, यह उनके जनके आर्थरावार्य में मा और मेश्यमें में तरवार करा से प्रमाण कार्यावार्य के किया के अध्याद है। जिल्ले भीर मेर्स विच्या नार्यावार्य है। जिल्ले भीर किया नार्यावार्य के आर्थित आर्थित आर्थित कार्यावार्य के अध्याद के अध्याद के अध्याद के अध्याद कार्यावार्य के अध्याद कर्यावार्य कर्यावार कर्यावार्य कर्यावार कर्यावार कर्यावार कर्यावार कर्यावार कर्यावार कर्यावार कर्यावार कर्यावार कर्य कर्यावार कर

सनायति जाम, और यह जामहारे महिलायहे वहं माना दर्भ पति हु स्थापति है हि महाय मानावि यहिले माना दर्भ पति हु से भी आहों मानावि मानावि यहिले उपना दुना यह ने भीति आहों मानावि दुनारी देश उपने तथ से देशी। व स्थाप विद्यानिक वहुना देश मानावि हि भाविमाना वहंद मीति मानावि के प्रतास दुना देश बहुद वही वायायोक उपनानि उपने वीका मीताव नवी स्मान कराति है। यह सामावि स्थापति 
्रमूनि पूर्व ही अबद होता है। इनकिंग नव्यून आब अगर्-जिनमें मनुष्या मृतु-नुनने अधिक महत्त्रपूर्व है, अपनी व्यक्ति कारने पूर्णस्थे पुक्त होहर और है।
नामन हीहर उपल हुआ-—हह देनी तपनि के
भापुरी समानी । मनन-अधिनमें उनकी देनो करी
नामतियोंके योग निरम्तर संस्थान होना वहने देनो करी
नामतियोंके योग निरम्तर संस्थान होना पहने दे स्थानमें उनके अन्तानको करत होत्योंके हाल स्थान स्थानमें अनके अन्तानको करत होत्योंके हाल स्थान स्थान स्थान समान्य स्थान स्थान स्थान देवर है। वेदको योगणा है हि म्यू अनिसाया हैगे देवर है। यह समार्क महान् सीमाया हैगे विकास समान्य सामान्य स्थान स्थान स्थान

अयमप्तिः सुत्रीर्यस्थेते महः सीम्यासः राय इते स्वपत्यस्य गोमत ईते पुत्रहभागवः (अत्रेत १। १९)

वैदिक ऋषि पूर्णब्रह्मको पूर्ण संतान थे। अपनी रि कारण हो वे सारे शानके आदिद्रष्टा थे। उन्हेंने मानम चधुओंसे जिन जानका दर्शन किया था। उन ह वे केलाइ और पत्त्रदाक नहीं बने, उन्होंने अपने हैं। जन शनक द्रश माना । इस अत्यधिक महत्व्यू<sup>क है</sup> भी उन ऋषियाकी पूर्णता सिद्ध होती है। वैदिक की अपने जामत् नियेकके द्वारा सतारको देवी नर्म मवर्थनके हेउँ एवं आसुरी सम्पत्तिके उन्नूहनके वि जगत्के सराची अनेक नामांसे उपासना को है। वेरा भृतियाको इस देवे।पासनाके विवेचनात्मक अपर् भारत्यकता कभी समाप्त होनेकी नहीं। वेदीका छाउँ न पन् अध्ययन हो ससारको प्रगतिक प्रारंपर से उर्न ने विद्वान् वैदिक शब्दोकी मूची बनाकर अन्य हुई भार ओहे माथ उनाम तुलनात्मक अध्ययन प्रश्नेमें परि करते हैं, उनके परिश्रमको प्रशास करते हुए भी स नायमा कि उनके उन प्रयासके वैदिक विद्यानकी भोगोश्चे नहा हो सकता। यदका कथन है कि औ देखें वानक रेशरका नहीं जन पापा मुचानोंके विधित उनसे दुख भी त्यन प्राप्त नहीं होता ।

> वेद किस्चा कहिन्यति।' (अन्तरहरूदहरारा

। में हंग्रक भि प्रीप्रमाग्रह है है Gelgen site à Bresge agres is ferzeit et à fine प्रतिके साम्याने संख्या है। यर बह बात बहुत भी हे खेत मित्र वानेशाने कुर्मात्रियमा बढ़ा सरक वार्यन हो -वह कीस्ताक री है हैं इस कि क्षानक में हैं । देवताओं जो हैं । को वेद श्रीदावीको ध्यापिक वहते हैं, वे ही उन्हें

म अध्येत्र होताः स्तुर्व स्वरंत ॥ PP)PE Int) to F1285-6 क्युजारीतमस्र प्रस्तमर्थ । 料物 Spring figt frante -5 mit telese ippunfpfe क्षानिक लेकी इलिवें उतार कि ने मानवस्त्रक मधीले विष्यात्रप्रम स्थापि केम्प्राच्नक्त प्रवाह खडू कंद्राव obaldue kys klyre yy 674 mielikier wa tarm क्षान भ्रमान प्रदास है है जो जो इसिक्स सम्ब क्ष साथ । देहके मन्यद्रश अर्थित मानवसी द्रव महति fists r. fa spinzeste seiner feiniece gr ei क्रारव मानुस्त सामन सहैन ग्रह भव उपस्थित रहता है fren ny i f fegr fire bilt rie Grieufe be हमान हिम्राह सिक्ट धरिको क्येंड बरिड ३० हैं शिक्ट हुह्याची कवी है। धनुष्यकी देवी सम्पद्दा उने क्षेप्रधागपर गरुआ पिरुशील भावत मारवक्र प्राचील शाहितमा विकास क्षम कट । ई कृतिय कृतिकीड छानी छाने किमानामम क्षितिकानक अनुनार कारे देनता एक हो परमायता

नेट्रे शब्दकी त्यराः देशी राजा 🗗 जिनका प्राप्तक वार्

विद्यात क्यां उक्तीय मेर्सन्वरा अन्वव चीने दिया व्यार्थी है। इब | Falir (F.) है रिज्य क्षमिकाम विक्युम करिल्मम क्रम प्रहि साम्मी हिंद्यानी असेर बहुता है। असः बहुक असमय राष्ट्रीम दिश्य क्षातामक सम्प्र हो क्षेत्र व्यक्त व्यक्त व्यक्त

entrang ! erent ereift weint elege erne. मानवे इस अन्यवंत अभिक स्वष्ट दोगा tret 3 fre fikter mert fe burgu dern कर बस्ति मित्रम प्रश्नम । क्षति प्रकम्पू क्षप्रक मन्द्र nights that being this mind freight ! \$

> ज़िल्ला को है 1839 प्रदू ६४४ ६४नेई ईंग्स् क्षित हो। से क्षेत्र क्षेत्र हो। से क्षेत्र अनेत्र शक्तिवृति प्रमात्मानो हो उपारनी है। क्षा अस्त हैं। उत्तरी शक्तियों अस्त हैं। वेदोक्ष । है एकिसीय कड़ी है दिए 'ईए ऑस क्रिक्सि हैं। हेप हैं सिर्धिक कड़ीई किए और अधि क्रियांक्य -

मिन्स है। प्रकार क्षेत्र है। मन्द्रन

Bribbe pagu Buprin Apred 1974 Aleich

त स्थान negr neit

—ş бҙӣ र्हामाः स्रायद्ये दिम्प्रफ वि

मा सब एक पहला है। प्रकृत रेक प्राप्ति कार्यदोई वारानु सेस्ट वर बन्धु। र्षत्र ममात क्षेत्रम है तमीकार शाम केये अपन ! . मेंड्या भी दिनव्यता है । विद्युति दीप्तमान् हमार् न आवानिक अधिबोक्त प्रदेशव स्था हुआ व्यन्तिक Jinse bitge musie latze weide: क्रिक्शिक क्रिक्र प्रयूप कि की विक्रीड़ काम्ब धरी बुदिसका है और योष असल्लेक अल्पहारको भारता वह अन्यक्त सर्वेत्वाह स्थव है। हिला ह है उन्हें किड़ीर मीट लड़ कि रोलम होएर मी क क्षेत्र क्रम क्षेत्र करिक करिय कार्य करिय है। मित्रे देशका केक्ट्र ही आदिनाजनका पाउनोन र्जा हो कि दियों से से मिल हो है। ( સાત્ર ક્રિક્રા ક્રફ્રેસ )

--- IEE !. क्रिक अपन समित क्षेत्र हैं है अपन समित क्षेत्र म्बर्ध्या आसंदि वर्ष वर्षा मा--,देवस्वदे कामच केप्प्रका स्ट प्रदू होत्र स्त्रोरी मिल स्टब्स् व हामिताल दिन्ह है इन्सम्ह देशकेट्रां में र करने क्षात्र अस्त्रे मानस्त्रज्ञेजोहास निम क्तामभ्रम र्माप्ट । ६ ६० व्याप्तान व्यक्ति क्षेत्र है प्रकामिक शिक्क मध्य भद्र बेसक्ति । हे छहत। होम हे कि —ही अर्थ है कि विकास के कि मही है कि है ार यह आसूरी सम्पद्धा, हमारी वह बूद्धा, हमारी

(۱۹۸۱) تطبط (۱۹۸۱) (रम्बन्धम्भेत्र) P. Patrolla B IN

-- \$3 op 411

सादनम् आ सीव्।'

जिन गणेयांबीचा आवारन महर्षि प्राप्तुष होनाओं हुंग मन्त्रों बिचा है। उर्वे पहुँ कालप्रकों भहरद सर्व सन विचानचे सुन पाला गाय है। काल विचानचे सुन गणेयां ने बच्च कोओं प्रारंथि तो मनुष्यीं कालविकास मात्रार स्टंगों, यह हव काल विचानके महत्व प्रस्तेशी धाला तो महत्व से अपनीय उपल बरेगा। हम मन्त्रार मानवागके तिये छदेश अपनीय उपल बरेगा। हम मन्त्रार मानवागके तिये छदेश है कि मानवागीं गणेयां सो से काले के तिये स्वय

ह्लके उरएल मनेश्रमों भागाना प्रमाधियू 
हहरर स्माल किया तथा है। हमें प्रमाशिवामानार्य, 
कालांकेंड तथी जाया होगा , कर हम अपने (कर) नालेंग 
कंपालेंकें तथी जाया होगा, कर हम अपने (कर) नालेंग 
हंगा है। वे गाग प्यास हैं। हमें हम रामांकी कैपालना है। 
हमते सेमालें किना हिन्दी मुत्रमुखी महामालेंग 
कंपालेंग किना हमते मुत्रमुखी महामालेंग 
कंपालेंग किना हमते महामालेंग 
कंपालेंग किना हमते महामालेंग 
कंपालेंग 
क्यालेंग 
कंपालेंग 
कंपालेंग 
कंपालेंग 
कंपालेंग 
कंपालेंग 
कंपाले

तीसरे विशेषणमें गणेशभगनान्को 'कशेनां कविस्' कहा गया है। भगवान् केवल कांप नहीं हैं, वे कवियों के कवि हैं। जब भगवान् कवियों के कवि हैं तो मनुष्यको अकवियों हा अद्भवि नहीं बनना है। कवियोंका कवि बनना है। द्वि उसे ही नहीं कहते, जो कवि सम्मेलनोमें अपनी कविताहास होगोंको प्रशन करता है। पनि वहते हैं। शानके प्रश्नेक होरतक पहुँचनेवाले विद्वान्को । क्विके आचरणके लिये बदी सरल भाषामें वहां जाता है—'जहाँ न जाये श्वि, कहाँ अपे कवि'। मनुष्य ज्ञान विशानका द्रष्टा बननेश प्रयत्न को और उसी प्रसर्वा आवरण वरके गणेशजीको अपने हृदय धाममें बुजानेकी क्षमता अपनेम उत्पन्न करे, यही हत विशेषण्या तात्म्य है। जनवार मनुष्य अपनी देवी सम्बद्धाः बळने अपनी आसुरी सम्पद्माओंनर निजय नहीं मात करता. त्वनक उत्ते उन भगवान् गयन्त्रिको अपने धरमर गुजनेस कोई अभिकार नहीं है। यदि मानव विना अधिकारी को उनकी इसकेंग तो केवल उनके कोरे मन्यगडरो ने उसके थता राम दे⊶

'यसात्र येद् क्रियुक्ता करियनि' (क्रावेदरास

हानके उपरान्त येह मारेवाजीके बरमाध्यक्ष है। हमा अर्थ हुआ—च्यारी उकारी का प्राथमि। और तारकारी कासिये—मितियेन हमारा देखा मासियेरी मासी है, वेड ही हम के मारी प्रभाव मासियेरी मासी है, वेड ही हम के अरित उकारी हैं। और तुष्य होता है हिंद और उकारी मिन्हा होती है। मारेवामक में प्राथमारके लिये विस्तात होता है हमें प्राथमारके लिये विस्तात होता है हमें

वेर लोकों जिन सरोपतीका आहम है वेराल करी ही नहीं हैं। जातनंतरिक हैं वेराल करी ही नहीं हैं। जातनंतरिक हैं वेराल अपने होता हैं-वेराल । जो देखा कमाने वर अपना कान अधिकारी को लिके हैं हैं में अधिकार कर दिया है। जिनने आहमी हैं हैं कि नो लाजिया है। जिनने आहमी हैं हैं के ना लिया है। जीनने आपने की तोई देखा का लिया है। जीना स्वातकंतर्य कर जी उसके हैं हैं हैं की भारतिक हैं हैं हैं की स्वातकंतर कर कि तो उसके हैं हैं हैं हैं हैं की स्वातकंतर कर कि तो उसके हैं हैं हैं हैं । इसके ही हो स्वातकंतर के लाजिया है हैं हमारे लेखाने एक भी होता वित्तकंतर हैं। हमारे लेखाने एक भी होता वित्तकंतर हैं हमारे लेखाने एक भी होता वित्तकंतर हैं हमारे लेखाने एक भी होता वित्तकंतर हैं।

Mill Co

। है एक्स अकसाई। । वि कह अल्ड मान्यकार निम किया जिसकी शामित मत्त्र उस परमित्रा परमासाका अनुपद áng mine ma ánc þig mað á amplik 3 तार्फ एटट हिर हरवीएड्ट कट मेंग्ट्रेड बेन्ट छाड बेन्ड हेडी ईर्डक साथ कविज्ञान्छ छिन्नासम्बत्तिमणः प्राकृष्ट छि चची हित्र सरक्षेत्र स केवल मनोरझन होगो, परपुर क्ति। कि व्यक्ति के लेकिट में लेकि किन्नीक पिगण से रं हे एवं एक है । है एवं कि एक के बात है । आया है। इब हे र वरहार देखे बंदीय छन्छ सीमध विद्यम । ई ई छर् 6र्राम्हो हुँ एस क्रिस्ट र्हाण्तीछ क्रिक्टाला मिट्ट

। : म्होसड्ड न्यहीक्रीयकारक नव्यक्त होतु ह द्विस्ट न —। एक । है रिक्सी रूर्डव्य कि रिवे संघन्त्रक क्तीएक एक संदर्भ । सम्बर्भ ११ कि हा सम्बर्भ कर् ( fiefe ftrgereife of5-- 485 )

ট্রিন ফেট ঠত থি কলচ ঠাইনিক লথ গুই নিমনী ফট अहर होता किए जा है। एवं हिस्स होते हैं into je igr Eşlîp pip apas jie 81g jie 6c ्ट्रे हेप्रकाश्य किस्ट कहा मारू । होशन्यक है। (hiteltten । हिम्मणकृष्ठ जिस्टर एर्गाम्हे के ईडडाब ही इउड़व ड्राव्डसङ्ड व्हड़ेसे

क राक्षात्र है छत्र सम्बन्धित अस्ति है अक्षात्र थ हिम्द्री सारा वा शव सदान करते हैं। अवनी कारपित क्तम समाव किर्माटक है ६५ उस विदेशी रेडक स्प्रिक में कि - है मीं है है ने संस्था है से हैं कि मीं है है है से मीं है है ( \$1 x 2 1 2 2 (2x ) उर्द का भागवीनेवर्ष ब्रह्मणा वस्तमाहितको स्ववक्षवस्तः । i itselle mentengen genegubis pirines iempis 1 호 보호 7후 इफ माथ क्रिकार कामम समग्री किक क्मध । कि ≸

त्य हे पद्मानदावं त्व ( स्वः ) व्यक्ति-रावनपद्मा १२ । 1964 2 1 8 1 8 2 totalbenter .: Edwards & Ethological Company रत्य ( ब्राह्मः ) ३ त्यं प्रदेशक्विद्धिः । योज्युं प्रदी प्रव्यान्य वीहेः v. tgttyj παγκήτα βουν επιτέγγημα έγγης. ν क्षेत्र शिरातः क्षेत्रकातः । है किन्ये वाक प्रधी क्षिकातः (g कप्र ६ मंद्रहे—कीरुक्त अपि क्षेत्रके क्षेत्रके ह 444 £ 12 न्द्रिय छप्त क्यार्गास्त हेप्र है छिक रहे विशविष्य

· ite - , bitatife ethiotif. i hi i e i i

Sport story force of empty field ped तमान्त्रद्वत कृष्ट कीमान्त्रतेत्र प्रतम्माथ कृष्ण्याध्यम्हरू ( 27-175) [53-175] (25-175) [53-175] । '.जिंदि धंदेवी मर्देव दृष्ट् वर्षे हतीको भूकत हिं । इन्हों क करत शिक इनकड़ एतक इनमण शिक्षण त्रीगणाः मिक्टि

Cimis Teggio delibraral prive stinis fens tic (§ 1)

। हत्नीकृत्र्विद्वकृतकारामधीले

हा हिन्दू -- स्थापनी होई (मोनेक्स (क) र हे 1 f yasıpıs ğız l flyspigan thire difem l cipien Gi jersile om ágráfiler sog var vige vise vi DE SID IN nefg auf ficherr ton transpie be nie ने देन जिल्ली रहा करते हैं, दसका सन्ता भवा होता है। हिम माझ्य प्रकास विमास्त हिम मीन किया विकास छ। () बसामनी बेटावक छड़ मह ! तीमनीक विरंत्य वे ! नक्र क्रिक के ब्रोह तीक्री क्य-ई क्रीक म्ब्रम् डि क्राइतिक संस्कृतीसः करोकि। है हीमाण स्ट है हो। अध्य है है है कि वेचन सहावत्त्व है

॥ <sup>दि</sup>रमण्डाक ग्रंग्यक देनक किंगण सक

—्रै किल्ले मिना

॥ः⊬डमः (म्यमः Rijote L রঞ্চ :FP क्षिकानम् कि :12/1/6851 the ::: (Bileria) 2/5 Bb ( a ) । इत्हान्त्रवृतिकानमीतीप्रस्कृतिग्रहितान्त्रान्त्रकारी (१५) > Filiariproress — predippylis — । :डिडीक कुरुरात्मच कुल्डिक्साच स्टेस्टिका

. म्ह क्रिक्शिक्किम् क्रिक्सियात्र ( छ )

- אונטוניה, פונפאנורה, אונטוניה

:Ea

भी देशी अभी हैं। तीनी बद्दीने पानानी स्वा पन्नानि ----. उत्तत्ववाक ग्रह्म ग्रामी गम्बन्धी उद्योगाई यह अन्त्र पदा सथा है। अतः वस्त्राण्डमें भी सम्मारिते स्तीवृति स्त्य है।..

'शिवरिष्णु रेवं/विषयश्चाकृतिव सुपनिषद्मापि जागरूकायाच्छ । कर्महाक्टेऽनि अभ्यातासम्ब कर्चनमधेवय स्पष्टतस्य 'शण्यानां स्था' इति सन्त्राध्य वेदत्रवेऽपि पत्र्यसानस्य सरणीकर्तुं युग्प्रवास्त्रेनि दिक्।

( १४ ३, निर्मयसागर संस्टर , श्चवेद २ । २३ । १३ मणपति-सम्बन्धी अधीर्व्यक्तिः सन्त्र आता है....

राणानी त्वा रागपति इवासहे कवि कवीनासुपसक्षयक्षसम् ।

क्षेष्ठरात्रं महार्गा महाणस्पत भा नः श्रम्बन्न्तिभिः सीव् सादनम्। According to Maxmuller, EF: and AUTE are

derived from the some root \$5 to speak, So इहरपति, बद्धणस्पति and शाचरपति mean the same god 'Lord of Prayer'-Gruffith Root हुई ( सब्दे ) अलिख, तस्य पनि: वक्र्याः पनि ० ( Pây VIII. III. 53 ) इति विस्तास e: 1 or from the rout हर वृद्धी-द । दि , सामोद, भाग्नैयवर्व २ । ५६ — निभृतिभूषण भट्टाचार्व । ५. ( के ) ध्यानेशसहस्रनाम' १४ १५में भा किया है....

कविः कवोनानुष्ये। अद्भान्ये अद्भागस्पनिः ॥ ज्येष्टराजो निविषतिः निविद्यपतिनियः।

धचोत्र भाष्य-कार्यत्वात्स्यम्बर्द्शतात्स्रविदेव तथा सनिय्—ा कवी नामुपमञ्जला क्तीनाषुःभोऽप्ययम् ॥ ५ न ॥ बदान्यो बादाने वेदे सा<u>ध</u>स्तपति धार्मार बारवे अद्भावतिस्तरमा इत्येष अद्भागस्पतिः ॥ ५६ ॥ ज्येश्टरा व इति स्याती ज्येद्वास्ये सान्ति राजनातः यव नाम्ना निधिपक्रिनिशीनां परिपालनाद ॥ ५ ।।। ·मिशंमां ता मिश्वितं इशमह॰ इति श्वै:। तिविधिया वै पनवो राजसायदयो समा: ॥ ५८ ॥

विभिन्निवपतिशिवः ।

(सः) गरेशक उक्तावर्षे भी भागा है---भाषातां ता गणनार्व स्टेन्द्र कवि कतीनान ।

नैरप्यपास्य इत्येत

भवे । स्था में वाद्य भाइन शत है थे धुनो हुए स्थानं हुम्हरे बढ़ने भार ह विभी गोष्ठांस देशीई तेकी उता ( वर्गशापुरात्र, सर्वशनद्वसम्बद्धः १६ । २४ थ्या असा है। अग्वेदरी प्रति है-

रेपारी मचके मचका बानाविको

१६१पनि. यथमं जायमानो महो स्वीताः मासक्त्रानुशिक्षाती बंधत्र वि महार्थि

'१६'हो यह अयग समारहे स्टब्हे १६ महाद्यक्तिक महान् तेवले स्वापन उत्

६ 'भादि' छन्दति । अग्रतगर्वे एक्ट्रा नाहिये । पहिला गेटी ( Alico Getty ) नामक भवनी व्यवेदा नामक पुस्तक है बहते अध्यापने किस Prabodh Chandra Bagchi suggests ti

was essociated with writing been confusion in regard to the word Sall very ancient times, the Hinda sla called Siddham and the enumeration alphabet began with the word Sabilit. of the epithete of Capeda is fellegell-Success, he believes it to be probable amorizing with the word gave rise legends depicting him as a scribe,

 श्रेनी चित्र शिक्ष हो 'परमञ्जोम'के नानसे प्रक्षे मन्त्राइडम्इछि युक्षाः बटाव इति परस्योग्न स्व भाष्ट्रयं केतल व प्रथमि नद्रविद्याद्वीलाक्ष्मीतेः।

'रनेनाश्चनर-उपनितद्'का ग्डन्ट्रांसि सहा. ऋतवः ।' ( यह मन्त्र, (प्रस्थामने ही इस जगदका जन्म होत्र ४७ वरमध्योम या विदाकाराके भविष्ठाता शराह्मीति । अबर ही एकतान स्थाने कहा है। यह स्पष्ट करता है।

'कापी अपने परमे स्थानम्' इति नत्यूर्यमन्त्रमुखा परम सन्दितां होतं हात्रि पराश्वतः पर पर्यापः स्थानाः समस्यकार्ड्याः ধবিধারকরে!---

८. समामः—( ! ) संगतीत्रमुख—नवा इसते श्रुपदार कर अर्थ नहीं किया जा सकता है (१) मान सरक्त मुखं।

भन्त दीम क्षम ने असमी रहते हैं।शब्दांक इस्तर भन ( attents ) ए समा छ और नियद हुआ है। स्था है स्था नानानु सर्वः शालुबस्त सर्वश्रेष् छिडशन्ताहितः सर्वेक्षु ।, मिलपुर । इं किस्मी बिरु किस्तु मिकपुर सामा । १०. रस्टिव्यवोद्यानी विद्य सन्दर्भ । प्रह्रायेष् माह्रेशिक Biele fine dibes myteren fipfre Mpriene ( 3 | 222 | 02 2 to 2 2 to 2 त आह त क्षेत्रप्रशिकम केमाज्ञम रेक्तक की रेक्सी क्रेक क्षेत्र हुए ह क्षित्र महाने सहायस्यात हेन आये, बार्युन्ता सरस्यो नियुसीद गणरहे गणेतु स्वामाहर्षियतमे क्योतास्। ( %) ւ է է Հեջանի 13 հ լ է բերական Հերանի ։ मी वंबच सब्दा है। वंबा--, स्य सहायस्ति है इंडर्ज़ि सिर्फा ॥ ( स्टानेट १ । ४० । ৰ্যামেণ্ড বিহন্ত সনি মীদলক ইছে । ট্রিন বুইন ইনড देशी बरते हैं । देशि भी ऐस उस्लेख मिल्हा है— ्रै छर्णा करोठि है "तिष्ठ्यु कड़िन । हिस् कर्णा क्रिके प्राप्त क्रम किस्किल भीर प्रतिक क्रिक अयं महरूनांते या राजपति तो है सकता है, वर्णमालका क्षेत्रक साहक सहस्या है।। इस प्रश्नि क्षित्रकार प्रमान स्के ऐसा अयं हिन्दा है । सङ्ख्येत जिल्ल शन्द्रका वहंचा अध्या हुँ। वर्ष मी सर्वत 'भाइका अर्थ देति भी होता हैं । सावणानावने त्त्रीहवा-र्जार है 63क रुष्ट्रमः किद्रीयी हिम्पट हर्द्रगीर क्रीट्र पने तर्पे तर्पलान्यहर्जेस्पायम्ते ।—पिन हिम प्रकृ ६४२ हुर एसछान्द्रभीक्षानु हर दस्तु हुद "निपृष्ट क प्रदेश । मुख्यम् हार्याम् मार्थिय व्यत्पादी-रती हैं। है तीरपादन ब्रह्माएनति आप उस दान-बार जो समस्य भूगो या ओर्यासमोहे इन्ह्रेयो अ — है किछले अंद्रुप्त अरुक दिव्यक्ति छड़ देश्यान्तह्रम इत्त्वी हैं। हेर्मांड कटा उस होम्हें मी बिताइ । है क्षेत्रह्म अह शन्-विश्वान है। कि स्वाहा, स्वता, वयट, तम: होते पञ्च प्रतामी ( 2 | 55} | • 2 ) u şlaipətganşüs Drypus, H <u>= हिमारक स्टमास्कर</u> के ब्रमान्त्रम् करवा है रामध्यात है। जीवेराववाहिया के विवास मध्यात t ibbib-aut (LE) मिटना है । इसमें परित सीध्य सङ्ख्यानंत्र प्रम महत्र है। 🗫 बसः सिद्धा, इतका भी प्रमीप प्रभाव हन्म क्रेय मेंड्रेन्स् । है 1828 छिड़ रिस्क्रेस् ने स्थापी 🔭 सिदी बणसमान्यतः ।, इस्ता अयं हे—'बणमाल प हैं किक गृह किनाम <sub>रह</sub> —हे क्षेत्र १ है। त्यावास्त्रावास्त्रावास्त्र वर्षा वर्षा वर्षा व्यावास्त्र । higher 1012 spin son poin by point by र्जीर क्षेप्रसूप रिक्राय (क्रमी) निर्जी द्वितम । 🗲 ताम्भः 🗕 🦻 हीहोत्रक का अंद सार हिर्देगी अपन वास मान्यति

(1. ermetentel alt ife fereit bie gat gat ift.

are or Roper pricect, an ettrante particularity in the Rug Yods is described as carrying the foll tuntradme an 'erndenfirt junt auon abon er relested Curu Bilbaspati bimaell. It is interesting Bichaspati, while Ras identifies him with the between Capela and the Vedic god of wisdom, repulation for wisdom was born of a conlusion this rade moinique out to at radiabashift Tob L Part i, P. 45 4 1641 6-केम्पर कमात 'मिप्पानिकिकाम हुको काल सुर्वेज्यन निमल हुन्।

क्षेप्र राज्य स्था हर्ष हर्ष हो अर्थ नार्थ हो अर्थ हो ।

referred in na Capapati"-eftifit [Alice Cetty.] .

securified to Copela, and that he also, was

क्षित्रक इस्तानकार श्रीकृतिक नेवर क्षित्र क्षित्र विद्यान क्षेत्र वस्य है। अयः उस्य शब्द की माना होत tetrifen offie gin abig tersinipe & bintent कार-प्रतेसिक की कड़ वह प्रकृष्ट । ई लिस में की प min sone eine eine eine eine biren क्षा की हैं कि कि कि कि 1 है कि व्यवस्था

( ASSESSED ) ।। त्यानुक तामक क्षत्रकात्र (क्षत्र व्यवतः व्यवतः menicad - to backing — के गर्द हैं, जिसके संशान दूर हो गा हे — \* eadique ... 4, 4, 2, 3, 4, 4-41 era

कार्य नहीं किया जा सकता । जदे । त्रस्टो दिना कोई केंद्र और विविध कर्म (जनोंके हृदयमें उपस्थित होहर ) करें ।

वहातः गणवित्व अर्थ है—अरहर" गणके पारतः ।
यद्ये अवस्थानीया भी वर्ष है । याहर निष्यामें क्रियते
है—अवस्थानीयः भी वर्ष है । याहर निष्यामें क्रियते
है—अवस्थानियः—अवस्थाः पारता वा पार्वाचिता वा।
देशीयां है वर्ष हिला है—अवस्थान अर्थ अन्न और
दूर तह दीनोंना रोक्स के आप अभियोगियां करते
हर्श तह दीनोंना रोक्स के अभियोगियां निष्याने वर्षो
बहते हैं। वर्षों के हार्य अभियोगियां के प्राथमियां वर्षों
वर्षे तिवासका । अर्थहरी कहते —अनेक्सामक है वेह, स
वर्षों तर्षों त्याना है । पार्वाचित्र है वर्षों तथा पार्यो
और तर्षों तथाना हु है । पार्वाचित्र वे हैं है वर्षों तथा पार्यो
सामानातों वेदितामक । बारसाता। पारामाना —पर्यासना ह

'द्रदा'स अर्थ एति या मन्त्र भी सेवा है। गणावि मन्त्रीहे उद्धारक हैं। एतें अमित्र भी एक एक माना जाता है। मनुस्पृतिहे औरधार मेपानिथि भी रही मन्त्रो मन्त्रेतें हैं। देरी ऑगार और लेटनें स्वतिकाश या भीनोधा स नेदन सारण मीत्र है। 'गणेपाउपाण'स रूप हैं—

ऑकारहरों भावान को बेरायो परिविद्या। वं तरा गुनयो देवाः कारलोन्यादयो विदेश ऑकारहरों भगगनुष्यत् गणकपकः। यथा तर्रेषु कर्मणु एष्टवेस्सी निगयकः॥

श्रहसर्वेदः अभ्ययः २३।१६मे गणवाति गम्बद्ध अभोक्तित्व यदस्यितः सन्य असा है— इयामहे निधीना स्वा निधिपतिर भाइमजानि गर्भधमा स्वमञ्जाति गर्भधम्।

राष्ट्रनाथमा गमधमा रवमकास गमधन्। इसका वासाविक अर्थ निमाहित है-यज्ञमान पत्नी प्रातः ब्रह्मणस्पति ख पूर्वशे

ेद मेरे जीवनस्यतः वनंत्रावि ह्या । मनुष्पादि गर्भोगे गयवति इस अवस्य अद्व प्रतिकृति इस आवसः अद्वाद्व होत्र निधियति इस आवशः आद्वात वर्धते हैं। इस बाहस्यातः मनाव्य आद्वात वर्धते हैं। इस इस्तियति इस आवश्य अद्वात वर्धते हैं। इस इस १८) वर्धा प्रेयात वर्धते हैं। इस अवादि ) भी भी प्रतावस्य गर्भाग क्षेत्र वडा (वर्द मन्ध्रेयस्थ का अवादि )।'

क्षण्याः संहितामें भी वाचस्त्रति, ब्रह्सप्ति श्रे स्त्रति-सम्प्रभी अने क क्षण्ड सार्षे मिलती हैं। तीनें भी भाष्यकारोने मतिवादित भी है। ब्रह्सप्ति च म समल देशोमें भेडा, उनके पुरोदित अर्थान् असाय

'त्रयो देवा पृकादस त्रविद्वाः मुसपनः। इ इरोहिता देवस्य सविद्यः सवे। देवा देवस्य

ंतिगुण एकाद्य अर्थात् तीतीय मुक्तपत्र रेकः । इस्पति अमगज्य हैं। क्षतिमा या परमायाकी आतार्वे वर्ष होतर अन्य देखेंके साथ समारी सत्ता करें।)

'रक्षा को महाणस्वते ।' ( बजुरंद १ । ।' 'हे महाणस्वति ! हमारी रक्षा करो ।;

अपारीदरी एक त्यानार त्यानेहरू अक्षणस्त्रीते वार्व दी तथी है कि परचेहे दो दौरा भी क्या मातारे स्वर्ध रामन सारो है निदे उपार हैं। भी क्या मातारे स्वर्ध यात है।

वो क्यामकाहती मिक्स्टनः निगर्व मानतं व । तो राज्ये सक्रणकाने विभी कृषु सामारं व ।

<sup>12.</sup> Commerciany estimates his reputation in the street of latency for the deaths measure of the work Carlo, which leads being the street of the efficiency of five, in one the "technical designation of starly line or collections of early line and the line line of the line of

<sup>्</sup>व : इसे वाल्या है . विकास कार्य है हिल्ला है .

क्षेत्र भी किया है हम्म कि इसी प्राप्त के वसी है। ब्यह बाबनार् हो गया ३३० कबती एवं गन्ना—प्रोमीन ध्रममा ( தியை மாள்க ) 'வை 🖻 ம்டுராரிசம் महामहरे बेहेरी उत्तक्ष अधिरेह क्षिण मेहे हैं वह प्रमुख केट सिक्ट । कि छउन केमा सिक्स किमी 1 y 16eş 16igüle fisma ह्माना है। हिल्ला है। हाने हान है। हाने हैं। ক্ষর । দিন। চর্মান কচকমি কম চিকেয়াও কর্যাণ নিদ मधुर रहमत किस्ट एक हात क्षिय कारामधिरी किस (१) मार्ग्य को है लाग्ज़ाफट कप्र मेंग्यानुष्टमा (१) एकि : इन्ह किए हो के क्या है अवस्थित है अवस्थात है अवस्थित है अवस् । व्र किनाम कि हमकारका कि व्हिक्तीय-मानकान है। व्र एकार हंडीकि 1 है किए उद्देश कामर क्रकट क्रकट क्रक (द्रार्थिप) मान प्र.( करोदीश क्रीक्लीडरहु-कट्ट ) क्रीड र गमुनाल, मामकामा एवं पृष्टीतरन-निभक्त १ ) सनिवह विद्यानी हथिये मूलपारमे अवस्थित क्षित्रका स्वतन्त्रात्र हे अवतन्त्र स्वतन्त्र । क्षिनिक क्ष्रोक्रकाध रिक्किक प्रक्रिक प्रीर है किन्नी म्मी उसीमें विकीत हो करी हैं। अरा: आयारोने स्वतन्ताम Direc faceregue is sinteu & ( o! | V FERIEFS भारायसक्ते हो वर्ग वस्तु हो है है अपन हो स्वयः प्रमुख्य ह क्षेत्रामनाहरू सुद्धत स्थाति । स्थाति । । । इतियास के प्रमान स्थान स्थान है। बोस्य शासक अनुवार पुरुष एवं पहाति ( धिव एवं प्राथित मि किर्राल कार दे प्राथित प्राथित । । है क्रफ erefort fa erbeuens ar nie g fiefa eiten ब्रोपुरक क्षितिकत काष्ट्रेषट कि इस अस्टि है क्षित क्रिक femiene bemernenes ringie der 1 g fer f. तिप्रधीकाः विकास प्रकान कि विकासनात्रक क्ष्याच्य क्षणीताच्या क्षिणीयां क्ष्याचनाव्यक्ष (१) १ है । अध्यक्ष 131, नियमर, अनवक, अट्टेर, अक, अल्पद एमं अमेद क लिएक माउड्डी स्थितिक स्ट क्रिक स्पर्धन । है है क्षामि (मध्यने स्वकाने कि क्षित्रक केर्नि एकस्वातार क्षा गोवाकी उत्पत्ति सम्पन्त सम्बन्ध वर्षाच्या ( नेसकन्दों शोदग्रामासामनी दिवेदी, प्रमुक एक [ हिंदी, संस्तृत, दशन ], बीक प्रहूक, ब्लासरणामनं, पी-एम्क दीक ) मुड्रहम्म हेग् एकाङ् ,हीएर सिरहणिनिः লেয়াম দৰ্শিট ) '। চলুচ চরুচ চলুচ চলু इजान और हाज़ी में मूट्ट किए हा सामर ही से का की रहे भ पूर्व शास्त्रवर्त्वाम्बर्गाता स्वापन स्वतंत्राच्या स्व । किन्ने क्षेट्र छक्ष्रहाण है किस् काल काल है। fifter la ballup einer big gairinge | angle in -- EUL EULIR केट मड़ एग्डनकुभाग्यद्य :तक ,रेट न जनी हेक र्स्ड एक ग्रंथ है किन्द्र इसने सकत क्योंकिए एने उस उनके हरकाउन्छ ६ । इ छोरिष्ट निक्र होषण करन क्त र जनमें, एक दुवसे तथा एक उसकीहरमें। कुमि . मिटि क्य प्रतिकार क्या । ई किया समझते किया १ व द म्पोर क क्षेत्रकृ —। क्ष्रीर्वेद स्थान हे मुल्यान mel ein fing | § inis is raeneilie egibjin no mn me inglogups, piss traumm m abrin 45-75 पुरुष:....ंगः देशनेवाद्यायाः ८ विश्वताः सन्त्राः ५ । முரமே மந்த கூற்றை கூற்றார் கிடிப்பிர் குடிப்பா ( 51000. 1 3 obru ) 'n prom phinibu frumen | an er. भिन्दा तुप विभाजः पद्यमेनियेन् पुरेष्टितः, सन् रंश दरक्य ने व महम्माः ब्रेशमीत्का लवःसवः। । ई 1757क व्यापनक इसकार ६६ ई 1757फ करता है । :क्रम्बन्न । क्रमिति : ग्रीकाफ :श्री क्षेत्रक्रमाथक विदे रमप्रसार सन्त हुआ अभिनरत युरोहित बेंडे सनुप्रभूमिन

22

ġ Ľ

ويد ه چھ

-11-01

liebin fie feien albur anten veilei ep-

हुन साम । वही तैन संबद्धिक के प्रकार हिमा ।

कुर्दर सहस्रात करके उपलक्त केमन विचान करता है

वरा जा १७ समा प्रकार विश्वीका निवास किया करे हर देवोडी इत प्रार्थन हे अनुवार समयन् विवर्ध स्टई ही भाषेशाके क्यां कम महत्र किया । इम पुराजमें संबंधजीश भवशन विवाह खब

वादास्य दिग्ता कृषः असी मान्त उक्तियाः विशेषक्ताओं, अभिधानी एव विशेष स्टमान्य संध्यास्य परोत भी मणेतानीके लिने किया गता है। इनके नागरी बाध धिव तथा गणेश---दोनींथे भनिमता निज वरने हे निव भगवान् सिवमें गणेसजी हैं। विसेयताओं एवं स्थानीकी आरोक्ति किया गया है। पानुपूर्णकारी भगवान शिवकी 'राजेन्त्रकणे', 'काबोत्र', 'रहिन्' (या. पु. २४ । १४७ ३०। १८३) आदि वहकर इसी तध्यकी पुष्टि की गयी है। (ब्रह्मपुराकार्थ भी गणेशजीको उपाधिकोत्र भगतान् दिविक लिये उपयोग करके होनाम पूर्व अभिवतास प्रतिपादन किया गया है।

( ५ ) तैत्तिरीय झझकभं गलेशजीके वाहनके भगरान् (१) जायवर अक्षात्रक गावजार गहराव भारतन् विवस भी बाहन कहरूर तथा कीरपुरकार गणेराजीके ाध्यक्त का गण्य प्रस्ति । व्यवस्था । व्यवसाध प्रकार का प्रवेश भगवान दिव दोनों एक हो है।

(६) 'मझवैवर्तपुराण'के मतानुसार गणेराजोका भीविष्णुके साथ वादारस्य है। समयान् विष्णु सिरखोठे कहते हैं कि (पार्वतीजीसे एक पुत्र होगा) जो समस्त निर्मोक करेत है। है इतना फहकर भगवान् विष्णु एक बालकका नाथ करणा । राज्य असममें गये। वे पार्वतीकी भी ग्रम्यापर बाळक रूपमें लेट गये। पासंतीजीने उन्हें अपना पत्र माना । यही पुत्र धाणेराजी।के मामले लोकविश्वत हुआ ।

(७) 'शिवपुराण'के अनुसार पार्वतीजीने अपने द्यरीरके अनुलेपचे एक मानवाकृति निर्मित की और उते आरापित किया कि भी स्नान करने आ रही हूँ। जबतक मैं नहीं कहूँ। तवतक द्वम घरके अंदर किसीको मन आने देना। तम गृहद्वारपर पहः

. यही गहदार रक्षक शक्ति भागेत हुई और इन्होंके साथ भगवान् धिक्का प्रमान हुआ।

(८) गणेश-सन्प्रशय एवं मणेशपुरावमें भगवान्।

गणवित्रे भाराविष्णुः एवं भाराधिकः कहा गमा है और

ula -le lala nere salent l' fergutnu minte gatti

गरेश्र शके घरावार गाँचमाओं के निमा-नांद्रके हैं। duren wil }-was I fin ert

शिमन्त्रक भीर क्षत्रवद्या उत्त्रदार।शह-है कि विकासि करिये अनुसा द्वारे हैं णमध्य विश्व वाधार्ये सातः ही तह हो ब पापाओं है तह होते ही सापड़ते अल विद्यी यस हो अवसी। विशय का बन्धनस्त्री विश्लंड महावंतस्य गरेवसम्

विव— { गर्नेधनविधे श्रे अपनाम ( मृद्धि निद्धि ) महाराहे द

क्षिय रहस्य यह है कि शिनतलारे ! (१) मापिक एवं मारिक स्थनस्यै

(२) मञ्जल-मातिः एवं (३) सध्याने हि भतानाम्य हैं। क्रोंकि क्रिक्त दिना पुत्रस अय गणेदातीकी साता—पर्वतीकी गणेवकी

पार्वती=पर्वथती। पर्व=१-शान, २-इच्छ, १-कि शान-इच्छा कियारूप पत्रभवता रहस्य यह है वि भामरस्य शे प्रतिमूर्ति पार्वतीओ है। इन प्रवीव भाषकोके भी सान, इच्छा एव कियारूप पर्वत्रमें स्विति आनेपर ( आध्यारिमङ बगत्के सभी मार्वि व्यो समस्त विष्ठ-याथाओं के व्यंतहरूप ) गर्नेश होगा। अर्थात् पर्येत्रसम् जमरस्य आनेपर सम बाधार विनष्ट हो जादेंगी । (पार्वतीबीहास ह जन्मका आस्यात्मक रहस्य गही है।)

गणेराके धाता-पडानन गणेराजीके प्र शिवके पुत्र हैं। स्कल् भौतिक तस्वते ( रेतस्ते ) दूर हैं। किंगु गरीय शक्ति से मानस-मंत्रस्य ( अ तात्रते) प्रकट हैए हैं। इसी कारण अम्रज भी रहत्या गणेमाजीते पराजित हो गये। इसके रहस्य है । भौतिक्याद स्थिता भी अग्रज क्यों न हिंद अध्यासमाहरूची व्यक्त भी अपन १४। १६८८ में अनुमध्ये जीत नहीं छहने १६८८ के समाधित भीतिक प्रति

( +è 1 + h autipo (k)\$554 ) a Lympi tomo sommer भिष्यतम् **मध्ये।** स्नेमक्षेत्रेयः स i immer bein imgelige Bitime द्धतान जानमा है हिस्तान कानकार कान है। **হর্**টার ট্রান্সক্রীন র্গ --- if ppplic sint File Drb 9 uie Ł भिन्न करन केला केल व्हात. है। वह ब्यांचे चरावर केरत आपने दिस्त स्टब्स ए ( #5 | +) + PAIRS (FDESTR) orn ofenbrite eribese ewiren filmpas fo is in all na dentendenen B विशानेशाय क्या एक्साव आव हो जाननेतीच हैं। बाद पणहुः वस्तान्त्रं वस्ताहः वस्ता विद्या। 836 3 mile fie siente ein | miterar 9-5 elts tres figurities development | F entraften — है हरू है होजब | है 637 पत्र छन्। है द विकृत्ता f 3 un evr facifit Sparan piping | Fair and fof (Friant alter Fier-( \$2. 1 \$1 \$25 (\$2.5) ( date dans ( ) ( ) श्रेयुधार्म, <u>स्</u>रक्षमध्य u ferzeib Ŀь. भाष्ट्रिकमनमस्यक्षित —ड्रे क्तिइर्िड उज्राव । हम्मत मीकई दम म म्कल म्याण. 솔=>>0 타수ć f ft: 37633 FIRUSE FZIF75—FF73A क्षमत्र संदर्भ । हे हमास इतिहोट समय है । वेदन उत्तर --} 표 명의 함마 한 명 한 변경 하는 다니 다음 모든 표 र। हूँ १६५क सन्दर्भ में दिक्छिकिशि । है ड्रिक्त कि प्लिक्की स्किट मि बस्पट के एकिस FE if Girpanifica und éleés yas esselle ( १६१-१) है । ६ इन्हें सम्बन्ध का इंदि-१३ ) להו לומדעדם היסים מוצה יחות פוניונים <u>CHRUH</u> हुरम हमार कि हुंड्री एक ई प्रदृष्ट श्रीर दीख़ी, हिंद्र कर्न स्वता का होता हमा संदर्भाग्रही u:मध्र ह ह हमाद्वीम स्प्रेष्ट क्रिट्टा राष्ट्रियोर्ड हेस (1815 क्रिक्ट (उठा: व्हिन्मड्रेड छन्नीह क्रि । कह क्रिकाक्ष्मका म क्रेक र भे is print, fie diempringen fie is nochere guellie हमनी हुं ईं क्रिकेट त्याप एठ व्यवस्थात है। engle fere faré F Ale Jéro B' ( ¥ } | } § • | DER « | plaintes ) क्रिट कि ब्रीक हात्री सक्ता है कि वि प्रस्ताः n prodrice jum jarkoan toen felen section de bline ple en I ver akte verpliepte—kare fere I ve इ.प्रतीकार इस उबरूक विकिन्न विकास | profesigeen saugene fefenmanign f 3 mupe sie fienefile 5 pprie felbe bjelusten grocund bien anne ( ) ope highsperion ) —िक छाट्ट किस्ट किस्मार्गक । IP धमानि नित्यम् । ma hura par me fine complete filmense per me । मीक्यक इंग्लीक केंग्र प्रकाश मिर्गिक का र्वहाप्य दम्मस्म क्रमाधि। ई छुड़ क्रमीस्ट्रिक केंद्र Hibr bes phet ifte oft yg 654 FEFAIN GRAD AFFILD 4FE PHB 63F | Bineis ipon phes | popun bone ica & न्देष्ण समझीम दिक्षिष्टर्णमीश निन्माक नाशमन —\$ NITE 32 1/2 1 (३।३) ०१४६ (०१८६५) यंग्राम बद्य है अरबा है। उत्तरा अंगीनव्ह इस्ति होंगा व्यवस्था । द्रीक प्रमाधिक कील दें का अन्य वीम 海 海 海 अनुनिष्ठम वर्गवापिक वर्गुल परमालमा है।

#### भगवान् महाणस्पति

( Aus- HUHER )

वेद विश्वता आदि शास्त्र है। वेदेंग गणाति।
आवारकी करने निकास प्रकास होता है। भारत मान नाम नेते स्थान निकास भीतमार्थी अस्त्र मान है। भारत मान नाम नेते स्थान निकास भीतमार्थी अस्त्र मान के भीदाता परि है। स्थानिक रही है। भारत भारत अदितास के प्रकास अदितास के हैं। स्थानिक रही हैं। भारत भारत के भीदाता के स्थान के भीदाता है। स्थानिक रही हैं। स्थान स्थानिक 
सिदिश्विपति चन्दे मदाणस्यविसंश्वितम्। साहस्थेतं सर्वपूर्णं विष्कानौ नायकं पराम् ॥ सालापितायं जगर्रा परेचां

शरवाषि मासा जनकारिकं म। क्षेत्रं सदन्ते निरामाः परेशं सं उपेक्षसकं भाषामामि निष्यम् ॥ (अत्वयुक्तम् स्वयः १४६। १७, १०)

स्य गर्भसाओं जाराई अन्य सभी लेगोंके माता कि हैं। किंदु इनका कार्द माता-किंगा नहीं है। किंदु इन एरमेश्वरको सबने क्षेत्र कहेंगे हैं। में इन व्येडराज गर्भसाओं नित्य प्रणाम करता हैं।

श्रीमनेशजी वराम्म परमात्मा हैं। श्रीकिणुने पार्वतीजीके प्रतिभववान् मधेशशी जाननिशीनरूपता एवं परम्रहरूकाश वर्णन करते हुए उनसी यन्दना सी है—

हानार्थेशपक्षे महत्त्व णहत्त्व निर्वाणसम्बद्धः । स्रयोदीर्ह्म पर्व मन्न गणेसं जनसम्बद्धम् ॥ (जनविन्नै, गणपणि ४४ । ८७)

मणेव आरामरें यात बरोड़ मन्त्र बहे जाते हैं। इक्स रहस्य भगवान शित्र और कुछ ब्रुष्ट महाजीको विदित्त है। श्रीनदामीशी श्वामधीके प्रति स्तीरति है 'सनकं दिमहासन्त्र' गणेवस्थलाने स्थिताः।'

भत है टिमहासम्ब्र' याण तस्यासम् अस्य ताः । ( गणेराषुराम, उप सना ० ११ । ३ ) मधाने वेहीने भागान्त् ब्राइन्सीर्ड है तथा उनके सम्बद्धा व्हेमसाझाडा वेहन भी उनमा तथा नहीं बदह : उनकी स्त्रुप्ति असना मा राग उ

मधो नभी दिस्पुर्राधिनेय मधो गम. इत्त मभो मभो देददिशासार मधो मधा सांग (भोगापुरम, स्टब्स्

'अधिकेश्वर | आय विश्वर अपनेत' हैं। आवशे बारेबार तमस्त्रार है। आत बारे हैं। आवशे अनेत यार तमस्त्रार है। बेरे ही आवशे अनेत यार तमस्त्रार है। बेरे हिं आवशे कोते युव चंगी है। आतंगे न तमस्त्रार है । धरधे यह देनेशों गरेब बारबार नगरसार है।

वेदछ उनके सन्तर दर्शन नहीं तर दर्श तालिक धारारार उन्होंगे कुरुषर निर्मा है भीतिनायक्षी महिमा बड़ी भारी है। वे महर्ग ह बहते बढ़े महासम हैं—इब्बंब स्टाइन्स मार्ग मित के से महासम हैं—इब्बंब स्टाइन्स मार्ग मित के से मार्गान भीहरूपके बचनते हैं। जार्ब

श्या देवि महाशामे देदीकं बचनं मह बच्छुता हर्षिता भूनं भित्रपति न संहर्ष विज्ञाबक्तने समयो महासमा महतौ महर्स

(महाप्यताः) स्वरः वर्ताव कोर्यायः ४६।
(महाप्यतिगद्भी करने परकारस्वदानी स्वरं स्वरं गोवाको स्वरं हात है हि 'नित्रं स्व प्रीतिको निर्देशा करने भाग होते हैं के प्रोत्योक्ति निर्देशा करने भाग होते हैं के प्राचेश्वीपद्भाग कार्य है में बंधे वर्तव्या कर्षे वं भाग ग्राम्य, तर्वे निर्देश कार्य कार्य प्राचेशाया स्वरं मार्थ गोवोश्वीपद्भी वर्ष महिन्दा स्वरंति ।

धुनिप्रतिकः व भगतान् गणपनि त्रकाणस्यवि अन्तते राज्य स्थापीत्र त्रीर

१ है किए है असम सिम्मार हो अस्टे हैं। र बस्यवस्ति । स्थित ब्रह्माः विश्वीः महेताः र्कतः क्षेत्रक एक प्रमासकार क्षेत्रक क्षेत्र प्रकृति 【多1158日 存在を1の7~3 242至。 वेद्यसिया थोगोरा अधिन्त, अन्त और अव्यक्त । कि आप मेंत्र क्लिक क्लिक्स्य -- तिक्र क्लिक क्लिक्स क्लिक क्लिक्स क्लिक क्लिक्स क्लिक क्लिक्स क्लिक क्लिक्स futes falle glof-Glereite Bremun geneit the delt designed al g piele ler त है 1956 (N) " wern marte a gebt Mart !! ध्यानीयन हो है। स्ट आध्या इतिहास करता हूँ। आय देने आसम्बन्ध हैं। जिन्हा शांत देनक **— չ** ֆո ը मुक्तमान विमाल में। मैं किए प्रज मुक्रमिय समाप्त है। हिमाप क्रिक्ट प्राप्तकस्थात उनसे शामिक आयव दर् है कि है ऑशस्त्वस्य परमाच्या | वेद मध्येत एक मध्ये मध्येत प्रमान्तिय वर्षेत (2-111) हुवा आसारता । हुना दील बताउँ । संस्थाल प्रकारी ।, विष्णात मिल्ल है। इंडीक्ट किक्टरेंक काम में क्तिमा द्वित्वतार्था मार्च क्रियां - वस्ति -केल क्षण क्षण । व्यवस्था । जय व्यवस्थ करते हैं। आप सिंहरो उत्पन्न करनेराले हैं, —। ई कि ब्रिटि रिम्ट ग्रह रिक काम जिल्हे अपि सम्बन्धित सुरानियियो निर्मान क्षित्रका कलिक्षा कंक्रप्ररामिश्र में प्रथमित । क्षित्र क्षित्रमा — मिन्नम मधी दिमाद 👣 бत्रम प्राथमि छी। ओसरखस्य बरमाच्या है। महात्मा शानुसरनु श्रामस्तावर्द-क्रमण मंत्र किएति श्रीयाती । आपने हम सम्म fre gr tien abpre ben enteren ft flegineune sie feifeige ife nenge no feiegen । हे छर्डान्त्र संभन्नभूष्येश और अस्टिक र क्षेत्र स्मानुस्मत हो या है आये हे स्मान्ति व्यक्त इसमस्यति सम्प्रति, प्रियमि स्वापा आगदेव वेदग्रीयस्य ब्रह्मणस्युष्ट मधनान् मध्यपिका —क्रांक स्ट्रीर कि क्योगाट क्रांडस्स कर् ( o h-b大 t}大 1 注 2 o bjhlata ekskethr ) (28182) म सम्बाध महिना के यह में बेह्नाहिना ॥ े क्रायंक्षक क्रीक्रक्रक क्रायंक्ष है सरस्यक्षेत्र वाका बाव शब्दा हो। i un fint guregenitel im felbei स श्रमः तन्त्रवस्यक् च श्रमदंबन्धिया ॥ न्त्री स्या गणपतित्र ह्यासहे धिव्यूपी स्या मियरतित ध्या स्थानिसमारथस्यः सर्वस्परदेषुत्र त । मुक्त विभाव रहम बेट व्याप्त होने के स १ प्रमानमा :शिक्ष्या भीरतमित्रि समानम्। र्मना विद्यास वर्ता व्यवस्थात गरीक Jelt lete kelt 352 nH. नदेवगहेनी है स्वा राजना है है। । देक नेप्रसिद अनेपर्ट कर्यू । न्ह मेनी रहें दिन थमध कि इब फिल सिन्डिक प्रस्ति श्री श्रीय संस्था है ने हो सरका क्यार 1 ड्रें एमन हैं। अपना है 1 अपन त्रज्ञानमार्गः विवाद्रमानिक कि की 🔰 द्रुष्ट प्राप्ता

19 महर्गकानिकारमध्य ।,

हास्टर्मकोकाम्बर्धाः स प्रदूषस्थितः किरिका

ग्रीवर्ड तबस्व स्थ्या ग्रीहर्मनः ग्रेनुबन्धा

neutige gang auch auffall feinnt

-- DEDIK DERHAMMEN MEN PERSON FOR

देशाह । है रेमकह मिरेक होति वसार मिर्निकृतिहरू सिंहती रहिता है है है है है है है है

अपध राजन करना नाईमा है। वर आवष्ट अनेस्त

श्रीयंतीर वचन 🚛 हिंदा है । त्यान अधन्त्रीयिःखब्त

PERIO I DE CIE ILCE SERVE IND 25 CED

भीग्रादेश्मीने भीमहासरामें नदानिक हम्पूक उपमतिके दिये महाभाषति उपमान पुरिमान वर्मान है। महालाधारि वेदयान बुदन्यान हे—मलाहि है 'मद्वार्थात्ममस्1 यत्रेत भद्मणावृतिम् ।'

( श्रीवहासस्य १ । १ । २ ) परमञ्ज्ञ भीगगेदानी नद्याणस्यक्तिकपूर्वे प्रायु यनुः नाम— वीनी वेदी है धार रू---

'प्रयोधेशसाहं वसमञ्जयसम् । ( वणश्चाराण, उपासनाः १६१९)

मझाजीका संबेशके प्रति कथन है कि पश्चापका नाम वेदीक्ष मूलभूत जीनारहव है और आव गणीके स्तामी हैं। इसलिये आपरा नाम पाणेदाः होगा ।।।

खन्नाम यीजं मधर्म ः ऑकाररूपं धतिमूळभूतम् । वती राणानां स्वयसीह हैशो गणेश इत्थेव तत्रास्त नाम ॥

( गनेशपुराण, उपाव ४५। ८ ) भूरपेदः, यञ्जदः, सामवेदमं महाणस्पतिके सम्बन्धमं जो उल्लेख मिलता है, उससे उनके गणपतिस्पन्न तालकं गणानां स्वा गणपति इवामहे कविकवीनामुपमश्रवस्तमम्। क्येष्ठराजं महाणां ब्रह्मणस्यतं भा नः सुण्वन्नृतिभिः सीद् साद्वनम् ॥

( वस्वेद २ । २३ । १ ) उपर्वुक्त मन्त्रके देवता महानत्पति हैं । ये महागरपति वेदरानके पालक परमझ परमेश्वर हैं। गणीम प्रमुख हैं। उनके खामी हैं। कवियोंमें छवंभेड़ कवि हैं। परम समस्ती वया कीर्तनीय हैं। ये प्रत्येक स्थानमें विद्यमान हैं। सहामति धायमने उपर्युक्त मन्त्रके भाग्यमें सम्रागस्पति देवतान्त्र रूप हत प्रकार स्थल किया है-

'हे बदाणस्पते ब्रह्मणोऽधस्य परिवृहस्य कर्मणो वा पते वाळवितः गणानां देवादिगणानां सम्बन्धिनं गणवर्धः स्त्रीयानां पति कवीनां स्थान्तद्विनां कविम् उपमध्यवसमम् उपमीयः रेऽनवेत्युपमा सर्वेपानकानामुपमानं क्षत्रोऽत्रं यस्य स तथंन्द्रः 

व्येष्टा प्रतास्थाता तेथी सन्दे राज्ये स स्कृतिन क्या क्षा हवामहे प्रदित् " मीडमार्ख स्थानी। अत्यानवत् सम् इतिह । सम्दर्भ गीर्मपवित्रांत्रनि गर्भ वश्रमुद्धानीर्ने

भनिया वर है कि के उपन्यों। गमार्ग भीर करियो—कानास्त्री विकास न है। भाषा अब समित्र और उसते? कीयग्रन-प्रधाननीय होगोमे ग्राबनान और मही हम आवधी बुन्यों है। आप हमारी गुडिड़न

मदान परनेके स्थि यश्यदर्भ भागन हात्र होते। 'ऐतरेपनादायाने हती अनिकास हो

tion t-'गममं सा गमरति इत्रमह ही हर

मदा वे बृहस्यनिमंद्रार्गवेतं तन्तिपावित ।' (\*11. भगवान् बद्धागस्यति ही इस मन्त्रहे प्रहानी हैं, बृहस्पति हैं।

मसणस्पति सुगोपा—उत्तम सरउङ्ग वे रक्षा करते हैं, वह किथी के भी बास उत्संहित प्रेर्ट नहीं हो सकता<u>-</u>-न तमेक्षी न दुरितं कुनधन नारातवस्तितिलं हा<sup>ती</sup> विश्वा इरस्माद् ध्वरसं विश्वाधने यं सुगोपा रक्षसं महर्ने

(क्रावेट र । सा 'हे सरक्षक महाणस्पति । जिलको आप रधा करों हैं कोई दुःखन्य नहीं हे सबता, पाप उसे देवी कर सकते, शतु उसे मार नहीं सकते, बारचा है। नहीं बकते । है देव । उसके किये जान बमस हैं।

स्थिदके प्रथम मण्डलके अटारहवें सूत्रके हैं बद्धणस्पति है। इस स्कार दूसरा भन्न भगवार गर्न धिक्रियाता और प्रतिस्थान करनेवाके गुणका है भारता है। इसमें भीगणेशक साम्रक्तिक रूप हर्जे

यो रेतात् यो असीरहा नार्रिकारियांतः । स

न्त्रीप्रसाम धरप्रेति का मेल्य । स्पूर्ण रूप usfig by mina felben bennen fire er वैवृद्धि स्पर्वेसाओं सर्द्धस्याम् कृम् संकृ frig age mene fie pun bilb mein f 1531 2 BER tefenta fites follegereil feine भेंतरहोत्र क्रेंट कित्रवर्दम ज़ाराय तीय प्रती स्प्रध रिक्रेडिक्य ६६३४ केल्पातान क्राहम्म रो प्राप्ते हैं। व्यान्त्रक राज्यक 1 123] [42] 1 Spiele fie fierfa by man geringe seife me per dei gre de meget fing ! eife क्षेत्रकार्क । स्थान स्थान दिवसमा pilings sife fremes deman en egn er egn ? -- 13주 취수는 무리 시마는 다마 [추수마라 수/초구다] 부레시크 spfig bufter fen | mieg sanit eg tafte ? pie freimite i fir ite fa ba efiere fie क्षात हो है। जिस्से कि विकास कि हो है। जिस्से कि विकास कि nan offe popule prepir ore रिकिटीए दिवस प्रश्नि । ब्रिटीटिया ब्रह्म स्थाप करा व । क्षत्र मुख्य विकास अन्तिय स्टेशक स्टेस्ट । हे हे स्टेस्ट स्टिंड अपित क्षा है। इस है। इस्तुला किए हैं अन्त क क्षित्र । ब्रम से स्थापक हो। स्वयुक्त एक हेर्न — क्षेत्र en i lite une au drait stiert fent i na bitóp fen produi fens forto grove felorefen to my topminimizatie on delt wien fil sort feine by 1 fibr in fægt fein feiliby is धारको १४ वयनच सेनस्र क्योतिकाम भारती ल्लिस है संत्रकार निकास स्टब्स क्यानीत्र स्टब्स है भन्द्राध्या शिर संस्थान सम्बन्धाः हे बुर्गोद्देश सम्बन्धाः ( مدرندوه، طبيقه ير ا وه ) Fie birpt-sura partyre bors rants byrg rise and ten: nigeral on graphs united s मिल्ला करती, सिक्षिण व्याप्तान स्वाक स्वित्वा प्रसामित स्टब् स्पेयाइनेस्सः। MILLIPH । ऋदि एक इतिहार केरन कार्य दिश्वनको दिन्छि नक Ct 24 441 ( 2:05 64 94 54) 11 441-और किए विशासका एउ स्वाप्त और ज़ासकाहरूनी कृत्रक nen sing benger énn by f fir rei 6 30, । इस क्षेत्र करण करण अच्छा किलीक्ष क्षेत्रका के स्थान इक्षेत्रीय रथ ६ मीवर । लंके स्त्य दिशस्य धिम fentry fleurs fier tun ve fexeu i me erete bufgen beriet beite apfule tere. yprium tefig bachy aibpo som fleifye al el fie mir ater au una ga aure er?, # f) &ê fire ferett rie ma . euf Aneres mune filhte game ! fine " fift । दिन भी अदि हरीह देर पि neuro berge fi bepe fürt fich albe if n प्रवेशिक क्रक व्यवसी है कि विकास क्रम व्यवस्थि क्षण विक्य है। इसे ब्राह्म क्षण विक्र ins i fen i bait fte ale fiften frallase ere Gene fü ! fry Consol eures ! " fereiche benen ammin ftergle genne ( ಕರ್ನೆಕರೆ.) ಗಳಾಗ್ರಿ ಕೀ (, ಕ) d that । भीव्यक्रीक कंतिके सम्ब केव्यु ए र ny ufte pofen terus bie mile sie der fileg मा अध्या स्थापन

हिष्णकार उसाई विकार देविहेश हा। प्रदू विकास

हुन जाहन हुआ और उन्होंने पातरत्वरहे अपने पुर्विहत मिन्स क्रिकेश कि उक्त क्रिकेश विश्वास क्रिकेश स्थाप (०२१० ०धिमान १०विम्हेसार ) हिंडान देखा गोमूरचं चुहाज स्वांमेन चाने प्र क्रियोदी क्या भाव दिल्युद्धात भितः।

---धक क्षारवाह्य क्<u>ष्टा</u>---

। एक प्राकेत से उन्नई विकिएन किक्ती रूप । विकि

amely it felbes mpy | f sein gering 1

sfigs Off i elf 3-De ffentenen !! S

mily stick feric-mit ffier fos if wells silve bu mie fig ine if is wills

क्रिक्रिक किए क्षित्र । क्षित्र हो है-

biter finamenen balby bit delle pur i

## भगान् श्रीकृष्य ही मनेशरूमें

the most transfer to be also along the allowed global parthe respective and he are preferly while feed the stone of \$ 1 mile for themselves and \$ 1 mile for the stone of the s "Con est man int he is too

सम परार्थ कालह दिक्षिति काला । सींव गरीमर् धेन सूत्र स्थानक इत्र उ

अमृर्-मार्गित कर्मा होते हो का रेने महत्त्व है। ब्युक्त कुछ हुई सन्बहे सहवहते कह नहीं कहता मानि मुंद्र हुई है है तो वह पर है कि बन गुण मान्यत है करोड़े भारत हत्यांत्रेश तही होता. ११ माह १८०वे दहे रहीके पाल में कियान हरियोजर नहीं है है।

भावेष्य अस्ति भदाके भवेगार की जिंग जिन सकता। 341441 6541 \$1 341 341 82649 3449 84211 में बड़ा देखा हूँ और वह असी प्रकार अनुस्तर प्रदेशक विदिश फरवी यस बच्चा है ए क्य

यो यो यो वां तत्तुं भनः भद्यवरिशुमिक्ता। तस्य तस्यापका धदां तालेश विद्धान्यसम् त तया भद्दा युक्तास्वरभक्तादेते। ला । समिते च ततः कामन् सपैव विदेतान् वि तान् व

( وودود ده اسلك) विष्णुमहरस्त्वमार्थे भीष्मवितमहने भी इस हे-समञ्जूतासम्बिभूताय भूभूते। **अनेक्स्पस्पाव** विष्यवे प्रभविष्यवे ।

अपाँद भी समस मानियों आदिभूत, इस इस्लों हे आचारमृतः अलेह रूपेशे बारव हरनेवाले तथा सर्वसर्थ कार्यात् विध्वकी नास्कार करता हूँ 17 इसकिने यह स्वसंस्थ पाहिने कि एवं देवताओं हे रूप्ते भगवान् भीइष्य ही हैं। पत्ति वह भी सह हत होता है कि बोहरन हो भीनसाके

इनके आविमांबके विषयने ब्रह्मवैद्युत्त्वके 👵 🥕 सपने दिस्त रूप निच्ची है। देवे 🕌 स्त्रहासका होतेवे अनादि और अन्त है. \* धिक कामाज दर्भ है। ->=

artele force tiller & migration भगेर (ए.स सह स्टब्स ries of who we retstrated to their tables भगमा करते) व्यादमा देवा cal,

act to her tell to 'का को बहुत जा वा बहें महीनी entig atte blig mit all bal AN ZAM BUR MILLERING 12-

वैक्री १६ कान्त कान्त हार्रा सारकति व व वे या था प्रश्नेत्रीय व जेवरे हरिए munitelige Ind offente म्बर्गाताः विषयं सर्वेद प्रका स्क्रियोशस्य सामिक्स्यूम klate kurtig anerea fib ( महारेक, यहरी हर व १ । १६

'भार वैसे कि में क्रमुन्दर पाँकि मा हेनेस पुत्र मान नहीं हुआ (बिन धारों दुव नहीं हैक बोरन निर्मेड ही जया है। यनच और E प्रमा बन्मानामं द्वत हेनेवांचे होते हैं। प्रमने बर्दे हुआ पुत्र राम स्टेड और स्टांडम भी दूस राजि हैं होता है। धवतित्र पुत्र पतिहा अग्रसहर होता है। बह प्रतिके समान ही यस देता है। यदि दुश्मीत प्र है हो वह कुलाबार केवन समाविक द्वारा ही रेजा है।

क्योंने असे देशका साव कावज हो। ्वताहे सामे मेन रोकर वेठ गर्य। सा

रेजस्र द्या-

। एक कि उपने एक एकी हक दी छिमन सीलोंक प्रोध इव गया । इसके देख और देखता दीनो इनाज हो गर् तनार्यः जन वह तहा समुद्रमें डाल हिया गयाः शब उत्तम । १४ एको छोषिकार दिस्ट छेड्रा अवस्था हमार्गुन हम्प्र हिन्मही हम 16 हंग है 13113 उनस्ट गर्रेल है डिम्प्स के हैं है है। पर राजक के हैं है। पर उसके वस्यानस्य मन्द्रामान्य व्यापद्भ वस् हर्द्द रहे दव में हैं 1984 में राम क्षेत्र हैं 111ई 152 में सही में होगी

भारत समयात प्रेया न वर्तेत अवस्थ द्वास की फ़िली समार मेलियों ज़ालाब अंगर किया छन्

—§ एडी एम्हेम्ट सर्ग डि भेड़्स

By St शिविद्यर्थन **म**र्गाहरू

( < 1 0 1 > ) litikeyangie g **P**(2) ран <u>реньеза</u> ав :शिस्रीयकिविद्याभिस्रीय: B\$\$349

र्कत्ता है एक स्वयं है। है उत्तर कीट क्लिक्स ा क्रिये वर्षे प्रदेश करते मध्याचनमें उत्तर उठा दिया । और एउँ। एउँ। एउँ। १४४३वर हर्नीही हुउ राष्ट्रही उन्हरू प्रवर्षा हे इसके स्वत्याती देशह विकृत व्यक्ति है हो उन उब समय भगवान्ते हेला कि वह यो विप्रतावकी

fire forspectare forfathe fe fe de for to To इत्रम किछ केलामण्डामधीमान केल्प्युविक होताम छिट । कि सक दिन कि नर्दे उस ध्यो

( 유유판-네 아니아스타이 아니 아니아 ) भीगणेश और 'जेनस' । इंकिंग्ड के गुरू प्राथम

इन्हें हैं है। कार क्रका में किंद्य हो । है इनका देवता 'हिला, वक्त क्षा कार क्षेत्र हैं। हिन्द्र हैं ा है कि उस दावंक अरस्त होनेकता है। एक्टनकार्थ क्षित्रार्थ के हैं कि हम्ब क्षाणकृत्रार्थक । है क्षा कि क्ष का का का का का कार्यक्रियां कारक में। किया द्रमीक शीम किया है किया करण करण करण करण है। इसे का का करण करण में

ा है किई किकड़ी कि है। S fine fere angen Durchel freel al g mas fem'e nrolle werze dien from to Bolgen famen 'fieren' Lieune der er mur der manne | 55 mennen mirtie fie Ton sie in

->} ojs ,

कान क्षत्रक क सकू दिस्तर्ग मध्य विस्त

रिएक्स क्राव्यम् व्यव है कि छे गुरू वर्ष के

師政 這師 負环 經濟 師

क्रिक्ट क्रिक्ट कि एक एक क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र कि एक क्षेत्र कि एक क्षेत्र के कि एक क्षेत्र के कि एक क

किम्मुल्कीक्षः अभि क्षांत्रकृष्टि ।

। क्षेत्र । स्टब्स् अस्ति । सहित्

। अध्यक्ति स्थित

ल कि ह

—ई एक है एक छोड़ी दिल्ल **कर है** कि

되는 12월 후 FTPPATE TETETAĞİLETIR FIPE 중

क्षक्रमद्भीह और मक्षाप्र कर बीज किरांग्र मि

। किए में दिस्क देशक ग्रम्भ हम देश्य १ मह किया

हिम्द्र किसी प्राप्त किसी प्राप्त किसी प्राप्त किसी

मामिना विकास प्रमुख स्मित्र सह सिक्टी

िरामात्रे के एक स्थाप के स्थाप कुछ एक ह

6 扇 雄 結結 和明 72 4 725

है। दिल उर्ज प्रयासक के दिली प्रतिस

भूकिया दीना बर्दार राजक्षा रहा वारवन्त

ा इंछोई प्रकार प्रधीय व्यक्ति प्राप्त । ई. लिल प्रत

कृतान्त मुक्तक समित्र वाहाल मुक्तक स्थल अर्था

। हे प्रतु स्ट्रेसीस के स्टर्सन हेस्ट al 3 mis ine son Steine ir, ant,

( aa! 1 3 offipp abtick)

त है किए क्रिस्ट्रिक अन्त्रवाट आहे.

गोम्द्रव्यं मन्पनिसममिति वेदे निरूपितम्। गर्वा रुक्षं प्रयच्छामि देवि मरस्वामिन द्विज ॥ ( मदावैत्रर्थं०, गणपनि० ७ । ८५ )

·एक गीका मूरूप मेरे स्वामीके समान है। मैं आपको एक लाल गाँएँ देती हूँ। एक ही गीना मूल्य, भगवान विष्णा और शिवके समान है । फिर आपको एक लाल गी लेकर मेरे पतिको देनेम क्या हानि है। इसया मेरे पतिको लौटाकर आप एक लाल गार्योको महण कीजिये !)

परतु पुरोहित सनस्त्रमारने पाउँतीके इस प्रस्तावको स्वीकार नहीं किया । उन्होंने कहा-परेति ! आपने सक्षे अमृत्य रक्ष दक्षिणामें दिया है। फिर में उसके यदले एक व्याल भी कैसे के सकता हूँ ! इन गायोंको केकर तो 🖁 और भी संसटमें फूँस जाऊँगा । तब भगवती माहेश्वरीको बहा दुःख हुआ और वे कहने लगी-मीने कैसी मुख्ता की कि पुत्रके लिये मैंने एक वर्षतक पुण्यक जात किया, उसके नियम-पालन करनेमें बहुत कष्ट भोगा। किंतु पल क्या मिला है पत्र तो मिया ही नहीं, पतिकों भी में भो पैटी। अब पतिके बिना प्रथ वैसे प्राप्त होता १

इसी दीचमें सभी देवताओंने तथा पार्वतीने आकादारे उतरते हुए एक तेत्र:पुछको देशा । उसमें इतनी समक थी कि सबकी ऑग्यें बद हो गयीं। किंद्र पार्वनीजीने उस तेज पुत्रके मध्यमें अत्यन्त मुन्दर पीताम्बरधारी भगरान भीकृष्णको विद्यमान देखा । उनके दर्शनमे भगवती पावती का द्वदय प्रेमने भर गया और उन्होंने स्तुनि करना आरम्भ क्रिय-

कष्ण कानविसांभद्र गईलां अनुसीधती। के बाजानिन वेदका वेदा अ वेदकरधाः ॥ ( #द्भीवर्धका गाम्पतिक का १०६)

ंडे क्रम्यार्यनचे धाक्रमा ! आवती पुसक्की जानी हैं। परत में आप हो जानतेमें धर्म हं नदा है। के एक में ही नदी, बहिन वेडको जनने संदेश अध्या स्वयं के भी। अध्या वेडके निर्माण भी आपने जनांने समये नहीं है। इस तरह रहति करके दर्शिकेने स्व-

क्यूंबि रहमेह तेरेस प्रश्नह सेन ए जिला। वर्षे भवद्विषं पूर्व क्षत्रपृत्तिकानि सन्द्रास्थ ( agaide, amise wi tth ett )

'भभो ! इसलिये मैं आपकी हूँ। मैं पुत्राभावके दःख्ये दःखित हूँ आपके ही समान पुत्र चाहती हूँ । ३ उन होकर भगवान् श्रीहरूणने सर्वसाधारणके वि मनोहर रूपमें उन्हें दर्शन दिया और वरदान देकर थे अन्तर्धित हो गये।

इधर शकर और भगवती पार्वती—दोन में आकर विश्राम करने छगे। भगवान अस्तोत्मुख हो रहे ये, उसी समय हिं द्वार स्थटखटाया और पुकाय—'काविव जगन्मातः देवि पार्वति । आपलोग उठिपै रात्रिके उपवासका वत किया था। इसिंह भूम्बा हूँ । आप जैसे माता-पिताके रहते हुए ब्यानुल हो रहा हूँ । कृपया शीम आह्ये और देकर मेरी रधा कीजिये।

उसके दीन बचन सुनकर दोनों ही द्वारपर उन दोनोंने अत्यन्त हृद्ध, श्रीणकाय, पड़े मैले इप एक जादाणको देखा । देवी पार्वतीने प्र न्या भोजन करना चाहते हैं।

मासणने कहा—'सुना है। आपने बहुत <sup>३</sup> प्दार्थ महोत्सवमें बाह्मणोंको खिळाये हैं। मुरो : रवड़ी, तिलके लड्ड, मेना, मिछात्र, इविष्य, आदि और इस ऋतुमें होने गले फल प्रचुरमात्रामें । जिसके यह पीठमें सटा हुआ मेरा पेट बाहर नि! और में लम्बोदर हो जाऊँ।) इन वचनों हो कहते ही मादाम अन्तरित हो गये । उसी समय आराधन कि के पार्थत ! जिसको तुम खोज रही हो। यह तुन्ह

गनेशस्त्रः धीकृष्णः करुरे करुरे स्थासकः क्षित्रमिष्युकावाभ्तरभीयन् । इत्य-नार्थानमीशाम चलस्यं विधाय सः l जनाम पार्व तिनक्षं मन्त्रिकारमञ्जनक्षितम् ॥ तकारचे निकार्ति च मिछितः स बर्ग्य है। वहमाँ हेड्डिक्ट म्युटी बळको स्था ह

( बहरेर्त्तक, नामनिक ८ । ८२--६ ण्डन माध्यक्तपाती भगवान् भीहरूको अन्तर

इ.स.च्या इ.स.चे १५० व्या देशका देशका हु पेकार हो भाग पर सहसे साथ हिया भाग, तब उसमें वस्तम रुपार स्पार स्पान तम्म तेमहामान । । Apric Agusel era i'u far ha ranga sares arta f estre क्ष होत और हेगाव सन्दराचउन) छ रहे के तब उसके क्षेत्र भीत हेडू हिम रूड़ेन वही हिम्मा विकास होने १४९ 

—§ हन्द्री राष्ट्रीयट सही हि निकृत क्रमंत्र क्रमण्य होत्रक म वह कि विद्यार्थन क्रमण्य की एकी समन हेल्याने जाताम प्रशब्द किया का । एक कि उपकि एक इस्ता के वा का वा का वा का वा का

Bod इस्न्यमायध्येत्रयाभ्रस्थिः 98889 धीतकारी क्राइक

(>101>) ीवं निरिमुद्धहार ॥ **DYDIN** 13: errenda utd

। कि छाइ दिह कि हिंद इस स्थि क्षेत्र । है एक्ष्रेंस्क्रक है । है उत्तर कीट विक्राप्ताप वस्टिक बच्च द्वारा १९के सन्ताबन्धा कपर वटा दिया ।। जरूर विद्यात हुन निवित्त रुख्यस स्त्र भारत हिता और प्रवास क्षेत्रक विकास स्थापन विकास स्थापन विकास हो। किस्तप्रदान कि इस की काई ईत्रामाथ कमल करन

भागवेश और भेतस । हे स्थित के उ<u>ह</u>े आग्राह fan soonwaar tarintee to ste is fas to 73 उत्तम क्षिष्ठ क्ष्मामण्यान्याम क्षम्यद्वीत्र महामा क्ष

the tion applie filte firs 13 tolifie min most mines with by after mone werters ( 3634-410 Milygensty, alikus )

Sirm fere Anderick burgel ferel' als was ben'n upolel gezap dien ferrou i y mu mu firte i fe fre woll erreite um upfiftang eine fing is fira my rim pri m from क्षा है। है क्षा क्ष्मक मेहिन्द्रपति । है ध्रवसक बेहत- हिर्मा स्थान व्यक्ति कार्ड करिया है। हिस्सी ाड़े छित्रस्के स्थान लाग है। typ en , I lieg ton terfen uniellus, word fiel gine z imm most nieu worte serfeing on vorrante famite' al § ign sur m'mognete' : § mu fai pa wine ur witnefinfte finrone a

अस्तर्य से हिव्यक्त ईसी है ।.

-काक र्वत्तक मा तहतू रिक्टिंग मध्य मंगद विव

क्षिण्डी क्रमान व्यक्त है किए छे रहू गर्छ केरिय

铺建 遺跡 色环 铋基环 阿 3

किंग्रेज क्या रिक्षितिक क्षेत्रकार विवर्ग के हो है कि है।

n baggerelite iefig innegege iefipti

। इस्ट्रेस क्रिक्ट क्रेक्स स्ट्रेस क्रिक्ट्रायम

। १९९५ व्हिलीन स्ट्रीकट मार्म

ल कि स्फि

---ई एक है एक प्रसित्ते ६६३४ करू दिक्ताण

मीर एत्री ई रज्ञातीक व्यक्तिकीए मार स्पर्ध ईन्द्र र

किलमद्वीह और मक्ताप्र ब्ल केन्द्र क्रियं हो मान

। कारुसे दिस्ति देशक मृत्रु इस देशकु । यह सन्ते। उट

타다 하다 가니다? 그걸 600 가 1:10 1:17 기

THE PARTY OF THE PARTY OF PERSON THE

किल्लाबे केएए छट नामक केरलार प्रवृ हमन्ट प्रीह

the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fi

कि रिडर | कि डर्ड प्रयाज्य हेंहू दिले प्रतिस्था

हें भीड़ेग हते से हरेस वीस्तर्ध स्त बातवहर

र किलोई प्रजार प्रक्तिय स्तीत स्तवः । ई सिम्ह प्रजन्त

क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र व्याप्त प्रतिस्त स्था क्षेत्र क्षेत्र

। हे गृह ध्रेम्बीस हि स्पृद्धि हेम्ब देख ही है छि एक इस्त हीलाम रूट कार्या है।

( oo! 1 2 offmm obseck)

प है किए करिने अन्यवार और क्रि

—>} ojs o⊓ ,

## गणेशमृतिमं निर्गुणमधोषामना

( मेघक - मोरेशकदरी मोहा ध्यवपन, व्यक्तव्य के साह दा ना कव्यप्त है।

वे.चीतहरूतक्षण्यः स्टब्समृहशम्बद्धावरेषु अपन्तः शिरदृशकांत्रीसन्दः धक्रदिश्वित्रसम्बद्धमानद्वावस्तरकः । गण्डामाना-प्रापण्डा धारहरातम् कृष्टधीन्तगुण्डा विध्यानी काळाइण्ड अभवतु अवशी शृत्ये वक्षतुरह ै॥

एक्टिके आस्मान ही मान् करणा परमानाहे रह्मा अल्पी का है। इसी रहमाने पुनवानी दिश्यारी गामका सर्वातारी और पार्मिक गुल्याय अपनी वार्यस्ता समझते हैं। भारतीय संस्कृति अनेहरू है तथावि उसके मूलमें एकरूपता है। अस्ती गंधानिमें नहीं आचारनिष्ठाः, गाधनाः, प्रमध्यदाय अनन्त है, यही देवी देवताओं इं हरूप भी अनना 🚦 । माया सभी विधिष्ट मानव अपनी अपनी कविके अनुसार किसी एक अभीव देवके उदानक हैं। जिल्हा जहीं विश्वान है। आखा है, अदा है, यही उधस सम्प्रदाय है। सम्प्रदाय फिरवापरसी या दक्षिणानूशीवा विषय नहीं है: अवित भिष्ठानुशिष्ठ उपदिष्टो मन्त्रः सम्प्रदायः ।—शिष्ठ आचार्यकः समीप संयमपूर्ण विभिन्नत् भातः मन्त्रस्य नःम (सम्प्रदाय) है।)) बेच्यत, श्रेव, श्राक्त, श्रीर, माणस्य, निर्मुण, सम्मान—सभी सम्मदायान्तर्गत माने जाते हैं। प्राणपस्क वह सम्प्रदाय है, जिसमें गणपति (गणेश) देवता है। पूजा-अर्चना तथा स्तृति-उपाधना की जाती है।

भारतमें गणेदाजीकी पूजाका विधान धर्वप्रथम है। वे भगवद्वतार नहीं है, अपित स्वयं भगवान् है और निर्मुण ब्रह्मके संगुण स्वरूप हैं। ये ब्रह्मा विष्णुः महेरा प्रभृति सभी देवीज्ञास पूजित हैं । इसमें

१. जिनके शबर्ने इंटे दूर अपने ही दाँतका एक सण्ड दीतिमान् दिखायी देना है, जी समन्त देवसमुदायमें सबसे प्रबच्ध इक्तिसाली है, जिनझ गण्डसल (क्पोल )सिन्द्रसे स्वाप्त है, जिनके भालदेशमें मनोहर अधनन्द्र मध्यक्ष्यमे समझ रहा है, जिनके गण्डसकके अनामें -- भीकभागमें थण्य केंग्र है, जो मदनदश्न शिवके भ्रपुत है, जिन्होंने अपने ग्रुण्डदण्डको कुण्डला कार मोड़ लिया है, जी विशसमृहका दिव्यंस करनेके किये काक-दण्डस्यस्य है, वे सक्तुण्ड भगवान् गणेश आपडीयोका कस्याण करें।

भाग (हे पर्युव-देवतं रोतं व्य क्षा पाम जीदने विकास है। है। and to rift at it } - quartit मानेक्षेत्र, मुक्तवह भरत्र कारत हुए हा मकवर्त भूभागी(वितिनं क्षीलक्ष्म रमानुनं मोधीनसम्बद्धं असीन वि कर्न १र्व परमणु-इर्ग्नेक्क्स्च पी प्रमार्ग जिल्ला इस्परिका करनियोग्न समयान्तिकान्तं विहेपरं सक

'शास्त्र आदि क्लिमे वेहने छन केष और अनुसक्त कारोग को मुन्त दर्श है तथा धोदश स्निय वर देनेवाने हैं। उन गबसुरक मणेयाचे में महाक नराता हूँ। विभे कमलोको मजाम करता है। जो लादेश परमानुद्द हैं, जिनके एक ही दूरत हैं, जो द वीन नेत्रवांत एवं परम परित्र हैं और जिन कान्ति उदयसन्दर्भ गर्मची भौति अस्त्रोत देती है, उन धर्मिनप्रहारी विभेरवर गरेडकी करता है ।

भीगणेशजी स भीविमह बड़ा ही दिन्य वय है। गणेशन्ता स्थूजनक है। वह बुक्ति अनुभवित्व भी है; परत गोरापूक्त वहाँ ह है। वहीं निर्मुण ब्रह्म उपाननाकी प्रधानना है। दें की एक बली, जिमपर लाल पील बरंब कलाव हो। सादात् बहावा मतीक है। न उसने कोई। न जिहा न अङ्ग है, न प्रत्यक्ष । अध्वाद्यार प् धमला बद्धाण्ड है और इस ब्रह्मण्डमें अली विज्ञान सद्ध परिलक्षित होता है । मिटीरी में बली अलिल महाण्डवा प्रतीक है और यह स्व प्रतीक है। यस्तता यह दश्यमान समस्त जगत् भ इंडावे स्वात है। अगनीके कण कणमें वह सम्र हुआ

'देंश वास्त्रमिद्दर सर्वं यत् क्रिय अगत्यां जगत्॥' ( रंग्रावास्थोपविश

कर्मकर क्योग्रहुर एक क्योग्रस स्मील स्थ द (Կե IS ՀՀ<u>Ե</u>թ) l fes fort muspon podefine dieine six ॥ मह कि सक्किक्स विस्कृति सा ा समी हमा । समूह—समावास निर्माण हुआ । fare to septelipengs forebog fare the force appearing tights on then to bis । :फ्रान कि अरुम्हीमहास किन्हास किन "मो जिल्लिशिलक माना प्रकोड के स्थाप् fere fie mwerfipper freier fer कड़े इस प्रमुख सम्बन्ध । अबः सब इच feil der 1 f une tie t an for क्षेत्रपुष्ट ध्यमारः क्षेत्रमणीरः कंप्रकारक प्रामहालाम केहैं ... इन्य व्हान होता हो, युव्हात सङ्गतहरूव कार्यहरू (31323103 2426) প্ৰদাচ প্ৰথ প্ৰমতে প্ৰদাহি প্ৰদাচ আবি ॥ मरिही प्राप्तेत्र कराई फिल्क मिटिसार किरीट कार का जोषक (हे ह्योग्रस्क ( प्रयोध सीक्सक का ) i pilene afilt :bite may gine unter ifen ।हा प्रीथ कुँ सिक्षम क्रियम सम्बर्ध से । ईं किस्

मान्त्रोक एकम्प्रमाक दिशक्षणीयाः क्षेत्रमानाः कप्र ह

देवताचे सत्वगुणकी ही प्रथानता है । सन्वगुणोद्ध egipe fipolofor | 5 mm ft ( Alterie शुक्तकर्मकार ) व्यक्तमान अपि ( श्रीवनाक - एक्स-स्नोहः अधिक । विद्युत्तवा । विकास के नातक हाइक्रीवर अध्यासमाय ( मत्र वीद्र नित क्त्रीर है किंत सहात हेड़का था है और कार्य स्तरनार्वे छिन्यान—मूत्रकेरः विशाचः भेरालः कृष्माण्डः विद्यानिक 'मूत्रवाणद्वितिवस्' कहा तथा है। इंतर

( 412 ( 1 24-55 )

छ क्रिमांक्ट्र मिल्लाक्ष कर १ वस क्रमानक दिस्फूट इस्ट । है स्थार हो है। अब हुद्रदर्भ क्षेत्र हिस्स सामार्थाय सहा हो वहा हैया। । ९ mm के तथ mèn समानिक क्रिकेट अस्ति

सहस्यः ह्रमस्त्रकान्त्रं सेन्द्रः स्मान्त्रं सर्वतः। - विशेष अधि (-अस्स स्ट्रील यो आहम नात्रक बराबर मो नहीं рин) । ई सरप्रद्याप र्वेक्ट्रम्स हे के क्ट्रम्स के कि । § 83 करू मारुक प्रकृति क्षेत्राचार हो कर्न व्यक्त स्था है । 736f f3fem f 3f f fimite Eg en

eine bal bizing schin ins ingen ingen படுகரு e நாஷ் ஜி நூன் ஜீழ் ஊழ் Grafta eineife ifureelidetreitel! | g form filtigibe minggebrage

करवाः—देश सान्द्रर आस्य गरी होता ।।। हेरे सन्द Dr. ur fi rot bisel tibeel des 1 f ins ein mo-if is in mungen freste gip if

( 44 1 44 )

elebritus fire if birelte elieg pipe जीवी जोपुर कापन रहि किक क्षिकीय सीता क्रम ரு ஈத≀டு ( ஈச ஈரு ) தூர் சு**ந**்! முச்சு

थ मन । व्यवस्थाने सभ्यता स्वास्थान स्वास्थान

इसक रहेक्की का किक्सी । इसकर रहेक्स

mes tromed geetrag sollpron nes tenon &:

क्षानकार का नाम होता होता है एक है

मारिक्ताम सन्मित्र पडोर्ट्स सन्त्र भी वही भाव

। इं इच्छू छिड्ड छन । अधिक इन्हें छन हैं।

किथिनी , क्षीप गणकारी , क्षीप कियाप को १५ । ई श्रीका

कि लिक क्षेत्र क्षेत्रका कार्यकार वाच साम होता है।

| § 11549 FP SPIRIOR (Epollops (Blook (Blook

कि र्केट इक जामकार किक्ट्रा किन्कीट मि

कि व्हे क्रिक्टि क्रिक्ट्स क्रिक्ट्स क्रिक्टिस क्रिक्ट कि 1 1

ताई राजुस विरोध देशीय शिक्षा देशीय कि वे

एक मन्त्रक निका दूसने समीकक्ष कि प्रथि: -

म्बन्सर प्रतिष्टु ब्राडीही संग्रही है किस के सामका

अन्द्रम-पद्रमान द्वीता होता है । किस ।

ज्ञाहास व्यक्तानका स्पृष्ट का सिक स्ट 1 9 albr trent ammit fe is mai farer? व्याध्य क्रिये करते हैं है है सम्मान क्ष्मिस tarie pn es ng if drout ibr f ru n inse is trug afte tafore un falkiteneri

--- } sp

पुषी व तरस्त्री गुरू कांचा कांचा कि सहजूरी अवश्वित ( अंत्रताद )। तत्त्वच भग्ने शिश्वतात् रहा है और तथा अनुषीव हिन्दु सुरू है। हत्व जाते हैं।

नदी बहुँदर निवास है। नदी रहेपून है। वदी राम क्षेत्र भद्रभावने अर्थद दुस्त्याने गमा दुस्ती अन्तान राजी है। दुस्त्योक्तिक्ष्माक्ष्मिक स्वतान्यस्थान पानप्रतास्कृत नारमाने किस अन्त है। 'बरकासक्ष्मिन्द्व सार्व वर्ष ४ १९९

વાડી મીંમણાન પણ મહાર રાજે ચાંજકા હોંદ ન ઉત્તર હેતુ માન્ય લગ્ન દે ! જ માર્ગ હાંચળ મહાદ દિલ સાર્ગ હે જ દર્દ કે માના સાર્ગ કે હતા હાંચણ કરો માર્ચ જ વાદ આપણ સ્થિત સ્થિત માર્ચ હતાં દે જાણાં હતાં કે હિલ્લ માર્ચ હતાં દે જ્યાં

## अञ्चूज्य श्रीमणेश

(देशक- कार बेपाम बहनी दिश्ती, प्रमुख पर हार बिहुर )

दिर्भमंती पुण रेशी विकासमा है कि उसी अपना स्वानाम्य प्रकारमितीयमा, --शंकाने पन दी भाग स्वानाम्य प्रकारमितीयमा, --शंकाने पन दी भाग पद्में देश सार्थ्यपुत्त पुर सांस्थानी सांस्थानियाला । (श्वेतकारोप्तेम्बर् ६ १ १०)—पद है देशा वानी जीती है । आदि अधिवादी निवानीय अधीन अस्तिया स्वानाम्य प्रकार के स्वानाने के स्वानाने के अधीन अस्तिया स्वानाम्य अभीनाने स्वानाने के स्वानाने के अधीन असीना सूना एवं अभीनाने स्वानाने विवानाम्य अभीनाने स्वानाम्य

पदि अभेक देवी देवताओंके अद्धिल्यपर विश्वास **हो**गा तथा उनकी पूज-अर्चा मो करणीय होगी तो स्वभावतः यह प्रस्त उत्पन्न होता है कि उनमें सबंप्रथम हिस्त्री पूजा की जाय । एक बार देवताओं में स्वतः इस बातपर बिवाद उत्पन्न हुआ कि इस एवं होगोर्ने अम्यूनाम अधिकारी कीन हूं ! जब पारस्परिक वार्ताव्यपसे इस महनका निर्णय ब हो सका तब सर्वसम्मतिसे सभी देवता भगवान् शंकरके वास सबे तथा उनसे प्रार्थना की कि भगवन् ! आप ही हत बातका निर्णय कर दीजिये कि इसलोगोर्स अमृपूजाका अधिवारी अर्थाच् सर्वश्रेष्ठ कान है हैं भगवान् शंकरने यदि सादिन्छ। स्तवे इब प्रश्नाम क्षीया उत्तर दे दिया होता तो सम्मव है कि किसी किसीको अपनी योग्यता एवं शक्तिका अधिक मस्याद्वन करनेके कारण उनपर पश्चपातका दोष प्रतीत होता। देशे होग मगवान धकरके नियमंत्रे सद्वा न होते । अतः अनोने प्रक देशा उपाय निराल, जिससे हैमताओं से स्वता इस शालका बोध हो जाय कि उनमें सर्वश्रेष्ठ कीन है ?

श्रीगत्रेराजीस वास्त चूहा माना गरा है। <sup>राचा</sup>ंधेरे वाहन हे बल्पर इस प्रतियोगिताने प्रदेश वात्र उसमें बाह्या मात करना तो अवस्पत्र है। दिन्न धकर परमाध्या है। व विश्वास्मा है। वारा वंशार उन्हेंम है। 'सर्व खरूबर्व महा' (विवादिभूवि महानाययगोर्जन अर्थात् यह छव कुछ मझ हो है। भावितस्य विश्व मु (यज्वेद ११। २) अर्थात् जल अस या परमारमा हे एक ही व में यह बारा वधार है । 'मच: परतर नाम्यत् किसिहिं (गीता ७ । ७)। अर्थात् गरे (भग गान्डे) अर्थारक स्वार्ते इंड नहीं है। इस्पादि। अंतः भगवान् चारत्वे परिक्रम होते ही विश्वाने परिकास हो आयमीश—पेख खेंक उन्होंने अपने मूखनाइनले हो भगवाग् सकरको विके कर ही तथा निश्चित हो इर वेठे । बहुत देर बाद प्रीक्षि अन्य देवताओस भी प्रत्यावर्जन प्रारम्भ हुआ । विद्वतर्स रूकर केन्न अरुक्त -इयर खेळ समास हो जुका था। भगवान हांकर के जिनते अनुमार विजयनी गणेमानोहे द्वाप स्मा । तस्ते र अम्पूजा के जिथकारी काम किय

enterent: ( ettel 340 5 ) i, bre formign op en ( 15 on cifer ) Lyntsaubeift ien fieb' g un pal stafte fe fifpe खानु । तुत्र गातासुरा लगाँचा जनार्य जनातारा चराब अनेवार व्यापारा त्रव हैता—इव द्वार्यकु वर्गतन वर्तीरातका ध्याम सम्बा आया है। अया देव ब्लब्ताब केंग्रेस्ट एवं वीच क्यांस्ट हो हो के प्रहित हो। प्राकृष्ट वृक्षित्र विकास किल कार कर है। है सम्बाद क्षिप सम्म इस छाष्ट्रीएईका किकिएलि में अष्ट्रस भेरतीह सामामिक वर्ष है। तथा-जीव्यक्तिक व्यक्तिक

केश्वर ज़िलान है अधिक क्याल्यांक बागार है है सिया

क्लोका स्वास्त राह हो बाता है महे हम मिल ग्रहstafes ferdesstreitza faftiep mu finarette Soy (Ff 1 f orfief) mar is iste pfierfine ग्रह-मेहदलकत तावस देश ( अतह मतावर ) का र्वेष उद्यक्तसास त्यक्र राज्य द्या स्वाहित केंद्र विश्व

gegreet um-na de tiech eit fit a

Spreite atte tripelus falber ten । हे एक एको दिए अवस्थि हेर अल्लोह रेक्ट रिन्ड कि एडीएर हिंदि को दिस्स हैं।

1 ≸ 11-11<del>4</del> в брагов виня брорь выподатер

श्रद्धि स्टब्स्यक् लास्त्रमा वेदेश तवद्रमध्यादेव तीर संशास्त्र धरतपात्र जननि mantel bit ant ant atten bei bei intuette esteday am any ( executin man (any) intine fel affe bit tim-ten un nebie Jann ein und betab gun ine by

at. (1) 11 de 424 7412 (1) [149 erhulde Tojet miteis ern fillt wiege duiget gest fint fint des aufgen 6 ta mith ad tieb Cal ge ca ce tion cad eid La raig eig Et meinte anung fi unig de eine die ub er alle eines parte Carrett maue nilat getar ein Ufen-( इ) देवत याज्यासर स्टब्स स्वस्थ इ

> 1 \$ fats mark tather age by ( इमान् ब्यांक ही बगत होता है तथा वयख्या भिया एवं सिद्धा को बिद्ध हो हो अलो है, दिन्यकाम इस्त है। उपने मामक्रम् । सार्वकार के मार्च के मेर ने ने ने कि के मार्थ । -क्रिप्रियेक क्षित्रिक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक विद्यान हेप्र क्षिप्रसीय डार्क 🖇 छिड़े है कि मार्क्स की के 1869 क्रमी क्राक्टोमी कि क्रम किया

> b beimib an iensen mere f । है हिन इस्ट्रेस्ट को उस्तान ब्रह्मीक किस्सी समाग्रे में किस्से रत बनहा विस्ता भी निर्माय हुआ है। Jikg night tiken anthre t हे अपने वस्ती क्यानेयन हम शरीर दुन me frei mp'-fferi tine fr p केट्र कि में हैं किए स्कार केट्र केट्र ( Better if ( Betessin if Brown )

> व्य यान्यायक (भाष हारा स्ट्रायन दिया हो है हि देश क्रियोक tif ## end Hes au Tag 3ag his mere el mar in 3. 413 and more than the property a स्थान असी असाहत करते पुत्रका Chips Fie bund en al f fra 3 enne a t b jest In anian den er erf engelt fera unt gene । क्रिके कि महिन्दू प्रश्तक करें इन भी । वद्सलाये, प्राणीके अनुवार या बासान्त दक्षित भी बच्चत है वया henesp wille chippure apites a

4.

(४) अनाहत, (५) विद्युदः (६) भाग्रा एवं (७) सहसार । इन चनीपर ध्यान करते करते थोगियों हा जिल्हान रंग रुपके चिकांका कमल दीन पहते हैं। इन कमलंके दर्शिकी संख्या तथा उनका रंग आदि निम्नानित होने हैं तथा प्रत्येक दलपर किसीन किसी बीजाधका तथा उस चरपर उसके अधिकान देवताका जीवना दर्शन होता है। उदादरणार्थ, मूलाधारचकका रंग पीला, दलोंकी संक्या पार तथा उसके अधिद्वाता देवता स्वयं गणेदाजी 🖁 ।

जिस तरह श्रीरामचन्द्रजीके मन्दिरमें द्वारपर स्थित

भीरतभाग् विषद् है दर्शन बसन्हें उस्त निषद्भा दर्शन-१-८न दशना पहिले प्रत्या धतिकमण अपमान हे दीप स मागी करत पंच पर्ने मूलापार अक्षार श्रीमनेशकोग्र रहने करने हे उपसन्त ही आंग बहनेस अस्तिर कमशः आगे बदने हुए आपश्चे निन्त्र क वेत्रवाजाहे दर्शन होते। इस स्थास्त्रहे क भीगणेसजीका दर्जन एवं नमस्कार अ<sup>दिहे</sup> " अनिवार्य हो जाती है।

# श्रीगणेशजीकी अम्रपूजाका रहस्य

( नेस्तक--श्रीश्रीराम माध्य निवते ध्यु० ५० )

'ग्रभागुभे वेदिकलौकिके वा स्वसर्थनीयः प्रथमं प्रयस्तात्।' पुण्यम् भारतवर्षमे अनादिकालक्षे अनेक देवी देवताओं। उपस्ता चली आ रही है। एकलमें अनेकल और अनेकल्पमें एकत्व-दर्शन यह भारतीय संस्कृतिकी विशेषता रही है। 'पकं सद् विमा बहुधा वदन्ति'—यह ऋस्येद-वचन (१।१६४।४६) इस विषयमें प्रमाण है। एक ही परात्पर परमद्धा अनन्त नाम रूपात्मक राष्ट्रिकी रचनाने अनेकानेक रूप धारण कर हेते हैं। इनमें अनेक रूप सुष्टिनी नियासक शक्तियोंके रूपमें पकट होते हैं। इन्होंको 'देवता' वहा जाता है। यत्रपि इनमा निरुपाधिक तान्त्रिक स्वरूप एक ही है, तथापि त्रिगुणात्मक उपाधिमेदके इनके सृष्टिकालीन व्यावद्वारिक रूप और अधिकार भिन्न भिन्न हो जाते हैं। इन वार्तों की ध्यानमें रखते हुए हमें प्रस्तुत स्वतन श्रीगणेशजीका स्वरूप, उनका विशिष्ट अधिकार और उनकी अप्रपूजाका रदस्य समझना है।

. भीगणेदाजी अन्य देवताओंबी अवेक्षा अपनी देखी अने भी विशेषता स्तरे हैं, जो अन्य देवी देवताओं मही क्रवी जाती। ध्यान रहे, हमास उद्देश्य अन्य देवताओंका महत्त्व क्स बालानेस न होकर केवल श्रीगणेशबीकी उक्त विशेषताका रहत्य प्रकट करनेका है। श्रीगणेश जीवी यह विशेषता है— उनकी आगज्ञका अभिकार । छन्ते स्टेक्कि तथा पार्विक कार्योका प्रारम्भ श्रीगृष्यजोडे सरण तथा पूजनपूर्व होता है। विशेषता तो यह है कि देव दानक मनुष्य गण्यन वक्ष प्रीव बैध्या आहि समीते उन्हें यह सम्मान मात है। माचीन परम्याके अनुसार बाटककी विश्वका प्रारम्भ '

रन भीगणेश बन्दनातमङ परीक्षे होता है। १ छेत्यादिका प्रारम्भ श्लीम्पूर्वक होता है। " असङ्गलका योतक समझा जता है। यह औ नमः' का ही सक्षित रूप है। ये सब बार्ते प्र अनुसरण करके वी जाती हैं। दिंत जो व वास्त्रीय रहस्य समझकर की जाती है। वह अ<sup>वि</sup> होती है और उसीमें सची एवं स्वायी श्रदा <sup>उत</sup> इसी आरायसे छान्दोग्य भृति (११११०) 'यदेव विद्या करोति धद्धयं पनिपदा हो' भवति ।' यही रहस्य हर्ने यहाँ विदाद रूपने 🕬

श्रीगणेशजी ही अग्रपूजाके मूलमें गहरा 😅 है। इसमा अनुभव दम अपने दैनन्दिन जीवने हैं। तिसो भी कार्यसिदिके लिये समुचित हैं श्रदानी पहली है। किंद्र कई बार अनुभवने वह शैकिक मयरनों भी परावाद्या होनेपर भी ऐन मौडेन कोई विम-नाथा उपस्थित हो जाती है और क्या<sup>क</sup> बिगड़ जाता है। छारे प्रयत्नींपर पानी फिरहर छ हो जाता है। इस निप्त-गांचाको ग्रास्त्रीय परिभागाने ह कहा गया है। कार्य सिद्धिके हेतु वारण सामग्रीमें मकारके मृतिक थकका न होना—मृतिक वश्री एक महाबका पटक माना गया है। इसी आश्रवहर्ण

<sup>(मामान्यमः</sup> कार्यस्थायरिस्टन्नं महि प्रतिकर्ण भावत्वावच्छित्रस्य कारणस्वमिति नियमः।'

eg vizpe-url skinuru skur-pop styr —urrqup kur séy vir eel 3 66 sk vir (propurzypov ký sprojení dov v n premes siprovini tone vietnem

स्तरा महती हिम्सा प्रस्थ पहेरसी भी नदार आहे होता हिम्सा महत्व स्थान स्थान होता है—

। एतिकाप्रधानिस्थित कई प्रिटेट के क्रास्त्रक ॥ वेत्यस्त्रपुरद्धकार किय कि कि क्रिक्टिया प्रिप्टेड एक्टिया अलीचे कुई स्थाप की क्रिक्ट क्रिक्ट कुंक्ट १४ कियुस्स प्रातिस्था प्रस्तिता प्रस्ति क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट

—हि एस सा हाम है. १ : फ्रिया : क्यां द्वाना है. १ : १४ : क्यां क्यां क्यां है.

मान्याम् मानित विधिनम् fal fillind apogue irb neini i.. । देश न्यातव असे १ दंव दंव सानव—धानु the falatimete vizirioupaba क्षेत्रीक्ष किक्स क्षेत्री क्रुप्र मत्र मि । . मानसूब्वपाद शीय ध्राचानाने मेरे अवतार-क्षेत्र मार्गान्य देवादि विस्तास कर ज्ञीक व्यवस्था है में भी राम हो गा है , ) होता स्टाह कि ने अपनित है। भीता स्टाह कि ने mie zp iż iniz aurodnie ivo iembie niggiardi चा और चाह विस्ता इल्द नहीं ने सम्हा उने विमित्रक क्षेत्र होत है प्रथम वह स्वयं वाहे महत्त्र हिसी भी देशके बाबा अध्यक्ष या प्रथान सम्बोध शासमो सुधिरी सुन्तार व्यवस्थाने जिले आवस्त्रक है। उद्हरणाय, तार द्राप्त क्षेत्रिक सार्वाद्र साथ द्रिक क्षेत्र क्षेत्र कारक कम्बद्ध देवताओस समय अपि और पुजन वस्ता पड़ता है। इस र्वमीय प्रीव्र प्राप्तपीय हाड़ीही कुँट व्ही बेह्मक डाडोही शीर हो हो हो हो है है से स्था है से से हैं है से से हैं

in.

۶.

1 16

**\*(1)** 

þΩŁ

ক্ষেপাদ ক

11 50 न्द्र । इंदि ग्राहाईम रे. 'णी तक्क है। यम-सीहरी उलांच, सिहि तम मिन इस्ट किसीड इस्ट शिस्तामप्र न्यात तक सहस्वता स्पित है। ब्राह्म तमा आसी इन मोतान रहेल प्रकृत क्रि इन्द्रि प्रमध धनक्षांत्रभ भनेग्रा है कि उन्हें एउएकहैं आर देह में ले के द्वीरी श्रीनर । इंशिक के छड़में कुछ मक्छ प्राथ सि र्कत्र एएटी उत्तराह कर्जीकाः कृप्र फ्रमीति । आरब्स महत्त्वकी शासके बाहरको वा मेरार । है दिहे सम्र दिखानेम विशास त्रशीका-ब्रह्मीक स्प्रकार-प्रक्र धीरुप्राम व \$ 484 44] 321 (444) | [\$4 164 \$ ी नह इन्छा स्वामानिक है। असप्त बह ही वह भक्षेत्राप्ति सन्त्र होहर वदाञ्चरात्र िर उत्तरा अञ्चार प्रमुख्य हो है। मि मी कार्य करने समन समन मह दोहरी नहीं नव दीनानवस्त है से देवसे होता क्यब्दाके वाय उव कामका वृत्त दोना

करूक हुदी है जिस वह प्राप्त है कि

में बायने प्रतिकृत्य है उत्तर्भ ने होहर उत्तर।

मीर कप्र काछ केछत्र था विकास कि व्यक्त विकास

>

٠٤:

बीका भीपार्वतीजीके छाय मङ्गळ विवाहका प्रवङ्ग है। इस मञ्जळ-वर्षका प्रारम्भ भी गणेशाजीके पूजनसे होता है। इसमा अर्थ होता है कि पिताके विवाहमें पुत्रका पूजन ! यहाँ सम्भाव्य दो दोप 🐉 एक हो कालजमका विपर्यय और दूसरा मर्योदाभञ्जरूत अनीचित्य । श्रीगोस्वामी इत्रसीदावजीने अपने रामचरितमानसमें इन राङ्काओंको उत्पापित करके उनका स्तरपरे समापान भी किया है। इससे पता चन्द्रता है कि आप भारतीय संस्कृतिके कितने ममञ्ज थे। विशेषता यह कि एक ही दोहेमें यह छव करके आपने कमाल कर दिया है और अपनी अनार बुद्धिमत्ता प्रदर्शित की है। यह दोहा

मुनि अनुमासन मनपतिहि पुत्रेड संभु भवानि । कोंड सुनि संसय दर्र जानि सुर अनादि कियें जानि ॥

'मुनियोंको आहासे भीशितको और पार्वनीजीने (मानस १ । ) • • ) भीगपेराजीका विश्वित् पूजन क्रिया। देवताओंको जनादि समहक्र कोई इस बताको सुनक्र सनमें किसी प्रकारकी यद्वा न करे (कि श्रीगमेशजी तो श्रीधिवजी पर्वतीजीकी खेतान हैं। तब दिवादते पूर्व ये कहीते आ गय र ) ।

परज्ञ परमात्मा अनादि हैं। उनकी सृष्टि भी उतनी ही अनादि है। इन स्टिके नियामक देवता भी उसने ही अनादि है। अलेब बल्पने व दे ही। पुनश्च, सत्वाय सद हे विद्याला नुभार उत्पविका अर्थ अहिमोनमात्र है । भीगणेसकी अनदि प्रतिके कारण पहाँको विश्वमान है ही। नेपानको जिले व रामार रामाचार अस्तुन्त रूपने ते स्थक रूप भारत कार्ने हैं। इसे ही उनमा भारतकार कहा जान है। भी वित्रजी में तथानी जी है दर्श अम १९६१ अन्ति हती प्रधारता एक अनगर पारक किया था। इस विकास काटका विश्वपत्र देणकी सम्बन्ध हा वानिएका व से व हरे। दूसरी सम्बन्ध रहा हा समामान्यहर्दे कि मोरिएक में इस्ती वेदणा जेन रेप करें हकते मर्वारा महत्त्व अन्ते। व यान १ वर मान्यायनम् व भीत्वा बामिर्देश हो हो है। क्षित्र महिना एवस हरा हैन मा सुपूर्व रानी भोगोत्तिका स्ट्राप अपमार है। भारत उन्हेंने जन्द्रस विश्व है। क्रिकेश्वर अनुकार वर्षे बराजे ही बर्तेत्वा अनुवाद के पार्च है। क्या है। या भागतियुक्तक गुण्यका जीवानुक me miliale befreien vamulimit दिय धान्तर स राम राज का है है है। nurft de araud weifent 21

श्रीगणेशजीकी अग्रपुत्रका दूरक उन्हें : अधिकारमें है । इस विशिष्ट अधिरस्म में ए कारण है। वह यह कि श्रीगोधनी पर परमञ्ज हैं । औकारका उच्चारण मङ्गण्यर

ऑकारधायसस्य द्वावेती हस्र कण्डं भिरवा विनिर्वाती तस्त्रान्तात्रिक ( नत्स्युक इं

औकार सृष्टिम आदिवीज और क मथम व्यक्त खरूप है। औंशर और प्रवह सम्बन्ध है। भगगन् पत्रव्रति कहते हैं, पाच र औकार-पद परज्ञका वाचक ता लाग षातुका अर्थ स्तृति करना है। इसमें 'प्र' ड 'मणर' बना है। इसका अर्थ प्रकर्महर्वक की उत्तम स्तोत्र है। यह प्रणा ही परमस्ती कांव उपनिपदोने ॐकारको उद्गीध भी बहा गर्छ है पनिपद्भ दिसा है कि देवताओंने जोग्रहम ही मृत्युपर विजय मात की । माण्डुक्योर्पन क्तलाया गया है कि 'चराचर भृष्टिता रहने समाया हुआ है।---

'हरि. अं म् । अं मिल्वेतदक्षरमिद्र सर्व वर्ने भूतं अवज्ञरिष्यद्विति सर्वमाँकार एव । यसन्व वद्यांकर एव ।

इसी अध्ययका निम्न श्लोक है— भीवारमभा देश ऑक्टरप्रभाग <sup>भोद्रास्त्रभ</sup>ां गाँ

प्रस्केषयं भीगा, राजाहे और अहस एह भग-गर्भ परम्बारप्रमाध्य मंद्री महित्र है। देशल इन राम है। इछ दिवान भी असमें पड़ गये और रोगरेंग्रजें में देव मन देह । बेंदर मनानामंत्र हव प्रांत रहत्व क्यानंकपूर्व समझनेत हुए जन्म आरम्बर्ध न क्ष म है। यात्राने नरामधी अनेपर्य (४) ने द वायकात प्रकार किया गया है-

'पत्रमासिते स्त्रिक्षाद्व। स हे सनकरेजि भेड सावा ज्याप्राज्ञीसम्बद्धाः संड साव चर् दीव अक्रमान्त्र च म वास्त्रांत्रीत चार

em ner neutration if en wie Chicago tea 212 ATTE Tricks

tien wer befrie ifen incelle ini क्षप्रक है एक संरक्षि किमार्ग्ड किस्प्रामा के प्रकृ --- টু চিলে টু ক্লটুনিট ফেচ দলচনত ই স ही है 1013 समीचि किन इस क्वान होना है। माँड में बील अध्युक्ताम । है किस्ट के राज्योद्ध कि कीर हो। मानशे बीट क्रोक्स स्थापन स्थापन erinein femen mir efeis ensig u is ा रिक्र एक क्षेत्र अपने हैं स्वार्थ है हा मा उत्योगसभी महे रे—'हम विमुख सम्बंह हें बीर है के कि के कि है है के कि की ( F p 1 5 mins )' | allegene practice ; क्षण्ट्रम र्व रिमान किर प्रकल १०० दिए क्षिण्ट्रम सीरि क गरू कियान्ति कृष्ट ब्रीट किसिंग्ड एकप्रस्पय किल्प्राप्टम तिरुक्ते की है किया कि विकास किया है। हिल्लाम । है किडमी काई विकिन्द्री**छ छ**ह धीरणेदानीके स्मस्य तथा यूननका नियान महत्त्वपूर्ण है। कु मांद्र ६ इंक्ट बिल्काकुराम । ई किंद्र स्थीम लाइब्रेट्डिक कू र्वाप्तर्गातक र्वजीकर 1 ई एकी র্নাদ দচত চ্যাক করতে রালফ প্রতি কিন नामने क्विंगिममा एक क्षिम क्विंक क्लि क्रिंड ठेउर महम डोड्रुच किकिम किम के एगर केरी एक मिट कि एक क्ये क्रिक का को कि केडीह-सीट कामास्य अस्तास्य द्वास-इदिह ৰ্হন্যক যুদ্ধ দাছাও গ্ৰিনালক্ষ্মীও নিট্টেমিস্ট র্যান্ড যুদ্ধ নিদ্য छ । । इस्टे छक्र एउस्साहित विद्या ध्यान्त्रीस्तः हैर्स्स राज्ये । हत्ती सामि बाह्ये व्यापन नक बहा यह हे-'प्क: यहने दिवोकोत्रक धनु-ष के ६६ कर कमने क्रमिसीका छ। म रक्तार कृपन मा सम्बन्ध साम कृप्ति किम्प्रिस कि सहार । वे संस्त्र कि संस्वाद करिये त्री हे का मामा १६७३ । ई धंतम व्यक्त end & ogu ? -- Knowledge is virtue, ourg हो 17 157क 13क 513कप्ट क्रीडाउ इध्दिनक्षेत्र ',19 20 प विकाल वर्ष वर्ष है कि ज्ञान्त ब्रिडिश करनाको हा अयोग अयोगी वयन है—'Knowledge is Cetty in 'Canesa', p. 87 ) rehension,"-( Parmentier quoted by । प्रका कि उन्हेंकी कर के कोईकि ditw amusement rather than —g 前b FDF 初 初 12 F F Fe sentation of the Elephant-laced god ( ططع د ۱ ( دا ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ id when a writer looks upon the sption of an eastern mind, seems ,डक्स वरी अरव ओ अना बक्सीड भर्द प्रश्च समाम है। t we are incapable of judging the -ई म्बद्ध एक्टा मनि सबर मेंग्ट्रंग क्रिया !! --- 15-14 g प्रत्यक संदीमिशक शिक्ष्य क्राज्यक सम्बद्ध क्रिक्ट क्रा कानपू क्य प्रविद्यानिक्तीं सिंदर्ग छन्नीय । है दि ह्तेक्रोफिक्ट्र स्ट्रिंट प्रबंधातम घटनट सर्हराहाएँ Junyle den afre forei vy forers fin. Susprifing byrp singent form age maying Del if finne freinur faren eneuniei, भि किया केल हैं। इंस्के क्षेत्र हो स्टब्स क्ष किएने कीई लाक्ष्य में हैं क्र कि छार किए, সরদান দিয়ুন কান্দ্রন টি কিন্ট কান্য চর সনি है। ति अग्रम्भ विषय है अपने व्यवस्था होता है l à lie a Dit nie 1 g tis to referrer top the sured compens छका सिंह। ई सबस्ताः ब्रीएक्सरः स्मीति के fire dan app tere appring fire ज़्मारक किए किए । है कि सीम्बर के बनाउ िग क्रीड गिमड़ प्रडामक व्हिकीय प्रेस प्रीमङ्ग epip dietefeile 1 fine ten sie fereni: कृतिकानम्। का क्रम । है किस क्षम क्षमित्र कार्या क्षमित्र '। क्रमंद्रद्वीष्ट क्षि<u>त्र</u>कारम्बन । है एस एक स्वस्थ काल संस्था करा सा

nate gu 1 f mus fatt fifs fprips sie

f mus firm sev yes dens bur fayik

न्त्रक क्रा क्षेत्र एक एक होते हैं कि वह अवके

्यमंत्रे स्व क्या देगा, इतका प्या नहीं होता हिन्

-93 ofe on

--- 5 1638 Williplien Spille (67 d

धःमाः ६ द्वर्यते गरु व्यक्तिकः व्यक्तिः

Spile jame tothe party pressure, eiter p

ध्यते है—

गारवे गमरति

the second state and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon म्युष्यक्ष बरह धर्म है जिले पुरत्यत्वन विकी पूर्व किये किया नहीं बहती । इसके बेहिक वना रहेकिक अनेक उदाहरण मासद है। केनायीनपद्ती दश विषयी एक मुन्दर कमा है। परात्पर पटनशकी शक्ति पाकर देरताओंन दानशेषर विजय मात की। इथ विजयते वे पुल उट्टे और परमदाकी क्षणकी भूटकर भदकारते मसा होकर अपनी ही धांतिको इस विजयका कारण धमझने छने । इस अहंकारमें देवताओं के विनासका बीज देसकर परमहाने उनके इस अहंकारको दूर करनेका निश्चय किया । उन्होंने देवताओं हे सामने मेकट होस्ट उनके धामर्च्या परीधा ही और उन्हें दिखता दिया

कि वे अपना पूर्ण यत आजभानेपर भी एक जराने तिनकेको न तो जला सकते हैं और न टच-से मसकर

बबते हैं। इतिहास-पुराणादिमें भी इस मकारके अनेक उदाहरण पाये जाते हैं। मानवीय इतिहासमें इस अहफार के चूर्ण होनेका सुप्रसिद्ध उदाहरण अंग्रेजोहारा निर्मित टिटैनिफ ( Titunic ) नामक जहाजका है । अपने समयका यह सबके बहा बहाज या और सब प्रकारकी मुविधाओं। तथा आमोद-प्रमोदके साधनीं वुक्त था। इसके निर्माताओंका दाव। था कि बड़े-से-बड़ा त्यान भी उसका दुख विगाह नहीं सकता। किंदु हा इन्त ! इसकी पहली मानामें ही १५ अमेल, सन् १९१२ वी कालशत्रिमें, जब कि उसके बड़े-बड़े शादी मुगाफिर आमोद-प्रमोद आदिम मन्त थे, यह एक प्रचण्ड हिमशिलाने टकराया और लगभग हेद रजार

भीर भगो नाम ही से ब्रुश इसके महीयरे १गने अधिक वासी पत्ना है। मंदिर यानकी। युक्त ही वर्ष पूर्व जाबा कंडने त्व अपनी गुल्लाई किये दुर्मचलके वर्न

गण्यमान्य मुलाहरोडे नाम देखोडीयाँ

teit auctes at grifft gefiften गया। हमी महारहे भहार गहरहे उर्दे बहवादके समर्थक निरीक्तवादी हरते ह

धान धर्माना हुए । वे दोनो पत्राचे हरी भौंसे सोस्ट्रेगरी है। रन्दी चारी बातीश रिचार करके हरी परमार्थियोने संग्रह और कुलांके प्राणवार्यस्क और **एवं मकारकी मञ्ज**नशिद्धिके लिवे विभागी ग इंदिराता, इदि विदिन्ति भीगगेशमीत्रे <sup>द</sup>

विधान क्रिया है। भीगोलामी उल्जीदासमी

भगबंदन ।

Betekererer

संकर-युवन भवानी-कद्र ।

सिद्धि-सङ्ग, गत्र-बङ्गविकायक। क्ष्य-सिंधु, संदर सब कायड ! **ध्रद** संगळकाता । विधा-बारिधि, बुद्धि-विधाता । मॉंगत इङसिदास कर ओरे।

बसर्दि राम-सिय मानस मोरे ॥ १

वन्दना

पिता पञ्च-आनन हैं, अप्रज पदानन हैं, खयं गज-आनम् हैं, संकट निवारतः। गिरिजा के नन्दन हैं, पूज्य जग-यन्दन हैं, भक्त-उर-चन्दन् हैं, ऋदि-सिदि धारते॥ मञ्जलियायक हैं, बुद्धि के महायक हैं, महागण-नायक हैं, विमन्त्र्द टारते। मोद को बढ़ाते, भक्त मोदक चड़ाते शुण्ड-वृण्ड से वडाते, मुख-मण्डल में धारते ॥

क्रीम कमनेते हैं एउस क्रमा प्राप्त के वनाः स्वानी राजद्वीयम् साम्बद्धानामस्सर्भात् ॥ धि धे श्वनातस्याक्षा समूर्यसर्वे विकास्यस्य व स...मेशु शेरध ह । ज्नीवरः में मिमानकिहः अवक क्षिमानिक्य है दिहरू सामग्रीयसमामिक्त संभाद करते देव: 1 ह्यसीवसुवान्ति।स्माहे ॥ HEIDELFE 1491 व क्षेत्रीक्षम क्ष्मित्रक केर्यास्क स्थानिकः । । मध्यक्षक्ष्यं क्ष्में भिष्क स्वर्धाया । Milto. ( केडर-अंतुन् बहुर्यात मारक्र रामहत्यमानुन, वी. १०, वी.११६ ) ا فَتَرِيُّهُ } સોનાનકોરુ હનસો વિકાસલા લેતી વર્તાલવીએ એએ વિકાસીકો

d

111da

en n

anta)

ž

। ई न्त्रीहोइट क्रथपट विह्यू

। है कार करन में विदेशक

्राय-अधिक विवेचना

reis beiten bibte enun teserigie ich | क्रजीक्य द्वात्राम र्जनाक्ष्मिक सम्मागः दिक्षक क्रजी कारहे उद्यक्त स्थान क्षा होते का प्राप्त क्षा niegie was ingrin eigene bie eine BREIT DE 15 fis stante mine delig fer ( ३ म्यूजःसम्बद्धान्तः ) । :इत च प्रश्नाति भीत्र व्यव विद्याः । किन एक है किए प्रशंद इस्टेंग्स उपार्थ है कि वकारः कव्यक्ते अवस्थिताता र्यात व fere nie ferel fte brege fape & t 11ku figure part fingegen before gegentel ह्य । रिकी में उपायना करता है । जिनको चंतरणा आयः तमीयके स्वरूप हैं। हुन दीनीके म्यामी भागरा॰ कहलते हैं। न्छ है आशाम्य के किया है। अन्य हि है। हि स्ट्राहर है। उन क्षात्रकार अवत्यात क्षातिक वया व्यात्रकार अवत्यात्रक

f mit bin berret fent if laf vilopenten Sipper men erachite steretie ern der े सरवश सरक्त अर्थनीय काव्यु सन्तरहा हैआ। में पहुंचे हैं कि गंजेराबोरी उपायना बेदिक नही मानान्त हानेका रहस्य-449 49 £

fatter mpto fieg | F gebit furte ente tige stete hats to vis rom row rate aft to (efters) क्ष्म ह स्थापक भूति ( १६७ ) शांध ह स्थापक n tefeinte ermittet barbatunte gate i Burge blure ben er falbeurump

freiter ( antareithe .) । भुक्षक्षप्रका हेर्नुस्थ हेस। एक ऋ स्थित 📜 संक्ष्य व.च धरहा रहिना हुया हु-elin bien timitit ii f bi fe delitte

(Ptates)

साता ईरिक्स हाब्युतानु । <u>- १४५:५४१</u>

gemeiner beife na min eine den der marten fin Emifia, urea offia the a fee abelie. And the Callment of the and a took allen minig un us plimed? (GRAL 44 9... mily faming great estemant e

niliguifacin entifeleft ann v iner mitte alle fer ! नामातक रहतान देव ए। बत्तवः नाम तथा अधारमः

च करोड़ी सार्व, पूची तथा करावी करीत किया. रमधा महेत व्यानीमा है। है।

गी गांडे अनुगार भगवान्हें भाक कर महारहे हान है-कार्त दिशामधीमा यानी च वर (१११६) भगवतातीके भी धार गरहे गापन जम्मायहरूको गोलाने महाचारित रे—

'सामना भव महत्त्रों संचानी भी नासवृत्तः' ध्याते भगविकतान करते हुए मनको भगवनम् बननाः भगवानुमें भांक स्वनाः भग तन्।) अर्था करताः भगवानुको नमस्कार करना ! देशा करनेते क्या पत होता है। 'मामेवैत्यसि सार्च ..... ॥

'यह मुझे ही मान होता है। उक्त चार महारहे शासनीका भी सरेन भार भुजाओंसे मिळता है। इन तरह तिनायहरू चार हाथ वनुर्विध स्रष्टिः, बनुर्निध पुरुषार्थः, बनुर्विध सन्ह तथा बतुर्विच परम उपासनाका संकेत करते हैं।

गणेराजीके आयुध---वाधारणतया मणेदाजीके चार आयुध होते हैं--पास, अहुरा, बरदहरत तथा अभवहरत । कहा जाना है कि पास प्रमुक्त तथा अङ्कुद्य कोषका धकेत है। अथना यह भी समझ सकते हैं कि श्रीगणेश पशके द्वारा भक्तोंके पार-छम्हौ तथा समूर्ण प्रारम्थका आक्रपण करके अद्वरावे उनका नाश कर देते हैं। उनका वरदहसा भक्तोंकी कामना पुर्तिका तथा अभयहत्व सम्पूर्ण भयोते स्थाका सूचक है। धकतण्ड--

उ समक्ष प्राणियोद्धो भ्रान्तिमे शलनेवाली भगवान्को माया वक अर्थात् दुस्तर है। उस मायाना अपने तुल्बते हान करनेके कारण भीगणेशजी 'नकतुण्डा' कहलाते हैं....

no when with the Tit of Agree her at

well of effect to and है। इन्हें हुई जो व्हारक दुवी प्रत्य दहा ह in ries as se as fr-

id de geed ex esp wat a wrest meld tie

work it was you at 10) 2\_

'wuse niggin sensit

ta lete mea dien eggle संबोध माहते पुरब्राण देवर सबस हते व्यक्ता बरको है। स्य बहार है। भीक्षण व लगतनेने कोई बाब नहीं है।

गरेयमध्य सक्त पका अर्चा द्वीर है -पुन्यानिक्षिणसाम् । इते काम हो बबरूप निर्मास महिलाँ। इनेडे इत पन्त्राप्ट -सिंग्रेस क्हळ) हे—

क्रमधी सत्त्वता उन्हें सक्तहे बहुद्दशन रकाश्च येत्र विभोगातीताचं वस्तुतार भगवत्त्वरूपभी द्ववेंयताको भूवना गाँउनै 444 3....

मार्ड महाराः सर्वत्र योगसायासमञ्जा म्डोऽचं नाभिजानातिः.....

में भगवान्का भक्त नहीं करता, उसे निर्हा है

अपने कर्मोका वास्तित पता नहां करता। उठ १०-२ ० १०--- वास्तित पता न पता आदि विश्वपत हैं वे ही 'किन' पहले सूचित हैं।

'मोबाग्रा मोध्यमांचो ...... इ' ( सीच ६ । वि

```
1 $ titel munut fare des rie lathenfe fes
                                                   ( 23122 )
    क्युल्येनम्-त्मान्यः दिवादे पता वनमानकः
                    । ईक सार प्रक्रिटिमिनीश सेमन केसूर
    व्यानस्म-निवाहके व्यानिक रक्ष्य प्रशा वर्षक
                     शिवपुत्र श्रीमध्यातीका ब्यान कर्ने ।
   न्यावितम् मर्वरवादनः वर्षभेत्रः वाववतः कन
          करवरके क्षा ओपनेदाबीका भ्यात करना चाहित् ।
   क्वतीवस-विर्वास्थः देशबादैः वृत्रास्त धना
     —मान्य प्रशिष्ट हिमिल इस्पान स्ट्रांक्स स्ट्रांक्स स्ट्रांक्स
                                    शब देश है।
  fluisfannen fang ben iafte eine praye
  क्रक एक । स्थाने कंकमात । के निक क्रकमा
  क्षि, काम, ममता तथा अहंतारूप अन्यवपुत्रीका
  ्राप्त क्रांम तम राकाम कि किई क्राक नव्यक्ति किंग
  इतिकृष्ट केम होम छात्र केम्द्रे कार छोछकर म्य
                                       وعداع ا
  भूमवर्ग-जो मुख्यस्त और अहंताहरूके
                                       1 2 1225
 ( ७ ) विष्यराज--ने शेष्यहेन ओर भयपुरके
                                       ( DE)
 केप्रमासक स्था मजारुप्त कि--उकेश (३)
                                       151179
 angrafa ing fareavy fe--nyfetes ( P )
                    हें कि इ क्षेत्रांसिक हम कीर्कि
 होंगे व्हिन्नि (८) व्हिन्सि (१)
                             । व्रे काशक कास्त्रक मि
क्षा स्त्राप्तक (१३)हकानु स्<del>र</del>—७३ईशिस (३)
                                      १ है। एक
(३) दबद्गत--जे मुपक्ताहन तथा महापुरके
                                      1 $ 10-3
क्रमुक्त क्षा क्षर्याच्य क्षा मध्यप्रमुख्क
                                                147
                 * ।होएटेडी छन्न बातमाप्ट एटत ।हम्दिडी दिमक बाहाणंगीः *
```

u tran buten beirgreit agit p by

fing praters gefig enne & gibil

। क्रम्प्रीमी केयुक कर हुम्मन्त्रावपुन्त है किल्ह

ob aufmit finen bit binge beim

—§ एम्। इसम् दानेशिमने ईनगपुर्वाण हार क्रि

—प्राप्तिक क्षेत्रकृष्टिक 1 f withe smeglie farefre al f info zel fu bi भाषपत् सर्वेशुलीनं पन्त्रास्तानं मायया ॥ teren eragunt genten meit -- § ft. mich fr i§ m ताक किन्द्रेड रेखी सॅक्ट्रिड कींग्रेप कामक करमड़ । अक्स केंद्र केंद्र स्वयुक्त में स्वयुक्त । इस्सः सर्वेगोस च कोरवचत्र संस्थितः ॥ र्मीत इंद्रुव अर्था कार्चीः .....ा लास्त्रस् प्रश्नेष्टु.....ा । :क्रकीक्क द्वीड़ कि किक्टम कीक दूरह — है तरहे हाट देवानू हरेंगे क्रिक्ट किंग्डि किम बन्द्र एको इति विश्वम विविश्व सीका --F3IP4Y । 🗲 कक्षिय विस्तरक कर्मकार एको उपक मञ्जू प्रमुक्ती एए हुई र्जिक व्हिन्सिक कु क्रिमिक पबीत तथा सिरपर चन्द्रमा---॥ :इस्त्र एक स्टेर्म एक्स्प्राः ह । प्रकासनीकम सनका काशीसक विकास श्वासन्ह वस्त श्रांकांख सुन्दृष्टि ॥ । क्रम्पक म प्रम क्षेष्ट कर्मक्रीक्रम । u upprurpielse brip & tungebte i । ए क्षिक क्षेत्रक क्रम सम्बद्ध —के 6ई रॉपडमूड क्वेंग किराफ जात-ज प्रज्ञात हामान स्थान । एकान हिम्मा माइव कामस् ( गीता ५ । १५ )। मापाने आहत চ্যক নাইনার স্বাত্ত রিজীয় মুকারণে করিলা वनाया है, उसी प्रसार भगवात् गोहाओं भी नकति केंग्रम ब्राप्ट किहोत्राथ करूपाय दिख्यांच कींग्र । ई फ़िलमी फ़िड़ॉफ्सफ़ झेंग्स् ( ५५ । ? )

—§ மக ஈசி ஈமத்

कड़के विमह एमक केशनामाछ । वे प्रयोग है

डाफ मेंनर कि प्रमिष्ठ मगुरूष प्राप्तमा बीक्षातिनांत्र

यारह महीनीमें गणेशकी उपापना—

चैत्र मानो व्यायुरेवः हवी संदेशनीकी उपावनी करके मुनल बन्निला देनी पादिन । बैद्यान्त मानमे पाकरण रूपी गणेशामीकी उपापना बरहे एवदान देना पादिन। करेड माधने पानुस्ता क्यो गणेशनी ही पूज करके पह गृह दान देना फादिय । २५९ माधमें गणेशकी अर्था 'स्वीमतः के नामपर भी जाती है। बिक्क गण ह गणेगामाना या वीजीका हो ह शत कर होता है। आयद मानने स्मिन्दर स्त्री गयेदानीकी अर्था रहके संव्यावियोको तूँची पात्रमा दान गरना चाहिये। आयाः मानो गम्पर्तनी अर्था करके देशदुर्लंग पत्न पता है। मारव मासने व्युक्त गणेराजी।की पुजाका विभान है। भादपद मावमें विकित्तिनामकाकी पूजाहा विचान है। आरिनामे क्ष्यर्रीक्षः गणेशजीको तुजा पुरुसत्कृति करनी पादिवे। वार्तिक मासमें ध्वरहन्त्रामी मत करोता विधान है। मामसी माठने चार संबलस्पयन पाळनीय बताओ है। पीप मालमें विभागायक गणेवाकी और मान मालमें धंकष्टवता छेक्र उनकी पूजा करनेका विधान है। पाल्यान मानामं (दुण्डिरामात्रात करनेश विधान है। भड़कारपर चतुर्थी आये तो उसे 'भड़ारफ चतुर्थीं १ हते मजल्यारार प्रकार पात्र । हैं। जी विशेष फल्दापक होती है। रविवासक दिन खुआ आये तो निरोप पल्यातिका हेत होती है ।

### इकीस पत्रोंसे पूजा—

थीयणेदाजी ते समयंण किये जानपाले सभी देवीस पत्र भी आयुर्वेदकी हरिये यह महत्त्वके हूं। जनमें एक पत्र भा जाउवस्य बाव एक ओपवि आरोम्य-वर्षकः, रोग निकारक विद्व हुई है। विशेषकर वृत्ती तो पुहिदायक मणोजनहरू सवर्ण है। विशेषक्ष हुन । कारकः सर्वदोपहर कहलाती है जो विशेषकपते गणपति की पूजामें प्रयुक्त होती है। अभी समाचारपत्रीमें आया है कि व्हान मोटीन बहुत अधिक है। एक देश्टरमें उपक्रोताके घानके अतिरिक्त, घारामें कम सेन्त्रम पाँच गुना मोदीन आदि अधिक हाते हैं। मदासके समीप पासले विस्कृत, रोटी बनानेवाला वर्मागार भी याम करता है। अन्य पर्योका बैहानिक विवेचन स्यानाभावके कारण नहीं किया जारहा है। जन्तमस्ववाले कुछ प्रधान देवता—

पहले सर्वाह्मपूर्ण पुरुषस्पते एकट होहर, कारण-विशेष्धे हिर कट जानेपर अन्य किसी जन्द्रशा निर हमाने बानेमें प्रसिद्ध हुए देवताओं मानशन् इयधीव नाम

गरकी प्रधान है। राजनदिवों ने के गया गा, वो भी अन्ती भावस्य दर्श

विष्णुके नर्शवदः वशह भवतर हो स्ट भवद द्वप में। कामें विद्या गनवर्षत्र तथा दवधोत्रको भागपना विकेतन

अन्य देवताओं में महेबबीय में भीगनेशबीके अंग्र एसस्टइन ।

अष्टम् । अवयस्य स्वानामार्गिस्य हिनाई। पद अनुमान हिया जाता है कि गरेवर्ड है। रूपने भग सन् नारशिष्टकोची क्या स्नुसन्देवे दो माति है।

विष्णुपासनके अङ्गके 📑 📜 गगेराजीकी अर्था विष्णुकोंके दिवीनवरहे रूपमें ( वेलानव वस्प्रदायके अनुवार ) औं ह वर्षो उनका भ्यान निम्नमकारवे किया बड़ा है। गापारणमें प्रचित्र नहीं है—

'दिवीयावरणद्वारदक्षिणे बोत्तराभिनुः ९कदम्तः, करस्रदृष्ट्यं गताकारी जम वेणुकक्षतवाहनदशस्यपरवतुर्भुतः,

भार्मोपनिउधविद्यानो पत्रपुण्डः।'

( मरीनि विमानार्वनक

गाविष्णुके आलगोन उरसवके प्रारममें। 'अकुरारोपणः में भी गणेशजीशी पूजा होती है। गणेशजीकी पूजा विभिन्न प्रवीकी

नाधारणतया गणेराजीकी पूजा हरिद्राकी प्राधारणतया मणेशजोकी पूजा हाउस -वह कार्या है। इतिसमें मम्मलकृषित ह वह ल्हामीका मतीक भी है। नारदपुरावर्ग तो द्वपर्णसभी श्रतिमा बनानेका आदेश देकर, उसके हिंदि। वे वे वेता क्षेत्रका आवस १००० व्हार्थका क्ष्या के कि कि विदेश कि विदेश के कि ल्डमीका स्थान होनेके नारण ल्डमी गातिके निरे भी उपाधना मोसय-मृतिवर की जाती है।

मनेसभीकी विहोप इसा सीय पानेके लिये भक्तो अहत्। वसन् इता सीम पानक । वस्य महत्रपुक्त स्विपार्के अकृतः वृत्यं सम्बद्धः सम्बद्धः सम्बद्धः सम्बद्धः सम्बद्धः सम्बद्धः सम्बद्धः सम्बद्धः सम्बद्धः सम्बद्धः सम्बद्धः स्थानारणपुरु व्यादकर जन महत्व अपूर्ण गणेमजीकी मूर्ति बनाहर प्रमापनके उसका अभिरोक प्रमाणक है १०१वें अध्यासीय उपका आमरक श्रीतपुरावहे १०१वें अध्यासीय उपका आमरक श्रीतपुरावहे वेशके

111

٠,

#### विनायक भृतस्व

इस उक्ति विनाय ह भूतत्वरूपी मा इम पहला है । सही क्रमारे इत प्रमाणवे मूलभार भूतस्य है । अर्थात् मृत्यपारमे क्तरहरी सबेध विराजमान है और सगर्राजिक पर्टी। बीजना जर करतेथे यह अवगत होता है कि-'तस्त्राहा पताना वान आक्रमः सम्भूतः, आक्रमाद्ययः, वायोरप्रिः, आनेतवः, ह्या प्रधिकी'-इस स्थिनमाई अनुसार धारार सामेज र न्त्रहारः भूबीज—इनके योगधे पश्चनुतात्मक गणेश है। ा भाइपर शुक्त चार्मीके पूजनके लिये हमारे पूजन मिहीते गयनी भिन्न पनाकर पूजा करते थे। आज भी यह <sub>जार भारतमें</sub> प्रचल्ति है। योजमद-धिल या अन्य चाँडी-नेवे बने हुए विम्यको पूजाने नहीं रखते हैं। मिटीका ही न करते हैं। इससे भी अनगत होता है कि समाजी त्त्व है।

हुनी, श्रमीपत्र और मोदक क्यों ?

इत पूजने दूर्वी, शर्माके पते और मोदक मुख्यतः प्रदण ने बर्ज हैं। क्येंकि ने गर्नेशबोंके जिय माने बर्ज हैं। एवर्ड विकास दूर्वा गुण्म अर्थात् दो दूर्वा तथा होमके अवसरसर त्र दुवाजीके प्रह्मका विधान तन्त्रशास्त्रमें मिळता है। इसका ाल क्षांच्या है कि क ट प आदि संस्था साम्रते दू ८। वाँ ४। हत्त्व १६६ पहुंची बामडी राजिः स्वापने ४८ संस्था उपलम्ब होती है। भड़ना स्त्रीर (बी ८, व ४ )वे ४८ वंस्य निक्टती हा प्रभा । भारत संस्थानी (द्वारका अर्थ बीन होता है। बीन सुत भारत संस्थानी के जिल्ले अस्य केता है। हा एवं व्यवस्था है। इस सुख और देर दुरुको भोजने हिल्लो कम देवा है। इस सुख और हेर दुरुष भाषाच्या । इस सुख और दुरुष हुएके दुर्वासुम्पने समर्थन किया बद्धा है। जिस दुरुष हुएके दुर्वासुम्पने अधिन एका ्रवस ६८ण ६... इ.स. ६८ण ६... इ.स. ६८ण ६... इ.स. ६९ म्हण्याच्याच्याचे अस्ति पुण्य और पार्चे हे पहल

४ । २०) क्या है । 'बालकि:' इस परंगे करने थ पाछके द्वारा सूचक संस्त्र निकल्डी है—श क्र<sup>क्</sup>रे भारत मन्त्रगुणात परिचापक है। बीरक क्लेक

थनी मत्र भसीन्त होनेवर सत्त्रपुत्रधन्त्र हेंबर 🦈 भात करता है। यही बीन दूर्वाओं है ऐम करनेब बनी धमीन्यको विद्याग भी बद्दो हैं। बहुत हर्द

तिये प्रिय यस्त्र है। कटन आदि शास्त्रने व स्ट्ब (वै) विज्ञानमधीने पहिए अधरको है। हा के हन्ने उद्धरते हैं भ्यवस्या मिळवी है। अतः 'द्विः'का• द्वल अह<sup>ै। ह</sup> धिरका गोतक है। 'बरवारि बाक्सरिमितपर' परवन्ती। मध्यमा और वैदारीक्षी ४ संस्टब्स परि विधा-मन्त्रेनि सन्दक्के मृत्यवारके निकटकर मूर्यः ह वास्त्रादिहोते सम्बद्ध होकर सुनते निकटनेश्चम है। पहले कहा वा चुका है कि भूतत्वरूपी गरेपण साल है। इस प्रकार जानकर विद्यापने विकासकी बीव महाभावको पात कर सकता है।

थव भोदक बया यहा है। जो गरोगको पर्या मोद-आतन्द हो मोदक है---'अन्तन्दो मोदः मनेद है। इसका परिचायक है-मोदका। मोदकका निर्माव मकारवे होता है। कई खेग वेसनको मूँबकर चाँनी दनाकर सहस्र बनावे हैं। इसको मोदक कहते हैं। स आटेंसे भी बनाया जाता है। क्षतिपय होग गरी य की चूर्णको गुड्-सङ्कर, गेहूँ, जी या चावलने आहेके ह कवच बनाकर, उसमें विद्य गुहुपाकको थोड़ा रखा। वज देवे हैं या बायसे पहाते हैं। आटेंके करकी गुहचकको रखते हैं। उसका भवाँका नाम है। भूरत्

। ड्रॅ रिडामी र्राप्तरेक रिप्तेस क्रिक्ट रुक्ता क्रेप्ट्रा कि क्षापट काएनीश रिप्रमाथ । ई छडीने संस्ट्रम 346 강시청1tr PEY-4FIRS 651 속FE 등 IBF 48PE कावनीका हड़ेवर सन्दर्भ वनक होता है। को भीनिकार शक्त क्षाण्णीकि मृत्राप्तः । ई बर्चातः विशिव्यास्त्रहरू इम । ई फिरक्सी एक्से ११ संप्रांग देनद्र-३—घी ११—४ .५′—१० ९६ — 14 प्राप्तम किंद्र । ई. बस्प्राप्तिम विशेषकारिक इस । ई किंदु प्रस्थ व्यक्त 25 रिक्ट कींटविक्त कर न्येन प्रमाण मिळतो है। क.र-व आहि भीति महानामा

। हेर अधिरास किनमञ्ज क्रिक्त कर भार किताक कर नारत राक्ष के कर मही tilb\_EP-8 주단 3PXII+ 6일|3 P.; flat Fig | 통 FiliB JiSH हक्ष क्षापन प्रकृति है अधि अह उद्योग है। सियु देशपान हिन् । ६ ६७३ नहापट रहताय कम्पोल्गट छत्रीक नहपू माहस रुक्त होता है। इस स्टब्स क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक क्रिक्ट क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्र

भागानिक है हि । सिरायोग देवता है है है । सिरायोग के हि से वामानिक । त्मानकान-है किस्ट होंमू क्य है रंड माम क्यांका ( केसक-भोगोविक्स शाखा )

। क्रिये क्रिया । प्रमात भट कालम क्लिज़ छत्रक स्टिट । है स्कली ও গাহে ৰচণে ৰুচত। উত্তও উচ্ছতুক সমীক্ত কিমত চি क्षिमीम प्रत्यो है किसम प्रक साथ शाय समार क्रांक रह है फिक्छ उन राधा उन्हें हुई फिक्छ उन राधा प्रकर्न किया केट काम। किन रिकोम्बनीय हो नीक्तक प्रथम भिराय है। श्रीत्यार रेड्ड प्रकार किया है अर क्षत्र हुआ कि उसमा धन पढ़ा हुआ है। जगव्यक्ती कि एक्ट मन्तर दिल क्टी क्टी कार्य जाता है। कार किंद्रक होमर । कड़ी दक छान क्रिकेट और क़र्की एप्राप्त भन्नद्रेक रिक्स्य । ई फ्रिक्स कि निक क्ष्मान सैन्निक

firme fare is nitten baite ferne fiben unber af संबंध देखा ग्रह्मा हैं। बनाब ग्रह्मां १९पा है । एऽहर्षे रुप्तरस्थानम् रिवेर्ड बर्न्सम रूप कर्मगार क्ष्मान्द्र मीमाग्न — **१** स्टिस् । कम्लिस्नी स्ट्रांड स्थीड क्षमान्त्रहे नहीं है। इस निरम्ब महाना है -इस क्याना भारतीय চালে হন ই সংখ্য বালায় হল ই কাক হত दह है गणदिके सम्पन्यों प्रचित्र क्या। यह क्या

> 1 \$ 1823a11. gr | \$ carnet) son for | \$ igntr 3F (\$ in; 3 pr pr fe fe fil 1 f fir by up th 3 fria e. SER feifig EP Hy DE Afte S ibr File Gerrich | 9

॥ :कत्रिकामिक्देत्रकः ॥ fraptightbakage । :इफ्किएकिस्ट भक्ता (Kehi3hPer SEth हं है क्टिंगिक की किए का मोजिय हैं। जिस्सा की तार्थ हैं कि मोजिय हैं empe firffitt | f rit bgp. frun. De 65p. 6mm. Bilipfen 1 —हैक्सिक कि (इस) हम कि । है हम कि कि — En werthige (gefiebebingur' 13.5 मुद्रम क्य मिष्टकार क्रांसर छ । है किक वा Span deparativentum Erd | fire ifr 13: क्रमान के ब्राह्म के माने विस्ता के क्रिक्ट के किए के अ । के किक क्रियु कि छिला। सन्धान करामद बारानी है

फिओरू कह्नीम किम्माइणि

-of ofe of कंक्सी और क्यी। एड्री इक क्ला कीउस कि स fignien bir fiere inie sam jurme 639 । मन्ने उक स्मोत्क उसाम त्रिय हंट और कि उक नाम विशेष्ट कम दिलो काल्य किया किया है। किया को है छत्रीकट एउक कम मेंक्यम केमक केम्पी । है अहमर के मैजिक रुप्टर | ई हम्पर रेस क्रा -प्रक्रमीष्ट कहोत्सान किसीकाकन्द्र प्रीष्ट संप्रकृ की ाँ हार क्यामा कप्र प्राप्तिक क्रीम्बर क्राम्स्य वास है। म्ब्रु मेह्नाक-साथ । शर्यकृतिक होत्य । स्टब्स स्थान त्काल की क्रिक्स कि कि कि छिला केंकि हैंगी । इ. स्ट्राय-काकाई मीनभक्ष्मीक संमात्राप्त । मीन्स म के हामकार क्रम म मेराई केंद्रामग्रह और म क्षांक अमेड हुई। हु श्रीकामनीय हुए स्था क्षांक क्रांमिक किल्मिक्स एक इस विशे क्रांक्रिकेन्डिट काम-गितिक कन्न केताक । क्रिकेट काशम हिंग -हानाम अधिक क्षित्रक । सम्मान्त्रीत्मान रिप्रीह पहाली आवरवरता किम कि हैं हैं हिमानर श्रीकर की अधीति और दिमान्छादिन कैसानी प्रतेशकारी प्रवेशी अधिता किसी मात्रपति हमा कैसानी प्रतेशकारी प्रवेशी पत्रित किसी मात्रपति पर हो तो पीकर हो जिने करीनो आवरवारता करी हुई है हम भी कर दिना था तो उन्ह प्राचीन स्वति मात्रपति हमा कर दिना था तो नित्पंत्र नहीं है ने हम प्रत्योगी स्वति उपेशा की जा विश्वक प्रतेश कर के साल्यों नहीं स्वति जाता। प्रति किसाल मित्रपति कर हमा हमा हमा हमा हमा प्रति किसाल मित्रपति अधीत्यह है हमान्ये कारण के उन शार पहलीन श्री हमा करती है। यह निवास अ विश्वक प्रतेश कर हमा हमा करती है। यह निवास अ विश्वक हमें के साल्यों कर हमें है। यह निवास अ विश्वक हमें के साल्यों के नी के सालके कारण के

वस्ताः स्तान् जानाशे हैं. श्रीक्रम्बन्त हैं उन्हें जानस्तारी आस्त्रवाता नहीं है। वस्त्रम स्ता यह है कि सामत्त्र एउट मंगारती आहे किने बहु तासर है, विक्रम ताम प्रकार है है के किन एक्स के कि स्ता कि की सेवों हो नहीं। वास्त्रसम्भा कि स्ता कि नाम्हर्स सेवों हो नहीं। वास्त्रसम्भा कि सामार्थिकों असे तिवार असेकार उन्होंने अस्त के मानाग्रंथी वस्त्रसम्भा स्वा जीर सबल्डे किनारों उन्हेंने स्वाम धीनाग्रंथी काम जीर सबल्डे किनारों उन्हेंने स्वाम धीनाग्रंथी स्ता किया (सामार्थ किनार्थ की स्वा स्ता किया (सामार्थ किनार्थ की स्वा स्ता किया (सामार्थ की सामार्थ की स्वा स्ताह्या की स्ताह है। सामार्थ असेन सामार्थ की स्वा है। स्वा का दें की स्ताह है। सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की स्ता की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की सामार्थ की स यह जियम स्वाम है—होते भैर मंग्री कर पाते । यह संवर हो सा के कि मर्क्य कर हो उन्नहें हैं। उन्होंच स्वामकर हो जा के कि मर्क्य हैं। उन्होंचे हो से का रा मंग्री अमन्त्रे क्षित्र करते हैं और का रा विमायके साथ अभिनात विश्व मिलाई है से सार्वी है। इसी उपकरने कार्य हुन कार्य से सार्वी है। इसी उपकरने कार्य कार्य हुन कार्य परी उदस्य है। अम्याम महाइस स्वामां स्वी

पार्वतीविरचिव मन्त्रमी अञ्चल उत्हे

और उन्होंने उसे निजाण हर दिया पर हा ...

पत्न जा हुआ था राजिले आहेत की उनिर्माण किया। यह वर्णामितिया थे स्वरूपितिया थे स्वर्पितिया थे स्वर्पितिया थे स्वर्पितिया थे स्वर्पितिया थे स्वर्पितिया थे स्वरूपितिया थे स्वर्पितिया े स्वर्पितिय थे स्वर्पितिय थे स्वर्पितिय थे स्वर्पितिय थे स्वर्पितिय थे स्वर्पितिय स्वर्पितिय थे स्वर्पितिय थे स्वर्पितिय थे स्वर्पितिय थे स्वर्पितिय थे स्

। ई किए कि प्रक राष्ट्रीक श्रीम किएला कि प्रकारक किस

feilg is nichtergië i zyzi-lyste in iverien in verien feilu en in versus van pr. 1 g allz irrangen.

10. g 100 were drag og 30 dez 20 d

reibre dahn aufen erpe fern ern fen.

van gegen bei den den gen gen fen.

verpe den di den verb fen fen gen prez den di den verb gen fen.

ver den zed digid | 5 den zen fen fen.

fen den zed digid | 5 den zen fen gen fen.

fen fen pre dig fen.

fen fen.

den fen.

d

fir fte tambie fetefer i fo mie mu. .....

#### भगवित् शीगणितृतिः ममुख् द्वाद्श नाम अपि उनदा रहस् (केयर—तः क्षेरस्यक तकः तहः हः, वहरू वाः, दः वहरूः)

fire fie f mas with relim fire sie tfur furmign pie pibn'.

स्तान सर्वत वस्ता है से उनके प्रदेश राजधान स्तान स्तान क्ष्मित्रक हैं-। नीतक क्ष्मित्रक हैं-। - नीतक र-नावकों र-स्तावित्त हैं-। - नीतकारक र-क्षित्रक र-सावेदित हैं-। - नीतकारक र-क्षित्रक र-सावेदित हैं-। - सावेद सर्वा क्ष्मित्रक र-सावेदित स्वावित्त

charch fe charches de l'an derpart de l'ante de purion grafient solle actual arte de l'an depute de la curse del la curse de la curse de la curse de la curse de la curse de la curse de la curse de la curse del la curse de la curse de la curse de la curse de la curse de la curse de la curse de la curse de la curse de la curse de la curse de la curse de la curse de la curse de la curse de la curse de la curse de la curse de la curse de la curse de la curse de

dend po d'appa mèlica de notivola pari , sermes mercili a temargia i y des ...

staricamo para un ira fir pir insure fero , day e rite 3 mô para e mil der 
fente fo lime tranzy diversor per 
fente fo lime tranzy diversor per 
feror per principa por pensur dener a six 
first sy reint uniter unit sturicità il 
first sy reint uniter unit sturicità il 
first sy reint mercilia del 
first sy reint mercilia 
first sy reint mercilia del 
first sy reint

> ۱۱: الا

45 # 11

1. ziwan koju napysener.
1. ziwan kond koyd kyjdis 1. ziwan kowan kowalizity 1. ziwan kowan kowalizity 1. ziwa kind ziwa ya kina 1. noa kind kina ya kinak 1. kiwa k the estimates and total of most time and the contract the annual time and the contract time and the contract time and the contract time and the contract time and the contract time and the contract time and the contract time and the contract time and the contract time and the contract time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time and time a

में। माहे इत्ते पान हान गर्नहें। पुरुषा ह भी भीवते। हम्म रामान समाहे कारत मामताम जनात क्ष था का सामन है पुत्र हें कुछ है के दिन पान है स्पादन बचाने हुई हुई यह जान नेता करित हु in et ave fin & is masmal afteres some with weight and which were & o that & stand felt in Mirgelle aufe & ruferbiet, bitten foan है और आम प्रतिका भी पह तम जीता है और वे होती हा मोरवर्गहें जा र यह दर्गावर की दुर्जन है कि अरी द्वी वाल्याकावण द्वह अववृत्त गरक florige gut g, ad waret fire if baneren the area mearis et ? , te leven mid पहेंग्रेज राजगानियोंकी स्वामीवृक्त है और साम भी मानः पार्माहं अधुन्त है। यह भीनते सक्त वर्ष न्हींका वहां गया है । भाग शास्त्रीत्वक्यते यह विशास उत्पन्न रोगी है कि अब पर मिन्ति स्वहम् र गक्क मनुष्य नहीं है। तब मुद्राया देशा वितास भीतनेश से क्यों दिशा तता है। इसके अवहत इस महाराष्ट्रि भवता वह

'क्षेत्रे क्षेत्र व वक्तानुपति तरेव कर्म सम्वेदाकाः ।'
(त्याप्त्रक अर्थास्त्र— भिक्रिकार्त्त क्षेत्र ' (त्याप क्षेत्र ' ) के अनुस्तर में भाग्य अपने भाग्यक्रात्र क्षेत्र ' (याच क्षेत्र ' व्याप क्षेत्र व्याप क्षेत्र में विदेश सामान्त्र क्षेत्र विदेश सामान्त्र क्षेत्र विदेश सामान्त्र क्षेत्र विदेश सामान्त्र क्षेत्र विदेश सामान्त्र क्षेत्र क्षेत्र सामान्त्र क्षेत्र क्षेत्र सामान्त्र क्षेत्र क्षेत्र सामान्त्र क्षेत्र क्षेत्र सामान्त्र क्षेत्र क्ष

a citrul yes missafer at ! Part griff diere am eff. Pem s witt tat gent eigen? se, ort gliet anns atten "The was meeter for cell all at his to went it will wa wie. at si et ie at all \*# 195 m an man & / 1 1616late) the wat term o etc. ला क्षा = वर व का महिल el erater, rer ie und eeft u'er? है भी प्रध्य हो बहुत के के बहुत है midenit ca the afen glanti & भेर रीर्वेश्वं बहुत्यमें बार कारति है Wiffie until reit femt ( Profile Se भी इस इप्लामे सरीयने क्यानं लोग ह भाः मात्र हो अन्तरीयम् जुनुकान्दर । ti fitter reffet fa f und ! वयातिकपुर्वाते समन्तिकस्य अत्यान के को बना क्या हर अनो मात्र विक्रम मने ही करने वे और वो भी अद्वृतिहेन मगहरे स्मरण आहि परिचर्यालीन ही। यह स्मृत् उपन्यं अभिवासी है ही। आः भीगवेद्धसा मुनुजनस्य अन्त

योडलेलांहित शुक्रहरुप्रस्तितेतेतातां हती

. .. . ....

THE FIGURE OF SHIPS AND A STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE

fet tint atterent eine fa # ff

engelet and at he we are an e

de fraid eit im etter

er eit fin une heiseit if eciai thun n poten egatte waf eige beiteg a वेज्यस्तिति विकेषि शुक्रमस्ति स्वयंत्रसामाध्यः fige übenentretiteruf en mene. I jifgfüelftemeeden ennung ticharis u rimp feurgel fon nutgimmpra pin द्ये. वीराशाः स्मृत्यान्ध्यवन्ताः प्रदान्धाः पड़क स तरव बच्चतेस्थ विकासक्तरंबर । tpr fre fre etreitibper umfie -- Fur fra fra ny err ugen eg t en इहे भीर कुछ संतिष्टी सनकार केंग्र भी से सामा स्थाप राप्त साथ केंट प्रस्कृते विधित्रमूता क्षेत्र केंग्रस् हमत वारीवास वर्ड हदा बच्च नहीं महते हैं। वहीं इंचनहरू दिख् विद्यार्थ होता । दिया हर हेर्सिट्ट प्रीट किल ११ हर । कि क्षेत्र हरे कि क्षेत्र प्रक्षि की की कि मानुष्य सामित के हैं। यह स्थान वहां स्थान वहां fefeil says spirtt trên the ib far be ber be C .. i

( +3-24 + 3 +p6,556 ) विक्तर स्वर्धनिक विविकासका मध्ये मध्येन्द्र विका die eisenten nehnn estit ertotinbre erit einfem feit erge ergut

at at at at carse, or the , a nice

ian nigige dies beate entergenen war

to 1869 drack tonk wine to 1860h

t man in bine by the well of the indicate in the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of या देशन बक्त, देशव देने शहर कुर शहर ere bi i in ift mier bate ba fibr ge fale

At his high gement (haugh big offer fen his

urget gutag einem geret beit beit Com

nie bis po em erne ferte der allerefen f

ige this in et war gang gaffen aar

Bergefreite alle bere fabite beitelie berret

Die finde jeg nijes die prefifes bene gutine

हर इस सम्बद्ध हो । यह हा केव सम्बद्ध होते हो।

Auff att fem fel te fenter nung eine unf

ente entre energie und beief

विकास केराहर हुन्य कर महाराष्ट्र प्रश्निक केर

to ay bim fiem 15 mm fand. to sulfa-tra-) brend naving

132.27

um ibige feitente be tilber blaueffe eart. 23 ed beit gefang nes er 4 (24 24) ine aurenel fillen ur albieme a pe

ein man ce mie alle nich nicht aus

atu (Hr foft) & 15 tal mm Hr fri

friern d étany trémel pr des se fa

roeit ernt eine fam fa pie fte fie D

ter en ei fe en ge al bille te gen --- fiebe

Lenendertiffen in al uber leren bergu

firgigissusurije fo po egen ;

| programmel bes item eptenangung

eiff unbichiteten et er ber bei fiet

। वे रेजभी क्षेत्र क्षिम मध्ये रेग्स प्रतिम रास ।

tere ib septiel felich affeite run &

firmi fen surf alfre if fo nuffer bife

inen fel sine row tenteil fer t

i f mig efenen mie fo mieber beto

। एक स्रोतिक क्रम्ड है क्षा क्षेत्रक क्षे

म्पर गामाना । हे १४ है । जिल्ला महस्य

क्षेत्र म एक एक होड़ हिस्स होक कि व्यक्त

fin to til ina iften funs imit foff-

लिये समाप्त शिक्तिक सामन केटम है प्रकृत-द्वितान,

u premis ieri init foruggiame filter!

Po polititunis imprieprogenen finleri [7]

Programment be fremmen ein es in

शही महत्त्व महत्त्व कारक महत्त्व महत्त्व ॥

iegel form fa in flingeren i

fru iman urn meruni refeltelb.

- Biett s

blieblie gik!

( केटा के नहरू केटा है है)

pp fiperan effeir bis

( ) e-4: ( ) 0 PE() Mills )

वर्तक बन सर्व । इस क्षणनक्ष समर्थन इस रूपने व्यक्त होता है--

धाम् देवधमः एवः भावि विनतामदेवमदाश्चन एनदोधयो स्वे गणपतिदेशकारमधानुमः ॥

अर्थाप् वर्शने विस्तार के तथा भी भीता होता रहा है दिर अन्तर्भ अनेतर का भा है। भीता होता भी एक रोकर वही भाग करता है। रुपने भाग दी एक की रुपने का भीताक है कि भीनामें महत्त्र करी रोता है। तिसका सक्य एक हो। भीतान भाग करता है। रुपने भाग के कारण ही जीवनों ने केन्द्र स्थान है, की स्थान पूजक अभिनारी भी की। स्थान स्थान है, की स्थान भीता भीता है। स्थान अभिनारी भी की। स्थान स्थान है। स्थान भीता भीता है।

संबोध्येव सकेनकं परिकास रम्तामार्गं स्थापं-श्वकः कृतिमार्गनाथारणविधेरत्यादणक्योतसम्। मन्ये सामस्यवेदस्तः स करते बालांत्र या नीरा-वेदेनेव रहेन मर्वेदस्य प्रवाद गणेताः श्रियम्॥

अर्थात् जो हेन हैं हैं हुए होने हैं रहे हुए सन्धे में हुए हुए दूधरा होने जा दिसती हुए हुम्ब स्थापिका उद्दर्शन जा हरता है। जा मानो इस एवं साहनी हो तालवानी हुए हों। जहीं मणेशह स एहरन अर्थ माहोती सी मार्थीकरी हा। हरता हरें।

मीहरूकं अनुवार (एक) राख्य भाषाभव बाध ह है ऑर १इना-राब्द (मापिक)का । श्रीपणेष्यम मापा और मापिकका योग होनेले वे (एकदन्तर कहरूके हैं—

एकाकासिका माथा कहता मनेसमुनवर्ष। इत्ता सकापस्त्रत्र मग्याधारक उपको ॥ इत्र नगर ओगनेवारा अनैत विधायक दितीय नाम पट्टाना भी नाभंड और एटएसम्पेटार है।

भीनवास तुर्भेव ताम है—कारिक । यह furrer एवं है हिना दिनों के पूर्व है—कार्स है हिना दिनों के पूर्व है—कार्स कार्स के एक के किया है है कि हम किया है है कि हम अपने के प्रकार के किया को तिला के किया के किया है कि हम किया है कि किया है कि किया है कि किया है कि की मुस्सिक है किया है कि की मुस्सिक है किया है कि की मुस्सिक है किया है कि की मुस्सिक है किया है कि की मुस्सिक है किया है कि की मुस्सिक है किया है कि की मुस्सिक है किया है कि की मुस्सिक है किया है कि की मुस्सिक है किया है कि की मुस्सिक है किया है कि की मुस्सिक है किया है किया है किया है कि की मित्र के किया है कि की मित्र के किया है किया है कि की मित्र के किया है किया है कि की मित्र के किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है

वधी है। उसी मध्य अभिजार्वक संसंव दिया जनमधी पूरा समुद्रा स्वास्त्र होता दिया है। अपना उसके विदिक्त कर्ता हुन्स प्रदान करते हैं तथा अमहास्त्रता क्रिया वर्ताय महासक्त उसके विद्यास सर्वेत हम्

नतः यह मृत्रीय नाम भी गार्यक्र है। र्धाननेदास चार्च नाम हे—महर्दन में भमान कानग्रहा । विश्व पटक प्रानी है हिं भारतीन (आयंपरम्परान्यापी नुदिश र्रा मानने हैं और इसीकिये अपने आराज्यको उरीने गाल मितपादित किया है कि विश्वे उनम् स्ट्रून उनही एतदिवयह अभिक्षतिहा यथावर् हैंड वर्षे । इससे पूर्व भी इस अन्यव इसी हेसने जि कि 'मनुष्यको चाहिये कि सन वो लेसबहुक व भी कार्य ऊँचे छोनों है साव दिना विचार हिने हरे ही जितानेकी रूटावे ही गणवतिने हागीके हमा है धारण किये हैं। इसके अविरिक्त एक यह में श्रीगणेशके स्त्रे कार्नीमें छिपा है कि श्रद्ध कार्नीस्व <sup>पदेव व्ययंकी बातों हो सुनहर अपना ही अहिर</sup> है। अवा हाथी-वैदे छने कार्नोद्रास श्रीगणेश ह देते हैं कि ब्यक्तिको अपने कान ओउँ न ए विस्तृत बना छेने चाहिये कि उनमें सदसी निद भवी खुरी बाने इन मकार नमा नामें कि वे जिह्नामपुर आनं हा मजास्त ह न कर सहै। पुराजीमें गंजकणस्य नेयवा शुपंत्रणस्यका कारण यनाने है—धीमगैदा यामीन्द्र मुखने क्व्यमान तथा केंद्र जि भूवमाण विषयको स्त्रतकर सूर्यके समान स्व र करते सहसानि सम्पादित कर हो है। अ इमी नामने स्वयद्भ किया जाम है।

रमें पूर्ण क्या पान्य हमें हमें व करेति व पूर्व महत्त्वामा है के गई भोजनामान्या । तथा सावतिक्षांत्र पूर्व भोजनामान्या । त्व क्यात्र ने त्रम्य पूर्व तथा नामान्य पूर्व क्यात्र क्या पूर्व तथा नामान्य । पूर्व क्यात्र स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्

द्वाया भवहून्म विशा साम् —्रो रंग्रह अवसर्गर सहते हैं entriger piper únzerde keur füng röntle

पृथ्य इक्ष्मियम संगत्त्व सामा स्वरंभक्ष ॥ .Fg दी इंपर्टाकिस जिल्ड म कि एक दिक विक्र के ्रमणस्ह क कंग्रं क्ष्मिया के मेरास्ट्र

होहाथ क्रियरम कि स्थ स्था का ग्रह है सिक् 你奶奶杯杯 部在 年 FB | 好好 每里如后 和 इछाद्यो प्रीट हर्त ईम्प्य ईमात क्लिके क्लिक क्लिक रीक्षम क्षित काल ईस और वह रोग्रेड लाव लिया ( artigation )

i Sir Siil Sifese raporis pa reseive fie s हो है छि। १०७६ हड़ी३ छ३ हिंडी क्रिक क्रीमिंछ साह रद्राहो- एक्षार्वक है । लाह के इस्त क्र मंत्रीक़ी स्ट 

tatifrefit, fi. 5. 1100 fr. fin taifeat gir treng ein F igs ineli term teal irm einfar mig tapumm sinamme ft. fresinnn- enf ffiers benmenn merte figus to ute us en du feren ser, bides bidie nitenfen ? 1 tub henn beit ranima pr 1 5 ibe minn fte बीर्मिया वैश्व पानिता है । सिन महिनान अवस्य होता ह—यह महत्त्वा स्वाकार वर कार्यासम tareit tone tatteisinens experies bpun (HE | MILEY 25 LEADE 147FIRM) DIS 41-E 74 rdry forsøpsie grope friesun efektou on i ma हेरद श्रृष्ट क्रिक्टिंग अस शिक्षक स्ट्रेस्निय **()** क्रिक्टि क्षित्र क्रिप्रमानी क्रिक राव त्रांत्र विकास स्थाप रूप स्थित कैंग्रिको केंग्रेस महासाम हाने निहन अमिन केंग्रिक किंग्रिक केंग्रिक  ğ mişt éşp aumige b ellibe iğ Sirfice meg fapte angeine mittelle plate prespuppane -क्रम क्रिमाज्यक्ष्यकारम्बन्धक हिहीक्तम् "- हे क्रियी श्वीसीनतानीतुं ,तुब्बनाहीतुं, दी गीत्तं देव संश्रद्ध सदीव प्राकृत्याद द्राधीमूर्य र। है किक प्रकामक किस्तर्थियि। क्रोक्स केंग्रिटीट किक्स्स रहे क्रिक्स क्रिक्टिक झन विन्युतान बरद्गातने समः। दशका भन् हे--हम विन्युक्त इतिकारमा - १ का के इतिकाल स्टब्स सहस कंगोडिहमम्बन्धाः । इं क्यांत्रनी क्रीन्नकी विरुक्त एडिहासि श्रीवर्षस्य स्थान चाम ई—स्थियोत । नवर्षस्

> —ई एक एकी अवस् क्षेत्र करन में अपीत् विशास पेरवास्य । गणेया-गावकीभे frey | 135fres-f pp: freit frei

i ginft pisegne fuß birgi

मनोद्रपात् ॥

विषाप होने कारण च केर्स अन्वयंक। मान कट :छट । ब्रेर्ड इन्द्र कामने किएर । भीर अपनी इस फिक्ष अपना नेद्याता ள்ள ந்ந நடிக்கும் நெரு நடித்தின் சி १३ वर्ष संस्था हर उन्हें वर्ष कर इंद apor fe es ayang bine bur ray vi विदा अवेवन-पायनमे सधम बनाना है। इस 

मृद्धि अधिष्ठात्र महोहो क्षे लाममाध्यक उठ्ट .... भित्र वानीको आस्मचात् ( ३६५६६ ) करनेके र्मीह किहि कर के के के किए के किए मी म्डला स्ट्रीक्ष वास्ति स्टाइन सम्बद्ध क्ष्रद्राणक किसीक्ष्म सिक्स स्टब्स क्रिक्स र ন্যান্দ্র প্রত্নিক কিন্সদ সুরু নাচে अञ्चल क्षावस् यस्रहात Stebbtab 1 3 lb bl

स :क्ष्ट्रेनु चित्रकाः स <del>ран увинэйный</del>я काण्डवद्वासास्य महितिय क्रमांत्रवृद्धात् ा क्रेम्प्रस्थाने अस्तर्भक्षा प्रसाद विसर्व । habibithenes Welthink Bught 3 स्ताय देशा<del>--</del>

pre-1 ≸ fp ar⊓e fie mp: pr .... mire firent ban gein ihr Schute fr' कड़ भीट हैंह जिल्हा अधित हैंह है। tiere p alien is fir mille tarn . क्राम्मि ६८६ विमोद्रामे शिलिती केमध्य किए. appe fauge fips tefrile at \$ 30 tife ter. sur spingle i g pipflel 34-f3 inf3 521: अवस्य सेट ई—होन्स्य । अदः क्या संबद्ध 121±—3 ( 11th 13-30:0 0 20± ) 2h 11: 1 34pu-- \$ 1513 by 14:52pl) 1:53pl,-- \$ . े होनेत्र भीगविश्वरा छठा नाम सामने अधि है ( 44 1 4 )

63

ग्रेक वन गर्ने १ इन क्यानका समर्थन इन क्याने प्रश्न क्या है—

क्षत् हैनसम् एवः भारतः निवसमहैनमेवण्यतः एतद्योधको दशे सम्मतेवेकन्यमेवाभयत् ॥ (यानसिर्धः राज्यः)

अपेत् वरते निर्मा के प्रमान हो। प्रतिना होता प्रति तिर अस्ते प्रमेश हो अता है। अनेवा होते ) यह होकर वर्ष कर बक्ता है। एक आप हो एक वा हम जामक भी दोमक है कि भीवनों ब्याज वर्ष होता । तिकहा तक्ष यह हो। भीवनेवा अस्ते यहन्दनकों करा । व्याज हो भीवनेवा ने करात यहन होते औह। अस्त । असे अस्ति हों में वर्ष असा उन यहन्दनकों कराहाओं

संयोध्येत सफेटाइं परिहासन् दश्तालार् न्यांयं-दशकं कृतिमहत्ताथारणविधेरत्याटमाक्योतस्वम् । सम्ये साम्बयतेदद्वाः स्म वारते बाटाक्ष वा मंदिरा-मेकेनेत्र ददेन सर्वेददरः पायान् नर्यातः क्षियम् ॥ (गारति संक द । ८५)

अर्थान् जो केवंड्रके पूळतो हॅगते हुए मुनमे जोड्रक्र स्वार्थेतन्य दिसाते हुए इतिम दत्त्वभारणका उद्पादन-। बरवा हो, या माने इद एवं नावकोळे वाग्यनान्यी देता ह यही गणेशक एक्ट्रच अपने मकोबी धी-गण्यतिको रहा। उन्हों स्वार्थे

मीहरूके अनुवार (एक-राध्य (मायान्का बायक है हिर (ब्रुला-राज्य (मायिक-का । श्रीवणेग्रमें माया और हिंदकना योग होनेसे से (प्रकट्सा कहरूते हैं----

प्रकारत्रासिका माया ससाः सर्वसमुद्रयम्। एक्साव्हासिका माया ससाः सर्वसमुद्रयम्। इन्तः ससाधरस्त्रत्र मायाध्यस्य उप्यते॥

इस प्रकार श्रीगणेदास अदैत विषयक दितीय नाम एस्ट्रन्त भी सार्थक और एक्ट्रस्यायीरक है।

भीगांपरात तुर्गेय जात है—क्विया । यह विशेषक प्रद है. विश्वती विदेश आहे है—युरा, तामहा, मस्मिता । वीतांधि देवे आहतन Brown स्वती हैं परि एए पास्ती आक्ष्यत्य का विश्वाचान तो हथा क्य क्षेत्रमा —क्वित्यक, भूषे हाम—मी । अता भाव रणहरे ताना है कि वी मी पुरहा — तेता हुई भी तुर, भी, करी आहि वेशक क्यार्थ हैं तोगन आहि दोगांगांक्य क्यार्थ प्रदानक मानवः तर हो है। इस्ते प्रधार की इसकेंद्र अंतर्वेद्य की दुर्वेद्य दिन, जनकी पून, त्याना इक्ष्मककी दूरवाद्यावस्ता है, पत्नी हैं। प्रथम प्रशाद और व पत्नी दूव करनेत्ते की पत्नी के अपना प्रशाद और व पत्नी दूव करनेत्ते की पत्नी पत्नी कर है। पत्नी प्रदानका अपना विशेष तर्वेद्या हाम को है। अस पद मुग्नीय नाम भी तर्वोद है।

भागवेशक पर्रावं नाम रे-नाबहर्गन प्रपर्द हर्ग समान भानकात । विष्ठ पाठक तावी हैं कि वीगोदिन भारतीय 'नायवरम्यरचुव्यां श्रविद्धाः प्रविद्धाः रेस्ट मानो है जीर स्वीकिं बचा अपरच्छी उसीने की हर्ने गण प्रतिप्रदित्र किया है कि बिश्ते उनका पहुंचुत्र प्रस्ट त्राही एतदिषयह अभिक्षांबहा क्यान् परिस्त हो नहें। इनने पूर्व भी इस अन्यत्र इनी देवाने किन अने कि मनुष्यक्षे पारिये कि युन तो नि मत्र पुत्र वर्षे भी कार्य ऊर्च होगों हे साथ दिना विचार क्रिने करे नहीं। ब वित्यानेकी रूकाने ही गावपतिने हाथीडे समान हारे हरे धारण किये हैं। इसके अधिरिक एक यह भी स श्रीगणेशके छने कानीने छिपा है कि श्रुद्ध कानीतांत्र मां गरीय व्ययंत्री वालीको गुनकर अपना ही अहित हरने व है। अतः हाथी-बेवे छवे कानीदास श्रीगणेश हमें यह पि देते हैं कि व्यक्तिकों अपने बान ओंडे न स्टब्स हैं विस्तृत बना उने चाहिये कि उनने गृहसी निव्होंनी ह भली-बुरी कार्ने इन मकार नमा कर्ये कि वे दिर क जिह्नाभवर आन्धा प्रयासक्त न कर सह । पुराणीमें श्रीतकेंग गजरूर्णन अथवा ध्यसमंत्यसा कारण याति हुए ह है---'श्रीगणेश योगीन्त्र मुखने बर्ण्यमान तथा श्रेष्ठ विज्ञसुओं भूषमाण विश्वको इत्रतकर सूपंडे समान द्वापुण्यम रजेको दूर करके अवस्थित सम्पादित कर देते हैं, अनः उर्थ इसी नामने ब्यवहृत किया जाना है।

राजेपुक्तं यथा पान्यं राजेपुक्तं करोति च।
इतं मर्थनराजां ने पोन्यं भीजनकात्त्वया ॥
तथा मायदिकरेल पूर्व गान न सम्प्रति।
वयारेपसानकं नथा प्रदेशकंग्य पुन्दि।
प्रदेशकंग्य सम्प्रति।
सम्प्रतिकां सम्प्रति।
सम्प्रतिकां सम्प्रति।

तया पाषातिः बह्हत् सन्तीयन परते हुए

विकर अपने देव अपने उत्तर उनको

सर्वात क्रम हि स्थानक्रम नामध्यम् वैक्सम व्यक्त मान हे—जिबहे महार ( यात ) पर चन्द्र हो। पानाम् क्तरु । १इन्स्जायः—ई मात्र हिड्डाकः स्टिक्निर्गक्ष \_\_\_\_\_

ज़िंद है एको एला विक्रम प्रवास है ज़िल्ह हैं विश्वास वह भी उत्पंत्र को है हि भववत ा फिर्मुट गए ब्रेस्ट क्षि घ्रम्नली क्रास्त्रक कि होंडे Бम्हाक प्रकश्च किकाशीड कि-किङ्ग≢ मॅकासम सम्म र्ह ब्रीप दो है प्राफ्त मीर है किदी छाउन स्नाम रहज्ज्यक क्य ६०३ विभिन्नाकारक प्रक्र भाग भाग कामा प्रवाप फिरुरेस संस्था वर्षेत्र होत्य स्थान स्थान स्थान र्माट राइन्ड प्रमाणा विद्यामही तत्राट प्रमाणह अधीर प्रत्येक ग्रामीय वस्तिक पीति है। ज्याः अपने भारपर अमरा समित । मन्त्र प्रमा स्थापित मामि वहार किरता यान्त हेता, उतने हो हुन्सत्ता हो नह वान हो साबनका ने वह मी जिद्धि होता है है स्वर्मकार इंच्डे श है हिन्ह फरी क्यों,क्यांक विशिवास किन केस्ट्र हो िनीक रुक्ती रुक्ति विषट उक एएए क्रिक्ट ग्रन्था*प* की है दिस इत्तर अंतिवेदा संदर्भ देखना भार पड़ी है कि भार उत संदर्भन वर याजनार सन अनेवाजित मान है किए भिम हम्म केरारह सिक्ष मने माने जाते हैं

देखन नाजनार्येव योष्ट्रस चामान नामिन नाम हा चितार साथ हैं। मधा उड़ेन ख्या जार देखा छै र्क्ट विषये। विक क्रिय प्राकृष्ट केर वेहत केरते प्राप्त acest edzeld uzze ex ex 4, da gret edseth selt अन्या संपर्यक्त हिंदा है । यह गंपीय और ब्यांप्रकृत होत अर्थ विकास भारतार विवास अर्थ विवास

hine biresto tarial danoje fyr bireniel

BAB 34 Brotte Balle Bie ger fares frai 1 \$

द्राधात एन वावीचे अपने महाक्ष्में चन्द्रको पार्था किया

fenmile billere die bib bib diegte oniviterial

नी है होर प्रकार हर नहीं गंजीय के पहले हैं है।

frich pe sie mit wol fore fein biene

मस्मवार्य कराम वायम हैं उन्हें वाहेव न करा हैं की दिव

क्रिकेशने के तमन्त्र विद्यावन क्रिकेशन की है कि विताह मेहरू

केरते हिरू स्ट्रेट सरमाय-इन्ह भर्र । इन्हार हे मेरि

में हार हे साथ है स्वाहित है है है

1 \$ 1F BIR IDSAPO

करित छन्द्रमाधिक क्षामध्यक्त छ । हो हैं। अयः धार्योक्त अधिराधि प्रमा धार्य-क्षत्र क्षेत्र क्षात्रकारिक क्षात्र क्षात्रक छ Likhite iarinperen Breis bie beit mit De bie fegelt eineben biefes & eine १ ध्रता ,वार्थ पार्टकी स्त्रीपदि -,वाबवान नव्यका अवनायम धास्त्र ही समाय हैं। अयः एवं निव्हर्यस्पेत कहा जा सहया है-भी आंश्राधिवृद्धान्त्र प्रमात्मा माना नाता त भूतिक जाना जाता है एन इसीके इ समुख्यान्ते । ( शाहीच इद॰ १ । तिमह क इ लीक्स — काणा र विशे होगा रीय तांत्र वार्त वही त्यका होता है। भ खें , जगुर्यात (स्वित्तवस्थीव्यव, जगमिपन्तुत, उदाय, ( मदासूत्र १ । १।५५ )—इत न्यापत रे के कार्याय है। संविधान है। संविधान के ावनाधः, तब दर्शनम राजाबा वया , ब्रह्मीवा समीवाद्य होdata (Sec.) नन गाप्त होया है। यथा--,महत्तवपुरं-सीरन देश कि अधि वस्त्रीक्षेत्र के क्तिमार । देव स्थित क्षिक्र हो । व्यक्तिमार नमहोस्य ताबन कर्मनाथ वस्ताता । र्थित बाबकः वर्धकारितः ।, अधिः चंदपदि-द्यन्त्रं सर्वहरा नावश्च सामा ग्रमा हु---ध वह द्वास्तृत तैतवः वात्यवन्तव हु।

हत्रीएसिट अभि अस्ति ६४७ ई एन हे लिए

*ष्ट्र* फिम्प्रेसिक इस निवाह है। क्रियमिल क

भ :क्ट्रेन क्रिक्ट क्रिक्ट हो है : स्वर्ग क्रिक्ट होए। भ

हि। स्टेरिक मिलि हे स्थान समान देवते ।

काः समुख्य सम्ब्राः ईतृत्वापृत्रस्त् द्रदिः

—िव्छ भिम्म प्र

:Th formigenfunbeimibin

( अध्यक्षिक स्व इ.स.)

.

-- 35 050 l d (d which the tile de 191 ही। भार गणेशक र्जास्त्रीया नाम न देवन साथक, अधिक 'नहीं लेकान *महिमान भा नगपह है।* 

संबद्धा हो इस नामाव ने हर अन्यः नाम है । व्यवनायवर ह इसका अने है—विशिष्ट नागर या विशिष्ट स्वामी । कविव विद्वालीन नीर उपनार्वेशे दिल्लाहा एपुरचलप् स्थीहारकर ·रिनायकण्या अर्थ विन्तीश नायक भी श्रीशास किया है। यह अथ पूर्णनः श्रीमग्रीयपर परिवार्ग होता है। क्योंकि बदावि देवता अवने अवने बार्यम दिश्य वसमून होनेके बारण रवेन्छाचारी नहीं हो सकते, परंतु मणेशके अनुपहते ही विष्नर्राहत दोकर पापं सम्पादनमें समय होते हैं और यही कारण है कि पुश्याहर सनके अवसरवर 'भगवन्ती विका-विनायकी श्रीवेत'म्' कहकर थिम और उसके पराभवकर्ता थीगणेश दोनोंका स्मरण किया जाता है। इससे वि-विध्न नायर-स्वामी--विनायक शब्दकी सार्थनता निक्र हो जाती है। इसी प्रकार यदि इस शन्द (विनायक)का अर्थ गिरिशय नायकः ख्या जाय तो भी यह अन्वर्धक हो तिद्ध होता है।क्योंकि शुतिमें श्रीमणेदाको व्ह्वेष्ठराजा-शब्दद्वारा सम्बोधित कर उनके महत्त्वका प्रतिपादन किया गया है। भागेदातापिनीओं पूर्ण ब्रह्म परमात्माको ही निर्मुण एवं निष्नविनाद्यकत्वादिन्गुणगण विशिष्ट गजादनादि-अवयवधर गणेशरूपमें प्रतिपादित

'ॐ गणेशो वे ब्रह्म तदियात्, यदिदं कि च, सर्व भूतं भभ्यं सर्वमित्याचसते ।

इसके अनिरिक्त गणेदानी एक अन्य विशेषना भी उन्ह विशिष्ट नायकस्य ही नहीं, श्रीमञ्जारायणकी समानता पदान कर इस विरोधण या नामको अन्वर्थक यनाती है । यह विशेषता। है--मुक्तियदा येनी धमता । सभी विश्वान् जानते हैं कि मोक्षप्रदानका एकमात्र अधिकार सम्प्रमूर्ति भगरान् नारायणने अपने अधीन रन्ता है। श्रोमद्भागरन (२।६।१८) में उनके इस वैशिष्ट्यका निदर्शन इस प्रकार हुआ है—'मुर्लि ददानि कहिंचित सा न तु भन्तियामां अर्थात् भगवान नारायण मिक तो कदाचित् दे भी देते हैं, परंतु भक्तियोग सहज ही किसीको नहीं देते । इसके दिवसीन भागेदा-मीताः श्रीगणेशको भी मोक्षपद प्रतिपादित करते हुए कहती है---

यः स्मृत्वा स्यव्ति प्राणमन्ते मो धन्द्रपन्तितः । भ याग्यपुरसमृति प्रपादासम्म

विषयुरागां हननदिनके अनुनार श्रीम गेरा के

विन्तवत्र नामकरणका बारत्र भगान् दसवेश वनाम दे-नारे पारंति ! यह माम दूस नारे ालाज बाहर पुत्र यमा है। अग्र इन्छ हरा

ं र नापक्र (नापकांपर्यक्त) हो लंगाये विकास न पढेन दिला पृथि सका भ्योति हुन्छ।

प्रभावातमा से महत्व भविष्यति विकास ( fem- 11 ! #1

इस प्रकार गन्ते इत्योंने गरीशका पंतासार उनको विशेषकाओं स परिचायह एवं अनके हैं।

थव लिकिने नवम नामकोः वहरे-१ पुष हे दुवा मामान्य अमं है—अग्नि और सन्दावं है-रि ध्वजवाता । श्रीगणेशके संदर्भमे—इसके दो मार्वप्रधा है— १. गंत्रस्य विक पासक धूम धूनर अस्त बन्दर्भ माश्रद बनानेयाले तथा उन्हें मूर्तरूप दे जनात् न पहरानेवाचे होतेके पारण मणेशका श्रमकेतुः नाम है। २. इ.मी प्रकार अभिनेत्रे कमान मानवदी अ अथव। आधिभौतिक प्रगतिके मार्गी आनेक् भस्मसात् कर मानव से चरमोत्सर्वकी दिशाम उन्तर धमतासे परिपूर्ण होनेके कारण भी गणेशका भूमके मार्थक ही प्रमीत होता है।

भागाध्यक्षः श्रीयणेसासा दशम नाम 🚺 दो अर्थ है—१. मंदनामं परिगणित हो योग्य सभी पदागोंके स्वामी तथा २. प्रमधादि <sup>1</sup> म्बामी । विचार करनेपर उन्ह दोनों ही नाम अन्वर्धक पढ़ते हैं । विश्व के परिमणनीय जितने भी बदाये हैं श्रीगणेश उन सबके स्वामी हैं। जैसा कि निम छें स्तर है कि क्षीमणेस देवता। तर, असुर और तम चार्चक मेस्सापक एवं चतुर्चमं ( धर्म, अर्थ, काम, मोड़ ) ह च बंदादिके भी सापक हैं?—

स्वतिषु देवताश्चाचं प्रध्यां नरांस्वधान्तते। भसुर बाममुख्यांश्च स्थापविध्यति तावानि चालयन् विभानसाक्षात्रामा चतुर्सुवः। चतुर्णा निविधानां च स्थापकोडचं प्रक्रीनितः॥ गणीं हे स्वामी तो श्रीगणेश दे ही । इस पदपर वे स्वर भगवान् शंहरद्वाग् प्रांतिता किने गर्व भागवीदारा हुन भवनाय का विश्व होती ही प्रकारके चित्रहण मान होते हैं। धाणकी सम्मागके अनुनार जब भगवान् शकरने ल

u प्रत्रकतिहांमडीसाद्गीतीहर्दस 3:25 Papakent and Care 1216 लाक्रिक्ट्रोल्ब्बीतक्रिक्ट्रल्साक्ट्रतक्रर्त किश्वयुव्यक्ति भिवयुव्यक्त

— हे रुक्ष रशंसक एक रिप्रहरक नरजन्मकारी नार्रर माजीक प्रणाम, इन राष्ट्रोह मत्र हत्यमहर देविक एक्षाएक विवास स्थामाहरू दिवास रमृष्ट ६५४३ ईड्लिंग ज़ारमम क्रिमीक अस्य मङ् ( th-oh 1 h openint)

· ॥ :धिविद्वदश्येष्ट्रवेष्ट्वप्रस्थात्वः ॥ : ·6 w treflyftip pinzan agamelie ging । किथीरक छ ।सुष्ट मानित्री ।त छात्रक बंचान्द्रं िक्ष्मी, लेखनु जुण्डली हिन सदा सार्थमा बाह्यांच्यो ॥ :त्युः :प्रजप्रकाम (१) सहद्वेत्रहेत्वर्गे स्थाप । भूमीक्षाक क्षेत्रक क्षिक क्षिक्रक क्षेत्रक क्षेत्रक व्यक्ति fir frau v :vin farezenen fo dis H :555 व्रर्थकाशीत एतम हुद्देती क्रुद्रम हुत्यांक्षी সূচ চ চ্চিত্ৰগ্ৰহ অৰ্চাননেলয়ন l by vandiftenmes gelpmarl go bare ientel inne iberentigen

क्ली इसार प्राप्त है। इस महास्था समार समार है। 첫따리 취수 교도 한 다디다 당 유흥·송 대수 코메이야고 双铲 旅 机阿柳 颐 郎 皓 1 辣玩中 9921153 추가드 13 유수 수를 타라지 않는 1512 1412 1 वितिष्टे क्षिण्ड किष्ट्रप्रम क्लिक्टिक की । केंद्र कि विक्रिक्टि तिहे किए हि है है किए किए दिल्ल दिल्ली हो हवाए देखे 6은 1 출 112리 10개3 93 유대1610 7두 51 수도말 취대3 [8 후쉐 속수5구 53만 셤 64구2만 주회만55만 속도다 되는 누디다 । क्षि ई रण्ड्रोम्फ कि काप्प किमड क्ष्ट्रिक प्रणमी छिड्डी fiques pros forgo forgi sites profes pulm progr

183

कार्यत्र मानु हिमीय संदर्भ । व्होस सिरम । इम् बरपुत्रम किलामा : १४६ । ई एसी व्याप पन ।।इस रूप प्र रंगीय केर्य रिवार रंजी के (화원도 (출탄자 fr 522])라 Filth pilite firte \* किम्प्टिस अहि कि हो। विष्ट ईल्प्ट है स्वाप्ट अप्रस स्व Firms pağe ittem eğnen ürmelibe.

हा गान भी स्पष्ट हो जाता है। :5% । ई प्रदृष्ट 6नीड़ बारीएड़नी ड्राट प्रीट ई प esparsu slicua itleición progracció i न्नेप्रवृत्ती | है हत्त्रुर्गायक स्प्रतास १८६मी हर्मत व इम । ई इंदेशन स्निव्हावन होतिय वातवेत व - फंग बलीक छ। ईतिक कि कि छोट तिक्य (jippp ) 원마, (.hp 1910/476) 1층 fg# 1E1 65 res ferel reproprient romans-eless mis roce publique bound bit men g eine spr e सार क्षंत्रकत मज्य एडी स्टिंगिक किमीसक— फ्रीएट िंग वसाद विम्वयितिवन्त्रत्या स्वानात्मक त्रवात्मव होड्र इस स्मीडका लिसीक फ़बीमक"--ई एग क्षेत्रास्त्रम् स्थितं स्था । इत्यादस्य संस्थातः । मान हिर्निक छत्र विशिष्ठा-भिक्षः प्रतिप्राणक सस्त, ार नरसब्द है वजा सर्भ-वर्षन् गत्रसब्द है वर्ष

। ई क्लाम्जीमा एड्स्ट कंप्यान क व्यवस्थान कि न क्षिक्ती प्रमुक्त क्रिक्ट क्षिक्ति है। एक क । है क्रम एसी हत्रीएतिह त्युरू रिग्न रूपमा १। हेडी इस्तरक मान्यक्षेत्र होता हैस्तर करानेक होते क्ताम क्रिक्तिक अन्त्र है। असः अभिनेत्र क्रिक्तिक मीपु एक दम्मकोष्ट क्षिय क्षिय क्षिय हो स्व िगए छि । इन्हेंस इन्हें मंत्रीयुर्ग की व्लिस्ट रें। एक एको हत्रीहरीए होद्राप्त किस्टिट क्रिक्टि क्तालंग कि प्रदू किंद्र क्रम होगा कि क्षेत्रम कि हैं हु क्रम एउँ। छड़ीमीर छड़्ड क्रमाय (हार्ग) देश हैं क्रिक कुछीर शिक्षाकरदोत्ते क्रिक्टिक प्रकटः जना 144 मथा। हर देनीह पूराति आता अनि हेरीते आतो अती हो उठी। 10ती अती एक विश्वस् अतो अता श्वासी हमा (अनो विश्वस् आना के ब्रि इसा होटा पम जीता हो हमा अने ब्रि हुनों हो ने बीरार पहार आग तो हुन्द (अनो यहंती अन्यान होने आ मन

एक कार्रास्त्रं निया रहार दिसी. एर्टर-संग्रं देवतारी वर्गन कार्य दिस्त रेली बार्न्स क दि बार्ना प्राप्त कार्य दिस्त रेली बार्न्स क् राज्य केर्ना स्वाप्त स्वाप्त कार्य क्या क्या कार्यकार प्राप्त स्वाप्त स्वाप्त कार्यकार कार्यका वास्त्रका प्राप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त कार्यकार प्राप्त कार्यकार प्राप्त स्वाप्त कार्यकार कार्यका प्राप्त कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार प्राप्त स्वाप्त कार्यकार कार्यकार कार्यकार प्राप्त कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार क

दश्य हो भारत्यहरें यह भी वर्गन है कि दहसा है मार्थान राज्य निर्मा है मार्थान राज्य प्रतिकार स्थान है कि दहसा है मार्थान राज्य प्रतिकार स्थान मार्थान करते हैं साथ के अनेपनिर्देश मार्थान करते हैं साथ के अनेपनिर्देश मार्थान करते हैं साथ के अनेपनिर्देश मार्थान करते हैं साथ के अनेपनिर्देश हों हो है । अने आवार्णित राज्य करते साथ करते साथ के साथ कर साथना राज्य ने साथ मार्थान करते साथ के साथ है और अगी के अगार्थ में साथ की की अगार्थ है साथ भी अगार्थ है हों करते है हों करते हैं।

द्रश्च हारा नामावधे।। अनिम नाम दे—मामाना-वर्णाद् हार्गावे प्रस्तवान। गर्गवाद कराने अस्ता मान हार्गावे। है एवं वर्णते वर्णा-असिना हैं। नामान्ति अस्पाके वाच हार्गाते मानाना कि हर्ग मोना आध्ये विमा वा वरता है। परंत कर मानानाति करी अस्ताने हरिया कर सा पर्जा है। अस्तानाति करा अस्तान वर्णति के बाग पत्रा है। अस्तानाति किमा अस्तान वर्णति की बाग पत्रा है। अस्तानाति किमा अस्तान और और। विमा चन विमानि कहें है। यह विस्तान वर्णते और। विमा चन विमानि कहें। यह वर्णते की वर्णते वर्णता परिवासनी किसा कर वर्णते हैं। पर्वा वर्णते वर्णता परिवासनी करते हैं। यह वर्णते की

4 1

ंधे तो अनेसनेक समातेन दुन हो दर। यान वाति तेके स्थित हाथेसी दिन्हों हैं क्ष्य को ओर जा शारी हुई सबब है कर स्थितक स्थिता चारोने स्विक सर्थ स्थितक स्थापत चारोने स्वक्त सर्थ स्थितक अन्तर्भक आवत्त करते हैं।

दी है यह नवने यह बहुता और हो है दी। यह और तथा दियान है हि देखर करो दिया मानदिर मानियान है हि देखर करो दियाम मानदिर मानियान क्या दियान विकास का विद्यास मानदिर मानियान कर दें। यदी यह मीनि केडल मानदिर करी व्याप्त म बचा करिकाद के अनुवार एक केड आवश्यों है करों कर वर्षा मानदिर केडी स्थापत मानदिर केडी करा मानदिर केडी मानदिर केडी हर भी दिवसेस दो केडी क्या मानदिर केडी कर भी दिवसेस दो केडी क्या का केडी कर भी दिवसेस दो केडी क्या का केडी कर केडी व्यवस्थान

ज्यान महिला है गोर है। हंगी गोर ज्यान मह स्थाना आदि प्यान प्रशिक्ष है है अपने दें। हो मानही यहाते दिन हो हो है उपान करता है और उन मारीत स्थान है कि मह कर जब । हम नाम स्थान है कि मह की स्थान है कि मह कर जो है कि स्थान है कि स्थान है कि स्थान है कि स्थान है कि स्थान है कि स्थान है कि स्थान है कि स्थान है कि स्थान है कि स्थान है कि स्थान कर देता है है स्थान कर देता है कि

हते चौड़े कान गार सँभार प्रहणक्षमना एवं है पाचनकी क्षमनाहे परिचायक हैं।

े पाणिक नेन प्रकृति हुए द्रव प्रधार नज़ने हैं हैं। जोदी बहा भी बही दिवायों देतों हैं। धीलतेग्रामें कें हाथों होन्दे की देता हैं कि धानस्य हिंदे पुर्विक्त अपित दिवालिक अपने पुर्विक्त अपने प्रविक्त अपने पुर्विक्त अपित दिवालिक की देवाला गाहित को बहुत नाद्येती हामानी की हैं है के छोता। स्वक्त तन हो कोने पुर्विक्त अपने देते हैं के छोता। स्वक्त तन हो कोने भी स्थितक और केंद्र हैं, को छुत्र भागोंद्री से हुस्सी महान्द्रे हुन्यों देवती, भारतभाग्य कहती और हुन्यी

# भीगरदमुतिने नम:

गुणोका भी वरित्वव मिख्या है। क्वि श्रीहः क्षित्रक स्प्रकृति स्थातः स्थाने साहर हिन् गम्मक्रियस्याम् ।, ( of of .00 of free of th- 405)

मान क्रिक्सी १७६ के ईसिन्द्रिक नाप्रम प्राप्तीयन कि ( वस्तुवत्वाः वसावनाः । । ) विकास समिति हो। वस्तानस्तात् lt:le । स्मीत्यायसीयम hillible मनवाम 

मान्नामिनिनीक एक मिन्नीक छलिक कामेर न है अस्तर है कि क्ट हु लिए ईम्फ़ाए ईखे ईर्फ़ाए विग्रासक

FE-F-E-Fefels pur bra profit tapta fiferderie क्रोंक मत्र । ई मक्तपृष्य मीमान कर मान मार्ग्य त्रत्र--- : म र्धाने वर्षः १, (६०) दिव वांतरांद्रात् , वर्धर्ववत् मले अस्तु व्यक्तेदराय, पृक्दन्ताय, विम्नवादिने, जित्तमुताय, , въррин : ни форми (ин форми ин:-भारता स्थाप के 1 **ई** स्थल्जिट दिश्मान मृद्ध काल के प्रणिमीत में रूप कृतिकास भाग स्थान करनेवाड़ राव अस्वताहरू rage (?) "I per erdabere" (!) 'I presel tift - frigin in | filmn geale un rum' हें बीस ,मानवातवत्तव्यात, वनतेतान मांना जान

क्षित होने द्वाम इक्तिक्रिक्तिक भेड्रमय कि इ । देश उस छ। ty bourla-ale fore interpola felicited for #7

felleilfen, felbog ingeb | 5 tible jura per fer

मिल के मान हुआ--एक मिल के कार में

किन्तुतुरुक १४६ अक्लोह किन्तुवर विकास

। प्रदू कि एक्सिएसछ हे स्क्रींका । है किन्द्रम क्षेत्रिय rise ersefortle familialise fy ware kéty baro nico ो की निस्तिमाक कृषण छात हरक रह विस्तिती जा। हेड़े निक्रम क्रिकेट कीए हेप एस एस एस प्राप्त किस्ट X संक्षेत्र और देन विकास विकास विकास विकास विकास है किस 73 किलियों PB कीव्येंद्र मिला किया ग रक्षपुष आदेव वैचनः महामानविद्याः या अवद्यान केकिय किछलियोश उपनियों | ई 1634 मात्रक प्राप्त विक्ती नुस्ता नहीं हिंदा व्यापः देवीहरू मोदेश द्याप्ति किम किम्में एउस उक्तामा सेमिक क्रिके विकार असवना करनी न्याह्म । यहा अञ्चराः एक वरवंत ामा संगत्ती रिक्ट क देवसी संग्रामनी । 1577 है किन छ पुरुषांची साथ साथ साम हो--हस के विवेदत् न्यानी वृद्ध हिंदिक है हिंदित प्रकार प्राप्त है छिन्दि । हर्ड में के स्वोति हित्तामाध । ई सामने शही वही । व्यवधिकान प्रदेश । ऐसा हे वरद्रशृति श्रीकाशताक्षा अस्ति । प्रदेश

भीत्रम् तम् कान्य निमुक विद्याः स्वत्रक व्यत् मुद्देश् । हे ध्रेपेक संस्थल हरूक १९५५ हैं। मनेद्योप्यनन् किया करहे हैं। माद्यूनंक मन्धानाम मेतन नामीस विरास के बोवन आदि विविध प्रसारी भवताव

मिन मेंत्र क्षित्र क्षित्र हो क्षित्र हो स्ता हो नारी

प्रकास सिक्स स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान

शान्यज्ञाने प्रचल होस्ट श्रीराभरओसे पाण्यावहस्तामः

उद्धानुसर भीरास्त्रभीने कोहानी आराधना भी, तब

क्षित्रप्रान्थि व्यो देशक घर क्रम्याग्युष्टो । देख प्रक

लिएकिवीश विशाप प्राप्तम कीएकर थ्री छ १०० की छाएनी है।

रसरव हिना और श्रीमचेशके बरदाचित्वका अनुभव किया।

त्र रूपात्रणियोश रिष्णिकीश्रम केली व्हित्राम दिस्थिए भडके-हुम

उवनेतानवर्षित अदारही नेतावास ६ तनाव्य श्रेत प्रिव्य ।

वरदासा श्रीवनीयानी चलल हुए, तब श्रीवेद्व्यासचीको

हो गया । व्यानाहार स्थानुस्तर अब राज्यात केर में मगेदा सारण न दरिके दारण उत्तक्त सम पुछ निसारण

श्रीईटनावयोडे यब वैरावोधी रचना आरम्न की। उस सप्त

भूतिसी और देवताओं हे उन्मुक्त रुपने मास हुआ है। है। श्रीनावाड हस अमीव वरदावित्वाहा लग्न वहुन्छे

आदि महान् गुण ही श्रीयव्ययक अमीन प्रहानुत्वका रहस्त

मातृषिकुमीक और मागवामोंने मुर्गित केव्यवस

मीकहा रमानन श्रीवत्तरायक ताव वर्षत्र हो चेदम हैं। अ श्रीवन्त्राम् नई देखाम नतन्त्र । रामधाम १६५ वेस र्हि-। इ. ६५ हि सिक्स प्राप्तक करक है माक्रा है किस्मीत हमी , है है मिसेन समी समी महम देते हैं, फिल

### गणेशोपासनाकी प्राचीनता

( लेखा-भोगोगविनवर्ता बांबाराक शामी, एत्वपक, धन्वबीकाचक)

दिंदुनीस उवानानिशान इरिशान है रिशान सामानी सींग तथा वरिविशिती आरमस्ता अनुमार अना वाद रूप बहुता रहा है । यह इम्मा मुकार अभिन रूप बहुता रहा है । वह इम्मा मुकार अभिन समन्यासम, वरिप्टा वर्ष विविभित्त रूपों है को स्वास्त के उवायता है रूपों सुरिता है । देशेवामानों ध्वाह और समान है बिन, संस्कार पेत्र रिशेपण सामा और सामा की आवस्त्रकार अनुसार समस्यके दिशी एक सामार देशकर पे किसी धेन विदेशों समाना सिता है तो कभी दिशी दूपर सामा देशकर से दूपरे धेन विदेशों । वर्षमान सामाने संगालने विविद्याल स्थानता है तो उद्या माराने सीमा एवं सीक्ष्म विदेशकर उद्याल हैं। मुकारमें है सभी देशों देशा एक अवस्थ अस-वेताने स्वति हैं स्वाह है स्वाह रूप

ऐसा मतीत होता है कि श्रीगणपतिकी उपागना वैदिक वर्ग-की किसी शालामें अवस्य प्रचल्ति रही होगी। बैदिकशास्त्र-बन्धें के इस होने के साथ गणपति-उपाधना-विषयक साहित्य भी ल्या हो गया होगा। इस छोप होनेके कारणके पीछे अधर्य-वैद्वविषयक आधर्षणद्याला-मन्धीका लोप भी कारण रहा होगा। होकमें दास्ति-पौष्टिक-कर्मोंकी खिद्धि आधर्वण-विद्यासे सम्बन्धित मानी जाती थी । ध्वीमणपत्युपनिषद् एवं ध्वयकं शीर्प उपनिपद्भी जात होता है कि गणपति निधाका सम्बन्ध अधवीदी वालासे था। कालन्तरमें अधवीदक्ष सम्बन्ध धाममार्गी तन्त्रविद्याते जुड़ गया । यह तन्त्रित्या ब्हेक्से निधिद्ध आचारका सेवन करनेके कारण जब निन्दित हुई एवं इस हो गयी। तब अधावदीय विकास तथा शास्त्रास भी लीव हो गया। यहाँतक कि पीराणिक काउमें राजित राजपति साहित्य भी अब उपक्रम्य नहीं होता । नारदपुराक्रमें दी हुई सूचोडे अनुमार वामन रुगण हे उत्तरार्थ महाहर केही गाणेश्वरी संदिताके होनेका उल्लेख है। पर आजकल बामन-पुराणका यह उत्तरार्व उपरथ्य नहीं, है । गाणपत्नीकी

मन्यों हो गोपनीय रुपनेही प्रश्वि में एवं है सक्ती **है।** 

की एवं दिसन् यह मानी है कि व्यवस्थित ।
दूरमां यह लेक्समें से एक्समों में सिहा क्ष्में देंग 
व्यवस्था यह लेक्समों में स्वाप्त में हिंद की 
व्यवस्थी उत्थान रेण कीन देंगे हैं कि 
उत्यवन वैदिस्तुम एनं वृत्ये विद्यान में 
व्यवस्था स्थाप होने हो है कि 
उत्यवन वैदिस्तुम एनं वृत्ये विद्यान में 
विद्यान स्थाप होने होने हैं कि 
प्रमाहन स्थाप होने होने हैं कि 
प्रमाहन स्थाप माने माने माने हैं विद्यान स्थाप 
देंगा माने माने माने माने माने हैं विद्यान स्थाप 
है । विद्यान स्थाप माने माने स्थाप 
है । विद्यान स्थाप स्थाप 
स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप 
स्थाप स्थाप स्थाप 
स्थाप स्थाप स्थाप 
स्थाप स्थाप स्थाप 
स्थाप स्थाप स्थाप 
स्थाप स्थाप स्थाप 
स्थाप स्थाप स्थाप 
स्थाप स्थाप स्थाप 
स्थाप स्थाप स्थाप 
स्थाप स्थाप 
स्थाप स्थाप 
स्थाप स्थाप 
स्थाप स्थाप 
स्थाप स्थाप 
स्थाप स्थाप 
स्थाप 
स्थाप स्थाप 
स्थाप 
स्थाप 
स्थाप 
स्थाप 
स्थाप 
स्थाप 
स्थाप 
स्थाप 
स्थाप 
स्थाप 
स्थाप 
स्थाप 
स्थाप 
स्थाप 
स्थाप 
स्थाप 
स्थाप 
स्थाप 
स्थाप 
स्थाप 
स्थाप 
स्थाप 
स्थाप 
स्थाप 
स्थाप 
स्थाप 
स्थाप 
स्थाप 
स्थाप 
स्थाप 
स्थाप 
स्थाप 
स्थाप 
स्याप 
स्थाप 
स्याप 
स्थाप 
स्याप 
स्थाप 
'तरपुरवाय निष्णहे, वक्तपुण्डाय श्रीमहि। मचोदयात् ॥'

इस मन्त्रमें (बज्रुष्ट्र)-माम उनके गणने होनेका तथा (दसी)-नाम उनके (एक्ट्स) हें एंकेत करता है । मैत्रायणीयशंहिता (२१९ उपलब्ध गणेश-गायभीम रूप मिन्न है---

'तरकराटाय विग्नहे, इलिमुखाय धीमहि।' प्रचोदयात्॥'

देन 'वनतुष्टः' मेर 'इलिमुलः', 'क्स्पूट और मानि यह भी मेरेन मिळा है कि मुक्तिर्धि मानानक्ष्में देश गम्य भी क्यापे ज्ञारी रही वर्ष पूजा की ज्ञारी रही । हो मारान्ये ग्राव्ही तर्यों है परेत करती है हि महिनामको हो मान्यति है क्योंकी उद्यक्षना प्रवक्षित रही पर्यं मान्यति उद्यक्षों भिन्न सम्बद्धाः भी रहें



उनकी धेश करो ।

रामनामनुसमी मना क्या भीनीसे विस्तरी भनिषित प्रसिद्ध परित होता नहता है। एने महारंकर बीमकारिकं हरि पीर्नमधी यही हमन है। ज्यामामून गोडी बंग्ना माधणीः— भीरानदेवके ये यसन ही गणेशाओंने प्रधार्म पीरत होते हैं। श्रीनिभ्यसन नामके एक यह दरिभक्त में । एक मत जह वे पूर्णस्यमे निहासीन के तह स्थानी भौगणेयातीने इन्हें

एक ऐना मार जेहा विश्वण कि उन हेंसे की शिकोतिको महान् शुनि प्रत हुई। रेन्ट्र थर प्रतादने भौतिस्वत्य श्री को प्रदेश के देवने स्त को विको उनम् श्रीन बान हो बना छई वेगक परदान हम सरको गणगुनी जारा है है परदर्गानि प्रापंता है।

# गणेश देवता

( टेयाक—चं = ब्रावीरीयंबर व दिवेश )

आवं संस्कृतिमें देवताकी भारनाका आविर्भार कर और कैते हुआ, इमरा ऐतिहासिक उद्भव सोज निसल्ला यहूत ही कठिन है। वैदिक युग देन प्रधान युग था। उसमें देरतापरम आदर्श और परमाराज्य थे। देवलानी मानि जीवनका सरम च्येव था। गुरुदुळले छीटते हुए स्नातकको यह शिक्षा दी

'मानृदेवो भवापिनृदेवो भवा आचार्यदेवो भवा अविधिदेवो भव।'

(वैधिरीय-उपनिषद् १।११।२) भाता, पिता, आचार्य और अतिथिको देवता मानकर

सारांत यह है कि आर्य जीउनमें देवताका माधान्य है। देवताका आर्य जीवनके साथ अविनामाव सम्बन्ध है। वहाँ देवभावता अभाव है, वहाँ अमुरभाव उपस्थित हो जाता है। अमुरभावने वाण पानेके लिये देवताकी शरण केनेके अतिरिक्त कोई चारा नहीं है। अतएव देवाराधनके द्वारा देवत्व ही मृद्धि करके अमुरभावका विनादा करना जीवनका वरम क्तंब्य है । मानय-जीवनका चरम छश्य देशवरकी पाति है और अमुरभाव उसमें प्रधान और प्रश्नक विष्न है। गणेराजी विचीधर है। उनगी उपादष्ट होनेले विमास पर्यंत अपने-आप विगलित होकर धणमानने विनय हो जाता है, अमुरसमूह असके साममात्रके पिट्रावित होते हैं। इसी कारण सब प्रकारके महत्त-कार्योभेः सब प्रशास्त्री देशपुत्राओं ने गणेशजीकी प्रथम पुत्रा होती है—

अगदासम्बं हेरम्बचरणम्बजम् । शस्यन्ति यदत्रस्थर्शात् सदः प्रत्यहवार्थयः ॥

'जगन्हों आभय देनेताने भीगवेशकी वर्ष मैं आअप लेता हैं। जिनमी रजहे सर्जने किं विद्याल गया जाने हैं p

मनिमा बनाइर आगहनादि वोडग्रोवचाले 🖼 भथा गोबा है मंगेश या मृतिहाहे गनेवही रकी गणेश मृता करना सर्वशाधारणमें प्रया जाता है। यह पूर निर्वित कार्यानिद्धिके अहेदयते की जानी है। महत्र आदि जानन्द्रपद् समारोहींके अवसरपर गरेराजीय । क्रिया जाता है। गणेराजी पार्यतीनन्दन हैं, विश्वजनी मायाके वरद पुत्र हैं, आनन्दमृति हैं, मोदकप्रिय हैं, हरे न दाता है। विद्या और कत्यके अधिदेवताके रूपने ठल भाय गणेशजीमा भी नाम लिया जाता है। कहते हैं कि जर ताण्ड्य-तृत्य करने स्थाते हैं तो आनन्दमें मह

गणेशजी अपने कण्डसे भेघकी तरह मृदङ्ग धनि करते हैं नमसास्म भणेशाय यस्क्रप्टः पुष्करू यते । महाभौगवनध्वानी नीसक्रवस्य ताण्डने ह

देशनास्य दूसरा रूप है—आधिवैजिक । पुराणीं में देखा नाका स्तरूप यक्तित है। जो देशासुर मग्रामके वर्णन औ हैं। वे उनकी आधिदैनिक दोलाओं हो अभिव्यक्त करते हैं। विक्रिक सक्केट

वैदिक मन्त्रों हे भी जो अस्ति आदि देवता हैं, वे मन्त्रमा हैं। निबक्तरार यास्क बदने हु—

'याक'म अपितंत्र्या वेवतायामार्थपत्यमिच्छत् स्र् प्रबुक्के तहेवशः स सन्त्रे भवति।' र्वतम नामनाने स्थिति उस कामनारो पूर्व करनेवाले जिल

देवतारी खुति वस्ता है, उस देवतारः

एको छोटिय स्विद्ध है क्ये छ। छात्राहर हार्टिकीमडी मिर विकास ) ५ विक्रीक क्षेत्र क्रिम साथ | क्रिक् वाहमा स्वाप्त है। मनेश्वजी मेर्स स्थित वदा निवास करें। क्किप्रिक्ष मिक्षियो । ई द्विम तहरू देकि प्रस्टू प्रस्टूम उन महिमायाखे राजेराजोडी नमस्सार है । राजेराजोस ों कि 1835 किन्नाक **छ**ई है निकारिक | किक जावजनक मिरानी देमकोपी हो क्या करें । देमकोप मोधाबोको

और क्रमात्र--क्रमीको सुख-एसीद प्रदेश क्रपता है। क्षेत्र सर्वस्त्रयं यावान् श्रोगक्षात्राका अन्तिन्त व्यक्ति । किमी भि ग्रञ्जार मिश्रज्ञेद्ध निमक दिम्ह प्रक्रि मनी स्पन्नहार हे नाम वारक्ष का मार्थ स्थापन पन्त श्रीदोक्षमान् विहस्यान् वाह्म जावत् करनेक लिप चीददीवर शीववेद्य कमामव संभाव वादा है। स्वेताम-१इ. इक्स होते हैं। भारतन्त्रास व्यापन के करे के किछिएरियोध मेरपरम म्त्रे घट। ई छन्द्रीयक महारू एक्ट्रि नी से सेवारिय होने काचा था । मादवर राह्य ब्योग भाषाता-र्विल्लीर विरुट व्यक्त में विष्ठ व्यक्त के दिनीलपू अधि दूसक \$9 RDBH febiebait sanfill feing 209 fe Sei म्बिक्क क्रिक्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक प्रकार

(। ई फ़फ़

## फिड्मे मिर्मिन इस्टिइणि

1 Ş ilpiya sası tefetifufik ütleye v निकानकाम महान्त्राधानकान काले विश्वी क्रिक्रे ( देस्क-शोग्राक्यन्द्रशे देस्याण्डेय, बी०१०, बी०ण्ड० )

1 3 650 trigtin by tolise femilie fetifipfe त्रवार हें वेरी तर मांत हो अने उद्दर्भ हैं। व्य भाराम् वस्तवयां की वन क्यों ने माहराज्यका थड कर कथा । तन fel enter tebufit seit feis erparti की, तब कहा ने तारकामुख्ये मार गर्क । आहि धांक हैयोंने hvere bel skufer sone kole wost spanie rever i vai non falkultifu kele (17180011) कमान स्वापन । कि एक्स विकेशकांक स्वा . तर्जारो मधी कंप्रमान्यकृत प्रीतिमान । कि Irane fetichule fol eningelel fine-gip fiensele hréices. I le reducin foi surequel

( p opo bilipapapar)

्। :भन्न किन्नेटकिन्टिकामीम ानीव रुवमेच्यति । सत्रे जनदिष् मिन

ा हुने संवासकीत प्रयासम्बद्धम भरमदत्त । इस्तिने जगत्वे अतीव सनातने सन् केंग्रह मान्द्र में इ.स.च. क्राय क्राय है है है है है है कालक के डिमाट कु कालक किन्नात के 1 जान ही हरनी, जह नेत्र, बाबु बच पासव होतुक्र कारत्र वह अवस्त जवार्य बस्तुना एक होते हो होती । जात संस्वरूप **छ । इं** इन्तडोश्ट इक्क्रोक्ट इंग्ड **छ । इं** ईंग गान शोधनेता | नह शार कार्य आपने हो उत्तन

सांबर्ध निवस्तु समेश स्वस्त सान् ॥ medie ingene fleefe preppie । विक्रेस कार्यकार केंद्र सम क्रम वे: वाबाव मवासव सामा वामार्थ क

कुर प्रीह । श्रीहर दिशायिक्ष । ई

श्रीविद्यानीके नीमः अविदार, वर्षः, वहन आदि

। इं देश दिश क्रोक्टिश मिल्टिगर्ट शंकरी की

त्य **देश । रब कर्न्स्** समावर्गक होत्र आध किए होता हैन्ह के क्रिके वर्गत की उन्हें किए ान्त्र करनी मित्रक निम्ह केंद्र नकेन्छ तीन वि ar terfengegilt dearth norman क्ष हक्रीप्रम क्षेत्र कर हुन क्ष क्ष कि किया है is that bat my fatherien feerille 13 रक्तान मेंगर केसर प्राप्त किर स्थान सि गेंग के हो अपर्युक्त करता आवश्यक मान्य क्या है। काकपु किराठकई दिन किसी तीक कि एक 1 में Rey Istelefeiffe mpure Aprilie apid

### भगगन् गर्मश

t have distributed to be done to

fignam utem u.u. m.d. C. anni Crea nungungen et en bi untergreut, fent elegte mild and ift ite and alle rufteinimm mit ...... Enig metter fat meer but fiftem gra alle gin gi foll mas cares dan nauch मानोधदेवराका साहित भोगलेख वा देवलानीका व्य बरदान देनेतांत दव म है। महामें स्थानन चनन कहें प्राच्यान भीगनेशका वर्षन किया है।

मानेक मन्त्रस प्राप्तम क्लेन ने दांच है और रख भीगांत्रत क्रिक्सस्यक्ष है। स्थितनहाम श्वास किय जा मध्या है कि कि हो। एवं भीगनेयाओं ही आहर्शन बद्रा त्रात तान्त है। काउनः महात्वत सनवन्त्र है। क्लेक् महिमा प्रस्कृत वही गयी है-

ऑकस्थापसस्यक्ष दावेती महात पुरा। कण्डं नित्त्वा विनियाती समात्मा इतिकावानी ॥

( seiedine deres es : 60 ) "जगदुत्वतिहे पर्वे असदेवके कण्डका भेदन करके ·अन्तरः तथा अथः शन्द बहर निक्तः अतः में अन्यत महत्यद है। अपनेक मन्यने अप अनुकारण आस्त्रातः ल्यिनेहा कारण भी यही है । बटबीजन्यापते केहारते केरल बद्धा ही नहीं। खादाल् श्रीविष्णु तथा महेदा और चारी वेद भी प्रकट हुए हैं। श्रीगणेशजीके प्रणवस्य होनेके कारण प्रणवको बन्दन करनेका अर्थ है--- नीमणवित स ही वन्दन

महाराष्ट्रके संत श्रीएरन्यथंगी श्रीगणेश्वरी प्रार्थन 🗠 बरते हैं--- 'प्रमो ! हे प्रणवस्त्व गजानन ! अ-हुए भी अनेक रूपोले इस जगत्में ज्यात एकात्मक रूप स्पष्ट नहीं होता । कैन रूपधारी अनेक अस्तार बननेने देता है। पित्र भी स्वर्णरूपके यह अन्तर नहीं, इसी प्रचार आप हैं। हे हेरम्ब ! आपके नि हुआ है। इसीलिये आप ओं धारस्वरूप हैं।

of Mary of out the ferry i و وحزا هذ ret à loù exploy lave a न भरा पुरसे हेन. क्यांन्डावेरी d guring mes zumbfret

, 50 पान कार्यर क्षेत्र स्टारी हैं faite est eit fe feit f eite देशक और अकार विष्णु एवं औष्टरे के दूरति।

મજાનો fer v eue et iri TFE:7P e di fe 46.341 મદાને 4.1 चेद्रास्त्री व वस्त्र 72

1

6

7

र्गन्नको भारते स्था स्थितका क्रे बरते हैं भीर मदारेज लंतर बरते हैं। इन के उत्पांत भीगवधस्यस्य प्रमारहे था उन भवांके हुई है।

अकारी कामुद्देश स्टब्स्सरी विश्व मकार्यु सहादेवः अवद्ययं बसंग्रह 20 1 100

"भा कारमुख्यपान रिष्युः का रहेतुः और मः तमागुणप्रधान महादेव—ये तीनी मन्द्र द्वाप है। यह मनव सभी देवताओं तप <sup>' उस</sup> प्रमवस्त्र आप(गणेग्र) हो नम

सूर्य, यामु एवं बश्च अ च यह खति उन देवताओं श्रीगणेदाजीकी ही है।

कि एड्ड एडड एक स्टेस्ट के स्टेस्ट हैं कि स्टेस्ट हैं कि स्टेस्ट हैं कि स्टेस्ट हैं कि स्टेस्ट हैं कि स्टेस्ट हैं कि स्टेस्ट के स्टेस्ट के स्टेस्ट के स्टेस्ट के स्टेस्ट के स्टेस्ट के स्टेस्ट के स्टेस्ट के स्टेस्ट के स्टेस्ट के स्टेस्ट के स्टेस्ट के स्टेस्ट के स्टेस्ट के स्टेस्ट के स्टेस्ट के स्टेस्ट के स्टेस्ट के स्टेस्ट के स्टेस्ट के स्टेस्ट के स्टेस्ट के स्टेस्ट के स्टेस्ट के स्टेस्ट के स्टेस्ट के स्टेस्ट के स्टेस्ट के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स्टेस के स

—हे मीत्स्य मीट मीट्स १ मीत्स्य केस्प्रेट व्हेन्स्य केस्प्रेट १ मीत्स्य केस्स्रेट केस्स्येट केस्स्येट

#### 4્યવન

कंतरत्राप्त । संदुष्ट ने जुल्लेशी 1 मुस्प्रीय-स्पीय-जीव-क्ष्मी होनी-साजी-प्राप्त-कन्त्र ॥ संदिश्चियः कृष्णान्त्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच

हैं। किरत की दूष्य देश ती हैं। दन बीमन्तर्यक्षे में नित्य प्रमाम कृता हैं। अन्यत्रीम क्यार्य्ययं स्थाप्तर्यस्य । विस्तृत्यम्

मुद्र केरत केर्य होति करनेबादि एवं सब्दे हैंपर

क्ष्या वर्षा व व्याप्त वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा

rangs define des 1 à ty dy deput 66 ft. d. med de deut rekunden gegen desch fare 1 j. av 20 senden gegen desch 1 pas (6 send 173 av 6 sell deutgenden gegen gegen des deutgenden gegen gegen gegen desch deutgen gegen desch

म<del>वण्ड्योल्ल्युस्सम्बद्धार</del> भेगीर्थुया मा परिस्संत्रोटां बस्त्रस्थेद् वाह्नमंत्रस्या ॥

dury vere vy free dim (drodigurur) kuien dary erne rivers fere vy fer de ben ge es is aus vol it ner al f er erzep parme diefen mis-el ne vor se ich ernit ge ferfere

BITTON SAME --

ं! म्ड्रंम्-एस्ट हीगणरं

मह 1 करो कि द्रम हम हमह | बोर्ड-कि रह किसो किस रिश्नों | है क्तिकरह दें कि कमत

किएणि म्ट्रीर्स्टी विक्रम मंद्रभ । एट्री उक् हा

किन्निक्तो क्रम क्रम किन्निक्त क्ष

引到距

,रुष्ट कंकीर उपमस्याप कीर क्षेत्र संस्कृ सिंह क्ष्म्या संस् । ६ वृद्ध आउँ हिए विद्या , <del>गर्म केट कार</del> की होड़ है कह भूष भूषा अस्ति वहाः अस्ति वहाः भूष ! क्लोकमाछ शब्द-गाः । उन्हामक्तरीय दिक्दाकर क्षामध्य छड कार्य द्रमिया ही समेह छो छव क्रिक्स हु आस्थाने वस हर केन्द्रकी चरम रहत्व कहा, ,छा ओर्गका संग्रीक मा १ अवस्त्रकाः समस्त्रीहरूमः <del>७.४</del>ई इन्योतिहोर क्रिश क छाङ्के सास्यवा संयी चढ्क ,<del>शहार्</del>काः क्रीम-ग्याः रुडीति । क्रिक् कि क्षेत्र हो क्षेत्र ऋते निष्ठ रुद्धींम क्रिक f । इंड्रेप क्ष्मकर्ताम (ईसी 15क र्राप्रक । किए म क्रक उप की ।

-de entre entre de ces cerces etc.

। उन्हें इस्तरों प्रिक्श कर ।

,क्षेत्रकृतिक सन्याया स्वीकृति,

# सहणसदन श्रीगजवदन

( नेसक—भीम्योमकेस महावार्य )

सर्वविभवितासाय सर्ववस्थाणहेत्वे । पार्वेतीमित्रयुक्तय गर्वेसाय मस्ते तसः ॥ 'श्वोरे विभोक्षे वितायाहे हिन्दे, धारास प्रस्थाणहे हेन्द्र भूतः पार्वेतीमोहे प्रिय पुत्र गर्वेदानीको अनेक नसस्कार ।)

उस शिक्ष पुत्र के आविभाविसे कैरवसमें महोत्सव मनाया जाने ख्या । तुरमुनिनावधिद्यक्र दर्शनं करके आधीर्वाद देनेके छिये एकत्र हुए। केवल स्वतन्य शनिदेवके सम्बद्धे उसमे स्था अप । श्रामिकी पत्रीने उनको शाप दे रसा था कि विश्वके अपर उनकी हाँह पड़ेगी, उसस सिरस्टेंद तरकाल हो जानमा । विधेष अनुसेषपर शनि अब सिसके समीप भावे तो जराजनमी पार्वतीओ वोळी—-किसभी धामध्ये है आ मेरी खानस अनिष्ट छापन कर छके ए विधिका का नय ज्यापन ना विधान कीन कनजा है। यिग्रके जपर शनिकी दृष्टि पहले विधान कार कारत है। १०७० जार जारक केट पहुत ही विद्याचा विर कटकर विष्णुके तेज्ञों विक्षोन हो गया। सन्ती प्रदेशी शोक्षपुर हो उठीं। छत्रावे शनिने मुल नीक कर जिया। कैशानमें सहस्रका सच गया। मोलोक्से विष्णुने आहर उत्तर्यासमृत्व धोवे एक गतक सद्यक कारहर मिग्रुके क्रोपर केड्ड दिया और उसमें माण संचार कर दिया वधीवे यह विद्या भारतना उसने विस्ताव दुधा। रक्ष्यातक जनस्वकार भवेतार तस्त्रीत संस्थानकार हो एकडी सुद्रि की थी। खन्यकामने एक दिन गरेशने एक ध ३००० च्या रिस्सोधो ध्वारियत करके सहाके तसीर आकर देखा कि माध्य गरीर छानिका और रक्तिका है। मना देशो—हे वाच ! सन्द्रि वद मानियोंने मंस काव है। वर क्रियों मेरा अंग्र हैं। इब विस्ताई उत्तर हुन्य आयत मेरे क्या पता है।--

'या देवी सर्वभूतेषु सद्स्ते क वमस्य मारीमूर्तिको .. गणेराजी सदाके लिये मातुःभक हो गरे।

पक दिन चर्चतिने असे पुत्र सर्वित है वी बुजाबर कहा—है बात ! रोति है वी परिक्रमा करके देरे यह आंग्रेस उसे पर्वेत कुर्ति ! मम्पुरावाद कर्वितेत हुताओं विद्यों के जिये वहर निकले ! स्ट्यापीत कर्वेत अंग्रियोचनी बाते करिनार्सि से !! परिक्रमाई जिये चार म जार पोरे पीरे दां करके वेति—मा श्विपुत्र उच्चा पी नीर्वेत करके वेति—मा श्विपुत्र उच्चा पी नीर्वेत मानो पुक्र वचनने श्वाह होत्र उन्हे क्व दिया ! एव मकरके मानुभतिका हात दर्ज कर देशनेने आजा है !

देवाद्वर-संप्राममें गणेयने दावतीं हार् देवताओं ते रखा की थी। देववान दर्व गणेयानीठे कहा या—''आप एव देवताओं हैं। भारत्ममें आपकी यूना फरनेठे सारे कार्य हि। विप्राचितायाना नामने प्राचिता होंगे।''

विषके प्राप्त वराह्याम इक्षांव कर इसी करके मीमुक्ते चरणार्यकरके दर्मानां केंग्र की स्टब्बेंगी निर्माण के वे और द्वारात् केंग्र के देवे वा उन्होंने बराह्याच्यों भीतर प्रांच कर उन्होंने मुक्के वाच मात बराहा-अपने वां कराहे पुरुष्के वाच मात बराहा-अपने वां मात्री विकला कर !

दार्भावा मंगवाची एक वसन सङ्गावंह की मान ने हैं थे। एक देवी कामाउत होता की तम कामान संभान संभाव कामा देशाम भी वे उसी। उनके ब्यामी भेड़ बरावेंगे अक्षरी

लाह्यालक स्तरा वेताच वो दिया है--केम्ट रिशाप्रकारक विकासम । के काक छि पूरु सावी तिमान निमहर है । उनका प्यान करने ही, उसके सम्पन होते ही श्रीतंत्रदेश श्रीवंश्वर्ष ध्याचे स्ता साञ्चात्रक और

( बस्तीतका स्ट्राइ० इर्ट । ४-६१ ई-७ )

तासाहीसम्बद्धः हुवे सन्देशः बावासार्वकर्ताः॥ Hishire in the line વાયત E45#10 II Erfelbeliefolte 4:52 44 PH-PH-P विवस्तकाविद्यमस् । <u>चेत्रस्त्रीतिका</u> हे संतर्भातकर्म (। इट्टिक जीम्प्रकाकि वस्त्रेड PERMENIEPHE Augustanet A सम्बोद् विसायम् वस्तुर्द् राजनम्बद् वसभाग्रनसंभिमम् ।

संदेशम्

भड्डय भारत करनेवाठे श्रीमामानेटेवको मैं मन्त्रा करता हु। प्रीर द्याए स्ट र्डे क्रोपुर्श शिसक उरुष्ट र्डे डॉब मिक्टेस्क में क्ष्मा के साम है। सिनस मुख द्वारीक मुखक वसान है, को किक्पानायार हर हो हो किक्पान सीम के उस राजनायक हो कि रहे कि एगण काम ठड्ड भर है। मनी ठड़ेंक स्टिंग मही है। की किर्मात करना करता है । । विकास करना व्यक्तिक मह मि है क्रि के तमीकिए इन्छान मेक्टरेसीम केन्द्रों है स्थातः फ्रेयानीयस् यता भाग-यद्यापदीय गारवा कर रख भिद्रकर्ता गामनक किन्न । हे छा है । जिन्न भारत लागिकांक कि देव त्रवेदन लागिया शिक का प्रदू शिक्षा भारत्याको मैं। हो है कोट दिशाम शिक्रम प्रस्ति किया है। यह उनके बोगोक रूपका भव्य बणंत है। महाना राजेग्रह स्व सीन्द्रवंश आमार मनोमोहरू सिया मॅक्टि प्राप्त र किलाव भेड़म किलेक के किए किस

यब्दर देख रहा हूँ ७ र्क्त किसिएक प्राप्त कांग्रम्भ कर हो। इ. क्षिताक प्राप्त कांग्रम्भ कर हो। सुक्रम नहीं है। आंध ज्यानद सदान करनेवाओं हैं, आध्यक्ष · try ricken teptie & fir en wyre estig tite डिम्हो निमार । है एकपू सत्तापु मीर क्नियर क्युप्टाक्य अनन भूनाओं और विरोधे चुन्छ। जल्ली हुई आंगने नमान भी देव । आप अन्तरिः अनन्तः कोकोक आहिकारणः

#### ( १९१-११ । २ स्परिध्योगः )

पुतास्त्रं निरीक्षे स्यां विशास्त्रकासनं प्रभुष् ॥ beftebraut gliftet

**देशवर्ध ह** phinistrian in the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the । प्रकारिकस्टनमारीकां Pole Date le

— द्रे क्रिक है। एट एक्सी स्टेंग्रे कि किन्छ दिस्पर्य व्याप । ई छात्र दिश्य विश्वास सम्प्रक नीगोग्रीके रूपकीद्वम्हा महत्वाह्न ज्वाचाल

( 2) 1 55 PUZSUP )

वया सर्वेद्यमध्येष्यम् ॥ भिष्यम् PHEFFINE 3rtis तक्षः सक्षात्र सं हेनी सम्बेद्धाः प्रस्तिहतः।

त रिक्र के nityder teins regyfic mis pie 775 amis Fil केल्य की ए एवं एवं हो अपक -- के हैं र हड़क प्रकार किछनिए प्रदूष कीर्यनक छोकि की । किर किछ दे कल्पन किएक अस्त सर किम्पन ।। छड़े हे मीट एकई मलेख कप संस्थान स्किट । रेक्ष्र प्रिक्ष कामर किल्क किउक्छ प के एमछ भि टाज़ीम्ट निनी माथ देखी क्रिक्तिक केरक क्रिक्ष केरिक • हे नैराका नहीं सन्त वर्णन मिल्ला है। देवता नेहास : र है। दव ओपीनार् स्पन्ने चमन्त्राताह जीनव्यक्तिहा न्त्राणतेय क्विंत<del>्रं एक प्र</del>क्ष प्रकान क्रम्ड रिक्रण द

( date 4154664tate ) १ :९७ किसी हे सिर्म से होते कि होमान हर १ n pro pipog :ban fpingp w bfebinin: PERSONAL PROPERTY 44 Phyla Errora स्यान्यस् ॥ to Page

Piliterpopulu al \$ 500 pile pierifi gen-

ERRIEMAN ES विदृष्ट कार्यार्थ अंतरवाद विद्यासस्त । n hemank ध्यान वार्च वस्त्र वस्त्रमान

ic.

1413

l deringen Empir 4316a Polograte.

मान करनेवाल केती वर्ष क्रिक्स के fo bray sie tier mit feftite bem in m । इ क्रिक्ट में है क्रांक क्रांक दे क्रिक कर में क्षीर छाउँ केपूर काफ काफ है। ई मर्फ किम्मेन कार भे भी are 15 dielete fo fo baye nie fit.

# श्रीमणेदाजीके परिधान, आभूपण, आयुध, परिवार, पार्पट, और बहर ( क्रेलक-क्षांसम्बद्ध )

भीगणेराजी भाग पूरव देव हैं। उनाव स्तरूप निप्तन अव्यक्त, अचिनय और अग्रार है। उनार रूप वरम भाराज्य, असामान्य और ध्येष है। वे देवहून्य, निरुद्म और मझलामा है। उनशे ग्रेंड शिद्धमदा है। उनका मुल छोटे छापीके शिश्व हे मुलके समान वहां ही स्वकण्यमण है। व नमो

भुरवरपुजिताकम वे नको नस्ते निरुपगमङ्गळारमने । मयो नमो विपुरक किसिद्ध नमो नमः करिरुक्तभाननाथ वै॥ ( गणेशपुराण, ववा० ४६ । २२० ) सक्ताः श्रीगणेदाजीमें ही समस्त जगत्की प्रतीति होती है। समस जात् उन्हींसे उत्पन्न होता है। उन्हींमें स्थित है और उन्होंने छीन होता है। वे सन्व-रजनम-नीनों गुणीवे परे परज्ञक्ष परमात्मा हैं, निगुण हैं । ये स्पूछ, सूदम और कारण-जीनों धारीरीवे परे निसकार हैं। उनके खरूपकी विरुष्ति है....

'स्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मास्ति ।''सर्वं जगदिदं स्वक्तं जायते । सर्व जगिद्देरं स्वचित्तिष्ठति । सर्व जगिद्देरं स्वयि स्वयमेप्यति । सर्वं जगदिदं स्विथं प्रस्येति । ''स्वं गुणत्रपातीतः ।'

( यनपत्त्वसर्वेज्ञीयं उपनिगद् ४-६ ) सक्त्रचे उनहां रूप अभिन्यक होता है। रूपः अभिन्यक्तिके सम्बन्धमें पुराणीमें अनेकों कथाएँ उपलब्ध होती हैं। पर वे छव-को सब छमानरूपते उनके धाजमुल्ह रूपना ही प्रतिपादन करती हैं। श्रीमणेशजीका सम्पूर्ण शरीर मनुष्याकार है, पर कुल हामीकी मुलाङ्क्तिका है-यही उमके स्पन्नी अखधारण निचित्रता है । श्रीमणेशपुराणमें उस्लेख है कि प्यक्त बार देवयोग्धे प्रलय हो गया। हवाके प्रचण्ड वेगमे पहाड़ हूट-हूटकर गिरने स्त्रो । संधारके नए हो जानेपर गणेशजी, जो सुश्मरूपमें स्थित थे, मकट हो गये। जला, विष्णु और महेराने उनहीं स्त्रति हो । उन्होंने कहणाके बर्शीभव होकर उन त्रिरेवीके सम्मुख अपना रूप एक्ट किया-ततोऽति इरम्प्रविष्टो खोद्माप्यक्षीऽशिकार्थवित् ॥

पर्धवासास गान् हर्न पादा हुन्हीन प्रश्लीनीय प्रकार में स्थ रणाश्वरमभावानु विकास करें व*िग्*यमभाजार्थं जिनहेमादिशेषस् व्यवसेटचनु शक्तिशंभिवादवानुंग्य **समा**र्थ पूर्णमाचन्द्रजितसन्तितुत्र व **અર**નિંદાં **मभायु**न्हं **पश्चरमुद्रोत** भने क्रमूर्यं तो भाजिन्मु दुटज्ञानिमसम्ब भन्यताराष्ट्रितस्योमक्मन्तिज्ञित्तां**यस्**न वराइइंडामोभाजिदेकदन्तविराजितम्

पेरावतादिविक्यासभवकारिमुपुष्करम् ( मनेशपुराण, ज्या । ११। ११ 'श्रीगणेराजीका रूप ब्रह्मा, विष्णु और मेरे और नेत्रोंको आनन्दित करनेवाल या। उनहें अञ्चलियोके नलोने ऐसा अवित्र प्रदर्भ उसके आगे लाल कमलका केनर निवास महत्ते पहता था। उनके सरीरपर लाज रंगका वस देश है हो रहा या कि उसकी उपमाम संध्यकारी कि सूर्वमण्डल मभावहीन या । उनके करिस्त्र<sup>की र</sup> सुमेबनिरिके शिखरकी मुपमा जीत ही थी। उनके व हार्थोमे लक्ष्म, खेट, धनुष और शक्ति नुशोपित है है उनकी नासिका मुन्दर थी। उनके मुलन्कमङकी प्रमने चन्द्रमाकी कालिको निर्यंक कर दिया था। उनके मंदि कमाल रात-दिन विकसित रहते थे। अनका मलक स्योंकी प्रभाको स्वयं कर देनेवाले चमकोले मुकुटने ह हो रहा या । उनके उत्तरीयको उपमार्थ असंस्य वर्ष शोभित आकाशको सुरमा नहींके व्यवस् यी। एक द्रांतके खामने वराइभगवानकी दादकी कोई गर्न नहीं थी । उनकी सुँह ऐरावत आदि दिगाओं है मय पैदा करनेवाली भी ।

भीगणेसका उपयुक्त पीराणिक रूव धाणपत्यपार्थ दाय भी प्रतिचारित है—ावे एकदन्त हैं चतुमंत्र है। ह वारों हार्योमें पास, अड्डर, अभव और शरदश्रत है। मुरक विद्वा स्तावाले हैं। उनका मुल्ला है। वे सर्वे

full process । इन्द्रिक विद्या कम्प्रस् fireusigesum 144 स्क्रम 1.03

—फ़र्म सप्त शिरूक monne farten nichte bimre fauterin ( t) | t) - the (-Entale ) क्ष क्ष क्ष के विकास के विकास फराइस) क्याउन इंडाइस

( 232 1 34 - Me (-Eeph ) । क्षेत्रक स्टास्तिस्तर्भक्तिक — है है इस स्पार्थ के हो हुई हे इस स्प्रम ईस्ट ( #2444. 444fb. (2 1 (+ ) ा निष्ट प्रमाणक देव के के के के किए।

( Ad 1 3 > eage (efficie ) d hethin LE Birerit burtere. अभिनेदासीके चरण-हमत्त्रस दशन प्राप्त हुआ या-कप्त ६६६मी कप्तम्ह कितिका किलाम । रे 635 रहीमी उनके चरणी पत्रका अहुए। जर्मित इसक अहि

**−**₹ ₩9 trans the mineral fame i I robe d men f alite if Ette ft tar mer eine patige कि पार क्षेत्र केर अंद क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र

Pyen tiere migge are daufele trunge र हे देवेग्डर्ज स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन arigu rofiz 13 fo re differe dilegias हम्मीकं दिश्ड मॉक करम है स्पृष्टिक इस्तोरन कर क्रायतम 44 344 ged G ame \$ 1 2h 24 mg 41. taferyfite brite fieb ale baufeile ( #312 # 1 Mm + # 1 6 # ) त देखक Pyromyllermiyilgemetip

and the P ten jure attitut fen titing feb fer Fi fie tie ereint ure בנותשן בילצים-בינוימנים קטולתף שווני. ( tra (ara ) भारती शिक्ष को वंत्रियंत्र सक्तामा है। 31**2 (**— 

> (a) 12) othe (militale). भक्तकाराहितक्योक्तकारित वर्गेषक्त ।। -f mp ton the fire freihi ওলিদ্যান ক্ৰিও দটিচত দ্ৰবীত সম্ভাও কটটেলিক

> -Nation for Moral to Marie Schooling ( स्वतेताः स्डि॰ १४ । ६) Ausmelange! लगात्र में में में मान में से केंद्र भीत हुए किएलिकी

> tisks ésně 11 bë Sépper bylé ésobi deutzbefenn werft mb is 32 billie र्जाः हिनोक सिरण एक रूप स्पेत होता सिर्गः अवकार केट। है ब्रमते एए सम्मतील केटिन्ह हैं: निगरु निष्ट कि क्रिक प्रमान क्रीकट निर्माट मि

> bentertifers.... BE FREBIS FIRB ERB ERIFORE Bziare blian ens tyre wo fregung f 1 ; हेडी छहोड़ी समितिएक व्यप्ट्राप्ट केस्ट । ई

13

Tenningande engign na was i' —} स्मोत्रमानेत हुत्या हुछ सम के स्थानी ( सम्बंधियः ) त्मविक्षालयम् । Paul

-- Erp 1 \$ fb\$ 74 Er: trifef Er Sen i ferpreu brunte afprenten in nyen daren den fe edgene fare 1 f tie byg feibre eine templa fraus pro det ( वरावती पुस्तमानिक नेतर स्टब्स नामा १ । १ )

E : Seriegranden) **₽:)**} ¥204 ( and and the section of the last

य क्षत्री क्षेत्र क्षत्र क tie fan rog tenfige teiler gin enlig De res pro be berb tie unt bem ter en tiare firb den | ef f al fibr fe er De fire mer teiner ufeite ein beit gu ( 444 (24444)

tog an nes paulme nate gemen wie te bei g mie te

की, देए से हैं के देश कर व कार्य है । व्यक्त माझ कर है, प्रतिकार अञ्चारित सकार भी के स्वत्य कार्य के देशका है बाददा विकास है । देशके हैं । भीमा प्रतिकार कर न

भिने साम , यह, भिने भिने भिने साम मान्य भिने साम किया है। व का स्वारं के स्वीरं किया के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं

भीजमानिक, धानसदोर्थक, काराजाहर, ाराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर काराजाहर कर कर कर कर कर कर

( गणेशपुरान, वचा - ११ । १२ ) सुष्टिक्ती हसाने अभागायके पेका मनोरस - 15 निर्देश

2.

that nighted analogues high that also will will allog the hand to rengular as the litte the year to will be a trail to the year to will be a trail

नामान्य नगर व चन्ना वह वर्ष हर्। नामान्यक स्थापन क्यांच्या स्थापन ह्यांच्या केटच होण्या हो बहुक्त स्थापन क्यांच्या हर्षि माने व्यापनात हैं

निवास कारको विकास होती (केटसी भीतराजी एवरन एवं वहारा-निर्दे है। उनका कारनाहानाहोस्त्री हराहे स्टार्टिसी

प्रकार काश्चर्य स्वाह्मकारी (कारण होती उनके प्रतेशास नाश्चरमा प्रवाह दिनी किम्मका काश्चरमा प्राप्त दिनी

(प्रवासकार उन्हें विद्यालया वर्षेत्रार्थे व्यवस्था विकास क्षेत्रार्थे

'ग्याची महत्त्वयं सर्वभावद्गिर्दः' (देवस्त्रीतः' उनका वात्र रक्ताचेत्रः वद्याच मचदे ठव<sup>ार्द</sup> पीस बद्य गय्य दे। ये स्थिट मुद्रश्चे क्रमसम्बद्धः

रण्यकार्थः वाच स्थामाभं इन्हमन्दः वीवक्षणुक्रमंत्रात्वं व्हित्तगुक्रमंत्रात्वः ( वणक्षमिक्षात्वः सम्बद्धांवरूरः उनक्ष वस्त्र वीते रंगस्य और रेगमी है—

 ( appear ) Carried to constrain And it was PUTER th the 127 per loop atives an #11:A4+#

-1 22"; 194 7.01 Bif 25 Bis bie ann geas gannanaing

( وعجرتزه ) eef a from april

בב מנו בפובנוביו 15120 alem erffeit destablished.

- Ladit bein debenbertibe ! T वसाह स्थाब न्यास्टर हो है के प्रस्ति कार्य हो। Acht bif dies bee beine bit beb

( زودگذه چه می ( ۵ ۱ ۱ ۱ ا بعطونلمجلا فحب وبنديء،

aft ar Bel are bei bie fe gra f ... frant fried er er erge untell inneil men fig teil eine Grup ben anure

e fin anige fin fingen ibmite attibeg traftife enige bie ibs morern ich ing bert فالناع فيسد فهل والماح أن والدع فأونه مددو العافة 83 & fait fobt in- Ce guiet agen इक्ट एक एएक दे व्याप्त स्थान है है सम्बद्ध स्टब्स

tein bind is mat er ein beim bie migie thirty of every service and blinks (\*\*\*\*\*)

nich bem neuen barn nebenn ger beib । इन्द्रेड मंद्रे हैं उन देन इन्हें सुद्धे वह विक

gagte ffene ge m. em em erfer : संसद्ध मा तंत्र तम राज्ये, क्लेंड भूव व्याप्तानिक। -6 001 0010 600

Schriebe eine many fene fren dererteftife दिक्छकारीया सम्मा सिर्गाम सिर्गाम

{ 2 | 33 +35 %c24 } aft messell 10 304 and I heart wheel

--1800 torus ein e et f te uie une iffe fabt baje bergelmmert barpel ( 44.5) + 45. + 45. (4.16) dictions:

Erne: airth tiene enign eigen einen onen Emingegent Ind att # -- p sentebran 615 mgr 6n

De ses mis fint ? ge et ege ra emmennengaft bas felbammer to die to be to b extra detail of elmi farolten b ten Jemie reg im bret ere ta fen mel en ry fereng fart stor fergried bidur ferrges al fm ber mit i fine min it min bifre f

( x t 3) «@zzn (epsen ) منع, in transplan -- in ma) kin geran (e) d birt entle enfretting eite fere fe (engelteite)

स्वाह दिवसम्बद्धाः संदर्भाः -- } :mmegenita fen sanen fantur

ासंस्थानकार्यः १<sub>५</sub>(संदुर्गातः करा । १६) uses duffile minel fam lefelisi ( AG164, 4-4ft. (8 ) (8)

) इस्कारकृत्य हैल्या क्रम्प के मि -32 fiers rin fin প্ৰদান দদ্ভক ইত। ই দেখি সৈ

कर के इस और स्थापित के कि का देखा ( ARECUSAR ASA ) स्यानस्थनित्रम् ।, B BIED E

—) mi rare fi 3DE Fer ireienfer eite bat

उनके मसाबका पाहामण्डलः 'मकारः है । अकारः उकार और मकारके योगले ब्यूकार विज्ञ होता है, जिवमें समझ वाहित्य-संवार समाविष्ट है—

क्षकर चरण आजः। उद्धार उत्तर विभाजः॥ सम्बार सदासण्यकः। सम्बन्धकरः॥ है तिन्ही एक यटके। ते ये सन्त्रसक्ष क्षकळः॥

धंत धमर्थ रामदाधजीने (बानक्षेत्र-मध्ये भीक्वेश्वरीध ध्यान रूपमा वित्तन करते हुए जाने बचन और उनमें सोमित तुपूर्व और धुँदरभीका बड़ा भव्य विद्यान किता है— रुप्युक्ती बाजाी नेपूर्व । बांधी बीभारती गर्मर ॥

धार्मास्वातस्ति अनोहर्रे । पाउळ बाभास्ता गतर ॥ इति ॥ आराव सहर्दे कि 'धोर्मायके बरमीम १४ । १३ ॥ अराव सहर्दे कि 'धोर्मायके बरमीम नेपुर स्नाधन इत रहे हैं और जैन्सीम सनभर हो रही हैं। धुँएस्सीन

भीगणीवाधीन करिये। वहा स्थापिक है। बसस्यें पीताम्स पीतिस है। 'एवविष्यं'। उनके करिया। उदर मिन्स्या क्या आसरकों मार्गाम क्षांके करिया। उदर पीद्रस श्रीक्ष वहा वहा है। वह चारणाती है। धीरक पन कर्का है और यह प्रकारत है। धीरक पन कर्काटक है, मोर्थ मार्थ पुजनीवा है क्या है। और है। और पहाले पुजनीवा है क्या प्रकार है। है। और पहाले पुजनीवा है क्या प्रकार व्यक्ति है क्या हिस्स वहाने हैं।

कार्य है । विशेष कारिया वीविश्या कार्य है । विश्व कार्य श्विष्ट कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य श्विष्ट कार्य कार्य उपार्थित कार्यकार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य प्रधानमात्र कार्यकार्यक कार्य कार्य सामान्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य ( Contra ( १९ ) ( कार्य

भोडतेवाते श्रीराम्हि स्वेदातीके का है कि प्याप्त भारत करियोध मांस्मानी प्रा राज्य अस्ता कमराह है भीर हम करिया स्वादा स्वाद्धी है— तेव क्यामिद्यांचिया सामे होति सेक्सा प्रोताकार्य स्वकृति हस्कृत धीमणेशजीके बहे उद्दर्श सनि आइत हैं तथा विचित्र स्तर्विट ईं धोभा सम्बंहत है—

महाहिवेष्टितपृह्याभिशोभि महोरख विवित्रदरनखितकदिस्त्रविराज्जिस् ( गणेशक्तम, उपन् ।

भीगणेराची सा कटिसूत्र स्वर्गनिर्मित है-'कटिसूत्रं काद्यतीयम् ।' ( पवेरतुक करें गणेरापुराणके े की हासण्डमें वर्गन कि

गणेरापुराणके की हालाव्यमें कान र देवताओंकी स्तृतिसे प्रसन्न होकर गरेराकी व दिया था । उनके उदस्में ब्याल आहत थ 'क्याळबदोहर्र बिसुस् ।'( गरेराए), क्टर में

भीगणेशजीदारा अहिबेदन तथा उनके हर्नेर

अनेक प्रसङ्ख पुराणीमें उपलब्ध होते हैं। फाउँ

मिळ्या है कि विचलीने गलेक्स तम करेंदर " या। यहिंग गलेक्स पूर्ण हुत है, दूर्णा स्वेत माताके सर्गों कर प्रश्तिक पते हैं है कई दें! भी आकर न पीरे की। उनकी इदिने दल कारण भाईके प्रति हिंचों भर गर्व थी। वे मार्गक्स चंकरने निर्मादम कहा—पिन्यत हैं! दूर पीरे हो। इस्लिक्स क्यादिए हैं को को कि व उन्होंने ओर्गोध्यानेका नाम क्यादिए स्विचिंग " भी को मार्गुध्यानेका नाम क्यादिए स्विचिंग "

काशोदरसर्व भव विकास काशोदरं गाम का की महर्षि क्यावने काशोदरं गाम का की महर्षि क्यावने काशोदर एवं ि भीगणेशजीक

– f vie ferna 162 v ž 600. te v veje vženu pr 1 y ver masé vynályve dezve 1 s v rupe vez merven iýr 1 s výlkásnen des forkve v veten 1 s výlkásnen des forkve v veten 1 s věnenýsnená definirmycho

(w. 1 w) wa danyaka) din ha rijan kamena pi fahukula ayan Harkaida uni anu kin ésa 1 f 1 val samen man unu ésa ésa 1 f 1 val samen man unu ésa ésa samen 1 val samen man unu valum de samen —un untiqué den denne afame de pan ésan

a: Trend: Trends Alfahrender: Trendser: 1 Alfahrender: Trendser: 1 Alfahrender: Trendser: 1

(pring one cognition) Copie gir fates them dra attentiones

—film fo tetiofil wy "yfurpararou où injuisor. (salvera.)

her may havethe teams there are not become by the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of

and and to be the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the con

al erzez yer yern uch. un k lean d'a vell al e'e gle erren gweule al al e ye. erren uch e d'e lead e'i e

> Genru desinen | 3 des es rep 119572 fifs f | 3 verru firs efre efs fil 3 des erru remi vere 2615 ceffe freve ver firs efreste deser deser renen ver degre 2622 deveny 1 —4

व्यान (साथ) में नवास्त्रं स्वाप्तिका स्वयं tere freihrig blatgn i f pfieren Di ferte die je fafteftib mirth ( > 1 - x 2 - 1 4 ) सिक्स किस्का स्थाप tigute select क्षा हेर्स्स्स्यक्ष n Ledate Life 2,2,2 म शिकाय छाम **1:1** LZE-LD सीमा द्वाद्व पुर्व पुर्वेभ ष 21.B (94年)(日)全時 ıьĒ 231 n philipping n minip the in main हतस्य . हिस्सुक्र 2002 ्बर्ट ब्लूब देखी जा संबंध जिल्ली ह सर्वानेयाना ॥ Er2 Erleiteb. Ben ging old guife riete

l slind ying provest sike vine en l sing to now son son son son sons i sein sin soy, ng ying puliarel a seins og ye vie soy, flosie too iv vine palgunilyl is son og son flosie

nau nies hall begit finn dieben führunde 1 f fin erm inneut ben ni 1 mit urzu ben blinz i mur einen einen del benu blinz gin mit untern neb i

समर्थ रामदासजीने चतुर्भुज गणेशके हाथकी शोभाका वर्षन किया है-

शोभे फरस आयी कमल । अंदुरा तीश्ण तेजाल । वेके करीं मंत्रक गोछ। तयावरी अति प्रीति ॥

(दासनोप १।२।२०) आसन पह है कि व्हे देव ! आपके हाथोंने परशु और कमळ शोभित हैं। तीश्य अङ्कुरा चमक रहा है । एक हाथमें गोळ मोदक है। जिसपर आपको बहुत प्राति है ।

श्रीगणेशकोके हार्योने रत्नजटित श्रीगृडियोकी शोभा बड़ी मनोहर है। श्रीगणेशबोको अङ्गुलीयककी प्राप्ति बायु-देवताचे हुई थी---

'वायूरत्महुळीयसम्॥'( अस्वैवर्च ०,गणपति० १३। ९ ) गणेरापुरागनें भी उनझी रत्नसंयुव मुद्रिकाका उल्लेख मिख्या है---

'मुज़िकां रत्नसंयुवास्।' ( उपा॰ २०। इ३ ) गणेशपुराण्ने ही उनकी मरकतमणिबटित थॅंग्टीका

वर्गन हे---'स्कृतन्तरकाश्राजरहृष्टीयकातिभवम् (इस १४) व्याप्त )

भीगपेराई के हाथकी कटाईमें मुन्दर बटय—कड्डण है। ये बद्भम धीरपागरवे उत्पन्न दिव्यसनीवे निर्मित 🕻। गाधान् भगवती रुसीने वे उन्हें मात हुए थे। 'धारोदोद्धवसदस्तरचित्रं वक्तवं परम ।'

( महत्वेत्र्यं :, गगरति : १३ । १० ) भगरती स्वनीने उन्हें केंगूर—भुजनंद दिने थे— ·····•ंपुरं दरी प्रश्नाखवा सने ।

( महतेरहें .. वापाति । ११ । १० ) उनके बाहुनूमन बहुनूत्व राजीवे अध्य रे—ऐख क्षेपपुरास्त्रे वर्तन भिज्या है । ब्रह्मब्रीहरा उनके रूपद्म

ध्यम (ध्य यय है---· અન્યાં તના દાહદૈની તાર્તા હોલ્સા ત

(200 (41 22) रलेशपुरको हो उनके धेलेके अञ्चर-कार्बरका भी 4 44 feet } }-

ALTERSACIONS. ( 84 - 4 - 1 64 )

**भीगणेराजीके मुखमण्डल और उन्हें** आभरणींका साङ्गोपाङ्ग वर्णन समर्थ स्वर में गणेश-खतिके प्रधडमें प्रध्त विष

समर्थका कथन है कि ध्उनझ भवन महाप्रचण्ड है । विस्तोर्ग और उना म्बर है। उनके गण्डसन्छ अनेक प्रवासी हर्न और भ्रमर उसपर गुज़र करते हैं। हैं ह उनके अभिनव वर्षाल शोभित हैं। जन्म

क्षण क्षणमें तोश्य मद टपक्का है। वे के स्वामी अपनो छोटो छोटो औँ हैं हिल से 🕏 तथा उचाछे कान भड़फड़ा रहे हैं। उन्हें हालमला रहा है और उसपर अनेह प्रस्ते <sup>।</sup> हैं । उनके कुण्डलोंने बड़े नीतम चम्ह वेर्रे दाँवमें सोनेके कहे शोमित हैं और उन्हें

स्वर्णपत्र धमकते र ---विवंद । भीमवृतिं वी विस्तोणं मस्तकी उदंह।सिपूर सुगंध परिमर्के । धरधर्ग तेथं आजी परपरतुजें। संकातार्ग शुंधीव शुंकदंद सार्जे। क्षेत्रे क्षेत्र

चौदा विद्यो चा गोसची । इत्स् हे<sup>च्छ</sup>ी प्रकारी। यह से रत्नसचित गुगुरी सङीख । न व पूर्व छवछवित नोज। सर्वे सङ्ग्रसी सद्द्र । रानक्ष्मि श्राह तथा तकवरी पत्रं नीह । तक<sup>त्ती</sup> at.

कंबित अधा सीक्ष्म गते । सम्बद्ध

सम्बद्धा—गादिश्यमूर्वि गवेध<sup>हे</sup> की धोभाज वर्षन आडका<sup>हिक</sup> भपनी जानेबरोमें प्रस्ता की है। कि १दे देव । महामुख के परमान-दर्भ : मुनिचार ही आपडा छाउ द्वार परिश्वर करानेशांश क्षेत्र हो अ

धभ वर्गाटा दी। है। उल्लेष भारते चनको सूच्य नेत्र हैं। हुँ कि पूर्वनीयांका और उच्चरमेका<sup>त है</sup> एवं रोनो कानीस क्रमिक्वे अ**म** 

353

-f rine is tiafes biritze migre के तीन नेपीरे निस्तित कहे गर्ने हैं। इसका भी

श्रम्भारतम् । म्बर्भेड बन्डेसेश

( इड़े । ३० ० छ्युस (कार्यस्थात )

€वा ई— प्रव्हाप्ट किसिक कि कि अधि कि किस्स क्रिक्ट अप , इस्प्रम शीर मीट होड़ हनस् किछांग कि 65

E A Pitte —§ कि ार्रुक किहितालाक रिडिट । है छि क्यिनिहीक्यान हेट शिक्षानिह , अन्यविद्यात (चाराविता) मोबा॰ कर । १६)

ताहाहितावर देव बन्देरहे बोराधातकारी ॥ सेरम्ट बाउरमावुर्मातवर्म ।

( बर्बादान स्वाइ० इंड । क)

,हैन्डके आवहच्छातीः सुविदेशके हवापरे ॥" --- रज़ि इस्मीमृप्त कि सिम रहे साम त्यमंक कर्णकुण्डलीय वेन शस्या रहता है। देखा

—फि देव छान्न किल्डिक स्ट्राय दिव्ह की ( stal 2 2 othe firitErint )

—ई छाउर छम्पूरहो भीगवेशनीका महाक सिन्दुरवे अक्ष तथा सुकुरवे 'सूर्वह्व मजिकुण्डले ।' (ब्रह्मदेवेद्यः, गणपतिः १६।८)

स्टिक्स**स्ट**क्स ॥ <u>इत्तरन्त्रमाङ्</u> सीडेरेन विरायन्त सुधारांनेतुका शुभस्।

उनके भराक्स कर्तातका भन्न विवक चीमित पहुंचा ( शद्मात्रहेता व्या० (४। १६ )

, בל מו ביונעום ביול וועם ביו ביול ו, ें एउट समझे हतको तीड़ होयो **ह**— है। दुरवाश्रीकी स्टीतिक प्रसम् दीकर गणेशाओं है प्रकृट

( विद्यातियोः संस्थः भर । ६६ )

2:35 क्षरक्रतशीयोक्ष्मेत्रकार्यासम्बद्धाः य हेवः स्थापुरी गाँदानाश शिवकेषी — ই ক্লচুদাণ্ডিচনত দিলে ১০টা নিদত উত্তর্শিক্ষ

fereil 5 juger pleiet toeten Sfetefeife ( शहराहात महाराज कर १ ६० )

बर्धर सु बनकर होया हु—

7) itegan etterferien 41. नीमु देखन संस्कः शक्तीरवर्ति।

pieg stiltepet stateling ibe i 12 ( 보호 4호 : 호호 : 호호 : 호호 : 호호 : 호

ध्य 🄰 हिस्स आक्रमम् क्षित के द्वारकारी विक्रियं मान एस्ट्रक्य किस्टू के ton bitem femel | fir fo triffel bine quester speciff if affig ? I notaled

कट्ट शानीड किस्टेड क्षिक्त स्टब्स्ट स्वास्टाहर ( इ. १ ४४ ० हीराम ० हर हेटा ) एक **इ**न्दि स्थानं सर्वेदेननस्ट<sub>र</sub>तस् । हराके होते वर्ष वर्ष वर्ष

मायस्वराधनाम्बर्धानसम्बद्धाः 大学 はないはないけんはないない —ई फ़बो स्टम्भे कि

( 4-biblishiphip ) म्रह्मस्य मीक्यन्नीश के क्ष्मकृक्षक हित्तीक इसिस्सव क्रम्में के

कड़ विनिध्य मह्यान्यते हुन्य मधुर्योका इस प्रमात कट्टम्ड दिशिमक-रूप्प्रदेश क्षिएए र्ने। विद्यास एक्ट्सका निन्तन करता है। मह म द रही भी क्षा भी हैं में उस ign erse ternel if promite me ternel e Spire Bilatry fatiel: al \$ fipte latin

किम्प्रीत केलावाम केला संक्रांत करा है

॥ मुद्रमाक इस्क्रील शिल्ला क्युक्टिक्र 12:14(13) કે ક્યુ : इस्त्रिज्ञीक्रीक्ष्मिक ्रमध्यक्षक्षक्ष्मभूत्रमञ्जूक्ष्मक्ष्यक्ष्मक्ष्मक्ष्म speg spiess erepete genge --- § Hab :

नम्बर्गाकी नाक वदी खोगामधी है। उसका वनान ( बंधवा स्टब्बनमाध्य )

hatta tdeemmatef l.

( \$\$ | } = +12 " ( \$\$ )

भीगणेयजीको पत्रजुण्डः कहा जाता है। पत्रजः भाषास्य स्वीहत है और पुण्डः अहावाचकः। उनके पत्रजुण्डः कहे जानेके कारणका उल्लेख पुद्रजपुराणभे हुआ है—

मायासुकं भोड्युकं तसाद कमिति स्वत्म । पुण्डं मद्भ वयोगीः कन्युष्टास्थापुरस्ते ॥ कन्द्रायो मायया युक्ते मत्त्वकं मद्भावस्थार्थः । वक्तर्यं तस्त्र विमेत्र तेमसं कन्युण्डः ॥

आगायामय अन भोट्युक है। जता यह प्रका करा कार है, पुरुष शब्द बसका चीपक है। जत ने दोनींक बीग हैं:बेहे ये गाँव प्रमुख्य करता है। उनके प्रस्कृत मीचेका भाग मामपुक-प्यक है और उनके प्रस्कृत स्वतासक है। इस कारण ये प्यतपुष्क है।

भर पाना, गायनाको दुँह बाहिने तथा बार्वे—दोनों कोर दो इसे निक्षित को नाती है। विशेषतः पर बार्वे कोर दो इसे रहती। बांगीनोंगार पाने अपनी पुस्क पर्यासेट्स, आंक दिंदू आहमोनोंगार पाने अपनी पुस्क पर्यासेट्स, आंक दिंदू आहमोनोंगार पाने अपनी पुस्क दिंदी है। यह बेंदी अपनी पाने प्रस्तुति कहा का दे कोर बांगों और पड़ने बर्टनेस हैं भएकानुष्टि कहा नाता नाते हैं। प्रस्का और पड़ने पर्टनेस हैं भएकानुष्टि कहा नाता नाते हैं। प्रस्का और अर्थ पट्टेस हैं भएकानुष्टि नाता कर करें नाता है। प्रस्का हो प्रस्का और प्रहारको नाते करा

भीनवेशनी पहन्ता को जाते हैं। जनस शुन एक ही दीनों अस्तत है। पहन्तानाची महत्ते पुरुषों पहन्ते जीव भरता दोनक है। जाते पुरुषों होने पहन्ते जीव भरता दोनक है। जाते पुरुषों होने प्रतिकृतिक पहन्ता कार्यों अस्ति है। यह स्वतिक महत्त्व महीन है और एक महत्त्व अस्ति है। यह स्वतिक स्वतिक है। यह स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक

भागीन राजकारी आसी एक वरितारी भीगनाजिके एकदलकी महिलास पर्यंत करते दूस कहा है कि एक दौर गरे वरीस नहां करता है। तुम्में दौर शे स्वाक्षी अन्दरराज ही गरी रह कहा-

पके दंत महत्व पुरंतिक की अंत करे. हंत दूसरे को तंत्र तत्रक रही नहीं ह

(क्षेत्रक ५) सहस्य देवारको संधायके प्रव सरेशयके दोनो देवित सर्व क्रिय है और १०० हिल्ल साव साव गुन को कि साथ हो हो हा सिद्धि की प्रसिद्धि की सुनुदिन्दि बान हो की गरिमा कि महिम दिसे

इरसन ही की इरसन हा इन्य को प्रशास बेद-विवाओं क्लिन है जसको निकस 'केसेदास' का मदन-कदन-सुरा-बहन-ददन

मदन-धदन-सुरा-बद्दन के विवन-विनासनकी विश्व पर्दर (की%

भीविषयां है एकरत होने से अने हर्ष रंगी हैं। उनांधे से कर्या है वा मोह्य ने वा है। पब क्या मा मा है कि मोह्य के यहिं उन हुआ। एको उनाम तहिंग हो एक उन्हों मान्य एक्ट मार्ग कर्या कर क्या कर का जा। गोगानी के उन्हों मान्य कर का वर्ष हुए मान्य क्या परपुरामां है गार्नियां है। अस्त क्या परपुरामां है गार्नियां है। भावता होत्री है। भावता होत्री है।

पर्धेमा पर्धेरासस्य वर्षहरूनहारस् भवित्यति निधयेन चैहरूनियाः विह्री (अद्भवेशनं, गुन्दीन ही। नेसन्येयचंपुराणहे गणपति स्वव्यो वर्षन है हिर्दे

ने विकास के वार्ति कार्यात कार्या के में हैं के विकास के वार्ति कार्योक कार्या कार्योक कार्या कार्योक कार्या कार्योक कार्या कार्योक कार्या कार्योक कार्या कार्योक कार्या कार्योक कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्य कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या

( १ १०० १ मेर्टि ) भागनेताका धाव कृत्यन हिन्दिका है । बोहर

gurginetheipel se enlineing u upplies benen bestellenen

( )) : 3 o : 3 volument) প্রক্রাম ক্রিমান কা ই চেকা দিক দ্বতিমুক্ত দান ক্ষিত্র ক্রিমান ক্রিমান ক্রিমান — দ্বের ক্ষান ক্রেমান ক্রিমান ক্রিমান

ingenerren imba trapadi uchternige vin v innser sog

(mypoleceri)

from und schreiding jil sie ysisilyngi yr i § 1665e innednyser federations

y i § 165e formed yn de federations

y i § 165e formed yn yn de federations

y i § 165e formed yn yn eine roege

gestig ny sing i pr und ferfaren newy

genig ny sing i pr und ferfaren newy

genig ny gen i plan en generations

genig i gest innedne generations

genig i gest innedne generations

genig i gest innedne generations

genig i programment feren plant denin fe

i anderenstuffereit frat bigel.

(Sillerich)
erije Sernit uns ern fann annenie fürpifegent ange son ernel i immeral idani mps nite iang i g tifegen rap were fare -- fing ieni

> — f ew depten inlicensis ewingeneuronagischensis 1 for eiziest geneuronafiensis

transauration are now in the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control

nation in the property of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the

10

( श्रीकृतसम्बद्ध )

- Enternation of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of t

—- Firzh (1932 : 1822 ) (1932 : 1822 ) (1932 : 1822 ) (1932 : 1822 ) (1932 : 1822 ) (1932 : 1822 ) (1932 : 1822 ) (1932 : 1822 ) (1932 : 1822 ) (1932 : 1822 ) (1932 : 1822 )

न्ति च पर्यु पथे मोद्रकाम सम्बद्धाः । संस्थाः स्वयक्ति विश्वतः सांकासः ॥ सीतनेस्र महाराजने राष्ट्रास स्थापने स्वतन्ते राष्ट्रे

( po 1 53 seefindit ) fir fo miljer! fie bornegen feinenfin - f eine torrem priede

— हे रूप कार्यका श्री होते हो स्था है। विकास स्थापना स्थापना स्थापना होते ।

रते क्या क्यांत्रमा नीत्रमा क्या। स्वाप क्या क्यांत्रमा क्यांत्रमा ह्यं पुरव्योक्ष

-2. (Edin Tegy),

efractong!" 1970-bagen — eiges eine ung vollere 1980-bagen berteilt and ung effere

nang 1 \$ fo sig tasus arten 5100002, 15 forest = 5 pai nerd filis forest 2 15 forestiti consult signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in signification in significat

'भाळचन्द्रं छसद्दन्तं शोभाराजस्करं परम्।' (गणेशपुराण, उपा० १४। १५) श्रीध्यासजीने गालचन्द्रमासे शोभित श्रीगणेशकी वन्दना की है---मराकवाले 'बाछेन्दुक्जिकस्मीडिं वन्देऽहं गणनायसम् ।' ( पद्मपुराण, सुष्टि० ६६ । ३ ) रद्दीम खानलानाने शिद्य शक्षिक अलंकृत मसक्रवाले श्रुद्धि और विद्धिके विधापका निर्मल दुद्धिके प्रकाशक तथा

[विष्नोंके नादाक श्रीमणेदाजीकी वन्दना की है---यन्द्र्वे वियन-चिनासम्, निमंछ बुदि-महासन, सिसु-सित-सीस ॥ व्यक्ति-सिधि ईस।

श्रीगणेराजीके मस्तकका आभूपण रत्नजटित सुदृट ( रहीमरत्नावडी ) है। उगका वर्णन थें मिछता है-'स्त्तकाञ्चनमुक्तवन्सुकुटभाविमकाकः

(गणेशपुराण, उपा॰ २०। १२) उन्हें किरीटकी माति युवेरते दुई भी। जैसा कि उद्देश है---ा थः 'क्बराव क्रिसेटकम्।' ( मान्नेनपंपुन, गगपनि १३ । ८ ) श्रीगणेशजीके आभरणोंका वर्णन पूर्णकरने करना बदुत ही इदिन है। यहाँ कितना बजन सम्मन हो एका है

आयुध आदि भीयवेताओं क्लिंकि न सक् है। उनके अभवय आयुष हैं। जिन्हा उन्तेम निम्मदेह निप्नोही नाउ बरनेहें क्लिये का निर्मा है। मनान्यने जायुष दश कहे गरे हैं। वे पत्र, सन्ति, दण्ड, सन्त्र, पता, प्रश्नुस, सद्द, विश्वक व प्रकार पान है। साहि और गर ही गाना गानि है। एस और चहा है। साहि और गर ही गाना गानि हुने हैं। चक्र पूर्व चाना विश्वास विश्वास है वर्षा धेर छ।

T cit www.tist. र्वे व वर्ष कर्ता कर हुनाम् । THE PARTY ...

r fr

١.

निपुरासुरको पर्यातत करनेके जिने तपदास शिवजीने गणेशजीको प्रस्त हर है सामने मकट हो गये। वे १५५७ सिस भुजाओं और आयुषींते युक्त ये—

पद्मवक्त्री दशभुजी हकारेन्द्रः ह सर्वभूषो सुरुषा सन्दर्भातः भाभितिसम्बद्ध ध्यन्य क्राशितो

( गणेशपुराण, बस्र० भा समर्थ रामदासने उनके हाथोंने भूजि और अङ्कराकी शोभाका वर्णन क्रिया है— 'शोभे फरश आणि कमल । अंद्रश होत्त्र है ( दासरोप 👯

भीगणेशजीके हाथ उपर्युक्त रस महर् होनेके राम ही-साथ ध्वजा। वाण, धनुरा कमारी दन्त, ग्रहर आदिने भी मुक्त हैं तथा वे मैंक श्रीविद्यहोंमें वर्णित हैं। श्रीगणेशकी प्रायः एमी हाथमें अञ्चय रहता है। श्रीव्यागनीने अङ्गाहरी

बन्दना की है.... 'पाशाकुराधरं देवं बन्देश्वं गणनावन्दे। ( पश्चपुराग, सृष्टे॰ ६१ भीगणेशजी अङ्करा अपने पिउले दाहिने ए

करते 🕴 । 'श्रीतस्थनिधिंग्में श्रीसंब्रह्दरमायसी करा है- नक्षेत्रकृतवादानं वाने पातं च पर्व 'एलीमेन्ट्रम् ऑफ हिंदू आहरोनोप्राची है प्रपत उस्केष है कि कालडीने श्रीशारदावेशिके मर्दिन भीगोरा निमदते पिछले दादिने दायने अङ्कुछ हैं। यह उत्पत्त उन्तिष्टगणपतिका विषक् है। अप्रवृत्ती वैन्तित्र भागुपान है। शीगणेशका तानिक स्पन रे

बिन्ह्यमं विवेषं प्रयुक्तवारं इक्ताप्रीयवं रम्भं पाना दृतेष्ट म्युण्डरविद्शादीजपूरिभार मर्द ब केन्युका विश्व करिया विश्व व नव्याद्वार्थ भोगोन्य बद्धार भागत गमानि स्थापन इसगर्थ।

( president till! उपयोक्त करोब के भारती राज्यभट्टी प्रकार वर्ष ने ह्रेय और दर्वत्र करने समग्र व्यागमहा क्रान्त

· अर्थकान सर्वकोर द्वाराची । देशे वाद चारह ेक्केडे टेस्टर्न वरक्ते कर में सीर्थ









algo entra entra elem ert ariententen 'engin gigin ged mugen nigensey, i'

- है हर्स्क्ट संकट । है स्थि बन्छ्य हैfte ummpanger sig feels eis sirgs balls

( sherefield )

u pfingenerone we erinfang । एक क्ष्ममान क्षम क्षम क्षम व्या if the entellent aleit ment

नासाजकान्यासेवासंस्त्रं । ekakepte —§ Երմին հույց հյուր

Spec hip al S nimp thansa Sellpmistal. gere gereit gebe beitengu u प्राप्तान कर्त्रोम. प्रधानम् जिल्लाचात्रा

न सम्बद्धां क्रिया है। स्था है। स्था है। स्था है। i groege w figit best ingine be 

। इ ग्रमीप संइ संयाद हजाड़ कड़कड़ी एएक समीछ संप्रज्ञीम कि है। क्रेगड क्षिकाक । ई संवीद्ध संत्राव क्रिये ৰ্কাচ ৰ্চত চাঁড়। 🕻 চদীদুদীচড় দায় কেট্ডাল্টানি

( ६० १ २ व्यक्तमीरिक्स् ( १ ० ७ ) n profil perce intr gring ale ingel र सरक्षमान्ते च <u>भुत</u>्रं भाष्ट्रम समा i ten apite biene w jefel jengrapi

— १ सम्बद्धाः स्टायस्थानकाः)

। है एक छक् द्रम्भूष्ट छोड़ अस sfie gir sei este feitig einichte fie fer arget

( Pilipparinali ) Entibiemit Eriet Familie

ansmafitantafitante

- १ किए कियो क्सीअसी கழுதன் நிருக்குவத்தில் 1 💲 விதின் குறி நிருப்புற்றுக் लाहा अधानका नाश करता है। उत्युक्त वर्तमधन

( malantant) enden Jose kantaliste mangenete in

दाश बेहत आवेत है। देवका शहाद बनात तवका है

i § Fine fine Spielieff. regue femregate al g pusse fichtufite? FR wie Bacinge | f ten ten wur wurf 63 1 \$ 1535 Belly Bi Eie firts dibpretti. Ft.

( व्यक्तियाम्बद्धिक ) "I :Frifigue geningening friefgie"

— \$ 350 Fifter FF 483 | \$ 18ter 8 क्षा है अक्षा आवेत हैं। बहु हिन्दू वेक्षाकार है प्रका ( Melante )

वक्षान्त्रसम्बद्धिमान्त्रस्थितः।

-mintreffieldeninger, — ई १५३३ कर मेंगड केन्रेमणा उपन

1 f topl de trez Stilmentings tring fre funeumerel áfinteró i § 11533 yene teru án । इ ।छाड़े छड़ेलंक शिंतगुनाथ बनेथ इम १४६ इ छिड़े ef for 1 gim mai nafin ums rat tas

fremm men delenufefegite affe. 39 nochigu.

'। रुम्हेर ब्रेम्सर मृद्धे हेमलीह सेहर' -- 5 upr 13 of de perie deige for

tiese argingie semmamitative, 13 vene su कम् । ई छत्रः छातीछ कम् संगत्र क्षेत्रकृतिन ( मञ्जूष्याच्या ) 'I :FDiftratie frit img :rey ditier'

-- <u>}</u> 212 £ केंग्रे १११ है केंद्र स्थान—काल वर्ष है गारिस svog m 1 g pgiet rop my 1 5 miget 6m ren talienefentis at f pers fi tiafen affre

( Historia ) n .psp 10 herdumen pinin les sinninnligenennen b

I pies Embopleterminini Zuenfilufasertas Enj.

—∮ Frilite il⊬ #154 Ling Silminera 1 \$ pices tamponta Liniu & elbemmisy 1 \$ 11:30 endfie groute für 3 file trien

S merie ef des net. ( 25 1 59 enla empube ) 's multpelugues migne resigni.

ı

.

\_\_\_\_\_\_ श्रीम वर्षात्र वर्षात्र अपनुष्यः अपनुष्यः वर्षाव्यः वर्षात्र अपनुः अपि अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपन अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अपनुः अप

भारत आरहे दे हो है उनके ही धार है उतक है आत नाम नाजाना है। तब कहित्रीय उत्तका त्रीवत है। न धनार है। वे देवता और महण्योग हार प्रांत है। वे प्रांत ife atte if tipipapif-gisc i f nin pe tatt धिषात्र हुँ ज्ञाहमान एउट्ट्रांस राष्ट्राशी मीक्टि निि ने वाह्म सर्पेर ई: व छ: नेवाबांज ईं! उसका बचा दंब है। वस देनेवाल है, दुनका नाम निमायका है। देवान उनका दवसुनावाल, तेन.म्बरूप और रिशालकाय तथा भवको उल्दर्स ई हर एडयुग्रेम पर्वराजीका बहित बिह है। व भीगण्याना नाहम कहा संया है । संयाप्तपुरायके मोहान्यपास

क्छा नै न्यानाग्रहासक्छ। द्विष्यात् । धवानन दीव नवायः वीवयः नेरबातकः ॥ હાં તાલુકાલા હોલા કરતો તેલા ક thi. सर्वहरूष्ट्रस्य न व्यव्याचे नेबब्रव ॥ वस्तुरे बहरूडः वहभूत्रियव्यक्तन्त्राहः। नगरस्यो सहाकायः सर्वते वर्षा वस्ता । विदासकी प्राप्तक किले नाम्या विनायक: । n y fra tritel taftafilegofe e if iffall"

nen ur giperite eine eine gege pegein eriet ीन्द्रपर विस्तायमात्र समान्तरत दश्रदेनः दनवादैः ( on he minery) महिला महाराज्य विकास नाम भीता में i partingifr bir ampression of the same Luenine Rorue if biel firigiff

40-21167

--वे स्थान प्रकार का समस्य ने अने है--

मुखस्यीराने स्वानी स्वेर्यानीकांत्रकारिका

entite mam firten ane ifr fis it niene fr das dittet gratte et if et gen ente exe क्षेत्र उनसे देशने विका ने वहान बहुत स्वाह उनसे wen een antenme is partel finufeile il 3 31 32 Fritzik 18FE fipig Fâtig 5245 aff attiff ein fe find ag fall net an

-- 9 mirrin tobe cour in my difficult in things का गाँस बसाइसी साझ थी। उनके देश शुक्रमी थी। बदेश

فالتعليك والمعارية والمعاروة i kakişkişkanını şeFith बार्ट्य आर्द 18 FIZH

ewit ufte gen iffel fife, unge aufe wire fire i f ppreipog tapugefe fb fo syttems it

witering diefete affore faitheir fo d sit PP stie 3 Me Biel fter 45 sait feiren mit Aral of ha eare farrage fing by andar bit ritg feinfenm 1 f im yane faleg lich व ब्यु र्। यस देशालायेन व्या अदिक देव व tery min mpre Spinrefy fris seis fiert.

सरकारी संबंध का क्षत्रे कक्षतिका ॥

(संबीसहरूककार्याः) mingle ige a fein auftanter राजकवन्त्राच्या व स्थाप्तकवन्त्राच्या

। इ म्होत क्षा वाह प्राप्त विश्व क्षा क्षा है।

। : १९३१ स्ट्रीकियाः मेन देशकाहे

। अनीरेकद्वातसंस्तु स बुत्र शिन्दातकः।

il : wertfrige nygang w irginatifiki

ा : अरेक संस्थि के बी. के विश्व स्थित :

<u>। इन्हें साम के देव के बायक्षके.</u>

i beit biebe mith fentenaffen

i meiner fan er bangerfieß !

l ineletade Ribelfeftiffelieteite be bi

नक्के दो होय पद्म तथा अङ्करानु मीस्य रहनु हु—

भीर व्यक्ति होते उत्पद्धारम् स्थित गुर्भान्य अभ

tibig is sepath ofte reaun zwi

मध्येष उँ ६३७ कडक और भूष मिराइ छ की

sie verg bist sprig pelts, if far up sie

पिंग्ड कि अंध्यमती और सबीय होती प्रणादकी

हिंद्र क्रोपूरी धडण्ड और छम्किक कि शड़

क्षितार । व क्षेत्र क्षेत्रकाष्ट्र प्रकार प्राप्त क्षेत्रामक

ह । ३ अस्तिवाह क्षप्रभड़ शिक्ष स्थापनी

। किछा में हैं क्या है है।

भिन्निमम्

£ 2 th a trailer

Editika Histo

( he-ic in leachbà)

dageitiffaan

datefize II

( e & - % } 1 % be2nbbb )

ोड्डान्स्**र**म्हर्मे

Esther

—**ई** अद्रह उक्ताहरू हैं।

विकेश पूजन हाक सकारित च करति का तम के पृथिशंक्रमण्डल अर्थन विकासिक

mitte ut fife im umteneb fm sen bieb untam mam f. aust preint efener meiner nie मिलता है। १ इस तरह भीगवेशकाने अबने विवाहित होने हो योग्यश प्रशासिक की । धनावात विश्वकत्रकी अब इसका या। प्रथा तो उनको बड़ी यसम्बा हुई । उनक सिंह कीर इदि नमानी हो कावाई थी। बो दिन्द करने मुख्य ११० नवीजधोधना वा—

विश्वक्षप्रवेशस्य द्विष्टकृषे 94 44 सिक्तिविधि क्याते धमे सर्वेष्ट्रशीमने . ( fliege, egne, guree .. . .

भिदि बुद्धि-दोनीते मनेगाबीका विवाद मध्यक हा गया । गणेशकी पत्री सिद्धित धेम भीर दुद्धित नाग नामने धोधानध्यत्र दो पुत्र हुए

मिन्देर्गणेतपरम्बास्य क्षेत्रनामा मुनोऽभवतः वृत्रेकोभाभिकः पुत्र भासीन् परमञ्जोधन ॥

( दिल्युराण, ब्रूमं ०, कुमर ० ३० ; ८ ) गणेरापुराणके उपाधनालण्डमें उसकेन है कि फाराजीने गणेशका पूजन किया । श्रीगणेशजोशी प्रपास उनकी पूजाकी सम्पत्रताके लिये दक्षिणाके समय दो कन्याएँ आयी। उसके नेत्र सुन्दर थे, मुल प्रसन्न था। वे स्थानीटल आनुष्यानिक शोधित थी। दिस्य गायसे पुक्त थीं। उनके यस दिस्य थे। वे मानाएँ पहने भी । मझाजाने उन दोनोंको दक्षिणाने सेंट करनेकी इच्छा की। गणेशजीकी कपूरित आरती की। उनकी पुष्पाञ्चलि समक्ति की। उनकी सहस्वनामीले स्तुति की तथा प्रदेशिया की । ब्रह्माद्रास पूजित गणेश सिद्धि-सुद्धिको स्थीकार बर अलर्घात हो गरी---

पुत्रार्थं, देवदेवस्य गणेदास्त भसावतः । **रक्षिणावसरे दे** उ कन्यकं समुपस्थिते ॥ कारप्रसम्बद्धनवद्यने सविराजिते । अनेकरवसचित्रनामाश्रंकारशोभिने विस्थान**भ**युष्ठे विभवष्यसञ्ज्ञाविभूषिते । ते तस्सै दक्षिणार्थं स क्यप्यामास पद्मभः॥ स्क्रासभेंच नीसवर्ष दिस्यपुष्पाञ्जलि उन्हें। सहस्रतामभिः स्टब्स

cad sei s 4444 win sery energy with make freed era Water com a medantit ( mrste, ree is to

ett ji na gemmen wen i 1 . et f ver ( Self ) ait after fiein fie it भेजन्यक मध्ये करी वृत्रकेत का वृत्र भी। पर दशारे पारण कर राज है। उन्हें ती and wife at sain erar fift per व्यवसंघा है। अबसे तीन देश है-

SALES: A.M.Emineaud Ca.v. rimifici mang fahá mei eiti ( mitte, gie, to tte ?

गान्याचे द्रवनीरानक्षेत्रे विश्वके व्य बे<sup>हुव</sup> वनकपुरने अधोष्य गामको अस्तरास निर्देशीय न fefer fem ?

प्रमुख्या परिवाह सक अभि मुख्यान रोग। infe ung malen effet fafgain: ( rusher a see the धीमनेश बाद परिवार के आरम विकास दिनी

भेम और न्यमहो सहस्र प्राप्त होती है। म्प्यम्बनमे भागेशायतनः—गाँग मन्दिरं दर्ग भोगनेशओं के पारंद अथवा प्रतिहारीका विवरम उन्न होता है। वे बारको रहा करते हैं, बारवातका कर करी उनकी शक्या आउ है। एक एक द्वाराम पतीदार रहते हैं। उनके यथाकम नाम है—अर्जि विभराज, गुवस्त्र और यनवान, गजहनं और ग्रेडर्ग मकी---मुमीस्य और ग्राभदायक ।

उल्लेख है कि भौगणेसजीके मन्दिर्भ उनके विके बार्वे गजकर्ण, दार्वे भिद्धि, उत्तरमें गौरी, पूर्वे हैं दक्षिण-पूर्वमे बानखन्द्रमाः, दक्षिणमें सरस्वती, पश्चिमें हुरे और पीठे धूमकके विप्रहोंकी स्थापना होनी चाहिये

नामाङ्गे गजदर्ज यु सिद्धि दृष्याच दक्षिणे। ही व भूषको सक्तवन्त्रमा ।

" \$ fen traft tafaffendet # ,5 .ESAf". um mer if bit b der if far graft prift क्स नाबस्ताः है। द्रव किल्लीन उत्तरा न्याका है। व नेबार्ट हा ब देवमा लीर स्वीत्याक द्वारा दीवन है। उपका im ibr if bitatif-filt a if am an tabe unte if einen gubfer traft blate felte b नाहन सहि है। हे छ। नेबाबोंद्र हैं। इससे नव दनते हैं। वर दीवान है। देवका वास विधान है। हेवाल उपक caffelig' gurden zit innente felbiefeb b .f giel egte tefatraft cinonge. al g priete Samiata etrugizen i å ien ige egie seinizenfe

Les meers ette ibg ebb 11 34 61 a eguratiamicrais feme eltifrany i handli dune.btpank i pre ermes (if early fixe): distant e Eftenbenation : सर्वेदरसास व स्थिताचे भेरताचे ह sutig ates erfigraderte : प्रकर्मक संस्थान सब्देश बस्ती बस्ता व i dynei wer fig afent fagigal

fant inter samere errat thief-48 44 9:350"; a kati ala bes, skitzin mite mintelati es Livigies tual isja a redalemens a freide best de atten unver i

ant yes attitues it bedig transpire if I be be biller tibt fell bijd bes en ile bing be bitt bin ben dem bene ile tiet Lik birtegen birte mable tiebeil inbeb.

-- } h:pr:x ton me: ( a sie 62/52-12 in affeite e, n'n eund mm ib, see en gud ift, neu सम्बाद्य का अप होर्गास्य केंद्र मुक्त हो बाह्य होन 23 25 632 8 227 13 \$1 15 125 22 23 23 24 64E रिश विष्ण देश दिवा है जाते जीहर बरावाच्छा

الأعشيصة بحمص دمعروه geles indu exacutes

> ( + 2 - 1 1 1 - 1 2 akta ) विषयं वस्तात्रस्य होत्. यूर्वे व्यवस्थितः ॥ । फेका अर्थ कर्म कर्म है किया

> । :क्रथ्येके सक्तप्रेलेक्ष्रकार के कृत ric mile brit rentante ric f bir ein? -- fer mile burge und ur ein if derein mit er fre ern eine ger fiftig ib abei, fing ib ferein fie genen reil mit rife erreg eroff sprit mitts if bys up bie befling is sennel pie nelle end spicep ma, हेक स्पोन्ते किया और हुम्सन्ति कि शा !" atene 1 g bis einemy stes sie derem p" e i § neumir mpn; faits femile !!

1: ngen nielp "fege fengegegünte a tenente a fat a mente. f fie Fiere rieft fatigegibur ; n anneferieten f thurstein e sanger fen n penyarpisar ! angited durigin fertere n

वस्रोह महान्यां महिराका दर्व करा कार्य है। he-je i h machad ) प्रशासिक सर्वे अध्वादित्वक पांकालः ॥ unglantete et an finder: unngentu a fetter ifeteen

fiteragina è cardescers : न्युनीदर्शास्य द्वाप्रस्थाः - 2 mar tenbart ging

( i jangastaci j nenal it fie er af enliet n Sentate big b fire enterbe-

عُمِوا وسيفيدُهُ حَدِّ لَمُ مِيْ لِمَعْدِي مُعَرَّمُوهُ } ا والمعاري والمناسط المراوة والتروق عرودوه का हात सम्बद्ध है। यह लिय देश है अप देश mint in fie mer farmen fent ef erges binbie reit fraften 13 fo sorf folg feit nicht auf fil an Cetterties eif ries tiffe mid til tent getruit fie magan.

Acut was als good Get, age ade grass THE FUE

पित्रोक्ष पुत्रनं कृतवा प्रकानित च करोति चः। सक्य चे पृथित्रीतस्यक्षकं भवनि निक्षितम्॥ (धिरपु०, कृत्से०, कुमार० १९, १९)

आराव यह है कि जो माता बिनाकी पूजा करते जानी महारिया करता है। उसकी प्रणीकी परिकास करते जानी विल्ला है। इस तार भीत्रपेशांनी अपने विश्वाहित होनेश्चे वीणता प्रमाणित की। मात्रपति विश्ववहर्णे कह इसका यो खाल तो जनकी बड़ी महत्ता हुई। उनके शिंद्र और विद्यासकी हो कत्याद्वें भी। को दिश्य क्यने अस्पन्न नाम सर्वोद्योगामा और

विश्वस्थाननेशस्य दिश्यक्षे सुने उमे। मिबिदुदिसिन क्याते श्वभे सर्वोद्यशोशने॥ (शिक्यु॰, स्ट्रसः०, कुमार० २०

विदि-बुद्धि---दोनोंवे गणेशजीका विवाह गया। गणेशकी क्त्री विदिवे क्षेम और बुद्धिवे शोभातम्बन दो पुत्र हुए--

सिद्गेणिसपरन्यास्त्र क्षेमनामः वदेकोभाभिषः द्वत्र भासीन् (शिवपुराण, - :

गंग्यापुराके उत्पर्शालको स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धानिक स्वर्धा

नमध्य प्रधीवासम् होकते के एवं धरमूजितानेन बस्त ततः प्रमाने धरमात् पिएटं विज्ञित्तारी सुर्देशना के प्रदर्शनानी

नारदपुरावधि गंवसकोडा बात है। है पत्नी (शिद्धिः) द्वारा आस्टिट निर्देशिकी श्रीगंवसकोते अक्सी बारी भूकशीनै स्कर क्षेत्रकार स्वास कर सर्वी है। हर्के

् उन्छे सटकर रेडी हैं <sup>ड</sup> े तीन नंत्र हैं— , <sub>रुधार्व</sub> स्तर

( 472170, 280 )

रण्डन्तुं विनेत्रं गर्मा ग्रे अभारतपुर, पूर्वर, इर ११

चित्रहरू व विकास पर

### મૃત્વનાદ્વ

( केयर—सोसोमनेदन्यत्रो शोशास्त्र, एत्० ५०, एत्० बो० एक्०)

धकानकी कि 🐧 मन रहुत । सम्ह 🐧 मन तास्तीसाथ किमोरिक्यु । 💈 क्योक आक्रीम किस्ट सिंग्डे सिक रुप्रताद एवं आस्प्रताद <del>क्रिक्टी क्रिक्टी हैं।</del> है। बराह्युराव इस सम्बन्ध मुक्त करें हो है। गुर पि क्या एक है एसट क्षिमीर हम हिसीड ह म्कांकित्र । व्रॅ किस्स न्यूय प्रांत प्रस्ते द्वीभीव्य किस्नाहस्स

हे बद्धा करता है। महत्त्रम संस्था है एक स्थाप है स्वयं संस्था भिग्रसम्बद्ध गृथि निवस मह म्यान विधिम्हे स्विताम स्माने र्कारक रोतिय प्रसद्ध छितु । कुँ ६६६ प्रक कराए इन तमीतृष्के धेयमे आहर नानाविष अविद्या और अञ्चलस प्रि एतम प्रीव लग्न काली सिन्त ईम्प्रोसल । ई हाई उस काफ कर किए काम कर्त्र किंग्रे काछ की कामक इरहार चून उस अविकास माजनाम में कराने में कराने किस्तास स्वतः स्त्रः सम्-स्य स्त्रा स्वास्त्र स्व क्रम ही दिस्का मिलान कि छात्र क्रम हो किसन रक रहे हुए क्रिक हिट स्टिस्ट क्रिक क्रिक क्रिक्ट क्रिक्ट इस्टिस्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट केंग्रेट किस्पर अपना देव हो होता है । ईस्ताम सम्बद्ध म्याम विद्यतः यासस् वरिभावक अनेवर देवपास विनाहर एवं मञ्ज्यायक है।

भी है स्टब्से स्वंत क्र कि देव प्रमानी बग्राक्रीह<sub>ै."</sub> n nemer es preuest nabe bed b. er 6/रुई उपनीत धिकार । दे बाबपुत्र श्रीप्ट बागून ner by 5 erecuel farmes 1 9 mp Ste bere fire degres fafritege mir fr रोप एउट छोड़ के हे राष्ट्रिक छोल संगठ बाहर रिक् ) किया वर्श्या **१** छिर हेट छिरम्ही केष्र स्त्रा<del>हे</del>छ निवास करता हुआ उनके किक्सियरहा बारक, चेरक, ६९७ मिक्टिक स्टिप्ट्रेड इंग्लिस सिक स्थापक

و غلامه المنظمة المعدد المعدد

Serger fangel ein pr. f feit fe zin b Amegierryen dinos zent 1 f in b rober ihr will son is mis b ranken be-gen üskuş neye kere kere ku i ber eine ken dir. Sirş inader meğ i ji biş eine kerej dir. Ineperierpe telifş dire vere ker kere ker Serence telifş dire vere ker kere ker onemente un and on a frontenente un ant on a frontenente par signature est schiedente est schiedente est schiedente frontenente est schiedente frontenente frontenente frontenente frontenente est schiedente est schied J frafte unift porroneus frant et. mellen | \$ mily diagnitation and a fine of the there takes par pp parte | \$ mb Maint tres two durings true tree freit, ich भ्यम् स्टम्बर स्थाप स्था वार्यात हरू हारा है। स्था tapine nege ein franteite Apra firm । १ काम व्यवस्था को स्थान विकास विकास समा है। framper ir might fe & rapproprie | इक्त हेट के कि क्षिति क्षित की वाद के हैं। | . इत्तर वितर स्पर्ने अभिन्यक वैरावस्त है। हंस्य है के स्ट्रेस्ट स्ट्रिस एवं पर । स्ट्रेस के के स्ट्रेस्ट स्ट्रिस एवं पर । स्ट्रेस

225

48197

19 24 . the Die Br. bread nablank mark he way through noge fyrfire pleasure to far position reals than to been be । व्याप्त किया क्षेत्रक व्यवस्था है। mp is kraps festinguerergie diens in an

(12 1 42 4222)

الزاهرية ا

مطاركين والمتالية والمتالية والمتالية

(Alie) (Das)

आंध्यवाच न तो भारो है और न हरका। यह अणुव भी अणु है पर्य भएनमें भी महत्त् है। उसका अभी वारीतोंम अणु है। जब या अनिको भीति किमम आभा निम भीरोची आअध्यक्षणे महत्व भटता है। यह तहुन हो के काम है। इसने आनामकी व्यक्तमानका भाभवस्था प्रत किममानांम अतार नहीं आगा। मुक्कर किसा गण्योतका व्यास्त्राहरू हेर स व्यक्ती और भी मनन करनेहें कि महेत करता है।

भीगणकी सारान्ध्य जिल भूप प्रदेशां का उपनिष्ठा निर्माण कर्या है। पूपक परि में प्रदेशां का अवस्थित सरका प्रतिक है। पूपक परि भी पर पुष्ठक भीगते हैं के सार देखा है। से पुष्ठ के अवस्थे के सार देखा है। से पुष्ठ के सार देखा है। से पुष्ठ के सार देखा है। से अन्यांकी अस भी शाकि के मी शाकि के सार देखा के सार कर कर में अवस्थित है। से प्रतिक सार्थ के मी सार्थ के मी सार्थ के मी सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्य के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्य के सार्थ के सार्थ के सार्य के सार्थ के सार्थ के सार्य के सार्य के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्य के सार्थ के सार्य के सार्थ के सार्थ के सार्थ के सार्य के सार्थ के सार्य के सार्थ के सार्थ के सार्य के सार्य के सार्य के सार्य के सार्य के सार्य के सार्य के सार्य के सार्य के सार्य के सार्य के सार्य के सार्य के सार्य के सार्य के सार्य के सार्य के सार्

देशाः, सर्वभोषाः च चारत्रमञ्ज सरिधतः। स वृत्र भूपकः खेलां सनुसानः सचाकतः। साववा गृतकः। सन् भोधान् भूकृतं विकोशनम् ॥

्राक्ष्यामः (१८०० अभिधानः न्यामकः स्वकृत्यमः) १९०५ मित्रः मार्गन्यस्यो अवको सन् और उमको उपमान १९०५ - यह पुरक्तासम्बद्धाः १९०५ १९

उद्देशक पहुँचि वेच द्वसाद चर देश राज्यसम्बद्ध जनुसार भूपक भाद सभी कनुभीन समागवके व्यास वद्यार जनुसार करें— यह यो संवर्धन है।

प्रेड मेर राज्य मंत्राच्या तासाचा रहत प्रेस् प्रेड मेर्च हार्यक्रमें स्थापना क्षेत्र के स्थापना क्षेत्र मेर्च एक मान्य हार्यक्रमें प्रेड हे त्युक्तमं राज्य रेजा मेर्च प्रेड हुने तास मान्य क्षेत्र के स्थापना रेजा मेर्च मान्य के स्थापना क्षेत्र मेर्च मान्य के स्थापना क्षेत्र मेर्च मान्य के स्थापना क्ष्र मान्य के स्थापना क्ष्र मान्य के स्थापना क्ष्र मान्य के स्थापना क्ष्र मान्य के स्थापना क्ष्र मान्य के स्थापना क्ष्र मान्य के स्थापना क्ष्र मान्य के स्थापना क्ष्र मान्य के स्थापना क्ष्र मान्य के स्थापना क्ष्र मान्य के स्थापना क्ष्र मान्य के स्थापना क्ष्र मान्य के स्थापना क्ष्र मान्य के स्थापना क्ष्र मान्य के स्थापना क्ष्र मान्य के स्थापना क्ष्र मान्य के स्थापना क्ष्र मान्य के स्थापना क्ष्र मान्य के स्थापना क्ष्र मान्य के स्थापना क्ष्र मान्य के स्थापना क्ष्र मान्य के स्थापना क्ष्र मान्य के स्थापना क्ष्र मान्य के स्थापना क्ष्र मान्य के स्थापना क्ष्र मान्य के स्थापना क्ष्र मान्य के स्थापना क्ष्र मान्य के स्थापना क्ष्र मान्य के स्थापना क्ष्र मान्य के स्थापना क्ष्र मान्य के स्थापना क्ष्र मान्य के स्थापना क्ष्र मान्य के स्थापना क्ष्र मान्य के स्थापना क्ष्र मान्य के स्थापना क्ष्र मान्य के स्थापना क्ष्र मान्य के स्थापना क्ष्र मान्य के स्थापना क्ष्र मान्य के स्थापना क्ष्र मान्य के स्थापना क्ष्र मान्य के स्थापना क्ष्र मान्य के स्थापना क्ष्र मान्य के स्थापना क्ष्र मान्य क्ष्य के स्थापना क्ष्य के स्थापना क्ष्य के स्थापना क्ष्य के स्थापना क्ष्य के स्थापना क्ष्य के स्थापना क्ष्य के स्थापना क्ष्य के स्थापना क्ष्य के स्थापना क्ष्य के स्थापना क्ष्य के स्थापना क्ष्य के स्थापना क्ष्य के स्थापना क्ष्य के स्थापना क्ष्य के स्थापना क्ष्य के स्थापना क्ष्य के स्थापना क्ष्य के स्थापना क्ष्य के स्थापना क्ष्य के स्थापना क्ष्य के स्थापना क्ष्य के स्थापना क्ष्य के स्थापना क्ष्य के स्थापना क्ष्य के स्थापना क्ष्य के स्थापना क्ष्य क्ष्य के स्थापना क्ष्य के स्थापना क्ष्य के स्थापना क्ष्य के स्थापना क्ष्य के स्थापना क्ष्य के स्थापना क्ष्य के स्थापना क्ष्य के स्थापना क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य नित्य थानकी प्राप्ति होती है। जो देव नि गणपितिकी उत्पारता करने हैं, उन्हें असी एवं ग्रुम विचारीने युक्त अर्थन्त्र निकेष्ट्र विधाओं के अध्ययन। मनन और निर्दर्शन करता व्यादिने।

विक और पंपाकी वार्ति के कार्यान आयरवार है। वार्त्याची विदेश है कि अपर्यान होंगे रामान मन वह दिखें की विकास होता है। किमा सोरंपने मही हो कहता और शक्तिकार है कि कि दिएक मोज-बामानी दिवामी होंगे कि कार्या। भीगचेता रूप वहतारी। है। कार्याकिका केट भी दे वहीं मनकीत है। भी सेवेद करता है कि वार्ति वह विदेश कार्याकिकारों मुश्किम पारत करता है। कार्याकिकारों मुश्किम पारत करता है। विकास करता है। ही कि कार्याकिकारों मुश्किम पारत करता है। विकास करता है। ही ही ही ही ही ही प्राथित करता है। ही ही ही ही ही ही

परिवेदी एक मानूने अस्ति है। व ने प्रक-गणने जीहत है, मूरे उनहें कार्रेट्स है। भीर के उनने मान कार्य करेंद्र हिन्दे होंगे कार्य हैं भीर कार्या मान्य करेंद्र हिन्दे होंगे कार्य हैंद्र है। भीर कार्या मान्य होंगे हैं। कार्य हैंद्र है। भीर कार्य कार्य है। कार्य कर्य कर्य है। है। कार्य कार्य हिन्दे जार्य अस्ति करेंद्र होंगे कार्य कर्य हैं है। कार्य कार्य हिन्दे जार्य अस्ति करेंद्र होंगे कार्य कर्य हैं है। कार्य कर्यों हिन्दे जार्य अस्ति हों है। क्ष्म कर्य है हिन्दे कार्य हिन्दे होंगे होंगे हैं। क्ष्म क्ष्मित्र होंगे कार्य कर्य क्ष्म कर्य होंगे है। क्ष्म क्ष्मित्र होंगे कार्य कर्य क्ष्म कर्य होंगे होंगे है। क्ष्मित्र होंगे होंगे क्ष्मित्र होंगे होंगे होंगे है। क्ष्मित्र होंगे हैं कार्य हिन्दे होंगे हार्य होंगे होंगे

देशक विकासे विश्वकत वहनवान अध्यक्ता है । इ.स. कार्य वह उन नार्य अध्यक्ता है । बर्चात कार्य वह उन नार्य अध्यक्ति वह बराबी है । विश्वकत्ति हो जो जात और दर्व जावना कर विश्वकत्ति है । वहन्ति हो है । देशन कर वहन्ति है । अध्यक्त कर अध्यक्ति है । देशन कर वह जावन है । अध्यक्ति कर अध्यक्ति है । बर्चात कर वह जा जावन है ।

है प्राक्तम कर्रम केमब्री है किए म्बल्क स्थाप स्थितक और किए साम क्रिकेट हैं कि किस क्षित्र Fragorii ng Engero wo fin i I five rasam ny taofit pamair pe J praylic site, byrn wo go defere ferfen fe dereite ben en arligere teral 3 for pass terste महिर है 1000 बीइर के रिक्र प्राप्त पन कावाब धर्मा कामिक कामिक प्राप्त पन प्राप्त पन प्राप्त प्रकास प्रमुक्त प्राप्त है । bress une verne chronreft camp stennum te chennente sing nie fing chines fe ch tent er gebre de beite beite feit nie beit if beite beiten beite de geben bei beiten bei bei beiten bei beiten bei beiten bei beiten bei beiten bei beiten bei beiten bei beiten bei beiten bei beiten bei beiten bei beiten bei beiten bei beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten ber क्षेत्र होत्या । ज्यानक विकास विकास विकास । विकास होत्या होत्या होत्या होत्या । किसी। कि क्षम पड़ बबर्का कर के स्त्रासकार रंग अंती करीति कानी वार्का क्ये की त्वकात्राप्ता क्षेत्र क्षित्राक्ष कड़ीक क्षित्रीक ताकात्री क्षित्रकड़ी ताका क्षेत्र कि क्षेत्र ताकार । :ग्रुवकः :ध्राञ्जनीयवागीः विद्रानेषुः नि

॥ स्वरूपकृतिकार्याद्वात्रवस्य संबेह्यदर्भस्मधासेत्र । क्षत्र n Sarerztet traump etrusimaturut jungt i Pyti Gegelle inn wiell pulte punnute: hankergelijup iru purezcijuni rimanurini primining 1 popyer pas ilizura propu ipizuren costis ॥ तस्त्र क कि क्रिक्टिक केट केटकिसी रैंसकी ईस्डीकुक्रक । इस्ति क्रिक्टिकस्टिडी क्षेट्र स्क्रियीत्रईक्रक कर । बाह्य महायहाँ अस्वमित्तं रिकीमित्यम् । अवन्तरहतं बनवेबुद्धं तस् मिस्तं वोध नमः सः ॥ सस्य नामज्ञास्य विकासम्बद्धाः विकासम्बद्धाः । वर्षेत्राच्याः । वर्षेत्राच्याः । वर्षेत्राच्याः । वर्षेत्राच्याः । unen bem somenn beg bromegineft i chaelwurg ches polit ibne errieite अस्त्रान्ता व्यावेत्वा प्रस्तान्ता मुक्तिन्ता स्त्रीहेम् रहा व्यावेत्वा । मुक्तिन्ता । मुक्तिन्ता । a mune liefen fergeben erreiche ine bei fertagen | jegebent eine erroren befell berge befil ा स्थाने सुर्ग क्षेट्रसन्ते पुरासीन हरून आपणक्ष्मन्त्रम् । सन्द्रमन्तरः निवस्तानरम् सर्ग निष्मन्त्रं मोधा नामा um mei ufer ergen ergelaufen branen i proprieding genera ern en in begen for undurkei gieft goelf geieft gebragen tongen fang inge ibge gegen von ALCOUR.

# 'मिटिभ डिगिष फेन्डेफिस्प्रेप'

वस्त्रक्षक उत्तक अनुसर आवरत करना नाहिते। किरिश्डर करिंग कर किरिस्था कर 1 दें छाई कि अधिया हेर अध्यास मार्ग इनस्कृत हुन साम अधियास अवस् 6FFfic किसीम कापूर मुत्राम किसीमण्डाचित्र महार छ?

। ई क्षण्डमाध कारकाने कृषु क्षिट्रिक कारानही शिह ६६ ary tol suffere farme arfile ter berte रेनता धीनवेचस मुरहनाइतन वह तक्त देता है कि क्ट्रीणे रुद्रम विविधः हेप होएग्रीश क्लार्कान्त्र । ह कप्ट्रम हुए वृष्ट कर सामें हुए कोम्प्रोंना । है सिमकृह किस्रक्ष प्रकार का का का विकास का विकास का विकास का विकास का कि ieglije plūlie ja yais ieuse alie ferape uie

:63

mirp 1 mire go jew - 5 trofte 601 fa. हर । इ क्रानेश्च वर्षाची है क्रिये वर्षात्व है। इस विश्व भागमा वामभाश माहित्र असमत क्षेत्रको PERME ED ENGE FREE FF.

। द्वे छाईक छिन्देश क्षेत्र हैं छ है। Per to fat anen Jenel Egipery 1512 en seste tor feblus egge femmis: fore so partie sobe fifes dibintine ... f wie mit tefenite es festeure in d ? कर्म त्यांक होने किन संत्र्य कंट्रीय होस न ,गीय रंगर तो क्ली क्ली उनग्र क्ला.... 

तथा आत्मतान ही जिनका कण्ठहार है। उन दिश्यकन गणेयको हम वदा नमस्कर कर्त है। के बद्रहम भारण करते हैं। जिनके तीम मेत्र हैं। जी जातके हत्ती में अर्थ और जानके हों हैं तब में वचनोंद्रारा अपने मक्तवनोंही मदा तस्त्रज्ञानोपदेश देते रहते हैं। उन नवस्य निवेशों हो ल जो अञ्चानम्य प्रस्रियाकि नाराकः भक्तकनि अञ्चनके निवारकः तीनी बेरोके तासकल प्रक सार देखाडे तथा प्रतिकार प्रकार कि अकार निवार को ती विशेष सासार कर देखाडे तथा प्रतिकार के स्वार के स्वार के स्व विशेष अधिक अधिक के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वर के स्वार के है, अमेर कियाओं की अमेरकार जाया पत्र वायुरुष मिकार आदिक हत् आर कलागर है। है विभाग महस्तर भत्रकारी एकी नक्ष किया जिनकी स्वरूपमा है, उने बार्किस नवीरो स्वरूप है। प्रधान, महत्तर्त, भावजारी प्राणी तथा दिकाल स्वरूपमात है, उन, वाकह्म, गणवा र विश्वप्य गणेत्रको हम गेर्ने निर्माण क्षेत्री हैं। जो हम्में हैं, जो सहस्ताहरू पूर्व वाहे में विश्वप्य गणेत्रको हम गेर्ने निर्माण क्षेत्र हैं। विश्वरूप गरीयाओं हम तथा निर्माण आई जिनके स्वरूप हैं। जो प्रदेशवहरूप एवं व्याप्त विश्वरूप गरीयाओं हम तथा निर्माण करते हैं। गरीयांचे जो जीएके प्रवर्तनाम मन तथा से विमाणमध्यनित योहा प्राप्त करे के स्वरूप हैं। गरीयांचे जो जीएके प्रवर्तनामित मन तथा से विभावनुहरूनित पोहा मान करें तो आधार है। योग्यायाली विभाव सुराजनस्वाम सन स्थाप अति। बरेता केरे पात कर को आधार है। योग्यायाली विभाव सुराजनकर महाराजें बहु हुआ रें अति। बहेज केथे मान कर एकता है ! विश्वभेदा | इसे अवानपीयोग लहुन । अपीत अपने वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर्षा १ वर सकने हे कारण सबया भटकते रहे हैं। अब आपको ही इसम्भिन्नियोगोंगे लहुन। ब्रेपीन आपक बरवार आप सदा हमारी रहत करें।

्र माना जो बुद्धिमान् मनुष्य प्रतिदिनं पातानास उठकर भक्तियुक्तर विग्रह्मभाषके) एतं सीनी (कार्य सिंगी वहान्तवम पुत्र स्वत्मी तथा महत्त्वं मानारामान्त्र यह भवन पुत्रन स्थ्यो तथा अपूर्ण मनोर्चोको प्राप्त स्थानकर वित्रुद्धभाषाने वा सोनो नवर १६ व.स. १ स्थानने १६ वयाच्या क्रिकेट क्लिक्ट क्लिक्ट के और असहस्थितिक स्थानकर है जो । ाः स्टाइने । इस महत्त्र स्टाविषे क्यांत्र करनेवर समान्य वर्णसाहत्व क्यांत्र इस और सही क्यां कर है उ कहें हैं अस्त हत्यां के अस्ति करनेवर समान्य वर्णसाहत्व संत्र हुन और सही क्यां कर है उ कहें हैं

्रा प्राप्त । १९ त्या प्राप्त करा स्वास्त्र क्षित्र मानावान् वालेश सहय संयुष्ट हुए और यही क्यां परि है उपरात्त १ भागत्त १९२० व र भागन ता स्थापन है। इस र द्वारा कारका नामका कारका नामक केर हो। इस र देश है । इस समार स्थापन है। इस र देश केरका कारका नामका कारका है। इस र देश हैं। इस र देश हैं। THE THE PARTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY O

जना जनके मानव-पटनपूर अपने महिमानव चरणां है। उस हाइन्या वर्ष चरा नर, वना पुरा तमाही विकासकार चरणां है। उस हाइन्या वर्ष क्या नदः क्या सुरः त्यामी विकासभागी विकास समस्या प्राप्ति । प्राप्ति । प्राप्ति । प्राप्ति । स्वाप्ति । स्वाप

माराजक वुनस्तर भी वासी भट्टत राजका ताल और समुद्रिका सन्तरित्त ! केल ही ! तमं कीन हो 🗗 📆 📆 📆

कार भीर कार्यों भारते गामाने आस्त्रेहरे प्रवेशन सर्वत्र निर्में भारती जब भीर है। उपमुद्ध सान कार्यवान दान कीन हो ?

भारते बहुत मुशकानसे सर्वत्र सर्वत्र समास्त्रे भारते मात्रकता बहुत करतेवात हुत्र हैं व्यक्तियां च कात्रवात भीर समान्य स्वतिकार्ध मात्रकता बहुत करतेवात हुत्र हैं पार्चियांची प्रकृतियांने भीर संनेतांची एकियांने प्रस्तान मानुकता प्रदान करनेवान उन-ज्यांन भवना भारत्न की । यह अनेक्का प्रसाद सर्वनकी प्रत्या नी। प्रदादी विन तुम्हार्ग भवना भारत्न को । उस भवनस्य समारक भारतन्त्र प्रत्या ११। मान्यस्य भारतन्त्र द्वार्थः

भीतुक्तांस्थाकी नुवारा मात्व दिया तो प्राप्त भी पुन्दार मारावो ही दुर्जा। विकास मान्य दिया तो सामे उनका हमानतिसानस जिल्हा है क्षेत्रकाराजीने तुर्वारा आरम किया तो तुनने उनका मानाराजी हासवरितातास शिनक क्षेत्रकाराजीने तुर्वारा आरम किया तो तुनने उनका मानाराज वी लिख दिया। तुनने क्रिके

ह महितायय नवाले ! अधनारात्र्ध पूर्व भैने तुराता बाल हिया है। हे रिवारिकार्य ह मन्त्रात्व प्रश्त करता है। ह महामार्ति ! तुम मेट महत्त्व किया है। हे विधानक । भारतार तुम्में करते करता है। ह महामार्ति ! तुम मेट महत्त्व किया है। हे धर्मेत । नामारी पारण है। हे नजानन ! क्या गुरुताम काल निवास जामार । विधान करें। तुमारी पारण है। हे नजानन ! क्या गुरुताम काल निवास जामार ! धारी शरण है। व नकान , या प्रेसिंग कार्या है । ते भारत भारत कार्या और अनीरको कार्याच्या है। यो प्राणिक पुरिवय है हैं।

4 (centitre fet'.f ...

fern mert ben estit freibe ruen folden ber er gere bottel genen ein it fichte en vere fiebell eigen .A. ime gire ib eine it fen mu bir fen fem wa eif i fine it wer ein if mer eine eine Sieben fell friege i f fin ft un billiem lesem is fen wur ein fert i's rediffen स्मानिकार छ। करने वस्ति। स्तर्व ह वर्ष सार्था काम्याम् द्याः न्यूं महं क्या व्ह सार्थ्य यक हेर्या व

( \*\$\$\$\$\$\$ \$4#### \$\$ | \$4-\$# ) E'd of a Manager L. u reiber of fine feiten glaftene i urrachen gene for tribefpen . . विनाम व व्यक्त मानिकार्याच व व्यवस्था व्यक्तिका कर्मान्या । n tym werft e n mpenafiftem i unifte. Daligit m ... enterware

Jen brigimtebber : Jepen palfreine, Burotlit, er ..

- i im miet alfad bet mille beit fa seit f

.. to'n and gib ben mit कुण मूचि गणेश सत्रा ही भवते, अनिति, धनाचार पत्र पाव्याच्या सत्रस्या वर सामुन्तियण प्रवे सत्रमा कृषण्य big malien plu egu ma deg plu with üsez 1 g mig emmen wenn ung bol doge a erfrite men wurfen uben er gen gen fre pen fre bei ba fan wurft und gen mitter । है कि का है कि है है दि छत्रम इन्हार अस्तान है।

दिम्मित क्षेत्र के प्रमाणक व्याप के मान कर मान कर का है। में के क्षा कर मान है। में के कि कि कि कि mirah plie bip teilemme menn i 3 ibig nim afteren fineum en wurgen, opn ,einer ,mire, Sprugu eg i f fin is belg tie bollt in finu popie spreiden i f fin za upu unt lafte है। अगरान गणाहि जादेर आधार है। वे साधार कामन्द्र है। निक् भीतिक किहि जाहते, वे इस पुण dente po bifite und grede, que ta, fajoglate, quente, queliga, fenente, congre, genten de uneste मा परानिक क्षेत्रम हैं। कही कहा के वह कहा कहा है। है वह है। है का है । वह कहा है। अध्याचन nor, imme nor iun og milion aften feftiefmenner zue ein meinen wienenen bei gen alei ( भदानंबस्युद्धावः, गणादित्यवद १३ । ३२ )

n ine ine wieben wirgenaliber bire pregengu priefer in ib ib de d'en

Liberte ber ber ber ber beiten ber beite beite beite ber beite ber beite ber beite ber beite ber beite ber beite ber beite ber beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite

क्षणकार प्रमान हो स्वास काहित हो। सम्बन्धाः स्वास्का हो। स्वास्का स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्य स्वास्थ्य स्वास्य स्वास्य स्वास्थ्य स्वास्य स्वास । है 12री उनम्र किया में क्या अन्तर्भ में संत्रित्य के लिखाई कि हिस्स है। है हैं में होति संवेतम् संवेतम् हैं पर्व कर्षम् है कर है असन्य अववार हुए हैं। अवपन्न उनके बरित भी All regions with a rability them are the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of

ri ein' arm ior BB-fefeffe and e'n'-id ugingenifent

18

To found they can state, and against tent of and almost ent terg se melang it a past tit fir an man etame tive it dem manung fir melang ges eriegg. महान, कार्त एवं कार्रह है। इस कार्यात महार हामान्त्र पृष्ठ महान कार्यात कार्यात कार्यात कार्यात कार्यात कार्यात 

nitt an minn the affinage in f niele magen eine unbangeng tete dang mang man thates malabantur

"gå ? en forug tid nit utt gem wift, mil mung nig serent til म्बाक्ष है । में ही कहन और दिए मारे क्या करता करता के हिंदे कर्यों के म्बलाई प्राप्त करणाया । मार्थिक के हिंदी कहन और दिएक भी हैं । बाहिनों बीचा में को दिवसों मार्थ, दार और दिस्स हैं हैं। भागकत् भोगन्ताको जन्मकाका भागन करणे प्रकार प्रशासका प्राप्त हारू सम्बद्धाः भन्म कोच्या fa tida fin !

इमार क्षांतिक

भारत कारणोत्र्य कारणां स्टब्स संभागां करते हे के देव महादेव क्षेत्र। ब्याक्तन नहीं एक मनी। अन्तर्ग स्वयुक्त thee sold was fen eut sea o entire tra wen ufte um ne fem pfen b fenfele volt liegel पुरीके क्या महत्र हुई । असी असी बीनवर्गन हर्नेन तीर विषये प्रतिके किया अल्या कोर स्व किया तार १०५० श्राचा नमवार त्रगद्दन्य शिक्ष्ठं भाव उत्तक्ष सङ्गण-दिवद हुआ : विवाहोत्रसन्त भावान् संकत् वन्तनीय प्रवाहि त्रव

दियांगरिनन्तिनी क्षेत्रीहे यात्र वेत्रोहववर्त्तत आग्रांच शिवके हरणी अध्योषक मीति भी । ये रमणीय उपानी भार प्रकात बनीने विवादे साथ विहार करने स्त्री । भारती व्याद प्रकार कार्याच्य पति हे साथ अंत्यन प्रमाण था।

दक बारकी बात है। शिवधिया मात्रा पर्वती सक न्योवरके तटवर गयी। धरोवरका जब आयन निर्मेख और स्थावरक वार्त्य स्थानं वर्णके बसल खिले थे। भगवती रवाक चा। जन विद्वार किया, फिर उसके समग्रीय तरवर उन्होंने रत्रका एवं गुमित्र जन पीनेकी शक्ता की। उसी समय उन्होंने देशा कि मध्यपन अल लेकर छ: कतिकार्ये अपने पर जानेवाली ही है।

<sup>रे</sup>देवियो ! यद्मपत्रमें रस्ता **हु**ंगा जल मैं भी देखना <del>याहत</del>ी 🕻 । गिरिजाने कृतिकाओं छे अध्यन्त मधुर बाणीमें कहा ।

Arteten falle 74 ft m. t med bir gineralb einfren? भित्रमान्य-प्रमुख्य होते प्रस्त हत्य चे ब्राज्य स्त्रे भेर स्वयं चे प्रार gajedjenga da twa the d s

भागा देव हो हो म कि हो राजा Birent warana ge 1 300 f रेमा द्वेश रहन्त्र लोडर देश उससे संदेश पर्वति इतिहामोद्वे का उन्हें मान शासास<sup>ह</sup>

felen meine mill an il f उनको सहिनो कोनावे एक रोग छंड निहार कर बाबक अथव हुआ। शिनियारिक द्वान उर्वे यनामिका मत्त्वर हो रहा था। यह अस्तित्व हेर्स रक्षत्रं के शमान गीरवर्षका था। यह अल्लाहरू भीरता

तीश्य शक्ति। स्व भीर भड्डरा मुसीमित वे। वर बातक अधिक देखींहे संसाहे जिसे मही ता देन कारत क्यार उत्तर शहरक 100 -मन्त्र महत्त्व पालाओवाहर प्रका हुइ। वर्षा काल्या महत्त्व पालाओवाहर प्रकट हुआ या वे ब्लि धानाएँ छही मुनीहे रूपने विस्तृत भी। इनी हारहे विभाग, १००० - अपने विस्तृत भी। इनी हारहे विशाप, पृथ्यत्व, रहन्द्र, प्रशास और कार्डिश र सामाव प्रशासन, रहन्द्र, प्रशासन और कार्डिश र नामाने प्रस्तात दुभा।

स गर्भो विष्यातस्य नो वीसिमान् वावक्रमः।

ते हैं विकास । १. पुनि स्तुत्वत राजपनिहें दुवेन शेषु भवति । सीन ग्रांति धंतव से भवि हर सकार ० दिस्यं मत्त्रज्ञं मास्य वपूरे विवस्तांकः।

erinie furifr-reffik



विक्रितिकामा धाराविक माध्यम, प्रवद्या महत्त्वमा विवाह पूर्व प्रवद्या क्षेत्रस्थानी तामी क्षाण्याची पूर्व महत्त्वम् १६० अन्य महत्त्वम् विद्यः वृत्ते उनके क्षण्याच्याः अञ्चलकाराची पूर्व महत्त्वमहत्त्वके हैं। अञ्चलका पुरानश्चके प्रतासन्तिके क्षण्याची भवाता, भारती पूर्व अनोवर हैं। उन क्याओं ती शहर हिन्द गर्दी । इरेन्डनारी को विवाधे

मा। यह करवामानिक मते हर क्या गुरुते हुए से क्षित्रमह क्याने मागुनि कार्यो कार्य महेही नाम बनाया पुरात हुए स बारणाह मधान महागुन कारण कर प्राचीत है। महिना मुनिहामुकेर महिना मार्गुनिहामुकेर में महिल्लानित्रं विश्वं गुरुवते पान्यते साथ । विकासका साधुन्युक्ताः

भिने । इस विषयों मुख्यें गरेह नहीं करना कहिये। नवीजि अगस्य सानु करणामान स्थानी है। वे ही समूज और निर्मृत भी है। उन्होंने सीक्षारे मारे विकास मान्य सानु करणाया है। उन्होंने सीक्षारे मारे विकास महिला मारे विकास महिला भी हिस्सी महिला है हैं। ( farte, ander ge #.

भगवान् भीगानार्थः सीकाः हमा भारतभ करने हे पूर्व तमक प्रांता इसन कार्निहेन्द्रे वर्रत्यः । देना उपयुक्त होगा ।

कुमार कार्तिकेव

मातःस्मरणीया भगवती सती अपने माणाभार पनि देवः देव महादेवजीका अपमान नहीं छह छक्षी। अत्यना भ्यानुख होकर उन्होंने अपने क्लि दशके यहमें ही सेगायिक द्वारा अपना शरीर भसा कर दिया । किर वे हिमागिर-पनी मेनाकी पुत्रीके रूपमें मकट हुईं। उन्होंने अपने जीउनधर्मस्य काँर-भीर शिवकी प्राप्तिके लिये अख्या कडोर तथ किया। पत्रदाः समयपर जगद्भन्य शिवके साथ उनका मङ्गल-परिणय हुआ । विवाहोपरान्त भगनान् शंकर कन्द्रनीया पार्वतीके साथ कैळावपर्वतपर लौड आये ।

हिमगिरिनन्दिनी पार्वतीके मित थैलोक्यवन्दित आञ्चनोप चिवके हृदयमें अत्यधिक मीति थी। वे समगीय उद्यानों व्याप करने वर्नीमें विवाके साथ निहार करने छो। भागवती आर प्रकार प्राणासीय पतिके साथ अस्यन्त भवन था।

एक बारकी बात है, शिवमिया माता पावती एक करोवरके तटपर गर्यो । सरोवरका जल अस्पन्त निर्मल और स्ववस्य था। उसमें सार्गनामके कमल खिले थे। भागवती उमाने पहले तो जल-विहार किया, फिर उसके रमणीय तरपर उन्होंने स्वच्छ एवं मुनिष्ट कल पीनेकी हच्छा की। उसी समय उन्होंने देखा कि यद्मपत्रमें जल लेकर छ: कतिकाएँ अपने घर जानेराली ही हैं।

·देवियो ! १द्रापत्रमें राला हुआ जल में भी देखना चाहती हूँ । शिरिजाने कृतिकाओं वे अत्यन्त मधुर वाणीमें कहा ।

'अपनयनमी देशि। इम उन्हें एक दर्ज रे पर ही हैं। कृतिकाओंने स्नेट्रिक निरेशन क्रिया-'अमारे गर्मते उत्तव हेनेहरू भी मातृभार रखे और हमाय भी पुरस्त

पैटोक्यविक्यात पुत्र हमारा रशक हो ।<sup>।</sup> 'अच्छा, येखा ही हो । विश्वाने तासन वर्ने इतिशाएँ अत्यन्त प्रवन्न हुई । उनी में रखा हुआ स्वच्छ छन्छिन थोड़ा उमाडी भी दिन पार्वनीने कृषिकाओं हे साथ उक्त मधुर

विनेत्रकी माणवलमा पर्वतीके वह की है उनकी दाहिनी कोलावे एक रोग धोकनिवास स्ट भारक उत्पन्न हुआ। तिमिश्चरिके तुस्य उहाँ मभापुत्रका मसार हो रहा था। यह अग्रिवुल्य हेउती स्वर्णके समान गौरवर्णका था। उसके मनेहर हर्र तीश्य दाक्ति, शूल और अङ्करा मुशोभित थे।

वह बालक मुस्तित देखोंके संदारके लिये करें। था, इस कारण 'कुमारः उसकी संशादक १०० व मद्त जलते यालाओंसहित मकट हुआ या; वे क्ल पालाई छहों मुलों के रूपमें विस्तृत थी। इन्हों कार्य विशास, पण्यास, स्कार्य विस्तृत यी। इन्हां कार्य नामीस प्रकार, स्कार्य, प्रधानन और कार्तिका नामांते मस्यात हुआ।

ते दृश्चित्रभोते अध्यन प्रपुर राणीते कहा । विश्व विकास रेपिसमान सम्बन्धः । १. इति अनुसासन राजनीवि दृषेत्र संतु असति । स्रोत्र धीन स्रोतः । प्रप्या वरणे सिक्सांसः ।



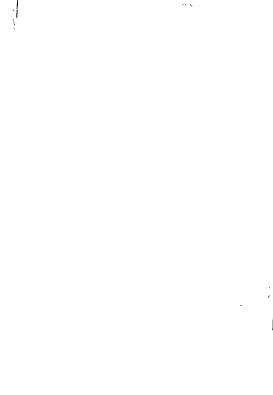

the dates of his 13 and to he न्य तीर समी मी महित्र विषेत होते है। Esta fera turia for ris farficir photo you the top 134s toyers] ( . fin renne gul ne ng i fie, ' Ditt after beine biebe-ibe bebiebil biben लार हे नहीं दालाने नहीं करना है 1: उत्तार) रहत

री कार के प्रमाण है। अपने वास समा है। जिल्ला के धार्द हिना गया है। यह चैत्राह जात तथा अन्तात है जा क्येर लेखा योग्य बचा है। युद्ध बदार्थ वेरे जिल्ल स्तर्ध्यक्तवस्त्र सेहाय देवारहो ईरास्ट क्या-न्या न्त्राहर है ये बेच बाहवा है है वारशासिद अवैका

कुर्धक्ष ब्यंत्र बैतारिक्ष काचैता द्वद रावा । ल्याहर समा अध्य प्रया क्षित अप अस्त देशका वियोगहोत्र वर संस्थ हो जीवा । वह मंत्रमूप हो बंदा ,बेहीरी बंद बेल्डर द्वारी दिया 1: देखराच बारहातु

सैनाना वदी । म्कान विकासमा बहार एमा क्रिक्री हर दा 12ता है 1: बादशाबेद तैय: जिवाद वद ही ब्हा व्या ड़िम छात्र बरहरू ही छहा है हब्दे जोह महि छहे

र्ता वाद वर्दा वर्द्ध सर्भ व । र्याक वछ व्यहेसर अवस्थावने विवास हिया-रभवता व ा है किए कि साथ काल है कि किस्से कि काल है। प कि उस रहाए माउस

लम्य कि कि देश क्षित क्षिति क्षिति कि मा भी मान हित्र हुए हम्ह कार्य कहा न्यू है हमाब वित केर किर्मार होत निकृ । है किही प्रदेश स्टब्स हरा है। ह्या हिस

। किम का के मुस्स कारा क्षेत्र का की कि मान के नाम में कप्र क्तप्र हरूके प्रश्नेक कि साथ प्रथाश किपकीतिक । द्वार कर दीर दीर दीर प्राप्त है

क्ही केनिक भए एक्स्प्रियात करन्य-पूर्वा वध कर्य के लगत्त है। है:बो ईबवाओड़ वजन हैमबे हैं। बहाननेन

न स्थानिये । यही एक कार्य होन रह राया है । और बला है। अवर्षव जात अस बैदेनगुर वारकासिरका डेरान्य रवं क्षेत्र में हैं। हमझा उब मर्सेख मचमुख

· 26.

a£e 134416 ने बेटने इंबरट स्टब्स

कान्यक्रमक अनन्य वर्षाय हम्मर म्यार ग्रीर वार्च अभित्र वार्च अभित िहार प्रथित क्षीप्त क्षीप्त क्षीप्रभीक्ष । विव क्राक्स की हिन्तुने उन्हें सर्व सकारक : द्वारा डेमार वहवद्वका क्वात्वक वद्वर र्मेड व्यप्ट एक किली वर्ष रहे र जैनमाध्य और भार देवाभु

अन्तका क्षाने क्षित्र क्षाने होता होता होता है। ध विस्थात हुआ ।।। एख वह ,स्क्रेट, क्रह्यां अपूर ग्रेहानु वात नक्ता । प्रश्ने इश्री हमान क्षत्रहोत रने लगी। इसीचे चराचर प्राणियोगदिव ग्राह्मवरा अवन स्टामका देव म्हाकर क्रेस्ट ब्रेस्ड हर्द्रवेस इस्ट हरू थे . मायक अपूर्व किलीक विकास क्यान निश्चिमीकु । एक न्द्रेष्ट महीक्ये क मिक केंद्रवकार कर्ने वेस । पर प्रदेश स्त

मिन्छि के वाह दिल को वाह है। ho is either sine sube gid fil ( #2102 #30 cg 1 26-27 ) न्यवास्त्री वृहागसन्य वृह्यंत्रभग्य ॥

· । रेक्स्प्रकार स्वराख्य । : क्र्यूम् सुधारीय 232: सन्तविसदः॥ वस्ता व सब्सम्बन्धाता

. .-- - . ulibratura ju ili ultur un infance fiefelt ugen ben bie ber ber betreit ab bie be-Ha giris in wit wire court was sma O de ar ifta i uben mit fatten neue unter ein fen, a mit getre ein im et na : fer insignma gives were noche von ger b-माने पर्वत पर्वताचा रेख छन्छल उत्तर

fferna et ab aben nichten iffa fige biebe है। महाराजे स्टर्ड प्राच्ने मन्द्रीयन लाहन्त्रन Gerice bil un nabe mens bie

मृत्याने होते महेते धीन की देश है । क्ष्यरदर रहेद क्रम बलक्ष्में को । उनहीं दह दक्ष देशकर धार्मीत आहि हैन्सीक्ष्में भावन केले कुमावर भारमन दर दिया दिन मामिनीमानी एवं काम पाक्रमी, काहिक तर्मक भी क्रिकींन नहीं दूर ह देखोंडे अव्याह बाह और विश्वीतवार कह स्थापक नहीं दर गर्था। उन्होंने देशनदीर देव गम्हर अन्न एक्टीके विशेषं कर दिया, किए देख प्रमहे भवानक प्रत्यक निवास करनेन वरंग अगम व । कांत्रिक्ट अप्तीने नान्तर वर्णने देख केना धा विधन हो मधी। धार्मचर बेने रक की सरिम मनादित हो गयी और भवंत्र देख-मिसेंड उन्दर मुण्ड दोलने समे । यहा भग्रन ह दश्य था।

· बहापुत्र कार्विकाहे भावीकी भागरण वर्षाने देखद्वा विचलित हो नहीं, स्वापुत्र हो गया । अधीर होत्तर काट्योंस आदि भ्यानक देवरातु युद्ध छोड्डर पश्चित हुए।

ineramite aladi eret binkan gantik bedbeit bil die while they also bed bed title कारिया सुद्धान्तु बहुत दहते हिन्दी les nie ere mammart & Ge hit the a second for

पुष्ट देखा बता हा। इस्लेबली mer bal min min menmeten. देशक रेट और वहा केवल सा व्याही

इसमें बुद दश्य करने करने man upt fent effei ter! था बन्धार्थन हेर्सने सन्मताहे हा पुर पत्र करकार बळातुन्य बार्च सं क्रिकेट परमाद्रात विशेषे से बहा प्रश्नित Cores forme fame mir unbe unber fit if

व्यक्त वचने परतिश कार का रहा है इर । रेगम्ब । विदेशियार वालेक्ट श्रीकेनदा सदन काने हो। उनारे व्यक्ति न रही । न भरतन्त्र मध्य देहर (वो दि क गम राप करने हते। उन्होंने अन्तर्राह्मके पूरि भूति प्रयाना को और उन्हें अनेक वर पहने

रण प्रदार इति और उन्नेत हेली निधित रोहर असे असे होती विदेशी

विभिन्न पुराजीमें श्रीगणेदाकी प्राकट्य-कथा एवं हीहाएँ क्षः हिमनिरिनन्दिनी, पावतीका पन्मिद्दम करनेके बाद भगवान् सहर रम्योव उत्पानं और एसन पनीन उनके साय विहार करने छने । परमानन्द-यरास्त्री, भगानीहे प्रति धुदारमा शिवके हृदयमें अस्यविक अनुस्ता मा। एक गार्की अतः है---राकेरेन्छानुकर्तिनी पर्यतीने मुगन्धित तेल और चुण्डे अपने <u>रागिरमें उपटन स्थाताल</u> और उसने को मैंड

गिरा, उने शयने उड़ाहर उन्होंने एक उनाहे बनायी, जिसका मुँद हायाँके समान था। करें। उन्होंने " उच' गमनुष "पुरुवहरीको वि गणाबोके 'बल्में हाउ दिया । बेलेक्सारियी '

erent cefinia tielp fremith embirp

Wal High populie isten fie hierus pziena ng teip bin effenbes eprein yur ey i mal

a is ign Ford diendleris etgi ge a

अध्यावने साम्यवने स्वाक्ताने हमे वेड व ।

म : १४२५ हरू **१८३० १८३ ।** मार्च स्थाप १३४० ।

वस्थान स्थितिहाः हुन्या स्थापना

a perfinan femil innergemer

interpe miterel feiere freibren

rul bigavese bigeneligie eri i ped use bup

itze kyár seguh farg fin figre morge

—क्षेत्र वृत्रके स्था

रहेर सर्वेद्द पूर्व सहस्थाने क्याचा वह व्हार्ट है।

मिणापृह्नको ( छ ) on Fig. 21. Early gate light र्ड्डन करेरान्त्र २३ व्यक्टिक क्टेंडर कामीच संदीत द्मिक्ति प्रदेश क्ष्मि हर कि स्पेराह स्मी न उक्का रहा है। वह सिक्का किय किमेरियर्थ है। preside dance; ye to far fare

beid effigite bei finte aleifen ten ber f ued üppe alpis by reel fere niong' भी है सारत हैंसे लोहर कर बदान तहे हैं। इस firen gat tu sald en quiter ein tel ६५ इन हाथ ३० हरूने३ ६६६ ३१ हम्पान ६६ हंग्र, हरूपन्तु गिक्तम्मानीशेष्ट गुप्त किया कत्री प्रकारी प्रशास सिंहकाई । ई क्ल विराम व 

lieszn súsobn regin köleg, skuzh,

तो द्वम खर्गके मार्गमे खित हो उसके धर्मकार्थने विष्ण उत्पन्न करो; अर्थात् ऐसे यग्रस्तांको स्वगं मत जाने दो । जो इस जगत्मे अनुचित्र दंगसे अन्यायपूर्वक अध्ययन, अध्यापन, ज्याख्यान और दूसरा कार्य करता हो, उसके प्राणीका तुम खदा ही हरण करते रहा। नरपुंगर अभी! वर्णधमसे ज्युत बी-पुरुषों तथा स्वधमरहित व्यक्तियोंके भी प्राणींका तुम अपहरण करो । विनायक ! जो स्त्री-पुरुष ठीक समयपर धदा तुम्हारी पूजा करते हों। उनको तुम अपनी मनता मदान करो । हे बाल गणेरवर ! तुम पूजित होकर अपने युवा एवं बूढ़े भक्तों ही भी सब प्रकारसे इस होकों तथा परहोक्से भी रखा करना। तम विष्नगणीके स्वामी होनेके कारण तीनी लोकोंने तया सर्वत्र ही पूर्य एवं बन्दनीय होजोने, इसमें खंदेह नहीं। जो लोग मेरी, भगवान विष्णुको अथवा ब्रह्मानीकी भी वर्शोदास अथवा ब्राह्मणीके माध्यमते पूजा करते हैं उन तबके ज्ञारा तम पहले पूजित होंडोमें । जो दुन्हारी पूजा किये दिना श्रीत, सार्त या वैकिक द्रश्याणकारक कर्मीका अनुद्रान करेता, उसका मङ्गल भी अमङ्गलमें परिणत हो जायगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय,

वैश्य तथा शहरीहारा भी तुम सनी सरे भक्ष्य भोज्य आदि ग्राम पदायीने पूजि छोक्रीमें जो चन्दन, पुष्प, धूपदीव आर्दके। किये बिना ही पुछ पनेही चेळ करने हैं और कोई। उन्हें दुछ भी प्राप्त नहीं हैंग मनुष्य द्वस विनायककी पूजा करेंगे, वे नि देवताओंद्रारा भी पूजित होंगे। जो देन र नद्याः विष्णुः इन्द्र अथया अन्य देवतात्रीही किंद्र तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे, उन्हें दुम वि पहुँचाओगे ।>

सर्वात्मा मभ धिवका आधीर्वाद प्रता गणपतिने विध्नगणोंको उत्पन्न किया और उन उन्होंने भगवान् शंकरके मङ्गलमय चर्पने और मीतिपूर्वक पणाम किया । फिर वे बैडेस के सम्मुख खड़े हो गये। तबसे लोकने भीतकती होती है। इसके बाद श्रीगणेशजीने दैत्वींके दर्म प**ूँ**चाना आरम्भ कर दिया।

# ( ग ) ब्रह्मवैवर्त्तपुराणमें

वतका नाम 'पुण्यक' है। तुम श्रीहरिका सरव है पारम्म करो। इसके अनुजनकी पूर्वि एक वर्षने हैं

'घर्मातमा मनुक्री सती पत्नी पुत्रके बिना दुःहं काळनारान नीळकण्डने आगे पहा । वे ब्रह्मडोकी समीप पहुँची ।

'मभो ! आप सहिकतों और जगत्के कार्गों के में है। सती रातरूपाने सबलोकपितामहसे पिनण्यूक है "पुत्रके निना गाईरस्य-जीवन सर्वथा नीरस और मर् है। पुत्रके बिना स्त्री-पुरुषका जन्म, ऐश्वर्ष और हर निष्मल ही होता है। वप एवं दानका पुण बन्न मुलदायक मिद्र होता है। परंतु प्रत्न पिताको (इसी क सुन्ता मोध और दर्भ नदान करता है। प्रम पुत्र के नरकसे रहा करनेका हेत्र होता है। अतारव कन्याने प्रकार प्रमुक्ती मानि होती है, आप कुणपूर्व करें

दिवकी शिवाको सोवाहरण पुण्यकावन करनेकी भेरणा हसवैचर्सपुराणके अनुसार शिव-प्राणनख्या पानतीके हटमय अर्डुमं श्रीहत्मक्ष्यो परमतत्त्व हो व्यक्त हुआ था, ह पान-संवापदारिणी एवं निश्वितानस्विद्धिनी क्या भगवान् नारायमने देवपि नारदको इत प्रकार सुनायो थी---

वैरापकानांनस्ता चेउपुत्री परतोक्षे माथ सर्वसाधी भणजेके मङ्गळ-परिणयके अनंतर चराचरात्मा यित उन्हें नेष्य मान का अस्ति। वास्ति स्वाप्ति स्वाप्ति । त्र हेहर निवन बनने चले ग्वे। वहाँ दीर्पकालतक देशापि-महादेवका विहार चळ्या रहा। एक दिन पर्मेश पावजीने मध्यम् । विदेन हिया—असी । मैं एक श्रेड पुत्र

ामने ! में तमेंई शम्यूनं मतीने एक भेड मत स्ताता है। ार्युच अर्थाष्ट्रतिहासी सीजक्ष्य, परम महान्द्रायक तथा वित्र करनेवाया है। संबंधार्यन मारान् विद्यास्त्र वयुन्दरी पार्वतिके स्टिन सम्बे दशा-गाउन परम ग्राम्स • 6767 /

४० कार वाहि मध्य से व्यक्ति किया छमाईकी साहि व्यक्ति संहाराज्य .... 44 3 4

। इ मरो दमोगार कर इस कि क्ली दक्ति कि कि कि व्रयमनार रंग स्थापन में इंग्रिस्ट विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री है विस्त्री

मुक्ति किलीमग्रेत्र । 💲 म्लोट क्रास्ट स्लग्न व्यक्तिक प्रसन्न क्रिय भाग क्षेत्रक और क्षीक क्राक्ष मान संश्रक क्ष । देग्रीक क्लाक स्पीयन संघर विज्ञोड्डा क्रिकेट क्ट्र-रूप्ति कि प्रकाति किये क्योंक दिलास्क क्यों किया है है -- छक हिम्मी समाप्त के हिंग्क छिरेक व्यक्तिक कि ह्योगक्रकं इंस्टिंग प्रयोग रहा इंग्रीक ति , रेज्ये ब्रिह्म प्रशित , सिर्वार, स्ट्रिज जी । दिन भगाभ नार्काणक नाइम इस छाडू देशको मारी। दिन स्तित्व प्रतिहत्तम वर्ण कर स्तिनाचनर्तुक कल्प स्थापन अंग्रेट के कि एक में किया में अपने । किया विकास के प्राप्त उक मिन्न केन्द्र (दर्शिक्ष) ब्रोहिंग अस्त वर्ष प्रदान कर भी । किसी किसी किस होती के में किसी होने हिस जनामः इत्या देख्युस्थाव हत्री रंक्ट्र प्रीय ह्यांक सन्दर् भारपट कड़ो ईड़र देस्काहक दिनिक सर्वेट । ई कि.स एको स्प्राप्ट विकास एउँ होते व्हिट्टिक विकास क्रमान्त्री र्यवाहन कहते जा रहे छ—प्यायमासक और पि कि मह वर्षानाम क्लान स्प्र केर्राण्ड्रक едии незери бри быр бриньев जिन्न सहीं हे किन्य करण

केंद्रा, हों और मंत्रिय क्रांस हो होन्द्रम ह 1 بينة، وتريا عبدة، وولاء وولاء ها. בני כנוי קוי מבני בנונו ונכבי פוצי ाइत किहा राज के किहा की साथ किया कर किया कर । ৰচাণ কয় সনি সামাজ ৰচেয়া কলৈ আছাৰ মানু বুক বেবৰ to fortern 1 f rote from unen ore fe fame den हाइडारी प्राप्तिक दिल्लेहर कि देश क्षेत्रक हार्नेक्ट pun dup epicit i fr.g. wier fine feril १ ईत्रोक स्तरक स्वर्थ, उन्होंके देवेन्द्रात Byo ক্য দ্যালৈ হিচিদ হিলকজ হৈন ক্রীছ কিদ্যুত্র

न्त्र रीक्सक्सक । दें किंद्र काय सक्स क्रोस्ट्रेस

failylle brita telma wy billiorgo disau afte

हमीमोठ्यकिक । 🔰 वष्णमान भाग्य गर्म विविद्याय

हुनीवन क्या प्रथम कंप्रवस प्रकीको केले कंप्रतिह

किक्ट । हंत्रीक किंद्रक व्यक्त कांग्रेस काम हरू क्ष्र ( देह दिह एनो ) किल्पिट कानीम्ह क्स्रे क्ष्रदेश्यट

> म्बर्ड दर्ग एनका कि य है स्मिर्फ्रिक्ट क्रम निक्त संस्थित क्राप निविद्य माश्री सहो साहता। आप हाहाएम् रिक्रम्टा: हस्म हि: में देखी हैं। जात नेश नेन

> ET: 199 . . 4 H2 HH:2 및 अप सर्वाच भूत बद्धं । वह बच क्षार बार्ग्यक आप्रका und appraire किन्द्रीम सिर्मा क्रिक्टी आध्यस कर्य हेत देशास म्द्रक पा किर्केट कार **म्**ट्र ि मधने मह रिज़क् सह वसदा वर्धावयदावर वता म्युक्त कि रहे सम्रोक्त सम

Dr. 1

इंस्तीर डीक्ट्रब 42 decided 25 । मान्द्रवद्या भीतलाच अन्याम साध्यक नजीने देशवाधीक 1 15: 15:541 2015 1-भागमा ( attit bet निम्युक्त हेम्प्रस heast. a Andrid

DIP 11

MR

ŧ,

र्स स्था दैल्यात पर

दीहरू आहार कर जाता एक प्रतान करण अध्य रह क शाहित र गोवले हुतामाना निय लगाण करण अब है रे भारत दिस प्रदेशिय में दूसरा क महेला रहण किए ह आरम्प्रक है रू

्रम विभिन्न कर मान्य द्वारा के मान्य के का अधिक है। उम्म मान्य द्वारा को अधिक के मान्य द्वारा के स्थापन को अधिक है। अपने के स्थापन को अधिक है। अपने के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्था

भन मार्गाह दिन दूसी बांतज देनो कांद्र । । पूर्व भाद्वेश नार्श्व पोदांद्र सक्तीने गुद्ध बांत दो नामें है और पाना दिक्का पुत्र कीरक पाँग मोमान देवने पूर्व कांत्रीता अनहीं गाँव होते हैं । वह सदन भन भवेड नामें पाँच्या निर्देश कीर है।

हा मार पुणक मही विध की मार्च कारा कारान प्राणि अन्तर पाम करवामा करनारों अपनी कार की पर्वार्षिण कारीण कार करा—दिने । इन कार्क कियों पुण और पन कार्क किये में की एवं अपनिक कार प्राणी एक कर्नके किये में भी के एवं अपनिक कार प्राणी किया कर देश हैं। ताम दी जाम का विधीं की कार्य करा है जा कार्य कार्य कार्य दिलाक गाँव एवं बसाई गर्दना कार्य कार्योद्धिक प्राप्त करें। और विभाव दी बमा प्राण्या प्राप्त करें। प्राप्त करें। और विभाव दी बमा प्राण्या प्राप्त करें।

पाप मंत्रपद्धारणी अवस्ती पार्वती अवने सर्वत्रेक महेस्वर पाक्षि अमुरामय यचनीसे आनन्द्राहरू रू प्रम कार्य है। यहने न्यं क्रीड़ मन्त्र नार्यकार प्रकट्टी क्रीड़ स्टीड़िंग प्रदेशन सम्बद्धिय न्यान्स्वीयम्

રાળે ભાર પ્રત્ય તેમાંની હતું કરે પહેલા માં કે ભારત હતા તે તે તે પહેલા માં કે દેવનું જૂરું ફિલા રજ્યાં પામાં માર્ચ હતાનું જૂરું ફિલા રજ્યાં પામાં માર્ચ હતાનું દિલાના સ્વર્ધ પામેલું કામ વેચાનું ભારત સ્વર્ધ પામેલું કામ વેચાનું ભારત સ્વર્ધ પામેલું માન્ય તેમાં તેને સ્વર્ધ દ્વાર પામાં માર્ચ હતાનું કે માંગલ ક્ષિત પામાં માર્ચ હતાનું કે માંગલ ક્ષિત પામાં માર્ચ કુલ કાર્ય માંગલ ક્ષિત પામાં માર્ચ હતાનું કે માંગલ ક્ષિત પામાં માર્ચ હતાનું કે માંગલ ક્ષત્ય

र जाना जोने प्रधान हो। युनी पुरान की 🧐

गाँदर जाना प्रदारहे प्रकान गाउँ गुर ही

भीर जांग्यांको प्रांत्रगार्थनगरन केरा है गर्भिक्त गुण । उनके सम भागी द्वित्रकी

त्रक हिस्से हरे हर हो देश

भूति ! मुत्रे द्रांत क्रिंदे । ब्राच्यद्वार

# क्षर्यानात्रिक दक्षिका

। ক্রি ক্রেক বাল ক্রেকের বালে করেন। हेत्र प्रथमित होते होते व्यवस्था अद्या ए**दे** किया दिश्य मत्तर सम्म सत्त्व सम्मा विश्वास विश्व er entlich diese begge felfenne by fepitale तिहार इस्ट क्षाप्त नहा रिहेटोस छाउ मिर दिया अल्पन मीर्वपूर्व समीत क्या । क्या । क्या मिन क्रमुविक क्रमुक tating eagrede fine for meiner don । एको स्पृष्ट देशका महिकान के कार्या है के विकास therefor bereit fige beite i mai इस मधर भगाती घेढको स्वस्थिताचनाचुन ब्राह्म

. देश्य बसाः विद्यो और महेस्टरो अन्या हो। क्रोम और क्रम क्रमांस र्वास्त्रीयो विश्वानस्त्रीत है प्राप्त क्षत्र । कि कपू कर्तुरवीही क्षित्रत्रिक एकात्माक्षतिकर हम् क्षित्रकामक म्यानिक इह मुक्ति हम् । एडी म्योक्ष एक्षराज प्रोहीन प्रकार प्राप्त 용수구속 반기가 많은 중당 중구속 FIF를 는데 보기되는 #

द्ववाद वय वस्

क्राह्म धनीरी र्वाणके किन्द्र क्राह्म हमान किट उँह हाउन रिजी क्रामात्राक्त किंग्रम कमान्त्रीत । क्रि. क्र क्रांगि क्षानी प्रानीय पश्तीके सुनाय तो उनके प्रधलताकी मार्थित क्योद्वाम इस निकृत्त । हैए हि मूल हिण्डे नम्बिह्ये हामप्रकृष्टि उसम्ब नम्ब नामप्रानिधि

होगाः उत्तक सरवाने हो विन्तीदा नादा हो जाया करेगा। ११ राहिका मान प्रकार । क्रेड होस मेड्ड क्रिका व्यक्त ип-темп пол ры бени фектор рирог 93 | § फिर व्याप छाड़िकाओम किया किया का उट राहर रहे । एवं के करन क्षान नामक क्षेत्र क्षेत्रक विका रिक्ट छन्नः—छिर सिष्ट निष्यामनिक सं हरिनीः भा है गान होगा

দ্যু কৈ দুয়া কিন্তুন কৰেবলৈ চহু । ইৰু দায়কৈ 🕝 क्ष्मकरूप कारी विश्वक- छक स्वित्रहाम स्टिन्ट प्रती । ईप छड्डे प्रकारठ जोड्डीश प्रकास नष्टाट र्रहायो filogije ingisepine i f smift eu zeizene त्थानि रेडम झीत्र मुच्छ त्राच्या हान्छ। इत्राच्या साहामान्छ सिन्छ राज्यान

tefra Jr if figer (त) इतिहासके **क्षिण** 

। ச்சு ரி ஈர் நா**ர**். rise to dies trem mornes of the

al File Files falle Erelbe" Pire 1 F falterire by Bre F. mme femmidente to eg ma क मुक्तमही स्तम्भः विश्वेष्टाक संमापुत्रीम ा लिले हैं किया क्या कि । किया कावल

Bin Teublig mirten | 6 ft 12 F TUE PE | \$ 55 102 30'F 160 AF । ६ इने ब्रिजीक प्रके कर्ड क्यांक च्मीक कावात कावीतम् वीकाव प्रम <sup>ह</sup> Principality operate preparate 1

। इच्छी प्रहाभि कि दिव्हाता हर भिष्य विकास है । है के भिष्य में क्ष क्षेत्र । इस समय एक लाम ह्य हमीह उज्राह दमसा स्टीही की . प्रमामनीता महाराष्ट्र दे क्रमीयी विमीकारी

伸腳帽 छो। विकिलीम अधि कर्म तका केन म्ब्रिस हिस्स कि में से उस हिल्ल ले गार कें जाल, जो और चित्रे - इत्रोहिद्यः प्राधित क्षेत्रीकः है . कुम रकी की की कि महामान कि - इन्ने लोम्फेन्निक कि लिक्निक्ट प्राध्य

ं । इस्किरिम एक । व स्वास्थिक महित्र होत ष्टान्त प्रीक्ष कामार्थक प्रकेट होमान क्षामान अग्रमानक बनाइनातम कट क्रिक्सीयक है

I (§ B)FA IsAFETE B ह्रप्र., हात्री, कोश्यक्तिकी क्रिक शास्त्रक क BE | कि 165FPA किट्रीपट निर्मा 175 E 印 环巴 咯啉 胸部 部區 部 भी पुरस्ति बादाय होता। पत्ति उत्तत्त्व नावकार पुरस्ति करा-भाव कीताच हुनेत आप घरत है ।

परिव । इस माने इति स्व द हैने द्वार घटन हैं है परिव । इस माने इतिमारका दुने अपने परिवे हैं दो ! पुरीदिने असान्देदिक इतिमानो स्वयन की !

पथण अवस्थित अन्य गज्ञात हैनी निष्टुत बातो प्रमुख्य हेरी अन्य स्थानित होका विश्व करते हुई नहीं मुख्यित हो गयो।

निराध्यक्षित्यक्षेत्रत्र भेत्रवर्षानी भागती वराध्यक्षे वृद्धित देशका लेक्षितासः विष्णु एवं धृतिद्यक्षे हेनो भागवी । तव उन्हेंने उम्पत्ति महोदेशके यदंशीको यमायोके किष्टे मेला।

्यंतिये । उद्यो निभव से संप्ता प्रदेश होता ।।
विशेष स्थापन वयन होता । त्या स्थापन प्रदेश स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन व्या स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्या स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्य

धीरेरियममे रिप्यु और कामावनने भी पर्वति ।
स्थाई दिने अग्रिम हिम्म हिम्म पर्वति ।
स्थाई दिने अग्रिम हिम्म हिम्म प्रोते हरूहिम्म अमीन दिन्म हेर्स भी राम हो ।
श्रीतिका अमीन दिन्म हेर्स भी राम हो ।
श्रीतिका अमीन दिन्म हेर्स भी राम हो ।
श्रीतिकाओं भी मेरी वात हहे । श्रीतिका भी हरूइस्हें दिन्म हेर्स हेर्स हैर्स हैर्स हो ।
श्रीतिका हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्स हैर्

ंधिये। या यो ज्ञान मूले द्वियाली अपने गर्मेसर तर्वीको न करो या अपने दीर्थमालीन कटोर ताना पत्र भी । दो १ मामा पुर तेवला अत्तामारणे नेते मानावे ३-५ कटा—व्योष्ट । दम प्रमार एम माना प्रमानी दिख्या न मिन्नेसर में दम तुर्वाम कटोर माना पत्र को नहीं, नामावें। दुर्वारे) गमल कती मानाव में या कर

हिंगा । ध्यापियो ! पतिषे यक्ति हैं जनेवाले क्यों) क्या हाम !। सत्ययक्षा परम सती पर्वारः देवताओंसे कहा—पद्मिष्ट चैने। वत क्यारित हेल्ला कुलांद्रवे राहण क्यार व तक्या क्यारिक्ट्र यहि को से स्वताने क्यारिक होते

भागीत हुनमें विशेष में भी भाग पत्नी विशेष कि पत्ने चुन्दे करती विशेष पद्म अभे पत्ने पत्ने विशेष में पूर्व का क्या हैन हुन प्रेक हैं। विश्व अभ्य प्रकार तुन में हो है है है। यह देना में क्या क्या ही कि देनी अभे अभ्य भागीत्में क्या और है

बहुम्य सर्वादीन १० देश ना स्वी पित या । ता स्वी पित या । ता स्वी स्वाहरण के देश स्थित ये । उत्त एके बहुई देशकी उत्तरह देशकीह तानुव उत्तराह हैं देशकी महत्त्राकात हुए करताहरण के सात विद्या और सात महि देहते हैं स्वीताहरण देशहर उन्हें बरवाहरण करने स्वाहरी स्वाहरण हुन हैं हैं

'रेवजभी ! वरीप सात इस्त इस्त भवारी धीनागको असे बरूरताथी निव इस्ते इस रेसामी और प्रीनेते इस्ती पातीसा यह महिलाओं कि है उसी हैं। गरी क्वीड वे तो स्व समस्त सौ रहें कर स्वतान करोगले हैं। इसी माने वर्ष हैं गरी हैं।

कित वस्त्रमभु श्रीमहायक्तने वैद्येशकार्या है कहा—वित्रे ! तम अपने पति महादेशो दिस्ते हैं अपना सत पूर्ण कर खे। कित महुदेश सूर्व देश के जीवनपनाचे यायव के लेता। गोऔड़ी मीति ति रिणुक्त सार्य हैं अगा तुम जादवानो नोत्तन कर्म अपने परिको लीता !!

भागा करकर मसामहिम वैश्वेष्ठवागम बीनावार है अतार्योत है गये। १ राजियायक भोगारावार्क मुहत्ती वे महत्तमय वचन खन्तर करता तमा हार प्रतिनद्वार हों हो गया। विश्वास्था स्थाप विश्वास अभागानक के प्रतिकृति हो होंगा भी अभागाने के

To smill all it as \$ 132 132 to be in James of Phone is the Drest trans - Fr 3F 3F 3E on the the thu kin pain that the after ura frem 13195 üts ihr Köbetg kö I in the team for sect therein mich at I in Ballita tha keken Die fich

mare the the these was age I be sough ton tertrery that are south mer be rees elienment for point pointed theories tight

Repriete | in thing their laurin for files ments taken page token it | bal rich lepathengie egipfiert king proces ran flors but dieffine bon to nies be pas

vs. , the policies played deposites they determ ring the regain to be trans ( ) bis top of the man erys yr 3 fine is medy fore fire few or

modernes are essence on is then our ex ह्यू छउछ बनार हमन छर मीर है छि उन सेट्टि बिनार re the first of the parties of the

enneg terres durung estatuts éra étrat le क्टो क्राम्म विदेशक हिम्मिक थे हैं दिन केएक क्रिक्ट tiens fi tel & fene nu mens | male ennen eme himphie to leverto ibanes. वस्ते मृत्यना हे रहा था। rica the me true mond the se teiling see

errolling props from propse ones foreign eithe folly fars 1 m no 13 reflar oo farme terdu relein oder enkei seltev fiederichel

eine ginen ge bir i ge mus Engig. कंताल कि एएंस्प्र । हैं प्रमाणेश कीएक प्रीट स्म off streets affet to the street of the tel J fo beis sie puisels elievas elle —13.र हेंग्रोगीय और मिरव विश्वीत विस्तर विमानि

Free ure ur se fen be fait to the times the In the ma that to just the High Int Part that F tout 150 2 to the to mitting! Rea to discuss training ! Bonnegue or ben unt

. : Handandered THE SHIP IS

me to ma la Calanda

my en em ter sha ne si al fi pro-to tre f HOF I to F. the time for and entering of the pier appurpierei zu megine itet plus for thomas finger par Ki q his rase neres he of grants by hardways me er i mag ene bis प्रमण होते कि कि कि है कि है कि

t mit tra fire traffe trans fen ter el e 1 \$ mir lif talen era 29 8:-- 31 13 elmuuliten formann all rave | 15 of these Person sufficient of E nete em douen if bent pie ! fr firet rate far fe febr 1 ftel fra 和軍 莊 萨 萨 跨 鹤 衛祥 环 52 क्य प्रस्त स्थाप क्षिप्त है— इसे स्थि से किनो हे ग्रम किन के किन किन किन 1 f mm im fir Fr mi mi

fiber fremte em enn mm er i b ye byn milt familien yn far il film I ERI F Ertenis breiteris 你亦在時師師

तेष गुरमनुसानी स्वापुत्र का हुआर हो कारावण और उन्होंने दिवादर विश्वते उनहीं उन्होंने विभागों कीय दिया।

हिर तो भगवती वारंत्रीची शमनतात्त्वी गोमा न वही । जगजनतीने जावण्येको बहुमूच्य गनवदान किने । यन्तिको एवं मित्रुभीती स्वयं गाँधि देवर जावणी, देवणभी द्यं पर्वतिवोधी वसम्मुस्ता स्वयुनीका भीजन वसम्य ।

महिमामणी भयांगीने अशीडिक उपरारंगि भागवत मीनिपूर्वक भाग्ने मामाना रेवरेल महादेवकी तृक्ष की । देवरावा बकते को। ओड मामृजिक कार्योड माम पाम भोदिति वान्तिका सार्वे मामृजिक सीतीने वह गान्साम कार्यास से उद्या। धर्वेव भागन्द और उन्हरंतन शाक्षान्य व्याप हो गाया।

रव मधर भनावनी उम्रक्त विरक्षण दुष्यक मा समय हुआ। दरास्त्री रिपुत रनार्मीया दान कर अवसे भीजन करमा । तरस्त्रार उन्होंने अपने जीनस्पर प्राचित्र विश्व लाग स्वय भी भीजन क्रिया । तर उन्हों कर्मुंगरिय प्रशासित तामुल देसर उन्होंने भववन्त्र पिछले लाग स्वरंभी अंद्रे सहण किया। राज्ये अस्त्रसर ज्ञास्त्रा मध्यवाद्यंक अपने पतिक स्वया प्रस्तार्थ ज्ञास्त्र

### परधस्यका प्राकटन

भारते ! में हुपा और दूराविक्स का सारक्ष दीन और दुसक जावण भोजनारी दरणते वही दूरने पकत असमी शरणते आया है। ज्यों क्या एक दीन दीन पहले का अमाने प्रत्यों के सारक आया। उसने दूरने कि प्रकृतिक जावण कर्वनाव्यक्तीयाता पानीते हाराव्य आया। उसने दूरने कि पुनेके और तिक्के याक करे थे। उस उसाय दुस्ताव दुस्ताव क्षित्र का सारक दीन क्षा हुआ था। उसने दूरने कारोर कहें देवर धुपानियाताला में जावना याचना करने हुए करा—[दान ] अस क्या दूर दे हैं। वास्मायाता करने होता दुस्ता आयों। मानां दरते दुप्त करा—[दान ] अस क्या दर दे हैं। दासमायाता करने होता द्वारा असी। मानां दरते दुप्त करा—[दान ] क्या क्या दरी रह स्वस्ता है।

भगवान् शंकर और पांत्री श्रारप आवे । अत्यधिक दुर्यक ब्राह्मण निशी मनार उनके चरणोमें मणाम ६२ रहित करने लगा । उसके मधुराह्मणपुर बचन सुनकर आञ्चतोष प्रदान हो गये !

्विप्रवर ! आप यहाँचे पपारे हैं !> भगवान् शंकरने

भेदन जादन ! भारता भारतम बाति हुन है ? पर्यस्ति चार्रताने जा रहे देनने दश-स्वेतका है त्यों नो भागे भारतियों कार्यस्ति सारस स्वास्ति सम्बेस

विधा। अभीव भीविधी वेगही भीवा वर्षन्त है।" चेदिशायशीयती माता। आत देश्व क्लिये दुस विभिन्न। यह सामने वीते दुस वर्ष-व्यक्त मति वेशस्त्र पूर्व भूपने व्यक्ति शब्दानुका सेमान भारत है। मैं तुस पुपते व्यक्ति हैं।"

ंदिनगतमः । आर इत्य तीन्त्र इता वरो रें। गामार् अअपूर्णने इता-अगरका इंदेस्पूर्णन मर्ने परार्थ में आरको नेशने उपस्थित इर हूँगी । अन् हरे आरको देश द्वारण केतिन ।

भाग । भी आह पुरश्चित्रहा अनव दुव हैं । बाताओं रह रहहर पीरे धीरे रहा—मित्रे पुन है उन्हें बाताओं रहर रहहर पीरे धीरे रहा—मित्रे पुन है के दुव्हें भामिओं एक पूर्व दोगे । उन अनुह रहाजोंट शिक्षाओं आत मेरी पूना बीतियें । एक अनवर दुर्गान बिसंत वा स्वादित जब और पुनान्ति भेड़ वार्युवार्य बीतियें । वे दुस्से बचार हतना विवादों । किसे सेरी हेर एन्दर हो जान, में कार्योद्दर हो जातें ।

भाषके आधुनीय पति स्टिक्तों एवं स्पृत्तं नार्वदर्भे स्वतः बस्तेवाले हैं और आत्र समूर्ण सार्वाहिकी सर्व करनेवालो महारूपोलाक्ष्या है। पताः आद हते एतर्वे स्वतिहासना, क्रुपुत्तय सामान्यतः, आद्वाहतं सुन्दर्भ अव्यव दुकंस चोरशिका सन्तः श्रीदरिने सुद्द प्राण्डि, सुन्दर्भनामक कान, पुलदाचिनां हानसांक और सर्वविदे सीति।

ंभती माता ! पुनके लिये आवको स्या अदेग है। हुई माताण घोरे-धोरे कहते जा रहे थे—मी तप एवं उत्तम वर्मक बदन करते हुए समस्त कर्मोका पाठन करूँगा, किंतु अर्क बता क्यांचि और मृत्युके हेतुभूत कर्मोका स्वर्ध भी नहीं करूँगा।

इस प्रकार संसारकी असारता एवं भगवद्रक्तियं माहातम्य गान करते हुए जानहृद्धः वयोहृद्धः रोजन्ती कृद्रवर्धः भावाणः) अन्तर्मे कहा---सम्मन क्योज्य एख प्रदर्ग उन्हींने अंग्यन अङ्गति, प्रस्त संस्त्र, पथपत्राक्ष विकार कि हो महाम पर्वत शोधवात अपने महत्वमें पहुँची । वहीं Bir tosh tester vy big afforbister-chis त्येम जेवलांबेय ही लेतने इंजीयाच्य सिब्हाम जेवला

भी से प्रेड स्टाइस समाय जनाईन हो उत्पाद्ध हैते हैं। हर नही—्य होमान आधीर हुद्र भागत नहीं ये, उस the purel are latering file filetriates

प किई कि इंक्ट्रिक्य हो अवन उस अववस्ति हुन है। रक्रमात्रे विविद्रमात्र विधिय मेराज्यम् मीक्ष रहण व्हारप्रका भित्रक (क्षा विद्यान का विकास कामनायूनिका की में विवस्त निकदाता तथा भवति अनुवद्दात प्रतिक है। जय अपनी . । ई क्ष्म छाउन्ह कि को क्षिक भाग छाउन ा हो हो हो हो हे हे मेर के के हैं है है है है है है ः किन्द्र छड ६०% नामरात्रने संत्रनीम र्ज रूतनाया कुछ कि 1,46 ड्रे शिर हि धन प्रश्ने शिक्ष के हामाण्यास kent is ini my murbe faptlerg ent fires कर्म औं हंडर मिल स्थान क्षार है जीन है मार किया क्या के बेच्चानाय तथा ब्रह्मा विक्र जिल्ल

भूगोहाग जिस अस्तिहा वेसरा प्रस्त मन्ते

### ( अस्तेवेश्वरेकः भाषासित्रिकः १ १-१३ )

मुन्ति समुवे पर्य क्रिक्ट्यवेशिक्स्म ॥ तव बान्द्रापुर्वकीतं राष-करवतरोः फल्स् । वह्व ध्व मेक्ट्र देव अक्षत्रेवद्यवद्यं व कर्त कर्न त्यावस व क्वांतिक्य समातन्त्र । विवस्थानिक्त व स्वचित्र वस्त महार्द्ध ॥ l fippet ferfift primppe वस्त देवस्य स्वाहे क्ष्के क्ष्मे व द्वास्त ॥ त्यायन्त्र वृत्याम ईता सामानुवनीहरमध्यः। नवण नागः धर्मा त्यावनु सब्द मेरा ॥

el 3 pg san tipa deg jigen f रेती। पुण्यकताहरू क्यार्टिय परिपूर्णिय प्राप्त शहरू irg fre sam firein sfe .-- fig frittitane अनानक अन्तर्मित हो व्याप्तक व्यवस्था होई जालका म्हेमीहोर । एस है स्था । संस्थित

a range prime for fitt fraint in Song ! fin fie far fin ! pass term f. 1787 -ins for rate for per the to be and Sie faftipell fibrin fon fibre | fir 8 ven these forthe upmen some to titler grant driffie Brutensin Dr plater erme Est

of the last series of the ling making Miller of the Her and the fire their second हिक विकित्तिहों। व सक्ट ब्रह्म कि क्वड कि किस्सि Bergel fie temfe fagen gebin mis i b 35ff माम लिक मुरि लक्षक । क्षा क्षा कि क्षांत कि क्षांत कि 1142 14P JARY के कि की के अपना मी शिष्ट । में किमिनिक व्यक्तिन विकास म्यान्स में प्रि ave in 135 sa who have some the DE torgie tove i to telefier eglant frefan प्रीय प्रमुष्ट कम्बार १४८६। ए छार्मक सिक् tales ar | f fan ref sús fare angre nés । एक सांत्रह क्षोंन विक्रियात्रक विरोध दास्य प्रस्थ ।। Pind krips DV jujis frific keun 25'

( 22--25 1 2 obtime constant) uma. nad erd üten gerrigen u i prurgual gien bene genug n prograffengafen funt beite umm । क्राव्यं मार्थ मार्थ मार्थित । a proposition passing business a । कृष्मीहीक्राक्रकान्त्रकी 2,44 铋 । प्रस्तिकार्यक्ष्मिक्स्या ॥ 146.141 H. कासर्वस्थान होता । Ent-fi E(Pie n indregnigekaneren Agest: । १४६४मध्ये temester !! -- (r2 ) the fary tase toa allud empt my

fafterp tem imp pop by Gneganop de nyp yatg egliese yzen ny yezine é l é भाग बर्ध बहुत अराव हुँद्र भारत वही अन्तर्भन u f fre tpfe reft :

fight first firs states engly betretain?

\_\_\_\_\_

दिव्य तेज फैल रहा था। यह इधर उधर अपने हाय पैर फेंक रहा था। परमवावनी माताज्ञा सानपान करनेके लिये यह कन्दन कर रहा था।

'प्राणनाय! आप पर चठकर मन्दिरके मीतर तो देखिये। । इपांब्लामपूर्ण हृदयथे पुत्रवसका समयती उमाने दीहकर त्रिओकेस्वयदायक मक्तवाच्छाकस्पतक शिवसे कहा—सम्बद्ध फ्ल्युपिनी आप की ध्यानमूर्ति ही पुत्रके रूपमें प्रकट हुई है ।

संनक्षपण भी हर्रामा हो गये। वे त्रांत उठकर अपनी प्राणियाके पर गये। वर्षे उन्होंने सम्पाप्त तक-हर्षण-तुष्य कार्तिमान, अपने पुत्रकों देखा। वेपदेश्या विव प्रवक्त और बहित होकर होच देवे — अपरे। मैं जिल पदम वेजकियों और परम महत्यायों मूर्तिमा प्याप करता रहता हूँ। वह तो प्रयण मेरे पुत्रके रूपमें मेरे तम्मुख सक्तवाती हुँ में मील कर रहते है।

सर्वान-द्रमशायिनो पार्वतोके आनन्दकी शीमा न थी। उन्होंने पुत्रको अङ्कर्मे हे लिया और हार्के आवेगमें उसका पुत्रन्त करने लगी। आनन्दमाना नित्यक्ष्य पार्वतीन अपनी प्रवचता व्यक्त करते हुए कहा—

सम्प्राच्यामुन्दरानं स्वां पूर्णमेव सनातनम्। यथा मनो देविहस्य सत्तम् प्राच्य सद्धनम्॥ इन्तने मुचितमन्दाते अधिते अधिते वामा। मनातं परिपूर्णं च समूत्र च तथा ममः॥ (मनतेर्वाणं, गणदनिर्वाणः १।२०२८)

भेदा। बेंगे दरिद्रधा मन धर्मा उत्तम धन पाहर रोवा है कता है उसी ताद द्वार गतान अपूरू राजकी मारित मेरा मनेतार को हो गा। बेंगे विराह्मकारने प्राची दुए प्रिकाम पर कोर्टनर मोहा मन पूर्णना एरामण हो जाता है। बरी हमा मेरे मनको भी हो रही है।

इव प्रसर करती हुई मना चारतीने विद्यासे अत्यन्त प्रेमले मोदने ने जिया और उठी व्यसदुर्वम, वरमावतन अगृतमर दुष्यंदन कराने हे जिसे अस्ता सनाय उठके मुँदने दे रिचा।

हराडे अनगर बगावर मानियोंडे आवय भगगात् शबरते भी व एन मनवारते अपने पुष्टी मीदम उटा निवार ' प्राकटचोत्सवपर

पुत्रोतपिक्षश्ची सम्बद्धान्त वर्ग प्रेरणाचे निविध प्रकारके मनोहर बाव कश्चे ले मज्ञान्त्रकानमन्त्री परमन्त्रिता जिनने जावर्गो। वर्ग भिक्षुक्षोत्रोते नाना प्रकारके अपरिभिन्न रुनाई और सम्बद्धान्त्र जात्र क्षा

दिर्मागरिने अपने दीहिश्रहे जन्मोतनार्थ दर्पोरवाहचे माहागीहो एक खाल राल, एक हर एपी, वीन छाल धोड़े, दर साल गाँच, वीन झन ग्रह्माँ, स्वाच हीरे-स्लादि मांगाँग, बाज, वार्युल हर्पापिथे उत्पन्न सभी महारके असमेंड राजीव दिया।

धीरोदिषिद्याची विष्णुने कीस्तुमाणिश दन है हर्पातिरेकमें उन्होंने श्रेष्टतम मुनियोंने पुजकर दे पूजा की । उनसे समस्त माइकिङ कोर्च करावी कारी रूपमें माइट उस नव सिद्धानो आधीर्षाई दिश्यक में पूर्णाका पाठ करवाया एवं देव दुलम मनेदर इन मन्त्रमुषकर मधुर संगीतका आयोजन किया।

हगी प्रकार भगवती सरखती, श्रावश्री और धर्न इवेरने माझलोधी परम दुर्लभ एवं अञ्चन बस्तुओंझ ही किया |

माणिमात्रके सन्ते सुनियो एवं देवताओं के वर्ष समितिनाक बाराहता सिवके परमें तिसुके मकर तेने सनी देवता आनन्दोत्मत से गरे दे । उस स्वतानी सन्दक्षेत्र मञ्जलके किये वा नहीं था, वहीं आक्रीकी भेनी

forthus wer is sprong one factor i f the ten bi een ermege ten b, res elbe if une eunel fip deul parings pa…) f fge pan fint is (5 fün terrine tre fattenafe tre \$ test api ein feinen gine bin magen ing emy entuche fein mieg 1 g mig nin pefeje farbif pie ten feitimenn chem faften erba befes bergen yeigel faren तम विस्तेती ,पट विस्तितह हित्तम क्षत । ई एक दि साल eren b, er enge eguib gen ebet egenta men 'a aga seca eaffer that to Bafferraign

("er-ff tef-rf 1 of abilities tobeffer)

भी गर्नेश्वरसम्बद्धः ॥ De क्षास्यः । dillar क्षा है। विकास के संस्था है का angelille in ton fren ann fine po alben fern ungereich fruite freign i fie fir isp प्रमें एक प्रदेष किए मीम केन्ट किनी मीं। कि (3) छन्त्रम भावनात के एक कर्माठ क्लान्स क्षेत्र छन्त्र क्ष्मिन क्ष्मिन क्ष्मिन क्ष्मिन क्ष्मिन क्ष्मिन क्षमिन किहा किहा किमानुस किमीन्त्रकाचन का तक्ती user pun vie firen seffiere bysefte regelt

। ६र्हेर प्रतीर स्त्री ৰ্কনজড় কিদস্যন্যকতি সকদওঁদেৱী গুড়ামে কিদত সদী সুফি एको माण्य मिंग्रम क्षितीय हेत्र स्थितकई खम्म हम्बीपट एक जीएको केय कामने ओड्डॉर सिक्ट किया एवं व्हायानि तथ मने से मामधीका ब्यान एवं उनके नामका अप भर ६ प्रीष्ट वि त्रक छन्द्र वर्ष केव्द्रतिक सनवी। प्रीवण क्रिक इस्टीय स्पृष्टम कमाव्य क्षिम्प्रमाती क्ष्मितीके स्टा छितिसाथ स्त्रीरूप धानवड देन्ड्निस वसस सिट क्रम्भानस्त्रका छित मस्त्रक

1 SE TITING SPTE 107 FPE मात्रसम् नेत्रमा के कानीस क्षेत्रसम् क्षेत्रम क्रिके केष्ट प्रमाण क्या आवनावीन हुए। यमके व्योप सूबे, रुपुरा प्रीक एक एक्टक्स होड़ कारी महिद्वाद है। किन्ड । प्रदूष मित्र रामधाउनी मार हव मार्च ईक्नीवर्ड नीर्वाट प्रकारम :क्षिपदि किछात्रे क्रीकि ज्ञासकारमार

( fiert o fi mo fo person o mu Einen en fan pere "ti'e' je∰ w 899'n 4790. u pfen tring peneb feit fem belen ties hos hos tes birs n s streems rees een fen ter Settle 2 महाज्यात्रतः । Fh:s

"Liputers

Lichan

**₩** :• P-bringless by yang da mereka mag ber ber maren san na. farmen auffereitrage be fengerfte . ा कि उक्त ग्राहमाइकद्वम छमा रिक्रेनी हुए होते ्रह्मान सबस हाबर अवने हर्रबहा बर्मीब FPPilats PRENE & STAR SEN ISTER ER FF F. र्जार किलोह , किलोहर किल ज़िंदर किए उत्तर है। । कि काफ क्लाक मह किएडडकिए दिए देली केलिए। क्षित्रका, देवदचानी दीने एव अन्यन मियनता मह ताल क्षेत्रीत दानी तीक प्राप्त पाल क्षे त्कालमहो स्टोशिक्षणे स्थलम्ह स्वाप्तकार स्थाप erein fine feet mit fr feft fre fr

व्यक्त कर्नमान राज्ञिसमात व्यक्तिमात राज्ञित (क्षीत द्वार होट कारत वाहि कारण वाहिक, सरकाराहिक effen feitere rafen 62 | te freite enn fe क्या के क्षितियः, क्षित क्ष्मीयत्, एवं प्राच ्रमाजन (मामजीह (मजह नामक इत्रेशक तमारी) वर्ष हरेट त्हेमीम कीटारी शास्त्रक तक्कीशक स्ट्र egiter be fitter ale tres abet benf ्रिक्तील (किन्नुप्रण (किन्नु (क्निक्त) वर्षात प्राप्त किन्नु I Da Perair fin el fiels popule up poppe chaup niture us' । क्रमें मेंगीय

fiwel a fiels swi dipalel man sie enth, firmur , 1530 feitl fiem igfelt mg ( \$500) > | fo bigu :finge ubres form be fiene! क्षिक प्रसिष्ट किन्नी स्तप्त क्षिम । स्राप्त क्षेत्रक क्ष्मीसन

मणाम किया । जगदम्याने उन्हें आधिष् देकर उन्हें कुराल-समाचार पूछा ।

'मदेशर! आएके नेश कुछ में दें कीर आपने किए हुआ रखा है', वमूर्ण सामाओं एवं कटाओं के अध्यविकी जनमी पार्वतीने पीतान्तरसारी धनै अरधे पूछा—'आप मेरी और और मेरे पुत्रकों ओर देख नहीं रहे हैं। इसका क्या हेत्र है ?

भावा । समूर्य प्राणी अपने क्यांक हो एक मोगर्स हैं। हाने सरदेवने सिर हकावे कहा— वे अपने प्रमाध्यम कसीट ही जुल दुश्य प्रात करते हैं। सेरी क्या गोफ्तांव है और महात कराज़क कहनेत्रीय नहीं हैं। तथापि आपकी आशा में उठे प्रकट कर है रहा हैं।

भूकरसल्को । वानै बार्रहरूने आगे कहा — आवस्ताको है से सभी भीइम्पन्द वपापुर्यक्ष थी । मैं आवः उन्हों के अध्यय पुरस्क पाण्येत थी । मैं आवः उन्हों के अध्यय पुरस्क पाण्येत तत्कीन रहेता था । वहंत्र प्रदेश पाण्येत पाण्येत कि स्वार्थित प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश

'एक दिनकी बात है। मेरी शहबर्मिणी ऋदिस्तानके अनन्तर उस समय मेरे समीव आयी, जब मैं भगवधरणीके ध्वानमें वस्त्रीन सर्वेश शहरहानसूच या ।

''तम मिलकी ओर दक्षिपात करोगे, वदी नष्ट हो बायमा।'भ सञ्ज्ञकालके विकास होनेपर उसने दुःखी मनके धुने द्याद दे दिया।

'पपवि ध्यानधे विश्व होनेस्र मैंने उथे छन्न किया किंद्र यह पत्राचाय करनेस्र भी धास छोटानेमें समयं नहीं थी। इसी कारण में ओवहिंसाके भयके अपने नेत्रीचे कियीकी और नहीं देखता और सहज ही छन्ना छिर छनाये सहता हूँ //

धनेभरदेवची बात मुनकर नर्तकियों और किनरियोंके धनुदायके धाप अनन्ताननमुखदायिनी सन्दर्भ हँ छने स्त्री।

'सम्पूर्ण विश्व देशेच्छाडे अधीन है। धर्वकासरक प्रदासिनी बगदीवरीने ऐया करते द्वार धनीवरदेवते कहा— 'तुम मेरी तथा मेरे शिद्धकी ओर देखे।।

भी वर्त्तान-तन्त्री और देशों या नहीं न सनैश्वर देव मनहीं मन शोबने को । 'चाँद में दूध पुरूप बाक्स्से और देखाँम तो निश्चय हा दक्षा अनिष्ठ हो आवता। दिन्न ६७ मकार धोचते दुए पर्माता धनेबरेसे ही धाधी देकर गिरिजाकी ओर तो नहीं, हिंदु उन्हें जर्जा ६रण प्रकृते ओर देखनेका निश्चय किया।

परेचे दी सिवा फीबारे क्योंकाड कर हैं। ये। किर भी उन्होंने समानेक केनेटे स्थिति और दिखात किया। धरीबारेको आहत दी में दी भावाल किया के भावाल की में में भावाल किया के भावेली अहत पत्ती होत महाक पहुंचे पूराकृतिक भोवेली अहत पत्ती होते प्रधारत श्रीकृतमें प्रशित्त हो गया। अस्त हों होते अपनी और प्रेत और किर क्षामत से है हो।

अपने आहमें दुर्वभाग क्याकर विश्व तो क्परण सरीर देखकर मात्रा प्रांती चीवकर हा हो। बाकक का पढ़ वधने कराने रोजेकड़तों को तेन करानी उत्ताचकी तरह इपर-उधर प्रांती हुई पिंचाले परतीर तिर तहीं। यह आवर्षक्तक हार देखा ही उपित्वा कभी देखा, देखिने, वर्षक नव्यक्ति हार् का विकास स्थापन किया हो। वे कमी देखा है। मात्रीक होने को।

### णा । पार्वती-पुत्र गजमुख **इ**प

भवाकतीन राजात वार्षानीन्द्रसर परिवार के तो ने वश्यो मूर्विका देशा तो द्वारत नक्तर दिलाक वीकामीठे उत्पर दिलाको और वक दो भा तो है प्रभावता नहीं कटरार एकाल वनने अपनी जिले के बच्चों के बाथ एक गकेत्रको तोते हुए देशा (उत्पाह अपनी प्रमान उत्पर दिलाको और गा। व्यंत्रकारत महिना धनने वासारत उत्पन्न मत्वारत नक्तर तकीन

ायके कर अनुक मिर्गति हिस्सीओं नीहि हा सी अपने स्वामीने निर्मित देह देशकर वह सीकर्ष के अपने स्वामीने निर्मित देह देशकर वह सीकर्ष के अपने सामीने निर्मित देह देशकर वह सीकर्ष के भी उत्तरों करन्य करने औं । हस्सिने सर्वक्रमा भी उत्तरों करन्य करने औं । हस्सिने सर्वक्रमा प्रमाणकार करन्य करने के । हस्सिने सर्वक्रमा स्वर्म प्रमाणकार साम्यक्रमा करने स्वर्म प्रमाणकार साम्यक्रमा करने भी वित्य गिर्नुसानी मुस्ति देशा जो वह सर्व्य करने

दिपनीकी स्वतिव प्रथम होकर एवंबमयं मध्ने हैं

u fin fir um Saup de f-appeil sin beig · Oppiers estate entf enfete aufiri.

( series, amiliai. ( g ) mattigetie: diem jenee: linute einun Breef einen einen

ত্রকা নামকরে ভিবা— एक क्रिनीट अभि सिक्षाकई उक्हे स्मिनाम किअक्नियक्ष उन्हें । एन्ने एक समझ स्मान कर उन्हें स्था। फिरील egre ten fisua arigidit affe feifige teinfe ksus down pulze kjuel eppono nop

이 1845 조네마 마르 마마루 마토 | 875 : 1576 .इ. कि कि कि उनकी एक कि ! है। इ. कि कि कि कि कि कि कि कि कि

( \$ 1.55 electron cobresse )

त प्रक काक्टुरक्रिक कथ हिसीक्षेत्र सक्त्युक्त तवांक तब वृक्षा च मया बचा सुरोजम। --- IS HISH

প্তম্পজন্ত মুক্ত বুজা কী আহি আহি etiyve utgå figre ige i bigt tiegu dagiu महाप्त भाव क्षिमीट और हिलाक़ में मुद्दा मार्च स्थित होम्सिक्छ किछमनीर्घात । १४३ होस्क समस् समस्वत्रम् सनमर्थन्तवयात्रम् आङ्गावार्

। क्रिये केंद्र अन्ति केंद्र र्तिकृष क्राम उरुष्ठई शक्त उसी किस्मिक्ट सम्बद्ध क्रीक क्रीमण कर । विकास कि क्रीक्रिया कर

। एड्री उन वह क्षेत्र हिना । affeites ging sing abyrene berge faffeite छम । हेई हिए वैराजिक वार करवाया तथा समस्य इतिक करीहाम स्थमक स्त्रीयमित्रक किस्टमीट्रकि

। एट्टी उन्ह डहुछ विक्रिज्ञी र्शानक क्रिक कि सिंकिनो क्रिक एक्टी लाक किक्सिकास तिक स्पारक पर सर अस प्रदेश हो है । हैनवाश्री कर कि किटिक्रीक क्लिमिक्री । एक्से क्षक्र किटिक क्लिम्ब हितिहरू क्रिक्टीक स्टिन्स् होस्टिन्स् होस्टिन्स् इतिहरू নিচমণ্ডম কিৰ্দিক চালীকৈ ঔকলক অনুনতত্বদন্ত নিক্য

I yes min perme be bil fermegra ve plien serge ben ver Bud ray sie fren der der? fen beite feit beme ber | Fi ergenen fur zie sbei mer de Captilies seine is bille ergitiry ir

tive

s stars

pielteng feften freihne wu be F. tien from aften de tigle tip fo feres seit went bieres fint fremmt !

i fo mirtt fire fofiglie angelin re. शालक्री किल्पी मध्करमाप क्षिप क्षेत्र का हिछक हमानात्र केट एडट मेंजीए किएएरी हिए हा timps spifeste dur nor es site fire finn finn burnun sang fem feft प है कानी निकास्त्राम किट क्ष्ट केन्क्रण की कार सम्मात होता वास्त्र देव व्हार होते. indinate trant ers el 5 minde duern pi क्षेत्र मक्ष हो भीर हुन भीर है। इस है। - Frite entir per emig Pig 1 5 670 fefte क्रिया क्षत्रीतक किक्षे एक क्ष्मीतक क्ष्मिक Po binne feine wuelt fable 11 f E noches forefore pine mus Septils 348 हो हि सिमार प्रकृष किए मह | ऐसी एकस्प्री

ा क्रिये कि मुद्रेस देस्ट की विस्ट रह dererate fertiretate fire to ret i m neilie war ge is emines og den um il i

6कुम केन्ट्रन्स मित्र प्रतास क्षेत्र कार्य स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स isv ber for seize fergifier fifth म तहर मानुमान उरकर द्वारा कथावसर वेत्र वार्थ भने । फिली लाग्न लाग्न की काबम स्पर केरत सि प्रकृतिक विश्व विश्वविद्या स्वति क्षति क्षति क्षति हो। 4 3) Dellio Erbres Piego F | En Arprille 

<sup>.</sup> इ. शिविधानी है ।

देशियों एवं धृतियों आदिने धृष्टिका शिवपुत्रको शिवप प्रकारके उपकार प्रदान किये और बार बार अद्या शिवपुत्रक उनका दुवन किया।

तिहर वर्षस्थारियों बननीते अपने ध्यनाध्यम ध्यव । रानविद्यान्तर देवाकर मामल तोगों के बन्दूरिय भी कारोंने सान कराया । उठ तम्य प्रिमाण बंदके सम्मोश उच्यारण कर रहे थे । १०० अमनता उन्होंने अपने द्वारा अन्वाराम त्यार्थिक अपने यात स्थापियों गडाकी कराये मामकार प्रकार अपने यात स्थापियों महाकी कराये करते प्रधा प्रदेश अपने यात स्थापित कराये करते प्रधा प्रकार अपने अम्बस्य कराया । विद्या माम वालांने निर्माण स्थापित कराया । इस्सा माम वालांने स्थापित स्थापित ।

र एके आनार स्वाहिक है वे अस्विद्धार्मादार।
तित्र लानेत्रकेनी विश्वतीह, बहुमूच-रामास्क, विविद्धार्मादार।
तित्र लानेत्रकेनी विश्वतीह, बहुमूच-रामास्क, विविद्धार्माक्ष्मार्थे, अनेह महारहे
वाहिया चरन तथा दिन्दा प्राच्यात्व एवंच शहर स्वाहित्य
वाहिया चरन तथा दिन्दा प्राच्यात्व एवंच शहर केवा कि विद्यान्त कर्मा विद्यान स्वाहित्य
वाहित्य वाहित्य कर्मा विद्यान स्वाहित्य
वाहित्य कर्मा वाहित्य है वाहित्य
वाहित्य वाहित्य है रहने देर आता, रेकडे एक,
वाहित्य कर्मा वाहित्य है रहने देर आता, रेकडे एक,
वाहित्य वाहित्य है रहने वाहित्य कर्मा वाहित्य
वाहित्य वाहित्य है रहने वाहित्य कर्मा वाहित्य
वाहित्य वाहित्य वाहित्य वाहित्य वाहित्य वाहित्य
वाहित्य वाहित्य वाहित्य वाहित्य वाहित्य वाहित्य
वाहित्य वाहित्य वाहित्य वाहित्य वाहित्य वाहित्य

हर्तके अनवार मेनका, हिमालय, हिमालयके पुत्र, वर्षे उपस्थित हाता, विष्णु और पित आदि देवताओंने— अर्थे ही बच्चे मामेक्सराय महस्वस्थाय चारते।

्र वि च्छा गणस्वराय महस्त्वस्थाय चारवे । सर्वसिद्धिप्रदेशाय विग्नेशाय नमी नमः॥ ( महत्वेनचं , गणपनिश्चं १३ । ३२ )

--- इस मन्त्रथे प्रणताशानमोत्त्वन गिरिजापुत्रकी यूजा की और उन्हें भौति-भौतिकी दुर्छम बस्तुएँ पदान कर वे भानन्दमें निमम्न हो गये।

### र्धाविष्णुद्वारा गणेश-स्त<sub>ि</sub>

भिर धीरोदिविद्याची विश्व धिविधिया पावतीके जरामरः - अवनगतिः रम्हासक्तिमरः गरीमाः भवदेषतामा पुत्रका नी भौतमावने सम्बो स्तरि दरने छो-

(थ rel क्षेत्रविष्यावि ब्रह्मंदे व निक विद्यमञ्जाको । हमनुक्यमर्थ हरूम अवर्ष सर्वदेशाली शिक्षाली केलिले માં વ્યક્ષ્યં năi भववसम्बद्धाः निष्यं संध्यागाम्बद् बागुनुस्यातिनिर्विष्यं सामनं मर्वसर्वे मंधाराज बचा है दर्भशासकां बरहं दरशकमरी a) mai मिक सिविसक्य च सिवितं विकिता ध्यानातिरिक्तं ध्येषं च ध्यामसाध्यं च धर्मि प्रमेखकर्प धर्म मं बीर्ज संसारकृक्षाणामकुरं च वहां<sup>छा</sup> भीपुनपुसकार्ग **च** स्वमेनर्वित्र सर्वोद्यमप्रदर्भ च सर्वपूत्र्यं प्रवर्श स्वेष्ण्या सगुणं मझ निर्मुणं कवि स्वे<sup>रह्मय</sup> म्बयं महतिरूपंच महतं प्रकृतेः <sup>पा</sup> त्यो कोत्रसभ्योऽस्तः सहस्रवर्तेत न क्षतः पञ्चवस्त्रदेष न क्षत्रवद्वा<sup>ति</sup> सरस्वती न सफा चन सफोऽहं तन छाने न सम्मध्य चनुर्वेताः के वा ते देशवादिन ( मधारेवर्त्तक, व्यवस्थित १३ । ४१

'र्स ! मैं धनातन ब्रह्मभोतिःखरण ब्रालंग करंगा प्रवास हूँ। यदा आकं अनुस्का निरुप्त करं करंगा प्रवास हैं। स्वीक आद स्वास्तिक वर्षे मेशा तिवसें हैं। स्वीक आद स्वास्तिक वर्षे मेशा तिवसें और सोगियोंके युक्त सर्वस्वक ने अगास्त्रकरण स्वास्त्रक अस्तिक मेशिक स्वास्त्रक स्वास्त्रक अस्त्रकरण स्वास्त्रक अस्त्रक स्वास्त्रक स्वास्

सन्। धन्त्रास्त देखी चर्ताञ्चल चर्चन व tamen fin beit merbamann Lateratus a distantia eine dienfin nieret neumani Com and think daing a numer u t water to an and the place in the state in the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of क हे वादी वर्षा वात वर्षाक विव्यक्तियात्त्र अ i prin w went war gir wige telefit if de । दिश्तोत कार्ड त्यांक शहरतका है ज i gentra seeps tyra fifespann in fis de त होते हैं। हस्तावतात कर्या कर्या स्थापी है i Thirti ant igne bibilginen iu & मा अन्यास्त्रक में द्वार प्राप्त के द्वार मार्क्स े की न पूर्वक्रमें स्पृत्ता पालका मम् | premite ger enn po bliefig fie f3 4 n enterpe nen graft gip ogin । क्रान्यांक ट्राप रुस्स व होसीत कि व्यवस्त्र । erienten er ereich er ereng i n parten gip ft igna mitfeftlie g fi & । हीते क्षेत्रकाल क संस्थित होते। n :ppysk entiteranitig fatigin, म विदेशकाल हिंद्या हेन्या मान्याहेर स्वतार्थ ॥ i ibitner were सस्रास्त्र ने सा न्तर्कृत ईयु क्रिक् त्त्रमञ्ज रिक्रमनाः स्पृष्ट्रम निष्णते तीमीव्हक **रू**क नाव paigm ceveranden mygefrelpo yceu vz ा निए प्रकृष्टिन छोए। कवि इसकार अधि ( वर्त क्रोसिक ) हा स्वत्वसारी पुरुषक आवि ( मानावक राग ), स्थाप बचाड शाहि बालमह, मह तथा क्षेत्रपाड आहि दूर भाग जाते भूत मेतः पियाचः कृष्याण्डः बद्धाराज्ञकः स्वाक्ष्मेः भौषानीः कि दिल्लामा के उन्हें के हिल के उनके उनके के कि र्ष मह्मास्त्र राज क्षत्रकृत क्षतावत स्वत्रक स्था स्थापन । है 1151क दें करपू और किस्से क्षेत्र की क्षेत्र है। समय ही जाता है। यह विद्यन्तित मारक करनेयर मनुष्त ्काम्त्रक व्याप एक क्षित्रक माथ के विक्रमी व्यव व्याप्ति शक्तक अपक केवा कार्यक क्याय वेद् स्टा—स्व क्षत्र अत सर्वेष्ठ स्वत्व विद हो आया है। केक की क्षेत्रजीते किस्ट एक साम्बापसी स्पिह

1

we form that had no as the seed as a few or are se fra ibe i fer is er ib en ich en erter भा है का था म करहे भारत है अदूद बचा एम breint tips maten Gebat fo per ift. is sections and at the \$ 4.7 P.A. Street Sen ite en figiet fiem et es åt å. ett and if mo to the which the to our f. to saw the factor of section was all Carren ibriar 55 antimes interest # :**63:00:0**2429; # SPIPE be eit 4 fest berd agit gent ! sten beg forget aft a and it ship tradefice. Series. . 32. MES: 824 E5 ! es san ect rigige: emita: n \$42 ा हुई। त के काहित क्षेत्र स का प्रदेश हैं। Sertite ber eine Ber gereng eiffenge reere ! fe engel eft niten ? is tibut महीम देशक और उसके महिमा sugie trene pive trene tren fel folgel. famig afte eine dfirth byen angren ein am i mai exeri ofwel fielbys biter thei ed foute orfin is my tergas mittel force. il 5 mil f ritt fie falleinin I fen punte." ा इतिक कितान समीम देश मेंब्या एक केस किटीहर को ' ा एक्क एक कि किएंक्ट्रीएक हर हती कि है कि री है स्तिहें क्षिप्त इस अर्थ । है एक उन स्टाम पने ֆեր **∮ ժ**և նահատար թ մի ատ. Իք\ n y pun sugn punt a frem bru'e onene fire alle farme fo birg fan fa rúlf pangu fo bitte fie patige if

र्धावाधेदन सम TIWETES भीकृष्णव पूरा एवं रहेल हे स्थानहरू ह tived febre mu femerinen u सवा वर्ष च पुरुष च वाले करते त व करते ह पर्व को गर्नेक्टर uius:sinq e पुरमानवर्त विविश्व कर्य बारवेतु मान करदे था दक्षिणे बादी शोधीन विष्युर्व शक्षक व Sarinniers waisu ula प्रदेश्य करणभाव्य कर्ता गाउँनित पोदशील्य Er prougert if natabermage यान्यक्षप्रवादेशी व सन्द्र विविद्याच्छा । िकार्देश्येक, समार्थाकान १६ । कर्-०६ )

प्यानेश्वर | इस प्रमेशास्त्रोहनम्नामङ का**ण**के प्रसाधि चित्र है, बहुती छन्द है और सबसे अमरेदर गर्नेस देवन है। धर्म, अर्थ, धाम और मीधर्म इनदा हिन्दिन क्छ मया है। यूने ! यह श्रमूर्ण करबोध शास्त्र है। का इं भीगनेवाय म्बाहाः यह भेरे महाक्ष्मी रक्षा करे। वधीन अधरोताता सन्य सहा मेरे सम्बद्धी पत्राचे । 🕩 ही 🐒 थीं नम्-पर निरन्तर मेरे नेत्रीमें रथा करें । विकीध भूतव्यस बदा मेरे साइजी रक्षा करें । 🖎 ही भी ही-यह निरनार भेरी माधिकारी रखा बरे तथा कि भी में सूर्यकर्णन स्वाहार-महं भेरे ओडको मुरश्चित २६छे । धोबसाक्षर सन्त्र मेरे दाँता ताल और ओमरी बचाने। १६० वं भी सम्बद्धाव साहा वहा मण्डसक्त्री रहा करें। क्ट हों ही विभागकाम स्वाहा धदा वानीकी रहा करें। १६३ भी मं गतानवाय साहा सदा कंधीकी रखा करें। क्ष्म ही विनायक्षण साहा' वदा पृत्रभागको रखा वरे । क्ष्म झाँ ही कंडालको और गाँ वडासळकी रहा करें । विष्कृतिहत्ता हाय, देर तथा सर्वोष्ट्रको सुरक्षित रखेँ । पूर्वदिशामें सम्बोदर और अन्नि-कोणमें विष्मनायक रक्षा करें । दक्षिणमें विष्मेस और नेश्चरंयकोणमें ग्रजानन रक्षा करें । पश्चिममें पांबतीयुक्त वायन्यकोणमें शंकरातमन, उत्तरमें परिपूर्णतम श्रीहरणका भाग हैशानकोणमें एकदन्त और अभागामें हैरान रक्षा अथा २००० । इ.स. १ अचीभागमें सर्वपूच्य गणाधिप धन औरते मेरी रखा हरें । धवन और जागरणकाळमें थोगियोंके ग्रह मेरा

व्यत्त्व | इस प्रकार जो समूर्ण मन्त्र समूरीका विषहस्त्रस्य , उस परम अमुत संसारभोदननामक कवचका समुवे માન થય (જ્યા મારેલનું દ્વારા તેવ દિવસ્ત દ્વારાના માનાવાદ નહી દિવસ દિવસને નહી દેર દ્વેર દર્દા દિવસ દિવસને કે માનાવાદ પાર્ચક માર્ચ માર્ચન વાદે પાલ કર્યો દેવના માર્ચ વાદે પાલ માર્ચક દેવના માર્ચ વાદે પાલ માર્ચક દેવના માર્ચ વાદે પાલ માર્ચક દેવના વેશના વાદે પાલ માર્ચક દેવના વેશના વાદે પાર્ચક પાલ પાલ વાદે પાર્ચક માર્ચક પાયાના પાર્ચક માર્ચક પાયાના પાર્ચક માર્ચક પાયાના પાર્ચક પાર્ચક વાદ પાયાના પાર્ચક મોર્ચક પાર્ચક વાદી દાયકે નિને બે ના નહેત પેલ

### इसार धार्तिक्ष्यच्च स्थान

पन कर देवांद्रामके अनुता (किंदा)
पारमाने अन्तर आर्थियारी विवादी के वर्षे द्री कार्रिका उपलियारी विवादी के वर्षे कार्रिका तरिवादी अन्तर कार्य के व्रे के एक तथा पारमान आपा है। वर कर के अग्रेय पर पारमान किंद्र पारमी उपलि आर्थ पर कार्य आपा है। वर कर के अग्रेय पर पारमान किंद्र पार्म कार्य की अग्रेय कार्य कार्य आपान के व्यक्त की कार्यों अव्यक्त है। आपान कार्य कार्य कार्या कर के व्यक्त कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कर कीर्य कार्य कार्यों के व्यक्त कार्य कार्य

वे अधिकार्षे अपने वेष्यपुत्र कार्तिकेशो अपने प्रवे भी अपिक प्यार करती थी। वे उस तेश्वर्ता शहार्षे नैजीनयुकंभ बच्चारे विकारी और उसे अन्यसके किंधी अपनी बक्षिये दर नहीं जाने देती भी। fre feste bor worde fathe press model । किसी स्टेड स्टिटलंडर कड़ेल हमार सिन्ट कि

sinon tefns fearmen als rollie reve पुरस्की यस्या थिया तथा उनके नापपण तस्य दोनो प्रींक नित्रक माण्य विक्रिक्ट कंग्रान्तिक कृष्ट निरूक के कृष्ट त्मन्ने उक एत्रीर धींमनीठ किक्षितु अस्ट्रिस क्षेत्रसीय क्रिस निमानिक म्हेनिनीहरू हुई हुई हिन्ही हुए

## म्ह्यामका कुछास-ब्रह्म

। ६६३७ ६६ छोष्ट और छाउँ हम छै नम किया गाँउ देशी की की मार्थका प्रापंत क्षा प्रमुख क्ष्मील्थ हत्रीवीए क्लान चुनुष्ट प्रमुख समू िंदे कीक्षण एसेज्वरवर्षिक व्यव वृत्तीय स्थानिक

ा। प्रद्र किनि वर्नेप्रमति कद्वानाभ्य दिन्छ लाए नम नक्त कर्ना हरू। प्रथम छ। प्रथम सन्ध रिम्ध छन्म सन्ध छ्याणील रिमार पि है। एकी प्रकास दक्क दिम्हामधी कामीम हरकार ज़ालाम। प्रदू हाजीय हैंजी की क नियन नियम है जिस हराय होनियन प्रदिश व्यक्तिय तरिन्द्रे दिस्त प्रक कर्नुनीरुद्धा इक्प्रां प्रस्त प्रस्त कि । इसार्य । इस महावारणपुर कुंट र्निकोई किए एठ किएए किस स्टब्स् स्टब्स्प्र हम सिरातक हो हम स्व स्व हम आहे हम्म हर्गात प्रति कि का प्राप्त व्यव वह विभाग कर है है। मिल তৰ্দনীত দদতত্ত্বদ দেনত সনাতৰ স্ফান্ডাইভান্য কিসানত मण्डुम भाइ भाग्यको विषयकोड्डिस मही कुछ उसी

। एडी लड़ प्रस्कृति एउँड कि ালফান নিচ্টায়ন দলভাবনুহও চত দ্রিলা দিওদানকজীক rand fory uponto upps fore I for 25 pp उनस बुधकवमानार युरा और मित्र ने एक राजांग्डाधन छत्तेष्ट प्रीक्ष तिक्कि बर्लाय स्प्रापट्ट प्रसी । एसी लाइम ज्ञानशिक्षक कमजन्नम इन्छ निस्त जीव विन्नी साम्प्र हिराक्त किए हो होता है किए हम किए हैं कि हिरा है है है क्षांद्रक निकृष्ट जननाथ क्षेत्र । एकी माण्य निकृत्रण renung ermunen erzehnten eige berg দুকাদ হেথ নিজ্ঞ । দেখে হৈ ছাদহে দিয়ুদ্ধ ৰ্চত চি

en fielde es ergente fire fo The Marks Sept | 154 Figgs princery const. 1 6 23 124 frei fenne fünge ers lent ibre in Eter der ents ever grand preudliger & । पिछ दिई तमह त्रक्ट प्रक प्रति हन्ने रिड देवे हैं spears for bereiben füre tree is mire segrentise those territorial s fiere sie fo see ber sob serit in er there were fire fire freine severa

anden erftenfiggenen einereiter

Bartenes ore find dire dense de Sylatt Telle fie bell Beffer betrate femen if क कि कि कि क्रिक्स कार्य जीवन करने कर का fie filte yest pro burg eber efft inte fier fil wer is fied ein vie siedt bunge. s go ft fo wir sams opele nitzue in and तकुर विभारत केट्से छान दिए हैं। केंग्रे egielopur eu fieinau flore rétile un

में अविदेश रामें देह गये | उस समय हां न होने इ लाए क्रिट अब लाग्य लीका बेल्ट प्रीह 1 apoliti trom faletable irogefele ev - म्प्रमाप्त वातक विविद्योगे मृत्य हम्ब्रीत । | fint fi egel soel meelt fe pe ter इंदिल्ड प्रीयत क्षेप्रमेगाम रिक्ट फ्रिक्टीक हें है किंग्यकृतीन । किंगे किंगिन किंगेन निवा । निव्हें सरक र्वत इत्तार के दिल्हा निगठ नियानाम विकास । रिनोत्तीह हेप व्यान्ड तुष्यही दुर्गात हान प्र 111

tefeirm bastiffen fie fibelf one fi तिकाम त्रेक्ट केप विवास देवता आहे हुन्ते। लड़ क्लिक म्ह्यूड़ काका महीते के एम दर्स eny fete femun befahr men ! winn lang fere fifte 132 wan mmie क्षित्र जानामन कर छत्र क्षेत्रोक्ष क्षेत्रका साम क

The same of the property of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of th रहे बर्गाद्ध करे हैं कि पुष्पराधीन बादुक्त और अधिकारिक अधिकारक A 14 13

महीत्रात कारकार के न राज कर में में के कार्र कर हर है exercis creat as use the use a took विकास भाग और मन्द्रारी महिलान देशकी भाग उस 拉耳堡沙埃 (在14 张力致 47以表 电色谱 ) 化设度化油水管 电视度 柳莲色 a se emperior especial and recipie ताला १० देव कारणनार्थक नाला १३ न गाँको महर्वेद्ध अनुस्थ मृत्य १७७४ मा तथा सीहा १४५ एक tien Indangalogian it &

हत्त दास क्षत्रात्र नदान्त्र हेन्द्रावृत्त्रहरू ४००ई सङ्गातकार्ये री. क भवती एवं रामेन स्टब्स राजवी मिने कर्मात महारा, मुग्निक पुष्टिक नहसी प्रत्यक्त un fieten nieumit erain at farte felien प्रवास्त्रे मानदर पाने कार्यत्र वरत् के मुत्तिका धीनाम सन्द रक्त ४४ ६६। ०३

भागे गुहदेवही उन (ह्व्य पुराके दृश्य दर गाुकनन्द्रम भाग-इस्मित हो तब । दिश उन्होंने बगढाए शिवहर नंदर पोक्रा क्रीर भार शक्ता विश्वत अवना गुन्दर आवस देखा । उत्तरा निर्मात विश्वदर्शने बहुमुख्य मुनद्दश्चे मणियोंके बारा किया था। आभम हीरक माँडिंग था। उनके च्यादिक् भागना मुद्दापताः मुद्दीव शरकोटा बता था । कारतारात स्थित भाषम क्रिकिसिंग वेदियो एव मणिक्षामोति मुसोमित था । बारका किनाक राज बटिन विश्रीमें बरवम सनकी दर केंद्रा गा।

भगुन-दनने प्रधान बारके दादिने भागने इपेन्त्रको देखा और अब उनाभे दृष्टि द्वारके वासभागकी और गयी तो बही उन्होंने मिंद तथा मन्दीश्वर, महानाज, भयकर चित्रप्याः वाण, महाक्यी विरूपात, विरुद्धाः, भारतसात, संस्थाः विक्रटोंदर, सहारमेस्त, भवतर वाजमेस्त, स्वमेस्त, र्यक्र त्र क्षात्र । प्रशासित्र । क्षात्र व्यवस्त्र दशकः। तो आभावात्र महानैरम, क्षणाक्रभेरम, दश्राक्रमी अभिनेरम, कराज्ञभेरम, हृद्रभेरम तथा निक्रेन्द्रों, हृद्रगणी, कामनात्ताः । व्यक्ताः भूतोः भेतोः, विशास्त्राः । व्यक्ताः । व्यवस्थाः विद्यापरोः, गुझकोः, भूतोः, भेतोः, विशास्त्रोः, हस्माण्डोः, सहस्रास्तोः, विधायता हुक न्या हुन्याची योगेन्द्री, यशी, क्षित्रपुरूरो और किनरीको देखा । परद्मराम सबस मिले और उन्होंने सबसे बात की । इसके अनलार ये निवृद्धेभरते आहा मासकर प्रमस्तापूर्वक आश्रमके मीतर प्रविष्ट हुए ।

12 B of An Employ ente trae der ein treif cerate age and at entitue fare e faut gertiffe के ३ १४ वर्षकोत्री सारक्षत्रस्य मान्द्रेश कहर राज के। तमें नहीं। effeite & edictationacidate tree or or court would र रेक्स करते हुन हो इस व्यवस्था

प्रशासिका वस्त्रको हुई oth white we stay It is aren mit guge affeiebiten भा संक्षेत्रक तार वर शाबा lemante d'exter mora fait d धारम्बर बहुन्छ राधन को विद्याला प्रके

न्द्र । धरन्त रश्ची । सब सब्देश न विवादाय महत्व माने किये की लेती हैं वनशासन को के साथ कि अध्यादन रहि रेलकर अहा-च्यादांव दव नवादान कर वे रन सम्बद्धको भाषा सन्दर्भ उत्तम हुने <sup>हर्न है</sup> है 44, ET-ft er 4@ #12 p

न्यपुत्रर ! में क्रमानुबद्दार्गी, मध्यका, क्रांती गुरु रर्धन करना चरण है। सीरस सहरतने हुन क्ष्माह सम्मूल लहे लहे उत्तर दिया में उन एवं वनगरहारियों दरान्त प्रवंशीके अभव वाव पत्र म कर अभी होट आईता ।

'र्म शमय भूरेश्वर प्रिय एवं माता स्वेती हरी है। अभीपान इंग्लंबर व्याप एवं मने प्रकार के हमारे क्श- 'अन्यान अभी आवधे की नहीं बान करें।'

'प्रम ग्रहरेक शिक एक प्रकालक स्वाहती नरण-वमलोके दर्शनका मेरा एड्डा अधिकार है। -- हर्ज अपने आमहपर हद ये, जिन्न गिरिजापुत गरेश उर्दे अन विनयपूर्वक समझाते गये।

में तो परमस्ति शिव एवं द्यामची माँहे हर्द्य ना देशा हो । बलपूर्वक रेणुकानन्दन आगे बर्गन हुनी वे कि विभराजने उन्हें रोक दिया।

Tetta Caram. les partireir । एक क्रिक्टिक्स क क्रिके क क्रिक्स n peris they tens w seggest must

with the ty tell tells. al film priphys mus favis bante eine far b —एक प्रतः काक्नकित्र प्रमण्य त्मात्राप्तम । किक प्रक क्रिन कि

तिहास कि विकास विकास विकास विकास की विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास व्या विस्तान क्षान क्षास्तो है। क्षांस केलाने केल कि दिन्दीए उक्त प्रकि किंदि उसीड़ क्ली किंदी किंदीनी रिगर कि उंद्व परि स्टिक्ट मक्ट । उन मलने के गार औ लड़ दिशको विमारहरूप व्यादी बैस्पांट प्रीड छाव्य हरू हैक —াক প্লীফন্ত দ্ৰন্ধীচত নিগ কিছে চিত্ৰ চিত্ৰ নিচিত্ৰ hes nyethe bette rie wir i fen terme.

। দিজ নিক চুচক সকত নিত্ৰাল কিটেনি দৃত্য সাদহ্ৰয় দুনা কুৰ্মাাল্য নিগৰ সূতি সূত্ৰ চন্দ্ৰ চিন্দ চিন্দ frecomme sein bing mub bis deet 나 162 원을 26 1 중 111 164, -18P 65-37 Afre 7413 8219- Epite | \$ \$13

pieg yoi bies delichy degrain ceir sopeys क्तर ने 10% तीर 10% किया ग्रह कि किए व्या हो sy duter of the sys parties of the bost sys लेख ! वह क्या हुआ रे दोड़ी हुई परमाचा मगबदा । किन कि हम प्राप्त किन्छ।

मगद्राप्त तिमात्रने । कि छ छट्टीपू केट किल्लाडर्ड िरिक रिज्ञ मारुभाउ कि कालाइम क्रमाध व्याक्टर सिक्छ एक द्रोप द्रीए काम्ब्रेट एक्सीक द्राप्तीक प्रकार करने

कुए । दिस् मृतिः क्रिनीय एमल छर । क्रिन ज्ञानी उपलब्धः मृते किए किए प्रकारनी केसूँ । किए उन्न Dilear किया मयानक शब्द हुआ और सप्यक्तिय प्राप्तिकत्त्र pno 653 bis temfer æpiste ale ale

। ग्रामाः अधि क्षणात्र क्षणारहरम क्ष्यांकाणुर :स्यू उक्ताक स्थाप विस्ति bir kizien ger ferei yr bener kaltreil

अधि क्ष्मिम् ।

किन्दी माम नियम्हाम किन्नमीय क्यू हुने हिम् क्रिमामण कृष्ट निक्तीक प्रामक् । क्रिक् निक्र क्रिकामण g जानमें कहाएमीकण वितर और की है स्मीहर काक्त्रक हज़ोउ शिक्षीक क्रिक्षि प्रक शक्त

5

। एन्द्री करूँ इंद्रुष मीया गुरू हें होता। (क्रांडिम (क्रांडिम रामास्त्रक (क्रांक्स स्वांक्र) स्वांडिम (क्रांडिम स्वांडिम) प्रीव काम क्रिक्नमीड्सक विवर्तित विवादकीय व्य । ६ ६० दि हमनीक मण्डाम । इत्त्वित प्रमीत्रम । व मात्रमी प्रीर महागर

मानअन्त्र मुद्द मुन्द मिन विकास स्थापन : म्ट्र इंट रेग्प्रसम् रुमाग्ने कि कि ६७६ मण the alablic catery catebre caterre

ADEM Stell find Fist fetten refind

निमष्ट केंद्र क्रीय किनी उनेत केंग्रेट केंग्राह्म

कृष्टे निमार निक्रीण करितेति प्रमणकार करे। स्थ

हुउम व्यव्यात सम्प्रेड स्थापकुरम उन्हे कि कि व्यवस्था

हेडी क्रीडण्डेट क्षिप्रधिक उक्टड हेटलि हरून

६ ईस्त्री तम्त्री ई तत्तम क्षेत्रप्रताई क्राप

। कि निक माल्य विद्यमक्षणक हमडा spenie e fo mai eus temulie busti Spragte pofiner relyebilise og boorg हिम्मान दिस । सन्दे प्रकृतिक स्टिन । वस्त वर्त्वातम्

भूतिक प्रस्तुत्व हिंद beliefprojest fame yatte eus takaşlı 阿莉那哥 छक्त क्षात्रक विकास क्षेत्रक विकास है। Est & fet Birt & Spfritz ires Ert.

epen ofie trei wire fawye by with wer bireil som gurgie mes wi सिक्ट का। का वे गूरे कि लगा वर्ष feufen eprisonephieffe tett ben b ज्ञा अल्लाहरू उनके हरू काहरू हर जो छै



राज्य स्थान साम स्थान क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र होता । स्थान सम्बद्ध स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान





ा देस तैलाना वारमेवा यव नवारात नाराय-। फिल ६७३१ स्कान करने हो। किर्देशिक क्षेत्र कापन भाग वस्त्रे केरिकेनी ा किस्टाक के बहु मह हमाड़ ने रहनक क्षडः—क्षेत्रे शाद्र क्रिकेट हो<u>त</u> । िसम्हर्मा अस्टरमाप्त होना । तक्दन \_\_\_\_\_

fit ib ing pin jip pit jir sest! -- praf swal fin, faufaned et et all firfigitel us

वरत यते शिवको ईखकर स्थान कराये हैंद साथा

19 ISPE fargeri offen ferienge giene gal

F3FF 67FF 4 \$ (3 73 FP-) EIH-

र दिनकी बात है। मगवती उमा स्नानामा में

महाने बर्गेन के लाजाहरी से लाग्ने के दिन्द्र मान

क्रिक्सिक कर्मुपूर शास्त्र मेरिक हो दिन होता है सि

है। अरहे रूप प्रस्तावानि भी हबारा कोई नहीं है। दे

भित्राह है है जो भगवानु शंकरको है। आहाम प्रतर

मिर्फ मह मेन्ने, क्या थे हैं कि क्रक लग किया। क्रिया

र स्परवी, गुणरती एवं मधुरहाविनी जया और

किन्छ। कि कि कि नव विक नवि को प्राप्त की

मानती प्रवेशी अपने प्राथिती भागवान् शंकर है छाप

हिता स्थाप स्थाप के हिला जो । वह संस्थापनी करा

रिप्रद है हिन्दांड ज़ाहापम क्षेत्र मिन्दन घट 1 ई क्षेत्री

वर्ष्यम् योग्री(योज्या महत्यम् करा ६वड

क्षत्रक्षका कार्यास्थातिक करा

य किल्ली अन्य किन्य किन्य के प्रीत

। कि किली है है—।

नियान देश देशहर अधित है--

विषयी मानसून क्रांचाहि अपनी मानसिनाके द्वारपर पहुँचे।

t for mails of then to then yearly excellent from

ी है वे बोर्स स्थान होते हैं है है।

1 23

। किन्न मिन्न प्राप्त

## माग्रहान्त ( **म** )

( हिन्द्राः, दर्रतं ः, क्रु॰ इंद । द०-दह ) । ६ छीत्रहीसी कः : इन्छः झीर्यहरिस केस्स्ट्राम 10分割を10日 वकानि च वदा वस्ते दस्य सा विविभानि हि। fattis etatibited ugleduteif # Pippippipp gei finit er g eisweigagu विकासीक म सा देवी बतुष्को सकसम्भवम् । —एकी लीमली किल्क्य निर्म कप्र ठंडम इंश्वर महत्त्वय опожи бри біне взебергі завів язи оз । हि र ठठीको दिक देर्डक स्ट्रा छठ छछ ।

대 원 [2년 अर्थ अर्थनार क्रायत एक स्था वर्षार क्रायत वर्षार वर्ष शान्त्रवासान और सदी र क्यानमानु कारम तो । ईवीत्र होमनीत प्रवं सुन्दर वे । उत्तरा वह धरीर निधान, परम भवा होन स्टब्सी वेत्रक या उत्के क्यो अब

Company total field the and times anyted and giveny for the field were

न प्रकार कार्य

ब्रह्म हैं। संक्षा वर्तान करें। में नामका ब्रह्म वाहेक कार्ब ल्ह्या । स्थाना चंद्रक आईस मिन्नान है। लान बता महिन्दु साथ दावत वर्ष अन्तव विनुत्रविक क्या-वेदरन उत्तरियक स्था दर्म है नरात्रीत अस्तर स्था भीर वरत मेंद्रिर वरत ब्रेडिसार्ट और वरत वरावरात्र उक बहुन उत्तम माराजिद हेर रहा—राम मुद्र रोब हो।

41

भित क्षेत्र बाहुको का परा ग्रम, क्ष्मीक प्रकृत कार्य

वर्षे के में के प्रकार सही है। मेर भी को है है याबनाय दर्श स्वानागारवे केने आ जाने । निभय हो ए

 का क्ष्म उद्योग क्रामिक वृद्याना व्यापना किये द्वाम सर्वेदा स्थाब्य रहीयी । हतास कहकर भारतक

में हुको १६५क छाए कीह भ्यतुष्य प्रकाशक छात्र करों। गऊरागर । पिर्माटक मयी महिनी मह देखी कीरद्रीय होती (मंद्र

प्रवस होकर उनने कहा—'यो दो सभी देनता द्वमने संद

पिया बनेयी है। मक्तुकम भूपक-वाहनने तुरुवीको सीति

a Bungenangen

स्याजनवजीन्त्रस्त ।

ल्ब हुर दी देश क्रम्य हुई हो करतिहाई की

वर्डिक् भार्ताम समाज देखा, तम एवं भूत केरा उनके पास वर्षम एतारी दरकालि कारी-पुत्र गरोग । उनके पास वर्षम एतारी दरकालि कारी-पुत्र गरोग । उनके पास कार्यक्रियाम् गरोगार प्रसानक आकरण वर दिया। ति मार्याक्रके पुत्र कुमार गरोग आसीम भीव-गीवंगराज एतं प्रसानक भीवे । उनके अपने राव विभागित वादिनी स्वीताद्वित कार्यक भीवे दिव स्वृत्ताक, विश्वास पर्दे भूति जीवादि भारतीन और असायदाबीक दिसालि नेत्रीते उनकी और देख से वे। कुमार तर्मम पुत्रकर क्लिस ह्याद वर्षने नीवेश स्वादा थूना कुमार क्लिम पुत्रकर क्लिस ह्याद वर्षने नीवेश स्वादा थूना थून

धनीपति एवं अनेय तारक अद्भरका संहार नरनेवाले पहाननके भी आयुष निष्णत हो गये। प्रिक्युपर्यो सिक्रिके सम्प्रक वक्की सिक्रि कार्य हो गयी भी। भेलेक्स्मे सहाक्रार भव गया। तमहा देवाण आस्वयंत्रकित है।

वर्षणक्रियानियों सानकील जिसके यह इच्छल विदेश द्वेश दोने अस्तर दुर हुई। एतानी मार्याय इसारद संदेश सारद किने गार्व, यह सारव्यस्थी बतनी देहे वह वस्त्री भी अपने पदम दिस्मी दूसने किने उन्होंने शक्त हो महान् चिकानों देश क्रांकारे

एक पांकि कन्नजीतिहास भी । असे अन्य भागतक प्रकरित कन्नजीतिहास भी । असे अन्य भागतक करोड एग थे। देव निवास भी । उसके करोड एग थे। देव निवास कृष्टि ग्रेक्टर करोड प्रकर्म के कि और जगर करते पद्धे । श्रीक उन्हें सभी प्रवर्म के के और जगर करते पद्धे । श्रीक उन्हें दूर्ग महस्य महस्त्री भागवक प्रकर्म । देव औं । दर्ज विश्वेड आपुत्र भी क्ष्मी क्षार करते॥ दे दे अमी । दर्ज विश्वेड आपुत्र भी क्ष्मी क्षार करते॥ महुक अन्नेडिक एनं आपुत्र भी क्ष्मी क्षार करते॥ पुरुष निश्ताः सर्वे सक्रमा स्थि। संदर्भय नामस्थित स्पाद्धस्य स्थले (शिक्युक, स्टारंक, इन संवर्धः)

ंत्रेचे मन्दरगिरिने धागरच मन्त हैं। महार एक बालकने दुखर चैनवद्यद्वरूष रूप एने दी इप्यादिक समझ देवताओं के सब चिरजों के सब भी स्वादुल हो हो !!

धवांगी मुत्र गणेशके प्रहारते अ<sup>श्री है</sup> आदि परस्पर ग्रहने को—

किं कर्तध्यं क्य गन्तस्यं व श्रायन्ते हिंदे परिश्वं भ्रासम्बद्धेक सम्बाधसम्बद्धेः (शिक्षुक, बहुईक, हुक्<sup>ईक</sup>ी

(शिन्तुक, बहारक, कर कर किया करें ! किया करें ! कहीं जायें ! दिखाएँ हैं यह बालक दायें-बायें दोनों ओर परिच प्रस्ता है?

उठ रामम नारह आहि सुनि तन है।
हापमें पुण और करत है। इत इत महानं है
रेत रही थीं। युद्धे हे रह्मानिकों अक्ष्म इर्क राम था। बिता होता राम तरहर हरे-दें राम था। बिता होता राम तरहर हरे-दें राम मा। बतित होता और शिवा करें। अराह महारेठ रामी है रामा और शिवा करें। आहि हिने भाग थे। वहीं केता मारी हैं अदिन राहर युद्ध पर रहे थे। हिनु उनके होरें। निकार होते जा रहे थे। पार्वतीओ शिवारें को ग

'मभी । यह कीन सा क्षेत्र गण है । यह है हो है देखता और गणीने नीनकण्डके चरणीमें बार्टर हर्र निवेदन किया । 'हमने अनेक युद्ध देखे हैं पर देखें न कभी मान

कर उन मध्य विवय विवयत होत्य स्ट उन

town DE Oferpap filetop BRB Fort F.

र्थ सिरीने प्रदेश कर्ड़ । elempe at is little if ya sau en en क्यों केमार ! हिन्छा-हिन्न हेड्ड प्रहेश किया कष्ट्रकीम मिक्रिक क्रिक्का क्रिक्का प्रावृत्ती मिथिए। एरहे किसे जानित्व हुए । फिर ब्रह्मा विश्व विश्व

tors erret stragif & hid-re verge derre -( प्रेक एडिमोह घाषिक धर्म १५ :-

भीर महेरा--रिवेनीके चरणीये प्रणाप कर निवरन

रमने अपना काम पूरा कर ज़िया ।। देवताओं ने बता, 1 किट्री देख र

व या । देवताओंने उसका थिर शक्य गणियके

To don't chail air seu poppe finn fr.

। ईरु हारू प्रिंध दिमारही प्रमी प्रस्थि कि 16पू किछड बह्नप्रशिष्टी प्रकर्णामध्ये (

विभिन्न में प्राह्म कि को होते के कि हो कि कि स्था हासार देशको उस हाहाहर देशका

कि केंद्रि अभिने विकास केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया केंद्रिया कें किमो रेड्रप क्रीह क्रीह और अपने पहले मिरी, ▶6:—ाउक ऑक्टाइक क्रिक्ट्रिक मिनक्सेल । दिन कि किश्विम इक माण्य मीलरू के छात्र की क्ष्प्रुक्तीम क्रिक स्ट्रिक्ट । स्ट्रीय प्रक्रिक क्ष

इंब्याजीकी हेनाया | वे सभी उदाव और हु:खी मनव हारक क्रिक्टि क्रमोड़नोडीहरूलीने हीरमोड़ १ फिरम क्रिम रहे किस्त क्ष्मिल प्राप्त करो रहे को

इण्डेपाले गजसुख हुए

ा क्रम विवय किति शास्त्र है सकते हैं, अन्यय प्रान्ति मिक्छ ya mpr po rateralpo és mapre a हेर प्रक्रि कि वास किया नाम विश्वत का व्याप Fr Ale rie & rolle ry vá ple l Arie,

12 ( 1933 o) exter, To to (a) volvi) 22 ॥ ध्यम्यासकृत् ग्राह्मात क्रिक्सिस्सीक

। भूका धर्म केंद्र वार्थ

fre fipulatel feelfebreitetil august topme नुद्रा दिव बत्तव दीर्च बढ़ा वह उदान वहा है।

रीय ग्रह्मचर्मा सेन बार्यार नीतन क्या । भूके हिन्दा । अस्तिक रहे के कार्य जन्मी अपने SPE Simit-ya Byr: gen few fierpine biginag

fecinges mn fe my apprirt fres bipgiet

वस अर्थ अर्भियव द्रदान हिन्दै । केत्राकट कर्नास्ट किछात्रका कट्ट कानीलाय रिम्ध उक्की सरस ६६६ हा इत है। है है। से वांबाधार्य होने के विकास विया। त्रुवक पुनवारित हो वाने उनका प्रवाहित हुद्द्

इक्त होनोड उदाव अपने गोर्ड होनाड स्टिइ क्षिपृ क्योलार स्मध् प्रमधि क्यारीकृत कि सिनन्य

भारतस्य अंध प्रमुख अंध काम्युख क

। किसी करियोक्ष क्षित्रकार विदेशकारिक आक्न्योलक मंत्राया जाने दत्या । समस्य देवताओ और मेर माह्यम द्वेष ग्रीवंत है कोनेस वर्ष भर्दन

कपूरपुर क्य कपूरपुर कामधी किमीहमञ्जूषायक । क्षेत्र म स्मान क्षियायक विकास । क्षेत्र

ब्यू बर्फ इस र्हेड कि कि इस्ट्रेड क्यूडि क्यूडि क्यूडि क्यूडि क्यूडि र्जा कार कि कि किन । एतन्हें कि किए किन्निर्धार्थिक गर्य। बदश देख रेंद्र दी गर्या । बबने नद्र भेखदे वर्षाद हु अभिनी-इन्तार एएनावी क्षेत्र पास्त्रीत स्थान्य आन्द्र-विभीर हु उस सरावेतस्यो एवं सुन्द्र प्रवेश-पुत्रक जीवित

付 能 御 硫 肝以 环理 अध्यक्त प्रवस्ता क्षेत्र रही को। उसकी बमनीय अभिनेत मुद्रम हाथीबान्स था । उसके द्यतिरका रंग राज था। चेहीमर त्वह सामान्यतादा वादक जन्यना सेन्द्रर हा। उसका

( 601 02 0日 0至 (0月22 (0日時日 ) मसम्बन्धाः स्त्रमः व्यङ्गकीयः ॥ राजनस्यः सेरस्यः। सिन्दरवरा ાત્રા

—हि ।उट प्रसामाः ।इसे ६म् ,१३६ उट नेतना छोट आयी । यह जोवित हो गया और इस दक्षर किरकार गर शहर दिश्यो क्रिक्टिंग है होई छाउ

विकार क्षित्राचीर कर । क्षेत्रे विकार प्रेमकार कर छह

550

भी बज करें। वह अर्थ हैं है जहार है कहती कर की भी—देवाओं और स्टोर कितक वह सर्व सर्व बनोड़ी मार राज ! वह देन देवल लहा नहीं के की है। में भी नवहां पृथ्यिकों की होते । उत्तर मन दिने !

चेनेक्टमान्त्रम् १६० तृष्टि होस्ट महस्ते नक्ष्येन्त्रे स्राज्योते १६८३ की १ व वर्ते स्राज्ये क्षयाधिकास्त्र १८ वर्तेमान्ये था १ वर्तेने अवस्थादे प्राणीने सांस्पृष्टं समाम दिया और संस्कृत विभावतं पुरास्त्रासम्बद्धाः १३

धारिको ! मही आसने तुमतेम हिन्छी वश्रस्थ विचार हिने दिना प्रत्य समाधी !! आपना धीनाहर अवास्त्रानीते दुन होश्रद धीडिवोधे आहा प्रत्य हो छे—तुम क्षेम देतु चीहा, त्राव स्थाय वाच सम्बन चरित्र—जिनको नहीं वाओ, वहीं भ्राय कही !!

तिर स्या था । बराली, उस्तात ( इस्ता) । राजा ( हॅमबी ), अस्तीयों आदि अनेह हवीडी सहाभावनह देशियों इंपिल एंडर देशा आदि तिर्हे वर्षे यानी सही उन्हें वह इस्तर अपने भावनह अंदर्से दान देशी । उन धांतिशीहा बह जान्यस्थान तेज तानी दिशाओं हो रूप था कर रहा था। धर्मन प्रतास सन गता । हनाहि देशना अध्यास्था हो संदार का । व्यक्तिका नामों अध्यास्था हो संदार विश्वाय होने हमा। वसी अपने जीवनले निरास होने हमें।

'यदि भगवती गिरिजा एंड्रप्ट हों, तभी यह आपदा टळ सकती है। सबने भग्नणा की। सुत शास्तिका अन्य कोई पय नहीं दीखता।

पर स्वजन-परजन, देव-दानन, गण दिक्पाल, यश किनर ऋषि मुनि और ब्रह्मा-विष्णु तथा स्वयं महेश भी उन क्रोध-मूर्ति ब्राणिके तेजसे सहमकर वहाँसे दूर हट गये।

भुद्धा नित्यसिद्धा पार्वतीक समीप कीन आय । देवताओंकी दुद्धि काम नहीं कर रही थी। भुकता यथ कर माताके समुख जानेका साहस कीन करे ?)

उसी समय देवर्षि नास्त् वहाँ पहुँचे । विपर्सिम्स देवताओंने उन्हें अपनी ध्यम-ह्यम सुनायी और कहा— -परमेश्वरी गिरिजाड़ी प्रस्तवाके किंग हमास कस्याय उपने मध्य मही। मात्र पार्वश्रं वेस्त्री

र स्टब्रिके स्था नाम होड के होंगी भाग करिके नाम होबार में गांध असी श्री कार्य होयार में गांध सारवं न | असी समारे शिक्ती भागतं न | असी समारे शिक्ती भागतं न | असी समारे भागतं माम माम स्थान और कार कोमाओं हैं। हेल्ली आते विसेश विषय माम स्थानित नियोगी विषय से सीहिस साम आवाह की नियोगी विषय से सीहिस होता हैं के सीहिस भागता आतिन होता हैं के सीहिस भागता आतिन होता हैं के सीहिस समझ कारते हैं

उनके रावनी भी करवेत हैं। नहीं हुआ। पराबनी उनकी और अन्त में देखा कि वे भीन भी। वर खुलिन स्क्री निरिजा माताके पराविभे प्रधान कर हुन सुवि स्क्री

भाग्यतो भाग्यतो देवि संदारो ज्यहोऽदी तव स्टामो विभाभात्र पदव पदव तस्ति। यर्थ के च इसे देवा विश्वकृत्यहरूव मजारच भावरोगावा कृताजनित्रकः क्रियो भाग्यपुरुष्याच्याच्यो चे सर्वे प्रतासित्रक सर्वे दि विकटाभाष्य सामित्र वेशो तिवे हो। (चित्रवु॰, इस्तं॰, कु० व० १०। १०

ंदेवि । अभी संदार होना चाहण है अहा क्षर्य समा बांकिय । अधिक है। आपके सामी धिर भी जैंदी है। तानिक उनमी ओर तो दिख्त कोविये। हमकेत हैं दिख्या आदि देखता तथा बादी अध्यक्त कार्यों और स्यानुक होकर अज्ञांक बीचे आपके सामे स्वी परिकार्य होकर अज्ञांक बीचे आपके सामे स्वी एरोक्सिर ! इन वक्सा अपदाप साम बीनिये। विधी? इन्हें सानित स्वास सीतिये।

रेट प्रधार मार्थना करते हुए श्रुतिमण हाथ वी भागतीक्षीके सम्भुल एवे हो गये। श्रुपियोकी एवि उनका दैन्य देखकर दयामयी सर्वकोरोक्सरी कननीक्ष वे प्रवित हो गया। उन्होंने श्रुपियोठि कहा—

मध्यत्रो यदि <sup>जीवेत</sup> तदा संहरणं न हि।



भिद्यापि पुत्र के बर प्रश्न करते हुए कहा—पीन अब व् बतहरूव हो गया है। व् घन है। अबसे सम्पूर्ण देववाओं के तेरी अम्पूज होती रहेगी और उहें बभी दुःख्या गामना नहीं बहना पहेगा।

धन्योऽति हुनहृत्योऽति पूर्वपूर्ण भगायुना । सर्वेदाममराणां ये सर्वेदा दुःस्वर्विक ॥ (शिनपुरु, रहांत्र, कुरु संरु १८ । ८ ) धंवारवारियों दयामयी जननीने अपने आसम्ब गणवनम्

को असोच वर प्रदान करते हुए आगे कहा— आनो तब सिन्ह्र्रं ह्रवते साम्प्रतं यदि । तमाखं ह्वानीयोऽति हिन्ह्ये

्यान्तर्भिः स्वत्ये सामतं धीर । तमातं प्राचीत्रं स्वत्ये सामतं धीर । प्रवेतं चन्द्रवेशीरे गावेतं स्वतः सरं ॥ वेद्येतं स्वत्येशीरे गावेतं स्वतः स्वतः ॥ वास्त्वत्येत् साम्ये साम्ये स्वतः विभावति ॥ वास्त्वत्येत्यं साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये साम्ये

(शिव्युः, करते, उन्ह के १८ । ६—१२)
प्रथ वाम तेरे अलार जिन्ह देव के १८ । ६—१२)
म्युपांकी वहा जिन्ह के विश्वास किया देव स्थान के १ श्वांकी
प्रथा, क्या उत्तर किया कराने चाहिये। को माउप क्या करते वाहर के विश्वास कराने चाहिये। को माउप कोर हालते वाच परिकास और मारकी आरकी, तामूल कीर हालते वाच परिकास और मारक कि निव्युक्त उन्हें कभी आरके हिंदी कहा हो जाने के आरकी

हान अनसर प्रक्ति प्रक्ति वस्ति ने विस्ति ने अपेत प्रकारी प्रत्ये देवर दिन उनाम नारा हिमा । वस्त्र निम्न ने वस्त्र दिना नारा हिमा । वस्त्र नारा ने वस्त्र ने वस्त्र दिना नारा हिमा । वस्त्र नारा ने वस्त्र प्रकार ने वस्त्र प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार ने वस्त्र प्रकार ने वस्त्र ने अपेत ने वस्त्र ने वस्त्र ने वस्त्र ने वस्त्र ने वस्त्र ने वस्त्र ने वस्त्र ने वस्त्र ने वस्त्र ने वस्त्र ने वस्त्र ने वस्त्र ने वस्त्र ने वस्त्र ने वस्त्र ने वस्त्र ने वस्त्र ने वस्त्र ने वस्त्र ने वस्त्र ने वस्त्र ने वस्त्र ने वस्त्र ने वस्त्र ने वस्त्र ने वस्त्र ने वस्त्र ने वस्त्र ने वस्त्र ने वस्त्र ने वस्त्र निर्माण वस्त्र ने वस्त्र ने वस्त्र ने वस्त्र निर्माण वस्त्र ने वस्त्र निर्माण वस्त्र ने वस्त्र निर्माण वस्त्र निर्माण वस्त्र निर्माण वस्त्र निर्माण वस्त्र निर्माण वस्त्र निर्माण वस्त्र निर्माण वस्त्र निर्माण वस्त्र निर्माण वस्त्र निर्माण वस्त्र निर्माण वस्त्र निर्माण वस्त्र निर्माण वस्त्र निर्माण वस्त्र निर्माण वस्त्र निर्माण वस्त्र निर्माण वस्त्र निर्माण वस्त्र निर्माण वस्त्र निर्माण वस्त्र निर्माण वस्त्र निर्माण वस्त्र निर्माण वस्त्र निर्माण वस्त्र निर्माण वस्त्र निर्माण वस्त्र निर्माण वस्त्र निर्माण वस्त्र निर्माण वस्त्र निर्माण वस्त्र निर्माण वस्त्र निर्माण वस्त्र निर्माण वस्त्र निर्माण वस्त्र निर्माण वस्त्र निर्माण वस्त्र निर्माण वस्त्र निर्माण वस्त्र निर्माण वस्त्र निर्माण वस्त्र निर्माण वस्त्र निर्माण वस्त्र निर्माण वस्त्र निर्माण वस्त्र निर्माण वस्त्र निर्माण वस्त्र निर्माण वस्त्र निर्माण वस्त्र निर्माण वस्त्र निर्माण वस्त्र निर्माण वस्त्र निर्माण वस्त्र निर्माण वस्त्र निर्माण वस्त्र निर्माण वस्त्र निर्माण वस्त्र निर्माण वस्त्र निर्माण वस्त्र निर्माण वस्त्र निर्माण वस्त्र निर्माण वस्त्र निर्माण वस्त्र निर्माण वस्त्र निर्माण वस्त्र निर्माण वस्त्र निर्माण वस्त्र निर्माण वस्त्र निर्माण वस्त्र निर्माण वस्त्र निर्माण वस्त्र निर्माण वस्त्र निर्माण वस्त्र निर्माण वस्त्र निर्माण वस्त्र निर्माण वस्त्र निर्माण वस्त्र निर्माण वस्त्र निर्माण वस्त्र निर्माण वस्त्र निर्माण वस्त्र निर्माण वस्त्र निर्माण निर्माण वस्त्र निर्नाण निर्माण वस्त्र निर्माण वस्त्र निर्माण वस्त

अवसर्व गरेवने भी उठवर अपने दिशा जीत बण्डे अभनद पद्महरूमें सद्धा भीतरूपंड समझ दिया । हिर उन्होंने अपनी संध्यप्रस्थि साथ पर्वतीशीहर स्था है रिज्य तम्म नारहादि तसहा कृषिकेंद्रे पाणीने प्रकास दर वहा 'शन्तम्बश्चापरची में मन्त्र<sup>हे</sup>र्स (शिन्दुक स्टर्ना है<sup>न्</sup>

्यों अभिमान उरमा मनुष्येष्ठ हरू आपन्नेम मेरा अपराध क्षमा बर्दे १ वर है रिय—चिदेवीने प्रमन्न होत्तर रिवापुत है पर प्रदान किया—

त्रभा वर्ष मुख्या वर्ष पूर्व के तथा वर्ष मुख्य के तथा वर्ष मुख्य के तथा वर्ष मुख्य के तथा वर्ष मुख्य के तथा वर्ष मुख्य के तथा वर्ष मुख्य के तथा वर्ष मुख्य के तथा वर्ष मुख्य के तथा वर्ष मुख्य के तथा वर्ष मुख्य के तथा वर्ष मुख्य के तथा वर्ष मुख्य के तथा वर्ष मुख्य के तथा वर्ष मुख्य के तथा वर्ष मुख्य के तथा वर्ष मुख्य के तथा वर्ष मुख्य मुख्य के तथा वर्ष मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य

(शिषु ), हरते , तु क व (रा) । 'असपस्यो । ब्रेडि केलेक्स स्व को देशे है उसी तरद तुम करते हम मोराम में मादिये।' मानुष्योत्री चारित हि पारे हमी वार्यभाद सम्मोगीय पूरा परे दिया स्वीत पुता तम्म हो आसमी । देशामी । वी भी ही एके न करते अन्य देशोल पुता हिंग था होंगे 'सन नार हो जायाना-सुत्री अन्य विर्ण

आवस्यकता नहीं है |> स्वाना ही नहीं। अमिन महिमाशानियों होंगें करनेके लिये महा। विष्णु और दिव आदि हमी हैं उनके पुत्र सर्व इंग्लंडों स्वयोगस्थ पीड़ा कर किंदी समय कोकपायन स्पत्राहनने अस्यन प्रध्न होंग्रं

मणेवाको वाता वात्र वात्र वात्र कार्योको चार हर्गा है है विविद्यालयुक वार्यको कार्योको कार्या क्षित्र कार्या क्षित्र कार्या कार्योको वार्या ो कार्योको 
्रित्तक, इस्तेन, कुल के १८ ११६८ । श्रीत कल्कन । निष्केद में त्रको आदीत । है। भि स्थल से कलेदर अब नू गारे जाएते हैं । देशा चक्का अब चेहें भी तेग विशेष जर्म है को यांक्य पुत्र है, जा भाषण तेकता है। व्यव

maint stiet un erett pagizan n । प्रशंक्त संक्रक रूप प्रशं स्करण शक्त है से शासने भनेत प्रतिष्टनम् ॥ gineauge to to the

( 12月20日 五七日の 至の 唯の まなり かかっぱり おまかえ)

विस्तुत्र नहीं बहुत । क्ष बर वाचा है। राज वृत्त राज सन व्हा अब रेतड़ रेवह सर्यो की व्य क्षा मुख्य बानी है। बहु देवत किए दिन इ.इ. कि.इ. इसक्त्रमार्थ की क्रेस्टर मिलाह मील हा जाया हुं। जब भीत है वहंत हो जुन लगर हा । . ज़ंद हा ला क्षानी प्रमाधिक के हु सकक द्वीराक है ब्रामीनो क्रोड़ किएकी विक्टित बन्ते हैं तन्त्री व देखारा अववर अध्यत pr if fan ein in fung ! f in word nie sunt नुधा | व स्थान अध्ययक्ष वस्ता है। देशकु प्रथम

। (स्थः ५३४ ३७)। वज्ञात्रमा ब्राह्म दी अपि क्रिय ने बर्चन विवाद कि Ledking ferditrid star bwo dittin eg

## pp)ip tretpen

bant be sufer abfift digged dies oge motion in a aby beet digge Imaj bijen ingen bang tim guten belan मध्येत मुन्न हारा भूत ताल हो हा र मुद्देश स्था क्रमा रोज्यक के ए के प्रेयक हैं। वि क्षेत्र प्राप्त क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्ष सम्बद्धाः वस्य १८३६ व्याप्त स्थापन अर्थेव क्षेत्र कृत्या है। erfren ent der ite mie ferung fier m ma eite pessei eine bite bit

01 23 F#E Affaga anlante da accen jerkorg enn में हो लेख ने रोश कुर तर बहुत- रूक्सन सम्राहर क कुछ प्राप्तक । या या मुंदरेश है है है 24229 var et at 1 ate es ees a 1 ceta Read in I alete dia Lat that per um ber bei genten afficie inn me ann

מברת נוכל נרמ מ ו מקילי "לושרה בנה בוום ביום בנם ביום בב א אבוננבליבה שירונ אוכל האוב בייולבאת

> क्षा निष्य में अंधि का स्थाप के व्यापन —ाप्टकी स्ट्रहोनी स्ट्रिट्टीय सिक्टाएड केप्र जिस्हारिड S ya mayle feyage byen femt -तिमार-जीले है कथकी बैजर छिए सम्बरीय हैंग नार हिंस देश तरम वादश माता । मेने आप-

मित्र से हे व संख्या सम्बन्ध से के प्र ` **b** ` r' महत्राक्ष्यक्रम विक्रेयकाहरम् । भ प्रापंत करा सेन्द्रं इतने च क्यों बंगा । । ट्रम्पामंत्रक कियी विकास हो। यह n preniti bler kaparienty e t ाक निर्मेक ए स्टीक्स करते संदर्भ कि -114

संस्थित सन् तेवन मन्त्रानम्

416 β32 pfB 33-2 (th) fω βth 3fc (10) । वह बीचे दी देवते ही चैवत है। वैबंद विद urin Liv 3 65 pm spein zz fibibb विक मान विकास करता का केरा में में में if mit frem serp eine berin fergeteit if nem fil derpel diere in sent benti 1 है एक में कर में इस है है है है । melita fan est my fearlinn ry ( १९४वेश ब्रह्मका के वह ६४ । ६४-४६) व विवादका श्रेष गेर्ड स्टिशनम् ।

Species grant femalia to breez ting notice to the first property I say बंबर अवन ब्राइन अन्तव दीत है सह दिवा m eife anter titenm uten fram fr bate : ultätte 1949 bil tibe ber tilbfe aufa fingard and an-ign then fande nu

e je jetten 2,8 militat mittete 1 र क्रांच स स्टब्स कर में देश ब्रांच---स्टब्स प्रवास तथा तथा देवा देवा प्रवास

a Lu festes qu cet un au. a Lag a da Litteras e mene e sten sueze e e

को है तापक मध्यक विशास कर्त संप्रमान राहर्षेषु ध वर्षेक व्यक्तिका विश्व विश्व तापम व १ गञ्चानः पात्रीमध्यम् गुजारशिक्षम् वृत्तिसम साम्य शामोत्त्व कोची पुनित्मत्वचीत् व अवेची रावेशः ।

भारक मनेपानी असने निवासकर ने के शराब्यर सुधीरित्य बन भन्द्रशाही क्षांनाह गमाहर ने भीच गानेह ियं उनहीं होंद्री पहंचर अस सरहें। लेकिन यूपीय नेपने निक्षी क्योंकी भीन धात, तन ब्राल्सी बद्दीराजी गञ्चाका अब पीनेकी की तो तो का क्रुटकार बटा। इत प्रकारने प्रताप हुए स्थापकी मात करेती बहन्त-इसलाहर अपने गांध न गाँ। देने यान गाँच इमारे गर

स्कृत्द और गणेपाने भी पड़ी ग्रांडि थी । ये गरा मिक खलहर छाय छाय बाल भीड़ा हिया करते थे और एक दूशरे-के निना रह नहीं महते थे। वे होनों विद्या अत्वन्त भद्रा और भक्तिपुर्वक माता विज्ञानी छेरा भी करते थे। इस कारण उन याळहोंपर माता किंगा हा सीह उत्तरीचर बहुता ही जा

# विवाहकी स्पर्धा

धीरे धीरे दोनों वालक निवाहयोग्य हुए। माता-फिता उनहीं यब देखकर विवाह सम्बन्धी परामर्थ भी करने स्त्री । स्कन्द और गणेश-रोनों शिव और शिवाको समानरूपथे प्राणिय थे। वे सीच रहे थे, इन सालक्रीका मजल-परिणय किस प्रकार करें ?

पहले मेरा दिनाह होगा p माता-पिताके विचार समजनर एकदन्तने उन छोगोंसे निवेदन किया।

प्तहीं, पहले में विवाह करूँना p स्कन्दने विवा-शिवसे कहा।

बाल्कों की इन बातोंको मुनकर जगदाधार महारेय और वंबास्तामिनी गिरिजा चिति हुई । किर एक दिन शिव और दिवाने अपने दोनों पुत्रों हो बुव्यकर कहा-

प्यालको ! इमें द्वम दोनों माणमित्र हो । हमने दाग्हारे निवाहके लिये एक उर्त रखी है। उम दोनोंमें जो कोई सम्पूर्ण पृथ्वीकी परित्रमा कर पहले छीट आयेगा, उसीका विवाह पहले होगा ।

माता फिताके बचन सुनकर राज्य गहन कार्तिकेट

परियोधी व साध्य व्यवस्था साले विरा Think wash 1

A es se, sil aireife ध्यां ११ वर्ग माना केले हें जी il del grace, fer te ficial?

कर वाने देने होर दर्शन है र्देश महिन्त कार्त दिवस हरते हे इन्ह ने भक्त कोल सिंधा किंग

गरेराक्षेत्रे स्थान हत् गुद्ध रख्न हरति। प्सम्पूरक विद्या एवं सङ्ग्रे | <sup>द्री दर</sup> रो युद्धर और परिष भाग्न विज्ञाति 👭 धन्त्रार्थभूरत द्वार एवं बरदन्त्रं हा याचीने प्रार्थना की-अवस्थान हराईक हत्य मनोरथ पूर्ण करें ।।

भाग्रतीय एवं एकत्क्रव्यक्ति कर्ते हैं रिसंबमान हुई। मूपक्वास्न गमेशने अ भक्तिपूर्वक पूजा को और उनके महत्वल की बार-पार दण्डवत् प्रणाम क्रिया । विर वे अनिहा सर्वनमर्थ माता प्रताको भक्ति विभोर स्व<sup>88</sup> र्रा हमें । सण्डरद गणेश बार-बार धिन और विनाहें की मणाम करते और उनकी परिक्रमा करते जते। हैं

उन्होंने सर्वेश्वर महादेव एवं सर्वहा स्वा रहे मर्दाजणाएँ पूरी की और द्वाय जोड़कर उनक्र हार्न पित कहा- 'अब आपलोग कृतापूर्वक मेरा महत्र प्री कर दीजिये । 'गजानन !» महाद्वदिमान् गणेशकी प्रार्थन ! धर्माध्यक्ष वामदेवने उत्तर दिया-दिश मार्र स्हर्व

समुद्रो, पर्वतो एवं काननोधहित प्रध्वीकी परिवर्ध गया है। त् भी जा और प्रध्वीकी प्रदक्षिण करके हैं पहले होड आ, तब तेस बिवाह पहले हो जावना !! 'पवित्रतम धर्मपूर्ति माताजो और पिताजी है

परायम अम्बोदरने दुधित होकर कहा-धीर्व र भगा-भूमण्डलकी एक नहीं, सत मद्दिणाएँ कर ले हैं। 'अरे ।) लीलाधारी शिवा शिवने लीकिक रीतिहैं हैं व्यक्त करते हुए अपने परम बुद्धिमान् पुत्र ग्रोगोरी की

"देने छमदीपत्रती निद्याल मुद्राबसाय पुत्र गण-कर ही छ

। ५३३ कि शोमीक्र इहि एक्से हैं रहाकर्स हींड सैतरवर चवन कुछ वहुँबन है वर उन्होन उतात देंड नहीं भीर सहीक्षीत राजनसङ्घी हिंती है अनु नहिंस उर्दे आसन्त्रण हे हेना छम्पद नहीं था । तप पावतीभरने उतार श्रीम क्रिक्ट क्षेत्र प्रशिव क्षेत्रीम छात्रीन हैशे वह भार अपने हम सारक्षिक किए जाम इस मिक्ट उन्हें समस्य देवताओं में निमन्त्रया देना आवस्त्रक था। मेहर नहार कह । एसी होस्ती हरिक हर क्ये है - Fair Bippie pogebiger i f Bie feste 49 

t bit is b bibte कोड मेरो देनीड़ फ्लोमनीच मिक्टम क्रिक्ट मिक मीव् कित पत्रामध्या विवय वर्षा सूचना मास हो गयी वश्ये वसारवेश निमन्त्रव हे हिंदा । वस्तः क्ष्मस हेवसाओ क्षिप्रकृत करूप विश्व को और जोह क्षिप्रकृत देवता निवास करने हैं १--वह धोनकर उन्होंने सबदेनस्व तीरे वरम विना महादेनके वाननतम अञ्चेत वमहा

#### <u>सर्वेद्धिकारी</u>

रान और वैत्व बदान करने रहेंगे । में बेर्ड़े हिट्ने व्यथप्त मानित राज्ये प्रस्त होसर हेमान सर्थ चेन्ह्र स्थाप एवं बहेदाबादव बर्जाय उत्तेत्रतका साइन करा। चैन्दाद firt ibr ug | ibfe Fingle'-ibs yafg san eifen des finn birter ig Pob bergepo उक्त बीर दर्ब शक्रियमध्य सीवगार्य विवर्ध रिवयस्थाक् । कि क्रिक्री उरू निक्रिक कि प्रतिकार प्राप्ति हम क्षिप्त सिक्र ( क्रिको भरतेक मेरक केम्द्र-क्रिकोश नेक्स्प्री कार एक बारको जात है। सन्ने-बेल्याबस राज्यांत्रज्ञ

भूतिया वास्ता निम्म विश्वास क्षेत्र होते ।।। नतारा ताव्य कत्या। हिंगु श्रेत्वाह्न, — देव की व्यवह केरपुर स्थाप कर इस अंध उत्तर साथ वर्षात क्ष्म अनुस्माहिनी तुर्क श्रीत करेंगे । तम उने मह्यमिनीelle ikttable mile gete gillie minte, -- fic मार हरकारी क्षिक व कार्य कार्य है जिस्से हिस्से कार्य

धारम कर्नगा ११

a Dim m किया-भूत राज्यत्वात गारत हेल है क्या दिय still faret febergit angred fenne dig mie abe gempe munt es i genteb

> कािन राह्य हाल रेसंग्—ाहक सिक्ष स्टिम्प ा ई एतर हि इन्छ प्रीर इंगडरी नावले निवैद्य रू असम्बन्धि अस्त विद्या मिल्क स्थ विस्ता अस्ति। ferigue ig bem fassin vor-ine toridn र्स सर्दर (६३) का रीज सेन्ते। सामान

। क्षी कि इस समान क्षीड उनके 'क्ष' हैं। Sun Hier is ürnege nicht werd in in Higher sprach vor i mis zu ein ich it ale is mand fenüliche abgehren ist in नाहन मधुरपर आरद्ध हो चेलानके तीगीनी किए क्कीति महरू है हिंदी हाय एतार कि न्यून अपने نشفط عز ा गाड़ि सिक्सीक क्रिक्टी एवं हुए लाई इक हा है है। हिम्ह छाड़ क्लाक्ताम कि हिल्लाई मह की है हैं 14 75 क

के हैं जिसकी तीयोंने किया हुआ स्तान, सन्पूण देवताओं की | फर्का मंत्रकृति प्रकाश कास्रोक्षत कास्मक । भू ह fram pre 75 fb er 1 feilfs fig artigie.

il tiefs pograte wen finner pr myn ang, tarrel inn 1 3 fes is ferein fi apfe per stie tey traf fann pr byres -- 134 Febr र्जाङ दिनोहरू किड़ि स्तिकृत साम प दिक्त छि छि FPIDE State Synch Speny Steph inn Fare 3 577 र्म महार प्रतामक और वर्ष क्या वस्ता व मा क्रिया समार्थित स्था त्याचा अनुवास वार्थ । व्या

किथ्यिय कहारी सक्षीय कमाद्रायतुक्त निक्रिय काम 🤇 ा क्य हे के पर इस्ता अधिरहे के वसी ी व вен прер гана в бадин басто ву 12

क्रिनामनी । एको इस रहीतीय उपदेश सम्बन्ध कीया केट वि स्ति। क्रिया जानना मधनवाने उन्होंने समस्य देवताओं क

-2 mr 11 fre. mer pr 1 f ieft nur tpile iemalena ufter by without the training been Lot ware tel unich ar ear ohe least

अपने माहत परिषयि एसीनस्वराम मजबूरा भी बढ़े आजनित दूर । अत्यन्त मुशील एवं मगुरमाध्यि परिचयि तथा उत्तरा जीवन वहा गुलद था। भगवर गर्यप्र-पत्नी विद्धि हो तथा और मुद्धि उत्ररो जाम नामक अधिया गुन्द (बन्धा) अस विद्या हुए वहार एवं सारणसारण गणायक्ष गानद निवाग करते हो।

## खिन्न कार्तिकेय

अपर सम्पूर्ण परित्रोगी परिक्रमा इसके मक्रमान प्रांता कार्तिक बोटे तो देवपि नारके क्षाण मक्रदरके मिताहार समानार पावर अपना चित्र कुट । उन्होंने दुर्ग्यो मनवे अपने पाम पूर्च (नाके चरावी) प्राणा कर पिन-प्रान्त साम देना निश्च कर दिला। दिला और प्रियंत उन्हें बुद्ध समानाय किंद्रों कमा निष्यंत्र (प्रचारिक नदी दुर्घ कीश्च पर्वताय किंद्रों कमा निष्यंत्र (प्रचारिक नदी दुर्घ कीश्च पर्वताय केंद्रों वर्ष हों

सिंहनं हि समारभ्य कार्तिश्यस्य तस्य वी । भिवपुत्रस्य देवर्षे समारस्य प्रतिष्टितम् ॥ तकाम सभर्गे स्टोके प्रसिद्धं भुवनत्रये । सर्वेपायहरं प्रण्यं महावर्षेत्ररं पराम ॥

(चित्रपुण, रहसण, कुण संग २०।२७/२८) 'उसी दिनके श्विर पुत्र स्वामकातिकका सुमारस्व (कुँआरफ्ना) प्रतिद्वित हुआ। ७ उनका 'कुमारम्नाम प्रेहोस्पम विख्यात हो गया। यह नाम ग्रुमदायक,

सर्वपापहारी, पुण्यमय और उत्कृष्ट ब्रह्मचर्यकी दाक्ति प्रदान करनेवाला है।

प्रस्केत कार्तिक शूर्णमाने पाना परंगर देखता, आर्थित तीर्थ और मंत्रीभर स्थामिकार्तिकादे दर्धानाथं मीळ-व्यंत्रस् कथा करते हैं। कार्तिक-यूर्णियाकं दिन क्रांविकनाश्यका योग दिनेतर द्वामा कार्तिक्या दर्धन करतेने म्हाप्यके कारे याक पुत्र जाते हैं और उत्तकी वामल कामनाओं मी पूर्ति होती है। एक दिन आयन ब्यापुत होका उन्हें के चित्रके दीन बाचोंने कहा—'कन्दि। में दें। यहीं मुझे भी ले चलिये।

भगवान् छित्र अस्तो प्राचित्र र धपुद्ध करनेके लियं अस्ते अंदले दर्वते पत्रवरर पहुँच और बहुँ वर्वज्ञन्द र्वते वर्षोतिर्कित्रके स्पर्ध असिद्धित हो रहे। रहेर्वे भक्तवाम्छा स्टब्स स्वस्त्र स्वस्त्र विवस्त्र वे प्राचित्रके साथ बहुँ विवस्तान हैं।

उधर जुमार कार्निकाने असे वह हैं समाचार मुना तो नहीं के कह देना निवास तीन योजन दूर हो गये थे कि देशकों हैं उनसे एक जानेकी मार्थना की। इस कार्र हों आगे न जाकर नहीं कह गये।

अपने प्राणिय पुत्र नार्विक्ष के के कि प्रत्येक वर्षपर उन्हें देवने ब्रदे हैं। कि करणामृति करूरिगीर और पूरिता कि कि माता पानती वहीं पथाती हैं। सर्वपूरम बुद्धिनिधु स्पेयक स्व करी परिचारिका हमी प्रकारकी के या न्यूनी

थारचा।यका इसा प्रकारका स्थान भाती है— महिमामय मेरिक शाँव

एक बारही बात है। अनव दुवंद मूं एवं देवसी गवाना और पान्तके रावें आपना मन्त्र हुए । माता वर्षीके बार्चे -अदा हुई । उन्होंने गुणानिक पार्वतिक हामने दिया। ? रेराकर दोनों साक उ

the m the red five hisplication through the con-1 figs tre same state error is reflect for the red five construct for the conference of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the cons

### महत्वमूनि उथातिषी वने

America rame much strugents arms after prayer after my considerate consideration obligation belongs in the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the

mit fil ig o i f ive diedersone zy ord — pri f fire for same fine is servicen is 1 j mry rome pauly rome general is of felle roy into the pr pry mor ne family lim into pri de com tumen remove rome family.

foed (wiese akyrons wore fedicifie sy | wal rose youre tospositive biereiene ay (| f vil gie kondelweid pie tiely bie | min ya akong mun (model wie

wun ur angrend wene derbish wer denen aring er wir gene vo-ward egied direiter ene vere ( § dr. iz and blive die ver drop al inde eine revelle die dre ver blichen nes ein fanne, dere ( vie Andrea ein ein fanne, dere ( vie Andrea

the exiting the tene in the thinks finites ar single thinks are in thinks nam there are single that are the first are are are the first place place of the place

Fring des virgini mes breil vie ferrit reference for i dir directe her i reference for i directe her en directe for directe for for directe directe formula rece ver i mer for forgine formula rece ver i mer gen directe formula received for the condensity and the condensity and the condensity or services or condensity or services or con-

i viding and description of a service i various description of a principal particular full particular for the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the

nunderis pregicties deveseiden jeten 1sity ziku werde Stotten deet devel 2st 1 von prodosider prz neue zie fætt 1 sto prin despris met nun fever mey dere delig dem zu einer dierer 1 zeg dere delig dem zu einer dierer

u žingne marn upiga čipum vy (yen faliup py pami byjny svyky) pri yrę hipu vy 162—154 yz 654 mars u žingne mars it zmie mars in priezi

स्केस्ट केट बादाया है में आपदा दाव हैं। प्रसाहित स्था हिस्सामा है से स्थान है से और प्रमाशित प्रशेष स्थान यक आधारती है के केंद्र और प्रभावित यह करें।

elieți ogalicțus dupăși inv eporeve inversită în în un pare musări enți răre de Tru pur muteri musări filorupe dân die med erre regiune musă grec Patemp din mes dere prepare musări pre vicțur din escherg prepare din pre maa 1 pre 13 areny fast confer eze 1 de 15 esch pa perce fast conferi िता प्रभावरणसम्बद्धः आदर्शः वीर पुरुष हो।।
नितासके उर्दे मेमपूर्णत वमस्त्रया—पुग्नाय राज्य प्रमंतरः
भारत होताः रच वसण तमस्त्र तपुरु होतर देवरात्र
वन्त ग्रहीः वन्तिः। स्वतिः होगा वी ग्रजा पन्नायनः
विस्ताय रहेती छन् पर्माया प्रमावे हेवताः विस्तायः
वस्त्र्या आत्री हुन्ति रहेता। विन्ती अन्य प्रमाविदीन नरेरावे
हारा अनाहतिः आदिक नरण गर्मन दुस्त्र हारिद्धासा
सामाव्ये केल्लासमा।

प्रजन् ! उन्हें जो कहना हो, अवस्य कहो।।
प्रोज्ञव ! उन्हें जो कहना हो, अवस्य कहो।।
प्रोज्ञव उत्तं कहा—में उन्हारी मत्येक इन्छाकी पूर्वि
परमान्त्रका हुँ।।
परमान्त्रका

'बरासपुरम हिनासह । यदि में परतीका साधन-पद् कर करें तो सर मनुराव स्थामें ही नियान करें। हसीसर न आये । राजा रिपुंजरने अपने मनको जात रखा स्थाम स्थाप कर ही——रंग प्रवार में परणोवा निषकण्डक राज्य कर

प्तपास्त !' सहिस्ताने गत्त्वल यचन दिया और वहीं अन्तर्भान हो गवे।

प्रामुचीई सम्ब और एस स्टब्स्ट दिन आरख है कि देशना रन प्रश्नीकों और स्ट अमापनी वाली स्वी है कि देशना रन प्रश्नीकों और स्ट अमापनी वाली राज स्वी कि दूर स्ट प्रशासन के प्रश्नी राज स्टिंग के प्रश्नीक प्रश्नीक प्रश्नी के प्रशासन के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रिक के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रिक के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रिक के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रिक के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रिक के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्रश्नी के प्र

द्वन्यति देवना नोंडे चने डांस स्त दिवोदायने यहाँ निद्वन्द्व राज डिए। वर्रे अपनी राजपानी बनावा और पर्वहां ह खो। उनडे सामनशब्दे प्रज सहन

सम्बद्धि पूर्ण हो सभी। प्रचेत्र हिन्ते हे था। उनके राज्यमें अस्पत्तत्र हो हर्ने असुर भी मनुष्युक्ते वृत्तमें राज दिक्षेण है। होते एवं उनकी आशक्ते क्लार्य हात हर्ने धारस्यायण नरेश हिबोदावके राज्ये हने में हैति क्योतिके रहित थे। स्वत्र बन्ते में

अधर्मका कहीं नाम भी नहीं था। है। दिवोदाउको शासन करते अहते हो हो गये। दो गये। देवनाओंका स्टिडान्वरण

राजा दियोदासरी इस स्वरूपने है के उ छोड़ अपने अपने स्थानमें जबर रहे हर्जंड हैं जानेके बारण भगवान गंबर तथा वर्ज हैं और राजाका छिद्द इस्तरिट इस्तरे वे कि वि स्थाम कर दिया जाय। उक्त प्रमाण नेर्देश के जिये देनाओंने देवा गयन दिया कि वे क्वरण स्वाहि देवताओंने तथायों नंधा कि वे स्वरूपन

काने है कि अने वाचार दर्जा है है। वर्षेडक वाचुन वे तक्रमतेश न है की हैं समस्य वंकरों नव्यतिशिव बीन्ड देन्दिंग रिकानेयन कि जिता वे बीन्ड समाय दक्षरों नव्यतिशिव बीन्ड देन्दिंग रिकानेयन कि जिता वे बीन्ड समाव करेंद्र निरुद्ध प्रशास की सम्बन्ध कीर्द समा नवे वस्तु देशे ग्रह्म की सम्बन्ध कीर्द समा नवे वस्तु और बहु सह स्वी

'समाधाइन ! तम क्यागीत महत्रके

। क्रमम् भिक्त ŧ ¥n.,,..... 시 줄 1557 B FFP 4730년 1부1시4 단字 튜 15 속과 두 1673년 हिंसी—न्हर्याच्यी। वृद्धि क्षित्रे समय श्रवमर्द्धे खित्रे मी भूरी उत्तर मिल्डाकीयीय होतिहाँ है उत्तर ही है कि विकास की होत \_\_\_\_\_

( 26 1 } o \$11k \* o (31) ॥ प्रमुद्ध दिस्तर्थ कि । इस । इस्सीका किस्सी

भि अप्रथ क्रम दिसा समी किन्नु भए किसी मास्त

1 fte Z BIR fagne bis-pi-ft beprafis insi-brifigt B अमुम्ह रूप हिल्ला स्वीत स्व अस्य अस्य स्वर्ध ....- अद्दर्श हो स्थापि स्ट्रेस अस्तावत मत जिल्लिमा । व्यासनीत्रे महा--

30 कि कि कि कि के कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि अपन इंडानिविस्त वर्ष गीत सेनस्य भीग परी परी प्राप्त ज़िल्माम । स्थि क्षेप्र क्षि प्रश्नमित्र अनिविक्त क्षेप्र है क्षेत्र FIB Ten femile sain ber Seg sie med sa prop तव औरिणीने मगीतक क्षेत्रका अंतर्य मुन्दर हम

CFRPUT THE FYFURTE FIFTUS FATS HATE GETTIE PE

भूतनहाइन आव्यव मेळागमे बार धर मुनायी देने स्था।

árulise ber 6/30e sife bigo pine signel bippe निर्मा और वैत्तर्य उक्त स्वर स्ट्रिक्ष वर्ध कर्म

हुन्य स्तिक सिन्ने भेजा ।

of this (2 best to 14 rus toge une dipfive fire ufte breuge up une-ite befin ebelieb seit beite bern fipuro I fe my fere seins streite spig कर-बाबाद उदाक्त हर्त्यं क्या किया और अर्थ जि. fpis fangiere frieibett giente i ma माण्य ब्राडाक मेडिसक करक कर्माराजुक महासमितिसक्य हैराया प्रकार हैत । वह विश्व हैल इंकाल्ड वर्षात वरनेत अनुतेष क्या । शाविष्यु प्रथमधाविक

9 44 1 343 mies cen Ger all deud daningen freift im gett antiten unterit 1 on fo wie mer fem bie allenten ebgen किया की उत्तक प्रमुख किलिक प्राथन कर कि एको, bry talim amit pa finel apiprena nel

> हितिक्षिति हो सेम्बर्गाङ्गाहरू हे छोत ।

| इम्हाण है हम स्वाक्ष्म स्वाह्म —क्सी कर्मनी वस्पूरमार किल्ह्य सिङ्क प्रमृत्यके क्षित्रकृषिक्ष म्प्रमिष्टेष राज्य इत्रामित आहर और प्रमान त्रामा अधिनान्त्र भित्रम । एव दि घालीक उत्तरिक्त हो गर्न । महीने

। 9वक पन जार्यः में देवे पोस्पर किनाता हमामाञ्चम छड्ड हमीलि छाड्रईम माथ । कमान म्य ( 88 1 } 9첽( 412년 ) क्षा गुरुवां नेवतं संबंध क्रिवेश्व व ॥

۳ ा है कि प्रकृतिक दिस्ते कि है कि है कि है। "मै

र्ह की हुँहु काज़ीयह प्राप्नमध्य किन्छ स्थाप केन्छ। । एक दे स्वामित दिव्यतित्रक्षेत्र स्विमान हो विष अमिन्त्र अवस्थान्त्र अधार है हि एक बार अहासारा गणश-पूजा 1.5 मामार्गुपुरामम् ( म )

lingiphysier ingential । कि मन्त्राप्त प्रत्येत होड़ : क्ट्री स्प्राप्त के हिं। केटरिक क्रिकिएम । एको महम ३६ फरारीह केंद्र है मस्य मित्रमार शिव्या की विश्वास विश्वास एक्नमें संभव्धे मार्ग क्षेत्रक्तील क्षेत्रेष्ठ मिन्स मनायन महामना मोय उनके सन्तुल उपस्थित हुए। प्रकृति क्षर्षा की है जिल्ला है। भेरतीयोह हो गर्ने । अन्तयः उन्होंने एक्ट्नियारी

। कि क्षिप्र क्षेत्रामार्गि उक्त कहाम क्षेत्रामा । मार agine accele affegig gent siebe bute संस्था अमेर उत्तव देत । उन संब विक्स कामान्मरक प्राप्त कि श्रीनिक कृष्णिने कियानीका भेरतान वसा अन अमृत्यी स्थित तब्बीन के तन

Benerbet Butte iter be be abet 20 मुख्य हेरी क्रिक ह्या क्रिक्ट क्रीयक प्रि । द्वा श्रम द्वानी किल्पनी तिमीनक शाक्त किलाम

स्वाका न कर बढ़ा केट के दी शिक केंद्र शिक्षित से के का कि तमाय विद्यास देंड वह । वीच कर्दस चन्नावर चेरवाचा कि एक क्रेप स्टब्स्ट महिला महिला एक स्टब्स एक स्थाप है। Bittes which therein I is hirgh bin

प्रत्येक आज्ञाका पालन करोगे तो निश्चय ही ग्रन्हारे सभी मनोर्थ सिद्ध हो जायँगे।

राजा दिबोदासने अत्यन्त प्रसन्न होकर ज्योतिपीजीकी धडा भांकपूर्वक पूजा की। ब्योतिषी महाराज धर्मातम मरेग्रक्षी अनुमति छेकर अपने आवमपर पहुँचे । इत प्रकार इदिराधि, ग्रुमगुण-मदन गणेसजीने सम्पूर्ण काशोनगरीको अपने वरामें कर खिया। दिवोदासके राज्य पर महणके पूर्व हाधीमं गगेराबोके जो जो सान थे, उत-उन स्थानीको गणेदाजीने अनेक रूप धारण करके पुनः सुद्योगित किया।

धर्मों मा नरेस दिवोदायसे दूर रहकर भी गणेसजोंने उनके चित्तको राज्यक्षी ओरथे विसक्त कर दिया। फिर अटारहर्वे हिन धीरोद्रिपद्माची श्रीविष्णुने परम तेजस्ती माझमाई वेपने प्यारहर दिवोदासही सदुपदेश दिया । श्रीविष्णुके अदेशने राजा दिनोदागने अस्पन श्रजा-भक्ति पूर्वक हिनोहालेक्सलिङ्का स्थारना कर उसकी समिति पूजा को । राजा विशेशमने युरुपनि विस्ताना के अनुमारते संस्थित धिक्यामधी वरम धुन यात्रा की।

शिवा-शिवक्य पुनः कर्जं द इसके अनत्तर भगवन् द्वा ह

पार्तिके साथ काशी पश्रहे। उन स्टार गणेयाजीकी बड़ी प्रशंसा की । उन्हेंने हिंदे यद्दं मस्तानीम पुरी दर में। मयाप्यतीय दुष्णप्योस झरोत्र है। यत्दुध्यमाध्यं हि पित्रप<sup>ि भूत</sup> तत्स्तुना ससार्थं भाग पण

पुत्रकनहमेशास्त्र यह वे स्वर्ध

इ.तश्रमी स्टब्स

( HAT . EST . 10 ·यह वाराणतीपुरी भेरे विकेशी जो मैंने प्राप्त किया है, यह इत बरवेश ? जो काम प्रिताके लिने भी इस्तप्य हैन है। देता है। इससा दक्षना नुसार ही हो। सी पुत्रवान् हूँ। क्येंडि जो प्रेरी किर्नि उमहो इसने अपने पौहपते हर्श्या वर्ष

स्वर्धीक वेज

महाभारत-राधन

्रम महार्थन स्थान स्थान स्थान स्थित है। मध्य द्वाई ११ पत्रन वृह महाग्रहाति रचना कर वाहरकत्व बहारिकार्यकान विभाग करते जा । स्व

म इंडाइन्ड्रें ब्यापन व्यवधा दिखा बन्द्र अन्त स्वताद वास्तादम् देवतं सद बहुत्ताव सम् Paris steer 521

क्षत्र करून करू है एक दूर महाने क्यान क्रांत्र व्यंत्व ही वह । प्रवृत्ति वश्चान श्री व व्यापाईक विश्वास mell aum an all date fest men

( ङ )---महाभारतमें

पक्कपि सर्वतं वस्तु तस्त्रंत व<sup>र्</sup>त पर व केवड: क्रिकेश्म पुरि ( une, afte 1 15

भगवन् । मैने वह समूबं सार्वे क महत्रकार्थ स्था से देश हर। है। ए वसूब दिश्वा दुवाम रहत तथ भर ला द at neles eit im hat?!" ही नहीं, उनके भए यह उद्देखरोश में हि beern fem b prode is fait den

उन्हां क्ये द्विष्ठ उन्हों होने अल्ब्स्ट स्टीस्ट्राम्स्य उनस्था प्रमास स्पष्ट क्षेत्र सेन्द्र स्थान स्थानिय उन्होस इन्हों १५४२० साह तक्ष्य ( क्षित्र स्थान साहीय दिक्तास्य । स्थि

सम्प्रत विद्वासम्प्र स्तीममे धीवृत्रीकृष्टे विभाव सम्प्र माम्य विस्तान हार कुण तहा, तहार है वेदमास् स्तान केरक है कि दिस्ती कुण रिक्टिक स्वीत्रम् । १६ष्ट्र इक्ष क्यार स्तीत्रम्बर्शाकृष्टि स्वान्त क्यार कुण

## क्रिएएका किर्मुह्य

fance ve veine afte categorie eine verte ten eine für sale fepte 13 g. verte fi-eise fept f. 1 ze rese ein ver ver ver 15 de fin verti prepié egieleme zien fra besch ein mis

उर सिने म्हान स्वयंत्र वाला स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्य स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्य स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्य स्वयंत्य स्वयंत्य स्वयंत्य स्वयंत्य स्वयंत्य स

rep first root vany op sinch forthing in the root and for high any problem of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of

firsay urang 1 yg rour riben wodkent 1 wal you aruu rais san riben dawle firon 6/10/14/10/2 duien min ripen—1995 ferpily

बरीवेच भारत्य स्वर्शनिवृत्ति। स्वयुप्त नहीं साज्याचा तेव एट्ट सेव्युप्त हु— जन्नीयः बरीवेस वर्गराव तिहुब चहे हु । त्यह रह

1.1%s buell jeupin lann bens Erp ( po er 1.35 1.5 sporte ) yn to ynare fi 666 tellipu doue lifer.

m de rinen k esse teddres dere fine gelied dyseus die von wer segreg vor 1 3 gelie gever der der degrief von einen diese gelied gelied gelied der von er volle og 1 3 ville diesen diese kommen.

भूम रूपम अध्याप वर्ष प्रमार देशापुरण व सिर्देश

I Do this

redicto beprio 1 ics 6.38 bipo invocama Sylo sená vyz 6.34 pro redice 353úre 1 ivol posodo alé actor resi sopo so adopo pos 350 agos nopode av biso 1 fo re

मीम इत्रुक्त किएक ब्रह्म लाह : पिट हम्मक्रमीया ा क्रकेक ग्रेपू ६६ में १५क करन छण्ड सिम्म किया विषठ प्रदेश क्या-त्युद्ध करो प्रविध में प्रविध friften garige | fir fg 54R togue & ( ) नीम कि किलिज में प्रक्रिक प्रमुख्य कर्मित करें शक केस्ट द्रोह अब्र द्रोमो किलीव किंद्र किएए i मर । क्षा की बोर केंद्र स्था अर्थ कर्म का भ्रातम् वस्त विष्ठ हेर्यः व । उनके विवाहतः विद्या आरहे है। उन्हें देव में आर्य यो | वे कि रूपके रामित क्षेत्र के के के कि हो हो होता है। क्यक अष्टमी संदेग ताम माममानीह मारूक प्रमा रहे हे और शास्त्रक संद्रिक सम्पन्ध आवस है। ि विस्थापत छाइहो है। है कु छड़ी सिरू केन কিমজাচ। ই ইচ চক চালীহ্নত কিন্দেশি দুদুশ ज समय उत्ता क्षेत्र सहस्त्री सूप्रोड समान मा: महमूचि मनेशमी अस्पन्त शीमवाने उनके समाप उन्हां सम्प्र बंधनमंद्र अध्यय नद्रम त्रवे स्प्रेट िक दिवृद्धि उत्राप्त सामग्रे सर्वद्धक स्पन्न आग

स्पष्ट शिक्ष्य अहि संदित्ते क्या बही है में

छिनार विकिस प्रकृत क्रिक्र प्राप्त मिट है भएन

केर्यातिक व्हत्यम्य ! यह व्यवस्था विकास

ed \$2

थारी नंबचनमुन्दर श्रीहरिको अपने हृदयभे छंगा लिया। परमध्वप्र महारेपने कहा—ध्यापने मुझे प्रवन कर लिया है। आप क्या चाइते हैं "

ंनाव मार् हैटभन्ने वयका उपाय बताइये ।' मार्-हेटम भनुष्यपही उत्त्वेत, उनके उपनेष एवं उनके साथ जरने युद्धा इत्ताल विसारमुवंड बनते हुए विष्णुने शिरहे

निवेदन हिमान्समें उन्हें पराजित नहीं कर पा रहा हूँ p 'आरने माइन्हेंट्रभंते युद्ध करनेके पूर्व विनायके ही पूजा नहीं भी, होती धारण गाँकडीन रहे और करेश गहना पहा।

परकारी अनुगति युद्ध करते कहते। व अनुगक्की अवनी मार्थे भेरित कर भावड रहाने कर देंगे। किर भेरे ममाद्री। नाव निभाव हा उन दुर्शका गहार करेंगे एक चाही हे पुत्रनेतर अधारीको अहे समियका सर्वनिद्धि

वह महासाय प्रदान किया। तब स्वीदिण्यान अस्यान प्रसास रोक्ष देश्य प्रिक्ट परकोत भगम हिमा भीर प्रत्यात वर्ते रहेरेद्र'राह्म वच रचनदिने निकृत शहर सक्रव

वृद्धि क्यां हुए को अवस्थित क्यां अवस्थित स्वतंत्रक स्वतंत्रक स्वतंत्रक स्वतंत्रक स्वतंत्रक स्वतंत्रक स्वतंत्रक ment bereit betradie bem der fen fant fee wants the twoire screens and set

the are a sens this of other with a see of a real

भाउ कैटमसे बुद करने हते वाह आयां हूं 19 धीहरिने सर्वतंत्रतको होते केणमंत्रीद्भत गा केरमधी तथा रा व

वताकर उनसे प्रापंता को-अब विकर्ष वहीं कीजिये। में मत है:भग्न रूप म चाहता हूँ । इसके साथ हो आव इते धर्म प्रशास करें छ

पुमने जो पुछ कहा है, स्व वर्ग रे मास होगा । कर्मार्स्स स्वद अनेहरेले ४० 'प्रम परा, वह एवं महान की टाक विष्न नहीं होगा । यथले प्राधिनी किन्मी तनवे अ<sup>कि</sup>री

यसी बर्व परा धीर्निक्षिण वी ( 43til+ 111

राना करहर मिन्द्राय भाषी है से भोदिती भारतीयाने वह किर्दर्भति

मारे गवे । हिर सोविश्यमे बन्त इक्ट निर्देश भक्का मन्दिर पनगाथ और वर्ग विद्यान स्वारक की। उससेकी सर्वास की की कि Biem am alen ereit ibn lieffit ben

-- 9,5 olt olt PIPO 1 & MANUE & MANUE FOUR IS ETFE ge Preg talopu, pie 13 siraue 3 farile is few ripe prof fefere pie 15 is namm farme is einene ur freig

1 \$ Harm is Harm farit: is purit विभाग । हे अवस्ता है अवस्ता है हो आपका

मिलिएर्डिक १एवक एएड | ई प्राव्हमान रहे प्रश्निमन th Surbys er falfab pie 1 g nagur d'i

दिश्मार हु क्षमात्र कालानी क्षित्र शास्त्र है ।

है प्रकामन सिमाध रहे बार हु मिर्ग्य थीए थिए

। है प्राक्तमान रहे प्राक्तमान दिनगाठ ते हैं है

ज्ञान स्त्रीत्रकाम तंत्रह) है किएल द्यांग्रीतम दिस

1 \$ nanne & nanne fanne is oneie किर्मान कीकम मार । ई प्रारमान रहे प्रारमान

कुं र्ह्मान्त्रक यह विकासिम रेक्स्पार गार 1 रूँ। ्ड्र अवस्थान विशाध : ड्रे ६५३ एप्राप्तनी विकित्ती ? रच जा सक्ताः आपको नमस्कार है, नमस्कार कथूण कामनोभी यूर्ति करनेवाल होगा ।।। 🗴 कारक विकास के पार की वार--- है की के प्रस्था Pile 1 ई जारजान की जारजान दिशार छैं। प्रमासिक साथ । है अवस्ता है। आप सबका वर इच्चार पि क्ली र्ताष्ट्रक्ष प्राप्त । ई प्राप्त भाग रहे प्र किमार रहे एताक पिर कीएरत्क रहे कराम । मारु । छर्डाने प्राथमाः है अस्त्रमः । मिन्ति स्वतिराधिक विशेषित है। अस्ति स्वतिराहित ांड्रे क्षाम्त्रक एक और सीम्बर विभावत के एव भारे रंग्य केपृत्वे हाममजीट ग्योद-कारी हार्म क्षिज्ञेष्ट क्रमम गाथ । ई जरूनमा ,ई जरूनमा किय म्बेरम् ।, देववाशी अपनी रूपत समा सुनात हुत ( काउन मीर ) किन क्षीप्र-छि गार । छिट्ट । डै म धमल समसर्षे पूरी रुस्ता । ्ट्र प्राक्तमम किमाद है मम,गीए छित्र । क्षित्रक मिं। शिक्ष प्रकालका मिंह क्षेत्र क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक । ई प्रकामन किमार है किय मारति मिंक्सीय है । ई प्रकामन किमार : ई किक देवन मार । ई र

्ड्रे प्रावत्रप्तम किमार हुँ एग्राफ केम्प्र मार

Natur (\$ Mayer farite ! Patrivitur ;

( क्ष्याचिक ६१ ४० १ ४५-४४ )

॥ कात्रकातायाः हिससः विस्त व्यक्तिस्थान्यः ममस्यानिकेष्याः वस्त्राचित्रवस्त u byranele form fer propertlereine. । मानम्बिद्यास (सार (सार हेन्द्रश्रीपुरश्रीसभयति । u mpfligelate fine ine mienentlemein" । ह्म्प्टि छाष्ट्रमान्छ क्षित्र सित्र छाप्रसाविध्येष : म \*, श्वार-द्वागाः \*।

किए। प्राप्त । ई प्राह्ममाः है प्राह्ममाः हिम्माः है शिक हो आपकी नमस्तर है, नमस्तर है, आप समान कमाने हांक्ष्म वीक्षान्त माथ । है जादसम्म की प्राव्हमम विवाद दे क्तारनाप्त परिन्यक गार । ई प्रत्रमान है प्रकामन विशाव नमस्कार है। नमस्कार है। जात वृतक् वृतक् सुतिन बनास है। विशास ाड्डे कीहर्तराष्ट्र क्रिक्स विक्रियस **गा**स्ट । ड्रे प्रात्रभान भई प्रात्रभान विमाध हुँ क्षाहर्द्ध किकिय 386

इत्राप्त दशहार मात्रक हिल्ला साइक वस्तायक । हु क्रमाओं ! में तुन्हारों तमस्या एन स्त्रिमिने प्रभन्त ए है अक्स्प्रेस है अक्स्प्रिस है । अस्तर्थ है ।

epigepurate, by ing ipal big sinispik" --- हिक प्रदू रिक रुपमार विहिट निर्मान्त्री प करेंक tres faifeitenn: fregel füreng is erreit ti-ा उन रहू छोटडी छाएड क्रस् दुरीन्त दानव कर रहा है। आप उहण्ड पितुरसा वृष

भागिक बेस्ट निकृतिको तो है साम प्रमाणका र्टेद बाञ्च— र्त्ह एक्रीय और क्रिय प्रांतक क्रमुखरूहो बैश्य केल्याक पुष्ट छोउट्टोड्स व । ईव द्वि म्हेल्लाल स्मायत उन्हेक ड्रम

न्हेरने सम्मन्त्र कुम्हों कब आबा हूं । urzerie are it is bende mar uffer affert penigen eige miteit jefer-ibe ug bis भिष्ट्य विकास केम्य विकास सामा १ वर्ष केस्पक्ष व्याप

एका प्रतिक विषय । विषय विषय कार

)aflaflaria inidae • ारा है है है है। इस्ट्रेड इस्ट्रेड इस्ट्रेड स्ट्रेड स्ट्रेड स्ट्रेड स्ट्रेड मिलका हेउद्देश ने काई क्षेत्रक होने देव है बचले कि

febre ar getat iene miger a eines

1) क्या कें स्थाप हुं स्थाप है

0454504FEE

( 4:19 20 Spenderf )

in figurial F Property is

भी बरह है। श्री काम गरी काम 10 पानवाई पूर्वे हरमाविष्ट मार्गाने पढ़े कामा हो—अस्त मार्ग होत्र रेतेसको भाव कामेरी शिक्ष मार्ग गृहे महात कोति। हेत साम मार्ग मार्ग गांव और महात कोति। हैत साम मार्ग मार्ग गांव और मार्ग को भी भागे मार्ग था है। हात्री सोक्य मार्ग मार्ग को भी भागे मार्ग प्रधान को बर्ग मुंग मार्ग मार्ग मार्ग भी मार्ग मार्ग गुर्वेश उपरोग कर में मार्ग मार्ग भीम मार्ग कर है। भी वह वस्त्रीम द्वित पानेस्वारके मार्ग मार्ग कर है। भी वह वस्त्रीम द्वित

्यम गता निर्मय एवं वेशीराशिक्षये होभोते ।
रक्तान्तरपर मनदस्तने यर बहान कर्षा हुए करा—प्योहेत
हमा एवं श्वणंके तीन नात में युव्धं देता है। भगवान्त
बण्यानिक भनितिक अन्य थोई रही नव स्ती कर गहेना।
व्याद्यानिक भनितिक अन्य थोई रही नव स्ती कर गहेना।
व्याद्यानिक भनितिक अन्य थोई रही नव स्ती कर गहेना।
व्याद्यान नाम विद्युत होना। तब शूम्मान स्वादेर अन्य
व्याद्य हो साले प्रतानी वृद्योको क्या करीन तब वृद्धं सोधको
व्याद्य होना।

देश कहकर मुश्कारों अनाभीत है गये। विद्वासार के अवनाओं नीम गये थे। उनने यहाँ प्रश्वका असना अस्य महिर प्रवासा और तिर आदिन गरिक्शी महिना सावित कर उनकी भद्रा और तिर आदिन गरिक्शी महिना पूर्णा को। उनने गहर करको भने प्रश्वकी निद्धान्तकों एता को। उनने गहर करको भने प्रश्वकी निद्धान्तकों एता कि। उनने महर करकों भने प्रश्वकी निद्धान्तकों राज्य किया। विर उनने मन्मदिन प्रश्वकी निद्धान्तकों से दान दिश। वहननार यह भैजीश विजाह किने विकास पाहि भाग रामस प्रवाहित है हैं। रवर्ष मनस्रतिराह भाषे अहलहरों स्मेर्ट महमन अमुस्मे स्वाहित कि हि

भरमन अनुन्ने दस्ते हैं हा है कैयन जेड़ दिया और मरावित्ते वित्ते भीना प्रतिक्रमान दिवारे दर्द व्यवित्त्रीको दर्दा कर प्रया-प्रभावित कर्य दर भूतिको प्रशिद्ध कर्य दर भूतिको वित्ते कर्य प्रश्ना कर्य

देवलाभीज्ञाच ग स्थाने निर्वाणिक निर्वे करा एवं दुःखे थे। ध्यमुर केने पर करते। क्षित्र वे भवेषा प्रमहाव इति काम नहीं कर रही थे।

देवपिने देवताओं हो स् और वे अपनी बीवापर हरिन देव-सनुदाव आदिदेव आराधनार्ने प्रवन्त हाला ।

# (१०१।१४))। ई लाम केरामक बार्ग मा ३० कि छि।

मानिक्क्ष सान्त्र ५८ कालमन्त्रम् ॥ भास पर मझ परेश समा प्रमाहितसम्। —क्षित्र होक मन्त्र विकास

प्रदार प्रकार एकोटि शिवक्ष प्रस्त है। शिक्ष प्रमाणि Burens sirit ibenit prup nieß di ( 00) 1 }} on on of (of 1 foo)

'॥ 'म्हाइन किन्नीक्सीकानि क्सहा"॥'

ने याने हम ने स्थापित सन्त्रका एक एहत चारव यूत्रा की । इसके बाद श्रीकृष्यहरूरवाधिकारिको किष्टु क्योलाद कीतेश्व प्रधीवादी कर्पुप्रीशे मी EPHE TO BHE SHEIPE THE IN FORTE एक सेनाव्यत सेन्द्र सहस्रक्टाच संस्मित दात्साः विषय वीवयतः सम्बूलः अमूच्य दर्गत चेंबरः माम-क्षांस्ता दी सुद्ध बका मधुमां सुवाधित मिलय प्रधारक मोहर अपेट क्यांस क्यांस रावाय, धुरवाह समयोव नेवि, चत्रांवेय अवा 1-रीतोरी माद्रा, दर्शा देशस्त्रक चंद्रम, उत्तम स्योजस स्ट्रा तेल' स्योजस सन्त्रतेक अत्व तम् कारायाने सुगीयत सुयोगक तोगंजक वृष् । अध्य वर दिवा । विस् वर्षा महिमामको शुक्तिको कीन्द्र पुर कि अर १३१ विश्वास अर्थ अर्थ अर्थ निक्तिमार्थ एक्स्प्रेस अस्ति । एवं स्थान कार्य स्थान क्ट्रोट्डिहोस्स प्रमो प्रकापन द्यम бकालम रेम्स विमा бри бени заве бол бра ил и

त हिंदीक प्रतिक काल व्यक्ति । क्ष्मकृतम प्रीष्ट सिक्टि र्डोक्स क्ष्मिन्टिक फ्या नाम अमन माछ किछिडू महि प्रतामक १४४म) sege framm fignisess sol stridiens. क्षांक्षाम क्षेत्रक क्षाय क्षाय क्षाय विद्यान gost with the backet felle for कि भुँ किक स्थाप क्रमही प्रक्रिकेण एक एपसीए । दर्भात है। हे हैं है है। हो और हो और है है है किनोह प्रक्रिक किनो कि कि कि कि कि कि र उद्योगितः समुप्तः अधिनुष्यं कानिमान्। रमस्त्रकुर अञ्चलक (हास्ट्रक रिक्ष) स्टा 🔽

la a saftel f. attaund bie ot eard gagear. L ा है एक है कहिए स्था है।

भूति हो। से प्रता हो। या अपने भूति स्थापी है। ( Po } 1 } 5 } off of off to Librick ) de del missign englant alled n इ. इ.इ. होने महायुग्व विष्यदीवहर् परम् ।

-- है कि स्माताम सम्दर्भ का

दर इन निप्तनित्तास मोद्रशंपय आदिदेवको यूजा अन्यो को । द्रव तथार अमीड कुष्यं प्रायः देवतायाने वमय-चमय-

त्रवय ही गर्न । मार्ग हिया। इसने मङ्गाली गोख संख्या परम दि गित्राव प्राप्त वह भागा वह स्वाधित स्विति है

। र्ड डि फ़िलमी क्रिक्सिक्ट के वह है शिल क्रिक्सिक क्रिक्सिक राजे । बाह्यजोश सुख ही देवताओश प्रधान सुख है। स्वार्थि हान या दक्षिणा आधारत हे देनेने जनन हो जाती है। क्रमिक्ट क्रिक्षित्रकृष्टे क्रिक्ट शिक्टीक्ट क्रिक्ट मि क्र । कि ई सिविकास क्रेंट रूजी कांत्रसम किम वस त्रीयात

इन्हें अपने प्रमाय किया है। उस सबसे सायक सर बाले म्हान्त्र सुर्व वावत्त्वे क्षा-मावः। द्वाने मुखे विन्नित मुद्द किन मार प्रतिविक्त क्षेत्र विभागी क्षेत्र हुए ा कि जिल्ला क्षेत्र के अध्यक्ष क्षेत्र के कि के अन्त्रिक है वैश्रीतश्रद्धीमु सर्वेड दी१४ वर्रद्र गर्वाहानु तहा-न्युप स्वर हेप्र क्रीम इडार शिवायीश फिलाइक्स । ई हिली ईन्हें न्यमेवयनी | वैद्यात वर्ष अवननदेव वर्षात्र | हाता धारवा करनेवान बहुपूरव राजीक आभूरवा प्रदान । विद्वरित प्रमञ्जूष किस्ट । कि इन्द्रेक किस्ट बह्युक्सीय सर्वस्य श्रायमा विद्यवर्ष चर्चाको वैवा दव । हुँ किम होति में दिव्यक्त मनप्रम है लाइप्रशास कीडबूम प्रीट भूम भेडी केसमा किया है

क्ष है 67न नगर समाने इन्द्रेश किए प्रहान सम निमाय के दान्त है। समोहर और अनत है। प्रधान न्द्र यस्त्रमा यत्रक्षा यद्रा यस ईच्छा विनोत्ति ( 401-201 | 122 op op op olip (of 1 (of-604)

सप्रकातवार्त, ॥ Biote & Redicabi भुरापुरन्द्रे सिहाहे स्पृत स्वीम वरायस्य।

ડક.

भो भी न याउद्भगतप्रचितोऽसी जिनायकः। पुराणि जगदीनेस साम्प्रतं न इनिष्यति॥ ( दिवपुर, रूप्सर, बुरुखंर १०। ६ )

·दे जगदीदा ! दे भगवन् ! जनतक आप विनायक्रदी पूजा नहीं करेंगे। तनतक दन तीनी पुरीकी नष्ट नहीं

तय अन्धवासुरसङ्गरी त्रिटोचनने भद्रवाटीको बुटाकर गणेशजीकी पूजा की, भगवान् पशुपतिकी इपंपृरित प्जाते जिनायक संतुष्ट हुए। तत्र होयनाथ हरने महात्मा तारकपुत्रोके तीनों पुरक्षि देखा 10 तब उन्होंने अभिजित् महुतमें अपने अहुत धनुपकी प्रत्यक्षाकी स्तींचा । उसरे अत्यन्त भयानः धन्द हुआ । देवदेव शिवने असुरी-को अपना नाम भुनाते हुए। कोटिस्युवसमयभ उम शर छोड़ दिया । 🕆 उक्त परम तेजस्यो आंग्नवृत्य दहमते हुए तीक्ष्य इरके स्पर्धते समस्त देव्यंनिहरा त्रिपुर सस्त हो गया ।

शिवप्राणव कमा भगवती उमाने भी गुडलब्दुभोजी गजननारी अद्धा और मिक्से पूज की थी। रेणुरानन्दन परगुराम भी इन यङ्ग जलस्मास्यादच्यार यजमुखनी उपाधनाचे धांका अजित करनेन समर्थ हुए ।

पैटोक्एपयनी राधरांभंदवरी राधाने भी अत्यन्त भांका-पूर्वक मीरीह्रद्यमन्द्रनकी विधिपूर्वक अचना री थी। ब्रह्मवैवर्स-पुराणरी वह मञ्जलमोद प्रदायिनी कथा राज्यमें इस

धीराधाकी गणकीपासना पुष्पमय द्वाग क्षेत्र विद्याश्रमकी यही महिमा है।

भी यदाँ तपस्चरण किया था और निवास कपिल और महेन्द्रने भी वहीं निद्दिश वंदे उस दुर्रुभ पापन क्षेत्रका नाम पंतदक्ती होत्र

पुण्यमय क्षेत्रमें नित्यदेवता गणनने क्रिकेट यहाँ वैशानी पूर्विमाके अवस्ता हर्ने मनुष्या देत्या, मन्धर्व, राजना निदेश हैं और सनकादि भी वरद गणवंतरी हुन हते।

एक बारकी बात है। पाँउन वैज्ञानी हैं उस पुनीत अनसरपर हिर्मार्गतनिहर्त हैं फल्याणनारी जगत्वति श्चिमः यमोर्थस्य <sup>बृहती</sup> पद्मयोनि भी विद्याध्रम पहुँचे । मनहा

करनेके लिये सभी देवता मठ हु<sup>न्हान की</sup> वहाँ उपस्थित हुए । दारमापरीके निर्मानी ह श्रीरूप्ण और मोउल्यास्योंके सथ नहाँ है धी वर्ष व्यतीत हो जनेपर श्रीरूप्य प्रापक्षण 🖰 श्रीराधारानीका भी गोलेकगणिनी केष्ट्र<sup>मार्थ ह</sup>े वहाँ ग्रभागमन हुआ। भकानुपदन्ति संद्<sup>ध</sup>ी

स्तान करके शुद्ध साड़ी और कन्द्रानी वृत्त है वैद्योक्यपायनी कृष्णांप्रयाने अपने वरहां है हैं घोया । इसके अनन्तर उन्होंने निपहर हो <sup>हर्न</sup> मणि सण्डपमें प्रवेश किया ।

वहाँ गोलोकविद्यारिणी ओहरणप्रियाने अने धीरूष्णकी पासिको कामनाथ विविद्य महर्न वहनन्वर उन्होंने परमपायनी सुरर्गरके निर्मय प्रवेष गनाननको स्नान कराया । पर सर्ताविकारी राषा अपने कर-कमहोंमें द्वात पुष्प हेकर समितिहरू हम्बोहरूक-----

स्थोत्यस .....

धनाइमारने वहीं सिद्धि प्राप्त की थी। स्वयं स्रोक प्रितामहरे • ध्यम्पुला व अपने

# अधिवाने होमान अन्तर

( भ्रमिनेशपुरानके आधारम् )

। है तिहु र्रापुर किरमार करें विक्रिया समान रमा है रिज्य विवास स्वाप है है। प्रथम है होड्डीड हेक्ट जानक्षीय रहक्षण क्षांयाकर्ष जन दशकरी क्षांया के स्वता करेड़ीय ने क्यां र्छ । प्रे ६७३८ एवव अनवस्य धाण्यक्र अस्तुष्ट स्टिक्क्यारिक साथसी दृष्टिन्छद्वम एक्टर है तै, प्रनाचार और दुराचारका साम्राज्य स्थापित हो जाता है, प्रमंत्रा हास एवं अथर्मको चृष्टि ष्टमंदर प्रमापात्रध्र हैं किस हड़ीए इंस्ट उठन्त्रती उद्गण्य एनेहर एकासूसरूरी 

है। उन हो अने की एवं उन हे जा से जाद ता, प्रवाद ता, प्रवाद के अन्तर हे अमेर अब की अन्तर है। क्ष करान होत और मुजर्फ छः वी। द्वापरमे मुश्कवाहन छिबबुबक्त 'क्षानम' था 'गीरीपुत्र' के समान मुन दस सुराद वी। वेशान व महत्व-मार-तराया गायत मत्राह्म हा मार्क गाउ कार्य भाव करिय नहाम मह , पृष्ठ तायक सिमान केंकमानवी उकाहिम ' इकाहिम किमायन सुरमार में मेंग्युक । है दिह है रूपिक्सी भि र है 15हि गड़िए क्याफ़्ड़े ह्या 1715 के

क्रधानमें उक्जाइम ( १ ) । गिर्म क्षेत्रकपूर हताक द्वार विकट प्रमानियों क्रिक्स है क्रिक्स होने क्रमान के हिक्सी, है।

। क्षाप्र काद्य ब्रह्म के अने में निर्मा कर हो। कैप्राप्त वर्तक । १०वी भाद्र स्वाहित के प्र क्षेत्र अहि कि क्रिप्न शिलिग्राव केब्रुकोम क्रमांक सिंग्रेट अन्स्टेट । भारत अहम अधिकताह के प्राप्त करवाहर । वन्ति करवाया । ब्राह्मकोक सस्य मातुका युष्यं भ्रम्पूर्वक उन्होने आदिरेव महत्वसूति गणेशकी पूजा तथा स्वितिक

विष्ठ । १४३। प्रकाम । कार । छाड क्योंक्य किस्ट । हार हार्योक अभिनेत्र सामानवार राही है

-- 13क प्रयु है। अस्तिक श्रीर अस्तिक है। सि स्वाहिक स्थान

ब्रिक्स मुन्ह भिक्ति वार्ष हेन्द्र मुन्हिया 1 bys frant freit safa bile parig pa natural elaterar locations are 1 6 are क्षिण्ड ह्य उन्नुत्र क्षम करन्तर प्रथ कान्यह ्। पित्र क्रमी विस्ताप माप्र क्लान ने ब्रह्मानी

ल्यान और वनका होते है स्थान देश है (hintip hibr is rieri ente leip bi-bas en fg en मीन दिशे ह्यांक मिक उक्का है है । किंद्रे मि ह्या का ोज़र कि ज़्यारेन क्राइकिस्टार कितर । में नेक कि प्राप्त मिल दिहार मिल उनाई स्टेबर हे हो हो हो हो है रहे हैं ber dibate mitery fante yor ar is bin । क्रिको प्राक्त । स्थापिका । स्थापिक विकास । ा है हु होए दिलिस्टिट है क्हेरिक शेर कि Prop trip 1 f pere 18998 fift Afe fafer Dit .- De builten bige 1 2 Barre Beza Janes deter 17th Embert बाहमी । प्रहू क्षप्त हुए इसक दे हतमनीत fiele be beir sissie hopppile nist । क्रज़ क्रियं ( फ्रांसिक ) क्रांत्र क्रियं ।

f ( Déas serai ) tip pipu-pig-iri स्प्राक क्षेत्रीय क्ष्मिक स्थित । दूर विश्वे

त र द्वार हिनो नार धारदोवरकोचन चढी

स्पन्न निर्मात स्पूर्व क्षित्र क्षित्र निर्मात निर्मात

स्टर्माह्यसूत्रक एवं इंस्स्तियस में । उनके नमानेक तीमहिम्बोध्य है। ई हेर म लागने का

क्य कम.हर्द्धक क्षेत्राक क्रमा क्रम क्षेत्र

प्रकार । इस्कान्ता अर्थ अर्थन ।

त्वी बनको छ अत्यास्त । देत्राच्या छ भ देशो इर्छ द करेला वह बर्गलांत राज्य उन वर्ग कर हुन्त 141-4 9512 2

winted freien in eine Ge gebied in bie Ages The citeral admin bamme fement nichte b में इसके दान केंग्री

देवलाचीहे भारतान दशः । भार १ संबद्धान हेनाव विको भवती हरणका हो एक्पन विक्रते। वकाशका पनुबरभारताच किन्त भी र के त्रवन महत्रप्रभार स्थाद र एक उन्हेंद्र Affenten einerten nehn nauf miet ugeb as याने मंत्रक्षिण (इस इत्या (सहस्यक) पूर्व क्यून ers be fie menteratife unice eine वपन देवर अवन एवं अन्या नीतिन वर दिल । तुम हो उन प्रशासकती गरम की और उनकी प्रथम एवं एक यस क्षा करो ।

वेपेड्ने मुर्थानुके सजनाहे एकप्रसी क्षत्र उपरेक्ष क्रिया और दिर देशमा गर्दीने धाँत गर्दे ।

मुधावर श्रुज हृदयंने वस्म प्रमु अबनुस्की ग्राम हुए। वे प्रमावा कहारिक दक्षिण तहार पन वर्षपुरस्वपक धनु गजननम चान करते हुए उनके एमाजीकात्रम जा करने छने । इस प्रधार चाउरेशने समावती शहर करते है लिये बारह मधाक पठीर तथ किया । इससे आहिरेर

सिन्द्राहण, रक्तमान्याध्यरघर, रक्तचदनचर्चित्र, चार्यक, महाजाय, बोहिस्पूर्णिक दीनियान देशदेव गाउनन चन्द्रमाढे सम्मुल प्रकट हो गये। निराजाधने परम प्रमुक्ते महान् न्यरूपको देखा तो व आध्यंचिका ही नहीं हुए। भवते बाँपने छा। कि किर उन्होंने सन दी सन विचार किया-स्मेरे सम्मृत दयामय आदिरेय गत्रानन ही मुझे इतार्थ करनेके लिय मकट हुए हैं । तब वे हाथ जोडकर गहद कण्डले उनही खुति करने हते-नमानि देवं द्विरदाननं सं या सर्वविष्तं इस्ते जनानाम् ।

धर्मार्थकामांस्तनुतेऽविकानां सस्मे नमो विप्रविनाशनाय ॥ क्रवानिचे महामयाय देव विश्वासने विश्वविधानदक्षा कृष्ण बीजाय जगन्मयाय प्रेलोक्यसंहारकृते ममस्ते ॥ वयोमयायादिलवुदिरावे वुदिमरीपाय व्यवस्थाय च निरयपुत्रं निर्देशय नमें उद्यासय । निर्देशय सम्बद्धाः च निरयपुत्रं निर्देशय नमें उद्यु निरयस्॥ (नगेहपु० १।६१।४१—४१)

President assets Fort Britis ware set [186] af at was there or b A". mad a out british at a

the estages & fort et al. tine cof an em) time? रेम्बर हार्य केलेल लाम dernie e i sie de mie francois Morte Le art ergigieber fift बेर देशकार जन्म है। में पेंडिंग erates on the big to end to ei € 91892-

रंग प्रधार भारत करते हुए हुए जिल्हा ध्यानोतेत हरेशान्यतं प्रमुक्तानि सर्ह तक वि रोजः सरक्षमान्य स्थाने सराज्य हो है। वि ( -1. (1C)

प्यम्प्रम ! क्षेत्रे अध्यक्षेत्रे स्ता <sup>हते</sup>. भराषि किया है। उनके विक भर स्वर्धन मराजन् ने भारते ग्रहमें भार है। हैं। कालामा स्था कर देवे तो यह आहे कि वेरे का रोवी भा पुरतर इच कीकी है

पत्रमाडे ग्रह इच्छते हिने गते शास के ही परित प्रसास जैला हुए था। देला ही ही बहुत निभव ही अभिगारम भागी हेगा। उने हरू मुद्दागरा वास्ता करना पहेगा। उन गिरिको उन रहोते । • प्रध्यस्थको चुन्यको जो होनीहरू नता है। उपने तुम्बरा उद्य होनेस बनाई है। वसारी गर्म विष्हारी पूजा होनी चाहिये। उम दिन होतीयी दर्शन भारत करना चाहिया अन्यथा प्रवर्ध है। दर्शन भारत करना चाहिया अन्यथा प्रवर्ध है। ा जारव करना चाहिए अन्यया वर्ता है। निवेता। तम एक अंदारे मेरे स्टाइमें दिन पी है। यते मकता होगी। मत्येक मामडी दितीय विषेट्री तम्हें नामकार वर्षे नमस्मार करेंगे ।

परम मञ्ज गजानन हे वर मभावते मुपाग्र पूर्ववर् हें

रू-मां, तसी, धर्व त्यो। यह प्रवाहरी कात है । (शारतानिकक, शारीवार्णन तात ) ्यार प्राप्त कार है। ( शारदानिकड, ओरिवार्णन तन्त्र ) दिन चौनतिश दोव हुर बानने तिने अंगडायना, दश्य स्टापके ५७वें अथायने बहिन इरम्बा प्रसङ्ग पर्ह

# अक्तार अन्तार

# ( भ्रम्भार क्षामुस्तिक आधारम् )

क्यानिही उन्गादित ( } ) लोहा एक एक क्या क्षित्रक महत्र प्रकान ग्रिक कान

ब बस्यु इस् । इस्ट्र

#y au.f. Essa etijne Solt @

new com on property of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control o

(2) 加里里 克格(DE)罗 BE BE 下 2 (金) 罗克特斯

100 mg/m

مينه بعيه

सुनहर उन्हें देलानेके लिये कि हो। हो। होता वहके हुई पर जाना करते थे ।

तपम्बी सहस्त्रके पुत्रीकी बराना सुनकर महासुनि नारद उनके वहीं पचारे । मुनिवर बडकेड एवं उनकी सरी पत्नी शास्त्राने ब्रह्मपुत्र देवपिके चरणीने अत्यन्त अद्मापूर्वक मणाम पर उन्हें भासन दिया। उन्होंने अप्यादिशे उनही विधिनत् पूजा की। किर अपने दोनी पुत्री हो कुण कर उन्हें मणाम करवाया ।

देवरिने उन बाउडोंडी ध्यानहुर्वड देखा और दिस निमार बहकेनुछे कहा-भी आपडे हम पुत्रीकी प्रशंका सुनस्र ही इन्हें देखने आया हूँ। वे बाउक वीर, धीर, पराजमी, चेडोनयांचाची एव यहास्त्री होते। आप भाग्य धारी हैं, जो आपड़े यहाँ ऐने पुत्र उत्पन हुए ।

ब्रह्मपुत्रके वाचन सुनकर संपन्नीक स्ट्रासेनु अत्यन्त प्रसन्न हुए । उन्होंने विनापूर्वक देवारित कहा-अनुनिवर ! आप इन वर्षीयर अनुमहं करें। वे बालक याजनीयं एवं शन-विज्ञान-सम्पन दीर्घओवी हों। ये राष्ट्रभोंको परा-बित ऋरनेवाले हों तथा नैलोक्यव्यापिनी कीर्ति अर्बित करें P

मनिवर बद्रकेंद्र एक उनकी खांची पत्नी शारदाके धदा-विश्वासपूर्ण वचन सुनकर देवपिने उन याङकीके मलकपर अपना वरदहरत फेरकर कहा-ये देवान्तक और नरान्तक तरवरणके द्वारा देवाधिदेव महादेवको मंतुए करें। महातुनि नारदने उन्हें पञाश्चरी मन्त्र ( नमः शित्राय )हा उपदेश भी कर दिया । फिर वे अपनी बीलावर मधुर इरिनामका कोर्तन करते हुए महालेक्के लिये प्रस्थित हुए।

वन्धुद्धयका तप और वर-माति

देवानाक और नरान्तकने माता-पिताके चरणीन प्रणाम किया और फिर उनकी अनुमति प्रानकर भगनान् चंकरकी प्रथम करनेके लिये तपश्ररणार्थ एकाना बनमें पहुँचे । यहाँ दिशाङ गिरिकन्दराएँ थीं। पत्र पुष्प और ल्ला-जालने मण्डल जल्पन्त शान वन प्रदेश था। समीपस्य निर्मासे सदा जर सरता रहता था । दोनों मुनि-द्रमारीने वही चित्रकी आराधना करनेहा निश्चय हिया।

पुनिवर बद्रवेदके पुत्र देवालक और नरालक एक देरके ऑगूटेवर स्विरभावते खड़े हो गये । ये पार्वती-बल्डन शिवका ध्यान करते द्वर देवार्थ महत्त्व महिमासव प्याक्षरी मन्त्रका जब करने क्ष्मे । इस प्रकार भगवान

शसाहरोक्तरका ध्यान एवं उनके नक उन होनी भारतीन ही खब रहें। <sup>हेर</sup> भारार दिया। दिन एक दका बांग केर्न मृतस्ये को स्हे। इब प्रस्त अ महा<sup>हर</sup> गरम प्रतिक भगव कर की 🏳 पारनाम सन्द्रश का हिया। फलास उन **र**ेश्वर दीनिमान् हो उड़ा । उनके तेत्रों <sup>सही</sup> यभा मन्द्र पहले छगी।

उन्हों वस्त्राते भक्तक्त कार्य द्वष्ट हुए । इतास्य, स्नामाजनवर्ष स्ट्रिटे पञ्चलः त्रिलेचनः दश्यकः गहत्त्रहा मञ्जलमय कण्टमें फ्रिक्स मुख्यमान एवं होते हैं बमस सुर्योभित था। देवाधिदेव वर्षाल्वे अञ्चोषर माना महारके अलंकार दोना व दे<sup>के।</sup>

देवान्तक और मरान्तकने बर्गार्शक<sup>्त</sup> दर्शन क्रियाः तत्र ये धानदातिरेक्षे हल इते ही मनोर्थ मुनिन्नुमारीने ज्ञालके धर हर्षक निपुरारिके साम्छाकल्पाक चरम-कन्होंने प्र<sup>कृ</sup> फिर उन्होंने बद्धाञ्चलि हो विषय विजेबन होते. करते इए वडा---

्देशाधिदेव प्रभो | हम आपक्षी स्त<sup>क्रंते</sup> वेबदुर्लभ सञ्जल-मूर्तिके दर्शन कर रहे हैं करी फितर, बंदा, जोबन, जन्म, देह, नेव और ठा-की हुए सभी धन्य हुए। सनकादि मुनि एवं हर् रोप भी आपको स्तृति करनेमें समर्थ नहीं है। अ दीन होनको सर्वाङ्गसुन्दरः धनाड्य और अत्र एना बना सहते हैं। आप मृतकहो जीवा और रतक-तुल्य करनेम समर्थ हैं। स्वंसन्व स्टब्स करणायरणालयः । आपके लिये पुत्र भी अं<sup>सानी</sup>

आप हमपर क्रमा करें। र्षे दुग्हारे तप और सावनने संदुष्ट हूँ <sup>ए दुन्ही</sup> धर्मसीमाग्यमूल इयमध्यजने मुनि हदकेउँ प्रे<sup>डीहे</sup> प खुम अभीष्ठ वर माँगो p

'देवाचिदेव ! सर्वेश्वर ! बगदीसर ! वी रभारतम् । सर्वेदसः । कादोतसः । सर्वे हमारे तमुक्ते भारत हैं तो प्रमानिक हमें सर प्रदान होने देवा

i fir wert freie bifte biftergeit anne blanen i !!!

म्बद द्वय ।

व स्वया देख्य दर्शस्य द्यास्य दरदेह व्यक्ति है हिंद नहीं लेहे है उनेहा that the control to the letter हे स्क्रोप्प किल के उस क्षेत्र के । इस्त हरू हरू सिंहहरू के कि कि म दिन जार तीन महूच देखर असराज्ञ । कि प्रकृतिक दिए विकास मिल का ticae for him reel ypites fi f Pippier-ibr 6ar-ibr Jije fere fi विश्वत स्टेड क्ट उन्हा आधीर्यह द्वाप्त । 🕩 চেটু টিটিয়ের কটুজীদ নিটন । है। है सिक्रान महि स्थितकीय स्थान क्षानके दिस्ती क्रिक्स विभाव देवान

रेफ्ट-रिफ्ट वे प्रदू रिश्न लिट्ट विद्यालका होत्राक्ष विकित्र विद्यान विकास । कि महार में बहुनूस्व द्विया प्रदान की। उनशे दुन को उन्हें सेन्द्र सेखाइ कंपूरुप्राथ विकिन्तीस्ट हेय क्लिया ही; пирочий верс бу бехо бер

राम मैंद्रान रिपन हेन्द्र शामी रबाकी बाक्स क्रिएक दिस्कट्ट हेप्र क्रहीय दिस्कृष्टि नेपर

गांसका विकास संज्ञात । क्षीं प्रवास कर उन्हें अवने तप, शिव

हिम्ह दिक्ट । इति *प्र*य क्रमाम- प्रस् र आधुतीय अस्पर्यात हो १६ १६ १६

ণ ৰ্চ্চি দুদনি হিচি प्रत हरक समाह प्रग्रेशकारी गरिस्त । पिन केल के के किन के किन के किन के र्माप अपना बाजियद्वे ब्रह्माना मन्द्र भ्राप्त

क्ता चन्न एतं अपने चल्कोको सुरद भक्ति । अक्ट्री कि इन्छिम शिमद्रे सैमायकि न भि छिदो स्थिष्ट स्टोमानप्रसे ) डॉक्ट स भर दिनस्थे, वमी दानीचे, पदा, बार, नधा,

( داعرد ) -----دست ( ه इस्टर्स्स्टर्स्टर्स 50

un ten te seit feine in geben auf en ale erifter fan Lamm meiner ferties हुम्बान्त अपने महिके यात्र में अप नार-प्रक नुष्ण पृष्ट हैंबेलार सारहा देखा बर्देशन कर्निया इत्याप । कि । असेर कार्रिक कुल्ला हो एक हैं है है है है है है म माने कि विवास कर विकास के अन्यान है होते हैं है है है। वासदर देशलक जानन देनोरु हुआ भीर जरने गर्देक gipit taken darens kater sike eky

बर्गान साध्याहर देवदार देखी ।। कर्न स्ट्रायांक्स वाडबंग्य कि किशी है क्रायांक्रिय उसे बन्ता क्रांस क्रांस के जाते हैं कि है कि में क्रांस क्रिक में

नानस्य स्थान बीच हुंस्त हो नान स्थान स्थान हो। । १४३) भड़ांक १८६ ३३ होना दिवरानम (१८५६) विक्राप्त भक्त । कि अवस्थित स्वाहर विकास स्वाहर स्वाहर उन्हें हरूरी हरूरी हरूर हरूर हरूर हरूरी हराया । इत्या है दिया। अगंदस्य और नाथ काक स्टिश हुए । नागजेक बन्न के सारव हिसा और संस्कृतिसं उत्हें द्वारात कर

प्रमुद्रे कपरिधितेताल अनुस्कृत भेजा। अनुस्ने गढ्दा en us ficiliery offe festir ofe eury an faitigue f कानगर मेडी केन्ट्रक सार १ हमी अपन्तिमार अन्यन्त्र तवतीको गुपायोमे आवन विमा

उक्केरिर राज्यार अभि क्षेत्र रिस्मिनियोस । एक कि स्थित क्षत प्रमानित हो गर्ने । सन्दर्भन नगून नुगरक हो। हो प्रमारक असुरके आत्रहती कियने नरपाल अपना गांच छोड्डर पंच रूपेट । कि प्रदेश एमा किसड सिम्मास केरने मेरि केर fin forg dogle fand por beat | wai mange मिनिन्द्र क्षियु विकास प्रकृत व्यक्तिमान अर्थ

नीरवर देवांनाकको स्वयानिय पर्पर अभिनिक किया । प्रवृक्तिक द्रप्रस्क रिमिष्टि । कि कि पार ब्रीह्रपुर मीर मीर्ट्य भिर्म द्वार । मिथ तक बीमित बनेथ । निसी भारत महरूप में हम हिन्दान है कि से से में पूजी अवस्य भन्त स्वां पहुँचे । उन अनुरो एवं

। ०७३ छन्ने किर्रक किस्पालका आहार करते हुए दुःसपूर्क नोत्रम रुपति

एक छत्र महाराव स्थापित हो महा । देवारा नवन्ती, स्विधित एवं गरानाम भारत प्रयास प्रथम कडाबंह जोरन निर्वाह कर रहे थे।

# महोत्कटका माकटव

महासुनि करप्प छाराडे मानगपुत्र थे। वे अस्यना इदिसान्, पुण्यात्मा, धर्मधोल, वपस्त्री, गंपोन्द्रिय, कारिका, दुःपातीकावमद्त्र, भूत भविष्य और पर्तमानके शताः वेदवेदान्तवास्त्रीते निष्णातः सर्वसम्बर्धतस्त्र एवं मनोनियही थे । उनकी परम पतिनता पनी अदिति समस्त ग्रुभ व्याणीते सम्बद्ध एव अहीना थीं । अञ्चल सीजवारि होने हे कारण वे महार्षे कस्त्रवाधी विमेष कृत्राभावन भी। उन्हीं अनुपमगुणगणसम्पद्मा अदितिही कीरावे इन्द्रादि देव उत्पन्न हुए थे। माना अहिति अपने देवपुर्वोडे पराभव एएं गावनासे मन ही-मन चिन्तित-दुःश्वी रहने लगी।

एक बारती गांत है, महर्षि कस्पन अग्निहोन कर चुके थे। मुगन्धित यश्चम आहारामें केला हुआ या। इसी समय पुण्यमणी अदिति पतिके समीप पहुँची । परम तपत्वो पति कस्तपके चरणीम प्रणाम कर उन्होंने निनेदन क्या—स्वामिन् ! कालो स्वियोक्ने छिये पतिके पिना कोई गति नहीं। जनस्य में दुख जिरेदन करना चाहती हूँ। यदि आप जाना प्रदान करें तो पार्थना करें ह

'कस्यानि ! उपहारे मनमं जो उठ हो। निस्पंहीच कहो । महरि उद्देशको स्मेहितिक बाणीमे उत्तर दिया । 'इन्द्रादि देवगणों हो तो मेने पुत्रक्षमी मास किया है।

वाची अदिनिते अपने पति महर्षि करवासे किनवपूर्वक करा—'क्रिंत कृष परात्तर, शत्वासम्बद्ध परमाता मेरे पुत्रक्षाते प्रात ही और में उनहीं सेवा कहें, यह कामना पुत्रकार कार प्रदेश हो रही है। वे पास मध हिन भर भाग वर्षा हुन सुने इसहत्व करेंगे। आप क्यांक्रिक • परमान्या विद्यानन्त

रंबसी यः बगलका वरा स्युक्तनेथेवरा में साद जिले बना प तस मेर्च बहुंदीहै उद्दर्भ का ने दहा तक्षं समी भीकक क्षेत्रक र वर्जिय

धीरे ! असदि देशाओं और ह भारत्याः निर्मात् निराद्याः निर्माते

नीपार, मारातीत, माराविगारक हरते मय मन कठार वरभएनके क्लि सक्त करें*ने !) अपनी पतित्रता पनोधी गरिल*ें

मनव हो इर महर्ति बहुतने उत्तर हर। 'देव ! यह पवित्राम अनुद्रवर्वे <sup>ति</sup> क्सी अदिविने सोल्यम पुत्र-हिन्म भ मन्त्रका जर कहें है

महर्ति करपने अपनी पित पनी पहिने ध्यान, उन्हार भन्न और त्यासवरित प्राप्ति

विसारपूर्वक यहा हो और उर्वे हर उर् मोरकाहित भी किया। महाभागा अदिति अत्यन्त प्रमन्न हुई। ई

परम पत्रित्र तपम्बी पतिके चार्गीरे सहाई कि आदरपूर्वक उनको पूजा की। कि उनकी की कडोर तम करनेके लिये प्रस्थित हुई। देवमाता अदिति ए अन्त ग्रान्त अपने हुँ

उन्होंने स्नान कर शुद्ध वस्त्र भारत हिंगे। र्वत बैडकर उन्होंने अपने मन और इन्द्रियों हा निरोप फिर सविधि न्यास कर देवाधिदेव विनायको पर हुई मीतिपूर्व ह उनके मन्त्रक्ष जा बरने लगी।

भगवती अदिति देवदेव विनायकके म्या ही अत्यन्त गम्मय हो गयी। वे जयभागादार्ग र अदिनि सर्वथा निराहार रहती थीं। बेदन वास्तर उर्दा िका हुआ था। उनको उस कठिन वस्ताहे प्रदर्भ समस्य याणी अपना स्वाभाविक वैरमाव स्व<sup>र्डा</sup> हो महे

पना नहीं, माता अदिति क्या चडती 👣 🚰 रेवना भद्दान माता अदिति क्या चाइता है। इस्तर === देखह कह महते हुए भी वर्ग महति हो गरे।

भगवती अदिभिनी गुरूद प्रीति एव कडोर हारे हैं। भारत अदिनिकी गुडद मीति एवं कडोर तर अवसमास्करकी ममाने भी अधिक वार्ता वासदेवते भी आपिक सुन्तर देवदेव ग्राजन विवर्ष हैं प्रकार

्ट्राइ हे उस्ते सम्ब स्थान हर्ति स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान (स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान

Jyminationalismus in medicantismus ins separationalismus insular destriction in the control of the construction of the the control of the construction of the control destricts of the control of the construction of the control of the construction of the control of the construction of the control of the construction of the control of the construction of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the con-trol of the control of the con-trol of the control of the con-trol of the control of the con-trol of

ইন্ডিক হটে বিকলানলী দুগুলান চন্দ্ৰ দলত কাছত ছন্তে পানীয় সমি চাদ্ৰ্য ,কিন্তু পাণ কাচ্চ কিন্তু

After they direct accesses when the beyon of \$5 to the vector of all distributions where the their distributions are considered to the their distributions of the format distributions of the their distributions of the their distributions of the format distributions of the format distributions of the format distributions are the format distributions of the format distributions of the format distributions of the format distributions of the format distributions of the format distributions of the format distributions of the format distributions of the format distributions of the format distributions of the format distributions of the format distributions of the format distributions of the format distributions of the format distributions of the format distributions of the format distributions of the format distributions of the format distributions of the format distributions of the format distributions of the format distributions of the format distributions of the format distributions of the format distributions of the format distributions of the format distributions of the format distributions of the format distributions of the format distributions of the format distributions of the format distributions of the format distributions of the format distributions of the format distributions of the format distributions of the format distributions of the format distributions of the format distributions of the format distributions of the format distributions of the format distributions of the format distributions of the format distributions of the format distributions of the format distributions of the format distributions of the format distributions of the format distributions of the format distributions of the format distributions of the format distributions of the format distributions of the format distributions of the format distributions of the format distributions of the format distributions of the format distributions of the format distributions of the format distributions of the format distributions of the format di

them ya myikey samon Ma armey to reason when the virus of my the Thems Ma then e | 6 th my the Thems Ma then e | 6 th my shown follow again with a fine of the to unaya salution of them and the prity unaya salution of them then the train shu unaya sayung 1 the them them then the them the them the them the salution of the them the them the them salution of the them the them the them salution of the them the them the them salution of the them the them the them of the them the them the them the them the them of the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the them the t

स्प्रक संक्ष्य होता अध्यक्षक स्थान संक्ष्य स्थान क्ष्मी । फानस्र स्थान्त कृतिक केट उन्ह मान्य स्थान क्ष्मीन । हैए हिं स्थानस्थान कार्यक स्थान

हतना बहुबर हेनहेव विनादक अन्तर्यात हो पते।

কিন্দাৰ ব্যৱহাত । দুৰ্ঘাৰ চু চাৰ্যাই দি কৰি হ'ল কৰে কৰিব। বংলা কৰি কৰেব বুলা কুনা বৰ ব্যৱহাৰ কৈছে চুক্তি ৰাজ্য i Thu

। सम्बद्धिक दिन्द्र क्षेत्र क्ष स्थापन

द्व दिल्यानस्तिकार्यः॥ इ.स.नस्तिनस्तिकार्यः॥

indings graves graves finest finest finest considerated and considerated from the considerated from the considerate finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest finest fines

नेतिहः दुरस्यः कृतस्य दुवेहित्यन्तः। स्याने द्यापुनः कृतस्याच्या दित्तीभः।

ol å h f nit krivali soo feneh ny er deoried verey kriv krif vieur dide fenden fenend e bekrif verige f hie fer hie fer it, py krif

kere onn der ib po der ib der swa ide gracker for nichten ism. der ha gyila pilla filla dere i de' de profie filse iv nus ard allysa azu den deprei uzu es iv nus J. निरामयायाविळकामपुर निरञ्जनायाविळर्शयशास्ति । निरामय सायाय परोपकास्ति समाय सर्वेत्र नमो नमस्ते ॥

इस प्रकार स्वयन करते द्वार देवता और पुनियोन दुःखरे अत्यना ब्यापुल होकर पुनः विनायककी ध्वति करते दुर कहा—

हाहाभूतं जगस्तवं स्वधास्त्राहाविवर्जितम्। वयं मेरगुहां याता भारण्याः पराची यथा॥ अतोऽमुं स्व महादृश्यं जहि विधामराजुना। (स्वोत्तर-

ंदेव ! मामूर्ज जान्द्र शास्त्राह्म व्यक्त एटं स्वाप और स्वाह्मके रहित हो गया है। हम भव पत्रजीती शाह और पर्वजक्री कन्दाओंने रह रहे हैं। अवदर है विकास ! अव हम साहरिसीका निर्माण करें।

इस प्रकार करण प्रार्थना करनेवर देवनाओं और ऋतिवीने आकारारणी सुनी—

वहवास गृहे वेगेंऽकारियानि साम्यनम्। इतियायद्वार्ते कर्मे परानि वः मराकति ॥ दुष्टनो तिपने चैत्र स्थानो साम्यने तथा। (गोगाः व। व। वः (कः कः)

( गण्यान ११ व १ (क१क्ट्र) भागति देवदेव गोग भार्ति करलके पाने भरतार के और प्रदुत्त कर्म क्षेत्र १ वे ११ ज प्रतिनोधी द्वीप्त भी साम करते । वे दुवीस भरत एवं गण्यानीस पदन करते ॥

करता व दूरा मार करें । इस मेर्स करें । अक्टास्ट करें

आश्रस हो हर प्रामोनिने मेहेन्छे हरू प्रमीपर जायेंगे और निस्पेरेह स्कृत कि महणहर तुम्हारा क्ष्य निवारण हरों। P

प्रभ्वीः, देवता तथा मुनितः विपातः है होकर अपने-अपने स्थानीको चत्रे गवै।

उछ समय बाद छती क्रयपश्ची अस्ति

इष्ट उपय पाद छता करवा कर है किया। उनके दायरका तो अव उन्होंन्द को में मक्साना अदिविके सम्मल अद्भुत, अर्जीक व मक्साना अदिविके सम्मल अद्भुत, अर्जीक व मक्साना अदिविके सम्मल अद्भुत, अर्जीक व मक्साना अदिविके सम्मल अद्भुत, अर्जीक व मक्साना अदिविके सम्मल अद्भुत, अर्जीक व

दरामुको यहुकछः क्र्यंहुम्ह्यंष्ट करम्रोविकसम्बद्धे मुद्रम्भिकः सिर्वेद्वद्भिद्धः क्र्ये स्थावन विशेषे क्रियतामणिलस्यस्य ज्यपुप्तालकः ज्यस्यो मुद्रसीयारस्वयो क्र्यंस्पर्या देवकामध्य हततमा दिष्यास्थ्युर दुवे । (भनेत्रकः ।। ६। सं-

वार अवन्य कामम् था। उन्नहें ह्य पुरुष्टे वैशि कुम्बल, ब्लाइटस ब्यूट्टोक ग्रोमास दिवर और कुम्बल आ गामित इति वार पा और ब्यूटी माना योगा होता थी। यदास विकासीको अनुहर्म और अपरोज मनापुण कुम अकन थे। नांका गर्म और वेदस्य अनुहर्मित संगोगी ब्लाइटी मुख्या पा थी। वह पीछी सीत्राम् था। उन्नहीं अनुष्टे संग अपराम कर करनेवारों थो। उन्न ग्राम व्यक्ति

मिर्मामाने अस्ति वन असीहिङ मीन्दंही है में बीडा और अमन दिख्य हो रही थी। उन का नर्द तैनानी अनु नावनों दहा-माना । तुमानी करा माना की उपयोग को अपना है। में दूर हैं। बा भारत कर मानुश्लीका हि। पूर्व दुस्ती इसका है।

भाग हैरे धारून पूर्व देशित हुए हैं। जो वर्धी व विनायकरेशन कहा, पूर्व देशित हुए हैं। जो वर्धी व विनायकरेशन कहा, जो वर्धी

म वैशी। आवलीव वावयानवायुक्त इसरी रक्षा कर्रे । h bin liev i Sil ilivite pippite able reves मेंह्नहोट बेंडराम छड़े । हें यूट्टें होरीहरू है बमानमें हाराय इंडिज्जिक्स-ब्रीएक संप्रक की ब्राह-सम्बन्धित क क्य विवास समा १ । १ विवास विवास विवास क्षित्र केन्द्रस क्षेत्राक उनन्द्रिम हर । हे सामकति स्मृत र्षात्रक भट्ट संस्थात सहा--र्जार संभित्र प्राप्त कर्णुनाम्य कि कि इप इप के प्र काम र-३क रजार के रजार रिक्रीर । पिए र् किटकर्नुम क्ष्रु क्योणाम रिक्ट छोट शिहीस राजम 

व क्रियम्बाब कर और संख्या भार उवार्क । नेलीबन पीड़ित हैं। आप ह्यापूर्वक देव दानन-इत्तका दलन भारत हुए यहा-त देव । असुपर असमार किडकराइम निकृष्ट प्रती दिशालु किडिसर-क्षण एकार हासीह -छहुासरूका क्रकाहिम स्टब्स्टिस व्यवना<u>त्र</u>य-

। ईम उड़ि व्हि क्रिकाम प्राथम क्रिया आर्थ प्रस् अपने अपने आश्रम क्रिक क्रयम् क्रिम्मे पुनः पुनः अदित्तम् न स्थादक

। सिंह निंद्र निवेशि कि शाहर प्रीह काप्रकृ : स्पृ । सिर्फ स्पोपक स्पीत स्पृत संक्रमार्क प्रहित उन्हेद होता । उनका क्रीरक्त्र्र राजन वसात हो जावता लिंग्रिक क्रिक्ट बेमधा श्रीकि छात्र क्रिक्ट ग्रीह है है? इक इड़िक मेंग्रन केंडबजड़ेम कि सम्प्रान्ती कईब्रीक कि निश्चय ही भाग्यवती अदितिक अद्भी चराचरतायक भूपियो हवे उनही प्रतियोक्त भारते यह हवू विश्वास हो गया तीन्त्रीत्रकार प्रिका क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्रिड क्रिय कमागाथ किवीक्षिमाए सुर्धाव क्षित्रम ताएग्रम

।জড়ি-छा**ए क्टिक्न**ब्रिम

Marrie . Hit Биррира अकुर तरना बराय को एकी मानी का कि रामक स्टिस आक्रमत करनेश संभ्यम वस सस्या है। इत बारत PPPOV fing migikines Sænigu gu 1 mig gel ğu terri ky rilly gr. 4) ppr iş puril 53 मेंनम इंस्ट कि धंत्रामध छत्र होते। संदे हुन श्रिक्ष के प्रमध कृष्ठ प्रदेश कीश्रीय मेंदिस कीग्रिय । प्राप रूक् र्याना ही नहीं, पह सेनाद फरन्य,लमने देध-देणानधेने

п, унетитет да ба базу Буую

(०३।काठ० छ। विका

क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र भूष्टक दन वर्ष हिच्च स्वक्षा उववंदार कर कार हुने । प्रदू इस मध्य क्रम हिन अब क्रिक्रम एकस्रेमक क्षेत्रकृतका व्यक्ति व \_\_\_\_\_\_

हिरासीईय इन्द्र आनोद्दा और हेरकाण हे करन हुई कर्रीत । किय हुउ वरस हो । किन निर्में किम अस्ति क्षेत्रक क्षेत्रक कि ह भएन मिशायते दिने मिशाय मेर हा मिहर दिस्टर क्या । उसके स्ट्रन्स गर्दायक बन्तुल अस्त्रत्व हरू-युष्ट बराव्य सक्त

। विक्रिक्ति । - अग्निस्य समार के उन्हार क्षेत्र हिंद क्षेत्र क्षेत्र वि किम्राप्त स्ट्रिस्ट । श्रीयक ब्रीपट सङ्ग्रेस्टिस प्राक्षमे मेक्स्या अधिक होते हिम् हिन्छ । कि क्रिन प्रमान क्षि भी । उन्हों

मान्छत्र केन्स्ट प्रवस्ति होएक वित्रवस्त्रम प उक्तांद्राय-कृषे क्रिक्रमान क्रिक्ट त सेल समावद्यान्त्र ता । बालक के स्वरूपक अचैतार व बलवान् मा। उत्तकी मांववेदियों सुहद् थी एवं क्ष के क्षिप्रक अंद्रित और नेब्रह्म का । में स्थान सीन एवं बद्धचारी आदि आप्रमधासी तथा एगार करतम मिद्धार कीनियार किए किएए

त के आपका क्या कार्य कर्ति । क्षा व्यान्तिका अनुसर् किया। ब्रह्म दीन बहा-नीय वस बीगांग्य हैं) यो जार-इक्ट्रांट आहे अहा सहस्र हो। हेट । कि ह DIR SPPS Afte DIP GRUPS TAFE SPPS प्रमाध क्राव्यक प्रवेश हैं।

्। के स्क्रामिस क्रिम स्मिमिल नेहिलीय पृष्टे क्रील ने क्षेत्र में प्रकार प्राप्त Frantzu er aptiafatis plie finaß R. े देवीर नारद हारा अपन अहता

( ध्युद्ध व ४ १ ६ । इ.स.) ... <u>£4010014</u> 4549 441 9 i Ferm Tiblesoff iv ba

भारतको महोहरूर हो मार हारुके क्रिये पंचरका मामही एक पूर राजधीओ भेगा । यह भारत राजिसाक्षिको उससे हरण बन्दों हम थी । राजध बंजके मामहाक क्रिया उससे हरण बन्दों में यो किया। महोग्रह्म भारत क्रिया क्रिया जिंद्र राज्यकों हो महा उपने प्रभेग बन्दा पहा। उन्होंने उसे निकास महान क्रिया।

उपनिवालिनो निरमात्री समुद्रो असूर विनिता द्वर । उन्होंने उद्वरण और पुण्युर माम ह से हूर रास्त्रीके महित्र में हराके हिन्दे । उन्होंने असूरोंने आरका मानेहर दीहरण का बहण किया । उनके निरमा बन्द्रपुर अस्त्रक सोक्ष के । ने महर्षि सम्प्रके आसमी कर्षी पहुँचे, महों भागे करित महित्र हैना कर्मों सम्बन्ध करा रहें। महों

भारते रोकनेक किये वे ग्रास्त है। ग्रास्त करा रहा था। में मोहारको दुर्भागन ठोइएस करानों में असिके करा। यह कोळी—वे ग्रास्त्र अस्त्रात्वकों में असिके करा। केंग्रस भीनार चल ग्रास्त्रेगां कोई को हमें रहे के वहह ग्रास्त्रेगां है।

बालको हु उत्पात धीव नहीं हुआ । उद्यो बाताओं मोरहे उत्पर वामाने तहर हुए । उद्यो पिताने के पहल हु । यह देन उन दोगों हु जो हों पोर्चें के पहल हु । यह देन उन दोगों हु जो हों पोर्चें के पहल हु । यह देन हु । यह हु । दे हु अपने अगुरक हिमा प्रकार कर हिमा । दे हु अपने अगुरक हिमा प्रकार किया हु । पेर्च । मार्गे अगुरक हिमा प्रकार किया हु । पेर्च । मार्गे अगुरक हिमा प्रकार किया हु । पेर्च । मार्गे अगुरक हिमा हु । यह । प्रकार हु । यह । यह । प्रकार हु । यह । प्रकार हु । यह । प्रकार हु । यह । प्रकार हु । यह । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु । प्रकार हु

यो यजवंत करके भूनकमानि यजको नक्षण और मनं भी रतन करके वे भावमने जा दिनाय करने को !

म्बेलका कर पाकि दूस । अस्मे कृषि धीम्ब एकं स्रातीक स्मात के मान्यक्षा स्वातीक स्वातीक भीत कर्युक्त स्वातीको नाममें निव्ह ही दमान हेवह में फरहर है वस्त बुध थे। उन्हें हम ही मेरोस्सा जब अलच हिंग ही हिंद उपने बहुत से मच और मल सोंगा गावियों हो बड़ होता था हो की उपने स्वरूप्त हमान तो कर ही की हो है है हिंदा कर करने वह आहे हैं। हो हो

पर दिनसे यह है। होनहीं इसने व्याग्यास्त्र सेता । हैर उसने ब्यांत्र स्थिति त्यान करनेके लिये गांधी। मार्डाक दर्व वि भी यहाँ आया या । मीन उसे करातों हैं दिया और ये स्वयं आइस्त्र ज्यों तहाती उसरे गांधी। वस बालकों से उसरा होते जानेकी चैसा की, परंह यह कारी दिस हो है।

रोहने लगा । इतनेमें ही पह नक्ते आस में लिया । जबके भीतर खड़ी हुई महाने का है यह दया देखी, तब वे परस गर्या और इत हैं रक्षा है लो से से स्वार्टन लगी—दोहे, होई। सी

अदिति स्वयं भी बच्चेडी वहहुन्हे कि एँभी उउसे पार गर्मी, पर वे उसे वहहून हुन्ही। वह र पहड़ेने बाहर रतने हुए ही महोत्हरने दलाहे भंज र किये जा रहा था। माना भी दूसना उपहे दन विव चली मार्ग,

मंगेरहर और उससे मजाने लोगने क्षा-मज्य रेल जानिक शिष्य उपन्यवनार करने हाँ पै दिंग के भी जब बन्दाल नकती वाहने रहकोई? जिस्से के मुक्त बन्दाल नकती वाहने रहकोई? जैन्द्रों के में के अधीत करना लोगा हैना हैने जैन्द्रों के में के अधीत करना लोगा हैने हैंने जना पार्ट प्रस्ति होते होता दक्षा वह स्वित्ता हैने जना पार्ट प्रस्ति होता हैने स्वत्ता के स्वति होता

भस्तिकता व दोन्हर ने भवकी मुद्राने उत्तर दिया। प रा रहे करने स्थान ईस्टिंग्ड रहेग्ड हि है।

ज्यात हो मूरिस देन महिन हो इसे हुरी तरह

रिहा गाक रिह उकाद्रम ५ ई कि द्विन रिम्म स्मि । इत्या । क्षेत्र करवरने पुनः क्षा

प्रकार मुद्दे का हो है से मुद्दे में मुद्दे हैं कि को है वहुँच धवो । की बह हिन्दीयर छेट गया । माता अहिंग्रे भी वही

रंग दिया व अन्य सहि देश रही भी। वर्गत देखी नार्ध मेनन क्षत धारतांक कार्या वर्तीत वनी, बबुद्दी, परितासी, वसी, वसती एवं शुक्रीचरित विकटनाहर ।वेली नव्यक्रम अस्तरवार्वाहर वर्षवार ,हारी ,कांडर महाकड़ धेरिके बुखानको बेहाल, धिय, reig erippiens frebpen wonreiteng rife नासव ! बाह्य शहित दीहरूत हो गये । बहारे करवव महोत्हरने अपना मुखारोवन्द्र खोल दिया । आपनी

भारत होता है। यह विश्व अप उन्न विश्व विश्व विश्व बन्ध दीन्तर संद्रा आर्थान वेरव चावर

नु दी हैंव साहरता देवह दूं नहीं वस्या । अब आंध ा कि ब्रेट कि कर अपना स्ट के हैं है उन्हें इ.३ ६६ । इ एका कक दिल्लाह रेम है दिया उनक्छील स्यो । वहीं बस्तवे का दी का बदा-न्त्रों। वह यो

्रेव सहसाओड़ सिंधु विशे देसपुत ब्याउंटा अवन स्टिड कई दिवा । 

क और बन्द यून आदि दुन मा ग्रहन नहीं कर्नि इन अभ्र

स्यासाम् टबईउङ् ६८५ दीहर १६। या । क्षिते सहित्य हमानव देती प्रशी के किन्छ देशी राहर करवान महीत रहते हो से रहा है। या है

PAR I REP HEED -. 1 34 684 2-64 66:055 646 eile entie etatete meter bilte gi Cer EE mit Steet neuers atres

PRO ISPECT CON COL

104 Er in this i bu i efin. theu

किरिया हे अपन्ति हिंदी । ये विकास द्व वस्तुन विमर्थर वहा था उक्त

था उसी समय दक्षिक दहाने वेहता

सहस्र हैं के जा जा जोर सिर अरो देश

क्षित्री, स्टान कर देवी पावती, व्यान, विभ्या,

स्प्राप स्थाप होस्ट और एको हाभान

erg Ed reig erede stande des 1

नीवावर मधुर स्वरोने दिश्वण गाने

निर्मा वायोग्वर बारव विस्ते गोविन्द्रमधा

ी बात है। क्योजियारद दारा, हुई जीर

उसी दिया । साथक विशासक मैसविक

विक्री पुरक्ष गाहमें केहर उत्तरे भूतम

fige | for fe into toppers defirer

इक् अन्तरहा कि व्यविष्य किस्ट अस्त्र

विकिन केन्सिका विकास के कि है है है ।

हो<del>ठि किन्नहा</del> हर्ने हेरल अह प्र

ur burn ärfien i fşarupar'—i

ह्या । इस्से स्टब्स शहर सेमें । भार

1451

1 1/2

ने ब्होरमी चेना समा ।

प सिंहार है उस्कृ होती

क्षी हाथ हार है है है है है है है है भारकारित मह स्ट्रांस स्ट्रांस है। व्याप्त मिल प्रिक्त है किये है नियं जी नाम के ध्या नामा और निवास है। बच्चारित

واس-ناليا (المالية) برانت

रीम १० दश प्रधार प्रधानमुक्त आंकानः ज्वरणान्यः स्वरूपेका दर्धन कर राज्योगे अपना जावनजन्म एव करप्यभागे आरामन गराव गमारा ।

वन्ध्यतिको भद्रान्त ह विभावकके तहक्का व्यक्तात्वार हो गया । उन्होंने यामान्तु विभावककी भद्रान्तिकृष् इदयर्थे स्त्रति की जीत बार बार उनके पहल्दी प्रयास कर उनका सहस्त्र करने दुध कैनावके दिये प्राचान किया।

#### उपनयन-संस्कार

મંત્રિયાની મહેતાર વેન વર્ષકે દૂધ! માર્કી વારનો પ્રેમ પ્રદુત્તે મીં પ્રામ અમેત્રે તેને દર્શ વનવા નિયાય દિવા દાના તચ્છી માર્કી સ્વવન મુશ્કારન વાર્દી પથ્થી થી. હતી પેક્કેટ મીયુપાર્ટક મોર્ચેટ મેં! દૂધ વારના ત્રારે પુષ્ટે પહેંચતીન હતારે મેંચાયા પ્રામિત્ર પાતાના ત્રાર્થી, હવાની પેત્ર પ્રામાર્થિત પ્રામાં માત્રે, હવાની પેત્ર ત્રાપાર્થ સમાર્થી— હવાની પેત્ર ત્રાપાર્થ સમાર્થી— હવાની પેત્ર ત્રાપાર્થ સમાર્થી— હવાની પેત્ર ત્રાપાર્થ સમાર્થી— હવાની પેત્ર

स्पाक स्थार स्था तो बुछ नहीं करते में, मिन्न स्वार क्षेत्रक स्थान के स्वार के स्वार कर कर है। कर हाथ स्वार के सीताले सा हामने हैं वि स्वाराधीत में । योगेसीओं अवस्थार विभाग विद्याधा विद्यास विद्यास और स्वार मामन योग स्वार के स्वार मामन विद्यास के सीता होंगा होंगी अपने स्वार हुआ होते हैं तो? सहाय के सीते होंगे। उनीने अपने स्वार हुआ होते हैं तो? अपने प्रिमा के सीता होते हैं तो ने सामने स्वार उपनित्य मुनियों और महायों से पीन स्वारण में हैं मने अपने सिता महिता होते होते हैं तो है। महिता स्वार में हैं मने अपने सिता मामने स्वार स्वार में

अनेक मकारके बाजे बन रहे थे। गण्यको गर्वध-यूजन और स्तिकासमा दुआ। इसके अन्तरत सहरू कर स्ति विश्वों होने त्याँ। होमके अन्तरत महर्ति क्रस्यको अध्योकी यूचा की। अधिकरणस्त्रके बाद कब ग्रम्भावनी द्वितों और मादाग माजारीबोर्डके बाद विनायस्य क्षारत द्वितों और मादाग माजारीबोर्डके बाद विनायस्य क्षारत भाव निकांक और दिन्दबहरूर प्रदेश उद्दर्भ विध्यपको वाध्यप उनको दुर्गान्धीय स्वरंकी भौतिमीय र पात्रन उनका गुढ़े भीर उनका है? निजें र स्वीर स्वीरत किर यहां।

अपूर्ण अपना ह पाड़ी देशहर उद्देशी यूर्ग पूर्वक सावन और ध्यी मा अपना ब्रीम यह पूर्व की द्वारा है। यह मानव ब्रीम बह अपनी कर रे राप्यों के प्रकार से दिश की—पीन एवं राप्यों के प्रकार से दिश मार बाला यह ना समस्यों ने प्रोप्यों के हरन हरोड़े कि प्रमानाने दीआग्र हरन दिश कार्य देशान प्रमान (निमाद देशों ने ने जनस यूर्मिया पूर्णने हुई ब्रुट्स के ने)

वदनंतर महोतकरहा उपनयन हुआ। महीं ह अर्थ हैं मावश्री मन्त्र हिया। वर्षत्रमाम महाजीवनी अर्थ हैं निवासदान है। उबके बाद वर्षों की क्षेत्रमेंने निधार्थ कार्य होत्राच वहात्रवाहत हिस्स व दिया। प्रथमित पुत्र महोतकहती मान स्थान तरक हैं महाचित्र कार्यन्त्र पुत्र महोत्रवहता महाजीकी वृत्र व कर्षे विस्तार महारहें बहुत हुन वृत्र मान स्थान

इसके याद एकत्र बृहत् समुदायके बीच महर्षि बी अस्यन्त स्नेहपूर्वक विनायकका द्वार वकड् उन्हें हर्ष पास छे गये।

मदात्मीने अपने कमण्डलके जरूने उनका ताँग म रिया और धदा किला रहनेवाल। प्रापुष्य उन्हें मह किया। उस ध्यम उन्होंने दिनायकका नाम प्रदूषका रहा। किस ब्रह्मविने भी विनायककी गुजा करके मं भारमुक्ति नाम महान किया।

कुबेरने रिनायककी पूजा करके उनका नाम प्रमुपनर रक्षा और उन्हें अपने कण्डकी रानमाला प्रदान की । वस्की अपना पाध प्रदान कर उन्हें सकरने भी सब देखाओं है ;

ध है है ध्यम धु है । किसिटार क्रिये करनारम क्ष्युंसक क्ष्रक पार । एक्से सार ritz telesar ürese maj sing tieren aber प्रींथ हुरू होता । हत्तु कुछ कुछ होता हा हा है है क्रमाए क्रम्कि। छाम दीभ्द्रे क्रिकेश राष्ट्रियोह स्ट्राह कष्टम प्राप्तक का विश्व के स्थान बाह्य है । बाह्य का विश्व विष्टा का विष्ट किमानकाप्रति किए । इति कि के के के के किसी मिट्राक किन्न दिउकादिम बस्तक किवर्त ६ इर्रिश छन्। क्रिन म्बोट क्रक प्रकारती ज्वसम्ब छिड विश्व हमस्कृत हिम्म स्थापन स्टब्स्ट हिस्स साध्यात । हे

ताबना को । क्षिमक प्राम्पा क्षिट ग्रीय कि शिक्ष किस्ट कि कट्टाम्न क्षा क क्षेत्र विचार क्षेत्र का दुस्स हमार रिमर्क-मर्क कंडलन्ड्रम । ६क्कि होई दिहर केहड रूप र्ताए कृम । इंकड व लाक प्रीट प्रक त्वाक तकाति .हर्म .क्षाक्रम क्षमीहरुक्ष १ कि दुर सक्षम स्वाप्त नेत्र, क्षिति क्रम्स कि कर्ज प्रीय किटकाद्विक क्रिक्टि कर्ड्डाम्ब । किए इन्छ श्रीह द्वील इन्छ। १३६ सम्बद्ध स्टब्स्ट इक्स प्रथमित क्रिकाड़िय की 110 कि 133 निकास egifürigu a ise erf wig worn in em

। रहप्रतिष्टी- । इक क्रमेर्डिस अतना अहैत और कस्तरंत्र प्रदान कर उन्होंने अन्तन प्रशासित इसके जनमध्या करते हुए उर्दे विकाम केमर आहे आहे अब दिन केरकाड्रेस करलीयान्या द्वत समीत हाल हैता । हरू अर्वन्त

eld sig tiefel euce sein eine Jahr bie bie क्षित्र होत्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र होते ग्रारम् दूर । विवानीद्र विधारदं विधायक सम्बन्धमा ध अस्त नेकाने जोर प्रतिमानम्ब विकासका मित्र । राप्त रिमाप रिम्प्ट-रिम्प्ट कोष्ट्रात्रसम्य एकि इस प्रती

far ant fer saft erip if bane mit eat. ... 6 कार । कहा क्षति क्षति हेड्स हेडकाईय 4572 हम्द्रकार किन केन्निन्त्रक कम्पनां है म्प्रसी -- कि न्तरिक सेनेकर मधार्य सामा नाक्य देकर बहुत ह्या विश्वकारीम श्रीहरशक्ता आसिवासी स्थाप । श्री

अस्तात है है कि अवस्त एवं है। है कि क्षेत्र

। किन्न प्रत्येक विदेश की। । कमानमी-नाम्नी छर्नम्ह (उक्तमनी उक्तम महत्त्रक । एत्री महत्त्र क्या होता है है है है है है न्द्राष्ट्र दिन्ह इस क्षेत्र विरुद्ध प्रति । क्षित्र क्ष nie mal eine ger feany fellow fre निकार्त किस किस मध्याल के देति है विदेश । हि ई एक्कड्रक प्रहू केक हमेरिक केक प्र हेंच्य प्रति मिर्फ एक एक्टकों हेट प्रदेशक

116746 firm fright to Evilona for their FISE 라마다 다음기구 first 출간 수단한다고 F. क्षात्रकः । विक क्षात्रकात्रकेत्रकः केट शाहरू । क्षित्र उन क्षमा अधि क्षमा स्त्र हिन्छ। fruren i isa opisir 5g for fitt See sa mg fastinft fein ferfi

fre men fann fann bant bife et f atomie fin rous stelles nu-f । एको कि माग्रस केट म और एनी बह eitege gal its right yes paines. प्राम्हार केब्रीत हिन्द्रक क्रिक दिल प्रकार

( • \$ 1 • \$ 1 \$ • Equips ) । इम्प्रेसी बंदि इह इम्प्रेट क्रिये mel nen frog bitte biju fen fin

المرابع عبد ورايان الله المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرا 1 & stein te et equit teldpe ? fie un is min mai relp water Birife fran fie balbitate mt f fem freit fe. mien ben fin S fent wir freit ein faante afflurens aufent ton fo Fren fe wen ton forme double ! fe-De-feenterun fe at fe m er क्षेत्र हात हैन बन्ध प्रकृत हैने किया जात 1939 8 183-193 8 18918 plete ters frank 185-ifig teiten er ufer, fu gieitem neg teil pen depere od'e

natura un fecte beng er n't i einere मधुश- याशु अम्मान यद्य और यश भागव कर तेता : ere, ulan bald'er fenfalle Iren nicen. बर्भ। इसम क्षेत्रव्यक सन्दर्भ बक्षुमिति देव और ब्रह्मकताः गर्नेचे मुकामना भीर नानिसर कंपकी पारणकर आयमके म से और दूर दूराक गूमते । अर वे संपद्धात सर्वत करते तो प्रची दिव अभी और आहमा बन्दिन होन स्थाप छ। भवता अमुर उधर आनेका सहम भी नहीं कर की है। उनके इस प्रद्भा योग वेप एवं उनकी स्वतायाने प्राथमध्ये कुणाया गुल्ब शान्ति देशका वक्षण और अदिनि आगन्त विद्वत दोवर मन ही मन बद्दी प्रमारे पूर्वत और दम भन्य है। र सबके तुत्व निवासणके दिये निवन्तर प्रयानकीत महीस्बदको देगरकर मधी उन्हें अपना प्राथमिक समग्री। सभी उन्हों आदर और सम्मान प्रदान करते ।

एक दिन कश्यपके आधारत काशीनरेश पत्रारे । उन्होंने महर्षि बहरपरके चरणींने प्रथम किया तो स्नेहादिरकेले महर्पिने उन्हें गले लगा लिया। भोजनादिके उपरान्त विभाम कर केनेपर महर्षिने उनमे उनके आगमनका हेउ पूछा ।

'आप मेरे चल पुरोदित हैं, युग आपकी सेवामें पहले ही उपस्थित होना चाहिये था । काशीनरेशने विनयार्वक उत्तर दिया-- किंतु राज कार्यमें स्वस्त रहनेके कारण में समय नहीं निकाल भवा । मैंने अपने पुत्रके विवाहका निश्चय किया है। अनाएव आप हो के जाने के लिये में यहाँ आया है। आप वृपापूर्वक शीध ही काशी चलकर अवराजका विवाह समञ्ज प्रशासे ।

प्राजन् ! मैं तो चातुर्मास्य वतके अनुदानमें स्मा है। महाग्रानिने काशीनरेशके कहा-किंदु मेरा पुत्र महोत्सर सर्वशास्त्र मर्मत तो है ही, कर्मकाण्डका भी अअलपूर्य विद्वान है। यदापि अभी यह बालक है तथा में, इसकी माता और समस्त आश्रमवासी इसे प्राणाधिक प्यार करते हैं। अतः इसकी अनुपस्तिति अस्पन्त कष्टकर है। तथापि आप इसे है जर्बे । यह आएका सम्पूर्ण वैवादिक कार्य दशतापूर्वक समिवि मध्य करा देगा।

महामुनि कश्यपने महोस्कटको बुलाकर कहा---- पेटा विज्ञायक | बयापि इमारे लिये तुम्हारा वियोग दुःलद है, हितु तुम क्षात्रीनरेशके साथ आकर इनके पुत्रकारिकार ्र कीप आओ ।।

महींची प्रक्र क्षम नेको सन्द्री <sup>प्र</sup> मा करने महास्तित्त्वक मने महाराष्ट्री यापम किया और भागवामीनंदर स्टब्ट हैं।

----

भाग प्राप्तांपक पुत्रको द्वारा रेटको दर्श मत्यान करते देलकर म हा भारती महेर हैं है। नेपीने भौतु बहुने तने । उन्होंने संस्कृत दल दल्प रीन बार्याने करा-पटन ! मा मो का लि भीर भारतात प्रथम है। इसने बची पान में कि इंटिन अधुरीकी इसी रतन नह की की गरी है। भाग इसकी निरनार राहा बरेंगे और जिल्हा हो क्य ने क रहे हैं। उनी प्रकार एउएन हो ए प पर्या भी देंगे ए

भी अस्ता प्राप्त देवर भी इस राम उन्नी ई पुषाने प्राणसभा करेगा । आने वर्गन विभिन्न । कामीनरेमने भाग अदिनिक्षे चरतीये प्रयम हिन्द हैरे बायुरेगचे धन पहा । अबाक महेल्करहे एकी दीयती थी। त्रवाह रोती हुई मात्र अर्द्ध सदी रही र

## भूप्राप्त वध

शांधिराजका स्थ गहन बनमें बहुँचा । बहीं कहें बन्तान् भारं धूम्रध (नयतकका बाबा) म धरखाँग्रकी प्रथमताके लिये दल हमार बहुने अत्रत री तप कर रहा था । भैन्तेक्पार निराप्ट श<sup>हनके</sup> वर्षवंद्वारक श्रेष्ठ राष्ट्राच्य उसे अभीष्ठ थे। उसने अलेने पैर इसकी शालाम बॉब रने है। अबोदन धूम है भूम्बर'नपर जोवित था।

मूर्यरेव मध्य हुए । उन्होंने धुमाधके विधे प्रमाहित यम्ब मेना । उसकी प्रभावे अन्तरिश उदीत हुआ है व गरूद बेंधे सर्वको पकद लेता है, उसी प्रकार महत्व उछलकर उस परम तेजस्वी शासको प्रदेश का लिया।

यह दृश्य देशकर काशिराज अस्पन्त विस्ति हैं राज्य परीश्रणार्थं महोत्कटने उने धूमाशकी और हैंसे ही कि भीरण गर्ननके साथ धूमाशके दो हुकड़े हुई आ

पुषाधकी विद्याल देहरे गिम्नेले कई १४ वर्ष

n m re

एस र्वहारतीत रर्रश्रक दृष्ट | दृष्ट होरेटु क्र किस्ट हि ११ ट्रीक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट होर्स्ट व्हास्ट

দিদাধ । বিৰচ চাত বিভাগনৈৰ সমি দুদ্দানাৰ (টি যোগ বিবিদ্ধি ধিদ নিৰ্মাদ নাচাদু চৰাই দিন্তি । জিল গদ কৃত চি বিচ হয় ও সুদি । বিচ হাঁই ভিনালত নিৰ্মাল-চুচ্চ গদি ছামুল

the vie being Simpeyer in wenne when tall-de fittle femplicated pur templica arther to be grand) it mein and femilia by they provide the min and femilia by they have been the familia by the von the receipt in the familia by the two they receipt in the familia find my by I was the fittle form and find the by the familia form and find for the familia familia for the view for the first familia familia.

Singuras um Stantes O og Sandiavonde i vol as 66 non mårde sig sing mas rady dannin- sing al mysed anna mare rady dannin- sing al mysed anna flys, denov Eralined sigu sin ay sing sig for danne i val sid synd av sing sing fly in till dannin- synd mysed sid flyr yn till dannin- sig sid spa flyr yn till dannin- i fy rodu sid side

chann their two anom's promiting their in the responsibility to the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the second many of the se

> razene 1 for a meb farok sez f. n. first de vez fem die preu verseurs fleir angere neuen 1 faron 1 group, fleir angere neuen 1 faron 1 faron kungus sop 1 paro 1 faron 2 faron 1 faron 1 far faron 1 faron 2 faron faron 1 faron 2 posterien faron 1 faron 2 posterien faron 2 faron 3 faron 2 faron 2 faron of group 3 faron 3 faron 2 faron 2 faron

> dere fire es fafet ung kenedit este deserve – meh erett er fire i Es efe essi jir i mus S fermy spile y stipe et y the esp esu och ib finns in my frif eks gressi och er fire ere gressi

iế tru fareth the mun kondine server forme file by th fil jë trish uren hange s. rine i jë tur në 6 pil debu aren iner, ph. rine i jë të shqime revera shurran të apre i jë qës shë i pre 6 fore fritë e fore të në jestim.

eise sam der ein debes ein er jam.

vog erije fespigu (§ §) § § § Ost

en je fern jû fin fered-nys fern

en je fern jû fin § (ju in relu er ji

en jû 65 § en fern § 6 rul fi 

en jû 65 § en fern § 6 rul fi 

en jû 65 § en fern § 10 mi ribur

the sld of the law of the resident of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Cons

the time atom byte of the 200 feb pr armonius kings right at mit frai ets twip mig mig migh at mit it is mit so ruge time myte at mit it is in the rise manu star fine the spa et be we रूपमें दीव्यता है, उसी प्रकार जिमकी जैमी भावना थी, उसीके अनुवार उन्हें महाप्रभु विनायक के दर्शन ही रहे थे।\*

मारके प्रथम विषय और उद्यानगार वे अध्योनी बाकनेयों उन्हें अपने कार्य रोक्टनोंके किये वादद ख़जाय। निमायको मार्थीय वहुँचता है उनकी मोद्यानीय उनका इन्हेरन वसस किया । किर क्या था ! निमायको आविक्रम करते हुए हाथके पुष्पची ताद उन्हें मतककर के दिया । निपान विकास आहा अपने असनी रुपो दूर आ तिरे । यह हम्य देशकर काश्मितन वाया अन्य नागर निमानी चर्कित हो यो । अन्याहिससे देशका निमानकपर सुमनाहि बरते हुए पन्य ! पन्य ! एव वाय नक्सार करते औ ।

पा आगे बड़ा। बुक हो दूर जानेपर पर्वम और विश्वक्र स्व आगे बड़ा। बुक हो दूर जानेपर पर्वम और क्षेत्रके हुए। स्वित्ते केंग्ने, मार्चिति के एक आक्रास्त्रमां उन्ह मेरे पर्व जन-प्रदाय ब्याइक हो उठा। निमायका राग और पर उठा होन्द्रस्य व्यादक हो उठा। निमायका राग और पर उठा होन्द्रस्य प्राणित स्वित हो या कि विनायकों के उन कहरूर वन प्राप्ताय प्राणित स्वार हो या कि विनायकों के उन कहरूर वन प्राप्ताय पर्वाचित्तर्य कामस्ता कर स्वत्त । किर उठी प्राप्ताय पर जे लोगे पर प्रका कि उनके प्राण्यायक उन्ह गये। प्राप्ताय विद्याल के देनकह जन प्रमुख्याय अर्थवर्णिक हो गया। वन क्षेत्रमा महो मन बह रहे हो— पर्व क्षायवृत्तास की सामित्रालों देवता है, स्वित्ते रून अर्थवर्णिक स्वरोध होना होने स्वर्ति स्वर्ति स्वर्ति रून अर्थवर्णिक स्वरोध होना होने स्वर्ति स्वर्ति स्वर्ति स्वर्ति रून

चित्रत काशिराजने चित्रायकके चरणीमें प्रणाम कर रथ आमे बदाया दी था कि बालक जिनायकने याराणकरी अमुरको देखा । विनायकने ग्रारंत रथने जदकर उत्पर

ताक्ष्मा चरण्यात्रे संबंधित व्यक्तिक्याः
 ताक्ष्मा चरण्यात्रे संबधित व्यक्तिक्याः
 वेष्टार्थ संबधित व्यक्तिक्याः
 वेष्टार्थ संध्येत व्यक्तिक्याः
 व्यक्तिक्याः
 व्यक्तिक्याः
 व्यक्तिक्याः
 व्यक्तिक्याः

| हमेर्न- व्यवस्थित देशकाल्याम् । ( सहस्रोतः र । १४ । १४-२१ ) अपने तीश्य वस्तुम्म प्रदार विमा वि विद्या वि स्वापा जिस हो प्रमा हिन्द तो उन विश्वपण्डे के भगनक विश्वपण्डे हिमालस्य वृद्ध ने सम्बन्ध कर्त उनके मुल्दर्रित, सम्भुनाल एवं नेस सम्बन्ध है । उने देशकर नागनियाणी मन्छेत है। उन्हें साहित क्षार्थित कर्ति कर्ता उने तर्रात परुष्ठ विश्वपाले हैं के निस्त्र हो गया कि पद लोकोचर क्लाक समा

काशिराज विनायको समस्त्रप्रकृत होते हैं रागो जत रहे। वे निजयको राजामानी ते तो हैं पोडापेच्यारे वृत्ता एवं राति हो। उदे रहुएत पुर्व अर्लकरण सहान किये। अर्लक आरही हैं महारके सुमाह सम्राजींका मोजन हासह उदे रागे सहारके सुमाह सम्राजींका मोजन हासह उदे रागे करमें सुम्दाना पर्वकृत सन करमा। दिकाने से विनायक राजिये तो गये।

असुरीका मर्वनाश करनेमें समर्थ सिद्ध होगा !\*

मातःकाल विनायकने शस्या त्यागकर स्नानादि कि वे अग्निहोत्रादिधे निवृत्त हुए हो वे कि धर्महरूक एक बाक्षणदेवता उन्हें अपने घर लिया नानेके हिंदे अने विनायक उनके भाष जा ही रहे थे कि मार्की नारता भेजे हुए काम और कोध-नामक दो राइन उन्हें पर्वे लिये आ गये । वे गर्भरूपधारी राउन परस्त हरो 🕻 विनायकके जयर गिर पड़े । निमायक उन दोनींकी हाड़ी च्यों ही आगे बदे, स्यों ही उन्होंने सामने एक महार गनरानको देखाः जो नगरमें सर्वनाश करनेवर तृत्व 🖼 था। नगरकी कुछ जनता घरीमें हिच गंपी धी और ई यत्र तत्र प्राण लेकर भाग रही थी। उह ग्रंपी करें करनेका कोई उपाय नहीं था। विनायक होते। हर्म वभीय पहुँची ही उन्होंने विमुन् गतिक उन्हों ही ही दी । किर स्पाइल गर्ने गण्डसालपर राजा तीह हार किया कि यह चिरगढ़ता हुआ घरतीयर अंतिय। व स्त्रेगीने प्रत्यक्ष देखा, यह मूरतम महावधी दुण्ड दर्व था । नगर निरामी निश्चिन दुए ।

केपानी स्वाहासुरक कामानुस्त भीत हास्या क्रमानी सेपी साथ संस्थान क्रमानी सेपीय काम स्वाहास मान सेपी सेपी हैं।

der diese derho derge ether 1484.

1. 126 war der von der versche ether versche sich versche der der versche der der versche der der versche der der versche der der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche der versche d

ण्याच रिकाम राक्ष प्रस्त होन होन्छ। रिक्टा स्ट्रा 
4 mpre 6 sr spro yā sr 0 j pre 2 fre f. pre Prig fre fini spizzne rij predid 20 fere 16 pred 1823 yik feyre pred yik neu 182 frz frespreci f 1 for 6 in 60 preg fespreci sp

1178 porth) | nur noon duch bere eges shyrom no die befiese stepune eges | du nur seeve un ver die zig | du zig 1 wierendeu zo su nu 'nu . n pense weekilt youis (derresie

( 44 1 4 2 1 4 4 5 1 4 5 7 )

ebreie und wegen obereich zeit ne meilhie feige wiese Sowieff zeitwer necht fürge fin. Seper meilem feine- wer de 6 denst eine in zu eine Se von feine, de aber in zu eine Se von gehöpt, 65 dens 1 3 feine feil für ge für fein 4 febrie 1 3 feine feil für geleich zu der

V2 (door) von the think (door) von the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the constru

rychi fonne vie op vieg mefenn neg rampe crospend fip den fortfit ich f sp fr yre frech fibe di 1 lieb in fir rijn fir fir for for 857 fi opije 165 sas fin som vary mil v q mil 1

| जिल्ला प्रकृष है। एको द्विम प्रतिष्ठों द्वित एक देवते जिल्ला जिल्ला प्रकृति हो। एको जिल्ला क्षेत्र के

कितायको मुक्ता का । उसे सुनक्क गारी प्रजा वत्रभ पूर्व । दिनायक नामके समाव पट्टेंच । करीने नागरिकोच्य काशिशत्र है मैनिकोंके महत्त्व एवं भवनी अहुत शक्तिमें प्रका नगरण। पूनः निर्माण करा दिया। उन्होंने काशिसमङ्गे सेनिकों से सावधान किया । उन्हें अरोक प्रकार के आयुधी हा सम्बातन एवं प्रधेरण भी सिंगा दिया ।

काशीमें नवबीयन एवं नवेददामकी सद्दर दीह पड़ी। नसन्दक्के विशास सैन्यके स्वरित प्रसावके महामहिम विवायकके सत्य काश्चिराजहीं भी कीर्ति और स्कृति सुरूर देशनक केल गयो । मिरिन्हन्दराओंने निग्रंस करनेवाले राजाओं, देवताओं एव ऋषि मुनियोंका मन प्रथन होते लगा । वे सभी असुर विनाधकी विनायक योजनामें सहयोग देनेका विचार करते <u>ए</u>ए आद्या और रिश्वासके साथ विनायकको महिमाका गान करने छो ।

काशिसको प्रसन्न होकर विनायकको पूजा की तथा माक्षणोंको विविध सकारके दान दिये ! विनासकने भी माक्षणोंको तृतिकर उपदार भेंट किये । काधिराजकी रावधानीमें सर्वत्र आनन्द और उद्घाष छा गया। नरेख प्रशन्न रहने छमे। किंदु परम बुद्धिमान् विनायक नरानाक और देवान्तकको अपरिमित शक्तिः उनकी क्रटिलता और उनकी परावभी वीर बाहिनींधे प्रतिश्चण धनित और

दूधरे दिन नित्यकर्मने नियुच्च होकर विनायक बालकोंके धाय तेळी चले गये और नरेश राजधिशाधनपर प**ुँचे**। उधी समय वहाँ एक दो बंदमधुधर उद्योतियो पहुँचा । उसने रेदाभी बम्ब धारण किये थे और विरंपर विद्याल पगड़ी बाँध रखी भी। उसके बावें दायमें पुस्तक और दादिने द्दायमें बद्धावकी माला थी । ल्लाटपर गोपीचन्दनका

राजाने उसे प्रणाम किया; फिर समीपस्थ आसनपर दैडाकर उसका परिचय एवं उसके आगमनका हेतु पूछा ।

प्रजन् ! मेरा नाम हेमच्योतिर्विद् है और मैं सम्बर्वः डोक्वे आ रहा हूँ । कासिरामको आसीर्वाद देकर गणकने कहा-भी भूतः वर्तमान और भविष्यका शता हूँ। आपको कर्माण-कामनाने यहाँ आया हूँ । आप अक्रण्टक राज्य कर रहे थे। किंद्र सुन नित्व दान उपत्रव हो रहे हैं और . 4

----नी राजने जीर भी अधिक त्रीत हैंजे। उसे दें भरीगावरका प्रारामन प्रत्येहे राज्ये कि ही

र्षण नहीं तो बन्दान, महेलार ही अपने हैं गामा अधिकार कर देखा। नीति हो महोत्करको पहीं। छोत ह्या दे। दर्श कार्यको 'भारके यनन सुनकर तो इते भारत<sup>्य</sup>

गदिग्प प्रजीत होता है ।? काफ्रिएक्ने गलके स 'बाबी प्रपारने हे पांचे हो महीत्कृटने कितने उन्हें का सहार किया है और ग्रम्पूर्ण प्रजा किन्ते हैं तो प्राप्त हो है। आप रिकार हे से संब भग्यथा देशा नहीं बहते। वे छोटा राज हो 🕫 🕻 निष्णुः चित्र और निरित्तः ब्रह्मण्डकी स्वतं क्र<sup>ाने</sup> है। ये इन्द्रको अनिन्द्र। असमर्थको समर्थ। हेटहे बहेको छोटा, नीचको उथ और ईबाको अर्देश धकते हैं। • जब इन्होंने दुष्टता इस्तेवाने भवानक को मार बाला, तब वूधरे द्वेष करनेपालोको कि प्र<sup>हर</sup> देंगे । आपको देशा वचन नहीं कहना चाहिंगे!

राजाकी वाणी सुनकर क्योतियोका पुत्र हुत्र सि गया । उसने कोषके आवेशमें फिर क्रा-पास उप्हारे दितकी बात करता है, किंद्र ध्रनिश्चि मानि भी केसे सकता है। उम जरा उस बालक्को दुवर्त्र उनकी भी रेलाएँ देलकर पत्न बता देता हूँ।"

उसी समय बाल समुदायके साथ विनायक वर्षे हैं गये। वे गणकको प्रणामकर राजाके धर्मीय वा है अस्यन्त बळवान् कश्यपन-दनको देलकर स्योतिर्व स गया। उसकी मुसाइति म्हान हो गयी। पृष्ठ वहारे क्रिकेट दृष्टिमें आकर कोई भी राधन अनतक नीर्वत नी पायाः ——यद शोचते ही उसके मालपर स्वेद स्टित निहत प्रीरी

अदितितुमारको ओर देलकर पळ बनते हुए हैं वह प्रलाप करने समा—ातू चार दिनमें कूएँमें गिर बर्क यदि उस्ते बच गया तो समुद्रमें हुव जायगा । इस्ते प

<sup>•</sup> मद्याणं कमलाकालमधरं शुक्रिनं ६(६) अनिविश्वति बाम्छा चेद् बद्धाण्डानि बहुनि सः। करोडीन्द्रभक्तिहें राशक शक्ते हुद्र गुरूर्। डच्चं नीचं सुधा नो <del>रमुण्यभीश्वयवेश्य</del>य ् वनेश्वतुः र १ १४ । १५, १९)

प स्टिंडि किन क्र क्लीके क्री क angeben f pie pp figts pp ibp inpie D Sanfan (3 punit | 65 fog finn 65 ja min unt -शिक मग्रे-थि कि किरीय ग्रुप्त निर्मित्र मिर्मित्र सिर्मित्र सिर्मित्र सिर्मित्र सिर्मित्र सिर्मित्र सिर्मित्र

। इस्से इस स्रो नाम क्षितिक प्राप्तक क्षमिकि भीतृष्ट छ । विसि চলাভেচ লেফ্ট স্থায়ের ফ্রেল্ম টি ফ্রেন্ট্র ফান ফার্টি নান্ छ । क्षत्रं क्षत्रं क्षत्रं प्राप्ते प्रक्रांक क्षि प्रकृत मिल्डिट मेहि अधिकार अधिकार (स्थार हेक्टिए) अ erg beurft eling wer beipes nit erg

। हम म कंट इट माम मू forse plie apy billing fraping sit | for magn feis | fer nay fart men fan, Ball in bane mier mig mir tearmeit raffi, एमो देखते । एसी हक्य (बॉक्स प्रकार एक एवं एवं fische nie nie pe fienie depulle epp.

। फ़ि किमोमार कर किया, mit gen auf eine an erg ent । क्रिक प्रक नाइस प्रावकारका ईपावस वर्नास विक्रिक वैनु is anne spea sie ang fich dies wieren .. farem men fin dien biert

। ईत्री मात्र ईप्राक्षण करिश धरम्नार प्राप्ती । करून किलान इस देन देन कर्नी स्टून । कि कि भी मिल्लिक को अने क्रिकित स्त्रीमम्बद्ध कि सक्रिक

भिरमुक्तक स्टब्स् का अधिक अस्ट भी क्र म बन्धा क्षेत्र देश । जीवार बस्ता हुआ Rit min fg mibrl ter tane 1 mal min : Rur Fager trule due fareil sei rint engen ma 34th eucht unt-

प करें करें कि उसे के है। हर हैंग ल्ब इंदियों प्राप्त कि है एक्टम करण हैंक्टक शेक् । किल प्रति संग्रे । स्था के कि का अ m regrie ür i mir zz rur mat fi

वासाई की क्रेसक केरी हुई भी। उन सम्ब दिनापृष्ट स्वानीत्म संग्रीमच एक अखिब नरश निर्माण किया । उसकी शिमान मिमाल विकासको विकास के स्वास के प्रीकृत तथीए छापाम प्रबंधक विक्रि ममाने । कि किए हि एकशिले

अधान और किस्तेव्यूव्येष्ट्रिक् में वर्षा कित है है में के बिना कि को साथ कि कि कि कि .Dig berpon balt किछा का का मारिक का अन्तिम्ह श्रीह । किंग किंग्र संस्थानित स्था । हाँहे उत्तरी सर ि प्राप्तिक क्षेत्रक कर कि कि मंद्रिक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्ष्य र्कताम लाह रिशीष्ट्र कानामम । पि डिउ द्वि स्त्रमन ज्ञाकशीक र्जात निकटनन । कि कित मिन वहत केम विविद्य । ব্রীকু দলিক্ষকম সঙ্গি দছ্রদেছ ভদুহ ,দেও কুদ্রু

। मिग हि स्प्राप्त बीड़ आयलस्य सींगर हि छड्ड और कि निमम क्षेत्र हो हो स्था निमम कर्र किया जा वायी । इताया ही नहीं। आशास मीमने इक бकृष्ट रानाम मेगान प्रखनासमा। ईष प्राप्ते प्राप्तियपु सहमा अध्यासुरके कोपने प्रकास संशास उठा।

। कि कि कि किली कर विक्रिक स्वीताह्यको अवस्य कर दिया है १०–१स प्रधासी चिताल :Fg 10° हें निर्मित है । एव हैं क्षित्र हैं कि एक स्थाप

मम्भी केने के बाद है बाद दिवा है मिन स्थाप । १९६ मेड़ी १७७६ महि उत्तरि दिन ही दिन्ही

वर्षा हे नाह है जिस्सी में अन्य कि कार्य है कि गर्भ। अनान इनाई समें अने व्यक्ति हो गये। इसे मधर चार् el l'u far ne fas fa prespr ppe day fine fas pp org lopijate i fin is natu bangen, ale mige f के महिन मेमक जीवर हरते ग्रीट महीर व्यक्त स्ताप वार्ष गया । जो दिव स्ततः, सम्यान्दन्तः जर्मतम्, पेर-पारः is the Herek the ken i had be talked अन्तरावित्र अवनी वादाने भगवान् भूननगरस्का

ा का वा

क्रमीक क्रमीज़िक किवार क्रिक्ट । क्रीक क्रमीज़क जुर हिन्द कार दीवान महान महान करा है है है है इत्र क्षेत्र । फिली उरु क्षेत्री घर्न है उरु इत्रीयानाथ विरन्ध fire bire en fipe fire ser firm teib

विकास अक्षेत्र कोई कार्य तरह हुए । उन श्लीहे इन्द्र का रूपक देने हुए थे । उनका समक आक्रमधे कार्य कर का था । उन श्लीक्यों विकास अनुकारी सम् इन्ह्री की श्लीद कार्य हुए। इन्ह्री कार्य अन्तिहरू कार्य उनमें इन्ह्री सम्बद्ध और

हिर उम्र अभीहिक गांने उन्में हुन्ही नामी और इन रो देखें मानुं कर मूर गन। मानुरी मान्यक एवं अम्मानुद्रश्ची मान्य गां हुई। दिक्तिनी एवं नार-निर्धानीक्षेत्र सम्बद्धित स्थान हुन्हा।

निर्धातिकार व्यवस्था हुन्दर जामा हुना।
अवस्य भीर भागार्थ वस्त्री प्राप्त देवने उपने
अन्तर हुन रोस्ट उन मान्य राज्य स्वायस्य देवे
व्यास्य स्ट रोप्ट प्राप्त स्वायस्य स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या हुना
स्वयस्य प्राप्त भीर सह उन महित प्राप्त मान्य स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्या स्ट क्षांच्या स्ट क्र क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्या स्ट क्षांच्य

कान प्रांताओं असे विकास कर करों और आक्षाने पहर प्रेर दीवर्ताल करों और पूर्व करों जन्म कर कार प्रश्न प्रश्नी अपने प्रश्न कर की बन्दा की कि कि की प्रश्न आपने प्रश्नी कर प्रभाव की जी की कि प्रश्नी कर की कार प्रभाव की अपने की प्रश्नी की स्वार्ताल की की प्रश्नी करने बच्चे हैं। कीन्स दीवर्ताल की

पति अवन का हु जात सकत कात्र कर र मन्द्रकर एक दिए हु या जानकार्य प्रकट दिए क्षेत्रकारण करने बहुत्रियों जूद करका हु महद्रोदक क्षेत्रकारण करने बहुत्रक जूद करका हु महद्रोदक हुत्य साम्बद्ध स्थान अम्मकनुरक्त सन्तक अकृत उर्देश उस समय उस महारेखको स्टब्स्

वर्ष क्षेत्रच उत्त सहदेशको स्टि भेट्ट ययन कर गरी थी। भागतका क्षित्र क्षेत्र क्ष्मेंने देख। भागत आधाने उत्तर्भ संबद्ध रिक्स जो धारी मुख्यित होत्तर हुम्पेल क्षेत्र

देशने आनेता वा असे अन्य में गोरने देखा विज्ञा करते करने — न्योगिक हैं और नर्य देनों वहा के किसी दक मुंगीते के गोर करता का किसी दक में में गार किस करती और आगण केंग्र मिले देखार करती और आगण केंग्र मिले देखार करती और आगण केंग्र मिले देखार करती कीर आगण केंग्र

बन हैने वहीं मार है । अन्तर दुनले अमरोधे निया को क अब्देन अमराय-पांड मार्थने अन्तर है हैन संगुत्र मार्थने किने बहुनने मार्ग हुई की

है। या युष्ण प्राचीहे जिने हरने की हुए लई । जब नगायधी ताह स्मृहर को हुए लई । करने जी हहर प्राप्ती की की शांवा की । करने जी हुए प्राप्ती की की शांवा की हैं। भीने हुए प्राप्ती करने बहुत्या की हैं।

भर पुष्ठा सरह रूप गुरुव । चैको हुई भयते नदेन बहु-वे को । बहुने स्वयं से प्रतिक्षेत्र पुष्ठा कि नदि । इन्हां स्थानकर बकेते ।



करने को । यह श्राति ग्डल्डानायानकोष्ट्रके नहन्ते। सम्बद्ध हुई।

हिर सब देशीने विशाज शतामी के शरीर के दूध है देखें है कर नगरके बादर भी के दिये हैं

## विनायक-भनिनग्रन

अन्यन्त राज क्यारों भारे वृथ्यितमः, अन्यायों अमुगेके यात्र अभाव के रूप्तिकती सहारेशक वर्ष करते तथा कहारीको सहत्त् गोभाव एवं क्षेत्रियान करणेके कार्य नामरिवालियोंके साथे यह दह निभय हो गांव कि रिस्टाक

• माथस्त्रमसि देशान्त वनुष्यंतरसञ्ज्यम् ॥ वधनगरंगियाचा गन्द्रभ्रतस्थित्यम् । भागनम्बन्धिन्तस्य इंडीन्द्रियगणस्य ND.THU 117 CF धाननोहरो: । mita बढवे जातस्य कामहान्दीग्रह्मी ह सर्गपात्रसहोधाना प्रविभ्या यस देखी । मध्याणां प्रदाणां च विशासामां च वीक्शाम् ॥ वधार्ण सरितां प्रशं श्रीणां बाल-नस्य च । **उत्पत्तिस्थितिसंशास्त्रारि**णे à पराना पत्रवे 17°4 वस्त्रधानवदाविके । नमी विश्वपुस्तक्ष्याय नगरते स्द्रकृषिणे ॥ मध्यस्याय नमोऽननासस्पिने । मोधहेतो नमस्तम्यं नमो विष्नदराय वे ॥ नमोऽभक्तविनाशाय नमो भसः दिवाब **अभिर्देवाधिभतारमंस्ताप्रवदराय** सर्वोत्पानविधाताव à u नमो लीहासक्षिने । सर्वोन्तर्योमिणे तुम्य सर्वाध्यक्षाय वे समः॥ जठरीरपम्न विमायक नमोऽस्त **ते । परमधास्त्रस्**षाय सम: बस्यपस्नवे ॥ अभेयमायान्त्रितविक्रमाय भाषाविने माथिकमाहस्यव । अभेयमायाहरणायः मायामहाध्यायास्तु नमो नमस्ते ॥

य सर्व परते क्षीतं त्रिकंपोत्पारनावानम् । न भारति महोत्पाः क्षिता पुरम्भाति च ॥ त्रिकंपं सः परेद क्षीतं क्षतीत् क्षताम्सरन्त्रात् । विनयकः क्षता तस्य एका कुरतेक्रम् ॥ २ । २ । १ । १ - - - १ । १ ० - १ । पानीके वायुष्य ही जहाँ, अन्तर्वेका है। वे दाय का मान्यत्व ही सीवीचे महीं मार्चियों क्यानको शि सुरीठामा भागी है। दियानके त्यूष का त्वाद ही मार्च क्योंक क्यों पहुँच। इस मार्च क्योंकर क्यान्य क्यों हैकर का कोई मार्च भीता करने को को सीवी

भागवेत बागवार ही दिन होतने की इप हैं। करियाओं बसकाने दूल।

्रम रेसिंस चाम भोजान है कि वह करती बारी में आने 10 वस मोजिंदने मामाने निर्मेश राजके आममने हमाने आगारे की हुए हैं पास्त्री कुछ कि 3 के गार यह नामने सी है। मार्गित जनकी नेपास्त्रका अवस्य हुन्य है जो स्वर्धी समान है कि यह विकास स्वर्ध में की भीर हमारी हुन स्रोक्तर कर एक्सा के लिया साज करें 10

'भार नवंदा उदिन को है। व सीवाय में कि का-निताय हारी संत्युक्त कर उनसे बाँव तर हो भीर ग्रार मेरी हो भीति आ कहते से हैं। भीर हम-न्य तीनी सुनी हे आपनर न्युनी हैं हैं। हैं। जो अपन्य दुर प्रहित्वे हैं व हमी को हैं। हमारे हैं। हिंदु पुण्यानर पुप्तर हमें की हमें। हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे का हमारे हमारे हमारे हमारा हमारे हमारे हमारे का हमारे हमारे हैं। आर मेहिन्द्र हमारे प्रस्त करना बहाई हैं हों, कारी भीर हमारे हमारे हमारे का हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे

वीनिया।

प्रमावश्वः । आपडी आशांते हम वर्षे पृतं हैं।

गांगिरको प्रतिनिधिते पुनः निवेदन हिला-अर्धे है

गांगिरको कामना पूर्व हैं। आप अदिनिध्यने है

पूर्व भेने हैं। तिवेदन विश्व अपनी अपनी गांकिकार्यों

पूर्व भेने हैं। तिवाद कर कहें।

उस समय जगहुर शलक विनायक वहीं आहर हैं है ये ! नगर मतिनिधिक्षे प्रार्थना सुनकर उन्होंने क्हां क्रि क्षेय काश्चिमक्षे किंद्र जिने मार्थना करते हैं ! में हार्य

अल्बन निःश्रुवाः शतकम्बनः अनुसा स्वतम् एव अनुन

In Industry

और बीचे या हि आरातके सहब उचने वहब ही दीवाने नियन् गुरू देखि है। उनस तर राजन हरा-देश

यानीर दीनीवर्शने मी बीडि स्टेश लान्य दिन्यान्त कर अपने दिन कारते थी। कि वार वार्य अपने उच कराने करने हैं हम हिमान्याहा वाहर में हर हो हम रहा है। 6134 PT दर्गीत प्रीय दिक्ति तिथे मिप्र दल्हा वि द्रिक्र

रिस्म बेब्रीस वर्शन अधि है छि है स्माप्ति अपन ─क्षर् निरुट। रंजनी विशे बेम्जारमी ब्रापट स्क्रिम कि है के कियर व्यक्त विदेश

et ur fie f fipt den: ! fije nan eaf mins tereibn nijethe bir . bit bibl bie ibb व्यवस्था दल्या व्यवः स्था भी न्द्रम हैंस तहे—,तह है जात (teder der Bun auf i die ... miser-

fr my 1 f fr m fal en bin ton den abin foll बेस्ट्रन्सनीय बेस्ट । क्रीक स्प्रेप वर्शय बाह्य हं 🕉 fante gute ermi atf errib ur wills I'd viri se-us ékilivik kere kişe i éğe re निक्सी क्षा उन्ह त्या हुना कह कि मित्रली

रुपेत्रक प्रति हो ६४ व्हे बरत्तको गए ईब्हेस्य सहराष्ट्रि 66 fini fe fp: fp-- 75 tan eine fargil q 5 33 tav etá per ása ng laps

Bart e's -if 24 th ta fel-e's run में क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के कि रेम्प्रह के प्रकार होते हैं है है है है है है है है है d guige un il nd di mit memit bit mu grun

a g iga g rus son to D erande core at paylise organited rabe mit febrit grafit at mit effer 1 1 2 (3 17) anjan ab big je 1 2 ab

2 44 344 tol 2-120 1251 5-273

an bose tet Gefül im sent ka AZ PR BINE SIT BERTING DE FEN

the cast ed es es es ella aug ejes agranmy min par ig el الاند توعا جاء بكار ينجاز ورفع أورانا ingebilt, infan iem ablat tweife ta traffent te mue fare tet ets

man frage farmen fer bai ten un 1 auf ein femans auf une ogregu nie ogrije aure fal bi मार स्व रक्त क्षेत्र हो। इस द्वार निकार के व्यर fib site tellen esteda pre | ma bo

र सच्छ बर्द वर्ष दिया गया। तर तर विचयनका then to my tree balle beit bie sie eit. den app 1 12 telta the terreite । रेंड रेंग्रे रिक्रिय समास्त्र कर्नामी कर्निया होते कर्ने et nit i erueq que ainten, mitte was,

करूंद्र विकिन्नामपूर भीर भारतक क्षेत्रक । वि

pres erreit, tege pe pe foneftere in

and planted at is takentie ones

tigite firm farmel efeş ettsetisatez stoner & Prom sissed off: the father

तिक्रम कर्मक इस मामा से इस्पूर्वक इसरी

म्प्रोकोप । ई फिक्म्ट स्टाक्से व्या आप म्

एवं वर्गन्त्रकी निरम्ब्स्य वरमपुर्दे ।

beiteel fehelm min inne jemen-किस्टिक प्रकृष हुए स्था व्यक्ति सार

**म्द्रमा बर्गुकासमी स्नाप समाप्ताम प** 

म इस्तीवर हमाई हर्दने अस उत्तम मत

महत्रमान मानक दिश्याम माहरूचीक हेक्शक प

क्रिक है है क्रिक क्रिक है कि विकास है कि

मित्रमक छिन्। क्राहेक श्रीक क्रिमकार क्रिय प्रश

क्ष्रीष्ठम और आस्ते सम्पत्न स्वत्तात्त । हे

। इकि उम्र दिग्धः क्रिक्ष

ते है 25 हो

422

man i man en negen et inam einfin eines bate anim tefer fi eit mit at eine remernembert mes anfellene Die eine bereit fie meine aus Dienen auf bereit ber meine bereit ber meine bereit ber meine bereit ber meine bereit ber meine bereit ber meine bereit ber meine bereit ber meine bereit ber meine bereit ber meine bereit ber meine bereit ber meine bereit bereit bereit ber bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bereit bere

हैं इस कार प्रशासन कर अने के उपने के उपने के दूर हैं दूर हैं दूर हैं कर अध्यक्त के दूर देश दूर हैं

# Harve uldanga

य भाग प्रश्निक दशके प्रश्निक भाग भाग नहीं नहीं है तथा भाग देन दशके में प्रश्निक प्रश्निक प्रश्निक प्रश्निक भाग महिले में में में मिलक प्रश्निक प्रश्निक प्रश्निक भाग महिलेक्षण में मिलक प्रश्निक महिले महिलेक्षण में महिलेक्षण में मिलक प्रश्निक महिलेक्षण में

excession! \*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Manual trace SE CHINA List र्वे क्ट्राइल - १३१५ -Lute . nia sizza \* statemen enic Tuel Las Yeres ased and a terest a trees ष्ट्राच्ये शरिता पुरत क्योजा स्वास्थ्यक का कार्यक्षां कार्यकार कार्यक و بند وبد و und metractigt : old Reserve warb exefen a मन्दर दे 42624 mittartes fift s मंत्रदेश सम्बन्ध क्ये सम्बद्ध के ब नवेदभवदिनकाव मनी 41fice भवितेषारिभृतारमं<del>ग्र</del>ूपश्चरस्य सर्वेत्यात्रविषाञ्चव क्ष electe feb 1 सरी-नदामिने कुर्व सरीप्रदास के हर श्रदित्या बहर्रतसम् विन्हत्रक सनीहरू प्रशासक्या**व** an. अमेवमायान्तिवरिक्रमाय मायाविके माविक्रमोहनाय । atarquit .. अभेदमाबाहरणाय माधामहाभवायाः हु ननी ननहरे ॥

य वर्ष परते स्तोतं विशेषीयपानगामयः। न भवनि महोत्याया वित्ता भूगभवानि च ॥ विशेष यः परेत् स्तोतं स्तोत् व्यामनगानुवादः। विन्तवः। सत्ता तस्त व्याच कुरोजनः॥ (भगेशवः २ । २१ । ६००००० । ४०.४३) का है बहुत्व हैं जो कारण है के स्वाप्त स्वाप के उपने हैं महेक दे स्थापने के उन्हें में कहारी दिखान में महाराज्य प्रदेश के जीत के प्रतिकार बहुत्वे हैं जम्म महत्व करों दर जाएक स्टी कहार प्राचनिक महत्व हैं सहस्वता

्यक्री प्रमुख के देव हैं और इस है भ करता कर दशकारी (मेरे

the same against and the same against and the same of the same throughout the same against and the same against and the same against and the same against and the same against and the same against and the same against and the same against and the same against and the same against and the same against and the same against and the same against and the same against and the same against and the same against and the same against and the same against and the same against and the same against and the same against and the same against and the same against and the same against and the same against and the same against and the same against and the same against and the same against and the same against and the same against and the same against and the same against and the same against and the same against and the same against and the same against and the same against and the same against and the same against and the same against and the same against and the same against and the same against and the same against and the same against and the same against and the same against and the same against and the same against and the same against and the same against and the same against and the same against and the same against and the same against and the same against and the same against and the same against and the same against and the same against and the same against and the same against and the same against and the same against and the same against and the same against and the same against and the same against and the same against and the same against and the same against and the same against and the same against and the same against and the same against and the same against and the same against and the same against and the same against and the same against and the same against and the same against and the same against and the same against and the same against and the same against and the same against and the same against and the same against and the same against and the same against and the same against and the same against an

प्यान्तव अभ वारत प्राप्त प्रान्तव अभे में या सामे में में भीर उम्मान क्षेत्रिके आप सामे में में भीर उम्मान क्षेत्रिके आप सामे में में रेत कम्मान क्षेत्रिके आप में में में में क्ष्मों से मित्र क्षाम सामे के सी क्ष्मों क्ष्मों से मित्र क्षाम है और सी क्ष्मों क्ष्मों से मित्र क्षाम है और सी क्ष्मों क्ष्मों से सिंग् क्षाम है और सी क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों से सिंग क्ष्मा है और सी क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्मों क्ष्

इसन्त्र मर्दो भेत्र ५ अनुगार उगहा ६ व उस मनव जगह

ये। नगर प्रतिनिधिक्षी ६ स्रोत काशिशवर्थ किया जिल्





( 3) 1 VS 1 5 - EDGD )

(3) 1 VS 1 5 - EDGD |

(4) 1 VS 1 5 - EDGD |

(5) 2 VS 1 7 5 - EDGD |

(5) 2 VS 1 7 5 - EDGD |

(5) 2 VS 1 7 5 - EDGD |

(5) 2 VS 1 7 5 - EDGD |

(5) 2 VS 1 7 5 - EDGD |

(5) 2 VS 1 7 5 - EDGD |

(5) 2 VS 1 7 5 - EDGD |

(5) 2 VS 1 7 5 - EDGD |

(5) 2 VS 1 7 5 - EDGD |

(5) 2 VS 1 7 5 - EDGD |

(5) 2 VS 1 7 5 - EDGD |

(5) 2 VS 1 7 5 - EDGD |

(5) 2 VS 1 7 5 - EDGD |

(5) 2 VS 1 7 5 - EDGD |

(5) 2 VS 1 7 5 - EDGD |

(5) 2 VS 1 7 5 - EDGD |

(5) 2 VS 1 7 5 - EDGD |

(5) 2 VS 1 7 5 - EDGD |

(5) 2 VS 1 7 5 - EDGD |

(5) 2 VS 1 7 5 - EDGD |

(5) 2 VS 1 7 5 - EDGD |

(5) 2 VS 1 7 5 - EDGD |

(5) 2 VS 1 7 5 - EDGD |

(5) 2 VS 1 7 5 - EDGD |

(5) 2 VS 1 7 5 - EDGD |

(5) 2 VS 1 7 5 - EDGD |

(5) 2 VS 1 7 5 - EDGD |

(5) 2 VS 1 7 5 - EDGD |

(6) 2 VS 1 7 5 - EDGD |

(6) 2 VS 1 7 5 - EDGD |

(7) 2 VS 1 7 5 - EDGD |

(7) 2 VS 1 7 5 - EDGD |

(7) 2 VS 1 7 5 - EDGD |

(7) 2 VS 1 7 5 - EDGD |

(7) 2 VS 1 7 5 - EDGD |

(7) 2 VS 1 7 5 - EDGD |

(7) 2 VS 1 7 5 - EDGD |

(7) 2 VS 1 7 5 - EDGD |

(7) 2 VS 1 7 5 - EDGD |

(7) 2 VS 1 7 5 - EDGD |

(7) 2 VS 1 7 5 - EDGD |

(7) 2 VS 1 7 5 - EDGD |

(7) 2 VS 1 7 5 - EDGD |

(7) 2 VS 1 7 5 - EDGD |

(7) 2 VS 1 7 5 - EDGD |

(7) 2 VS 1 7 5 - EDGD |

(7) 2 VS 1 7 5 - EDGD |

(7) 2 VS 1 7 5 - EDGD |

(7) 2 VS 1 7 5 - EDGD |

(7) 2 VS 1 7 5 - EDGD |

(7) 2 VS 1 7 5 - EDGD |

(7) 2 VS 1 7 5 - EDGD |

(7) 2 VS 1 7 5 - EDGD |

(7) 2 VS 1 7 5 - EDGD |

(7) 2 VS 1 7 5 - EDGD |

(7) 2 VS 1 7 5 - EDGD |

(7) 2 VS 1 7 5 - EDGD |

(7) 2 VS 1 7 5 - EDGD |

(7) 2 VS 1 7 5 - EDGD |

(7) 2 VS 1 7 5 - EDGD |

(7) 2 VS 1 7 5 - EDGD |

(7) 2 VS 1 7 5 - EDGD |

(7) 2 VS 1 7 5 - EDGD |

(7) 2 VS 1 7 5 - EDGD |

(7) 2 VS 1 7 5 - EDGD |

(7) 2 VS 1 7 5 - EDGD |

(7) 2 VS 1 7 5 - EDGD |

(7) 2 VS 1 7 5 - EDGD |

(7) 2 VS 1 7 5 - EDGD |

(7) 2 VS 1 7 5 - EDGD |

(7) 2 VS 1 7 5 - EDGD |

(7) 2 VS 1 7 5 - EDGD |

(7) 2 VS 1 7 5 - EDGD |

(7) 2 VS 1 7 5 - EDGD |

(7) 2 VS 1 7 5 - EDGD |

(7) 2 VS 1 7 5 - EDGD |

(7) 2 V

अस्ट कियां में की स्टेश कराया है। उत्तर क्यार व्यार हिमार्च क्यार व्यार क्यार के हिमार्च कार उत्तर क्यार की है। है। इस कार क्यार का की है। है।

ন্যুন বিলি ম্বিল্যুন ঠক্যানধী চিন্তুমান্ত্ৰক্ষণ বা ব ঠা মানদ ' প্ৰিটা কন্ম চি ক্যানধী। ই গ্ৰুম মিন্য ক্ষিতে। ই গ্ৰিমণ টি চিন্তু চিন্যুক্ত কিন্তুৰী ক্ষুম্বিল মি চিন্তুৰী ওস্তাৰ্থ সমুখ্য কৰ্ত্তী ক্ৰুমানদী ক্ৰিমণ্ড নিৰ্মিণ্ড

Arribersten feld fant afrit filed negren Ba die foa ige die foa breut ha igene foa breut ha files ner neu er ine foa see

the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the f

3 7 2 2 2

16 5gg c 16 6. 17 10 16 5. 16 5.

কতাহ হয়েই :দ্যু ,দন্ত স্ব দ্বুলুগ কিটাশ্বস্পান

সকলেট। ডি জিফ চুট বিকয়ী বিদিন্দ চিকাচ কিন্তীন হয়ত কিল্লভ টি—কি চেল বিকাইটিত ক্টল্ডটা তম চুট চেলী বিলাভ বিজয়ি ই স্ক নিল্লড হলি চিন্তু । ইচুচিন্ত চি

I fir zave fine faffery AU 6970.

Spirus 1976 fir ur ur e fir se 
Ses bij dinurg bermose viveli setz von derre voll de vitery ise i von terre i vrec--roe bieuse voll voe i previenen i von de i todie voe i previenen i von de i

(5 f) ef 3.4f) cafp ca Debre 20.

But ithung are ver you daren'd fifter
1 for farsylf flow 6 com
1 for farsylf flow 6 com
1 for farsylf flow 6 com
1 for farsylf flow are direct
2 for in a flow are flow a
2 flow are after a flow a princip in
2 flow are after a flow a princip in
2 flow are after a flow a flow a
2 flow a flow a flow a flow a
2 flow a flow a flow a flow a
2 flow a flow a flow a flow a
2 flow a flow a flow a flow a
2 flow a flow a flow a
2 flow a flow a flow a
2 flow a flow a flow a
2 flow a flow a flow a
2 flow a flow a flow a
2 flow a flow a flow a
2 flow a flow a flow a
2 flow a flow a flow a
2 flow a flow a flow a
2 flow a flow a flow a
2 flow a flow a flow a
2 flow a flow a flow a
2 flow a flow a flow a
2 flow a flow a flow a
2 flow a flow a flow a
2 flow a flow a flow a
2 flow a flow a
2 flow a flow a
2 flow a flow a
2 flow a flow a
2 flow a flow a
2 flow a flow a
2 flow a flow a
2 flow a flow a
2 flow a flow a
2 flow a flow a
2 flow a flow a
2 flow a flow a
2 flow a flow a
2 flow a flow a
2 flow a flow a
2 flow a flow a
2 flow a flow a
2 flow a flow a
2 flow a flow a
2 flow a flow a
2 flow a flow a
2 flow a flow a
2 flow a flow a
2 flow a flow a
2 flow a flow a
2 flow a flow a
2 flow a flow a
2 flow a flow a
2 flow a flow a
2 flow a flow a
2 flow a flow a
2 flow a flow a
2 flow a flow a
2 flow a flow a
2 flow a flow a
2 flow a flow a
2 flow a flow a
2 flow a flow a
2 flow a flow a
2 flow a flow a
2 flow a flow a
2 flow a flow a
2 flow a flow a
2 flow a flow a
2 flow a flow a
2 flow a flow a
2 flow a flow a
2 flow a flow a
2 flow a flow a
2 flow a flow a
2 flow a flow a
2 flow a flow a
2 flow a flow a
2 flow a flow a
2 flow a flow a
2 flow a flow a
2 flow a flow a
2 flow a flow a
2 flow a flow a
2 flow a flow a
2 flow a flow a
2 flow a flow a
2 flow a flow a
2 flow a flow a
2 flow a flow a
2 flow a flow a
2 flow a flow a
2 flow a flow a
2 flow a flow a
2 flow a flow a
2 flow a flow a
2 flow a flow a
2 flow a flow a
2 flow a flow a
2 flow a flow a
2 flow a flow a
2 flow a flow a
2 flow a flow a

वाजी। कभी कभी वो उसे अगर ही बहुना पहुना। उस हिन ग्रह्माने उस अपनी देवर विनायक प्राहे जिन कमा अधार पूर्व भूत होता बन्यरण बस्दर और गुण्याद्वपर्यं सूचा आंवल आदि वराएँ के ही।

निवासकके वरणींने अभित्र भद्धा भन्ति रागनेताओं उनहीं धरपनित्री विद्यमाने अपने छोटेने परही शाह-पीछहर स्वच्छ किया। सन्दर चीक पूछ और दर्भ विछाहर उसपर पूर्नापहरण रख लिया। पत्तीका तीरण कारपर भौपा और पर्वोक्त ही ध्वज सङ्गा कर लिया । किर अलाधिक बडने उपलब्ध थोड़े ने चारङहा भाव बनाया । सन्देहराहैश्वर निनायकको अपित करनेके लिये उस अदामयी विद्वाना और भक्तद्भव ग्रहसमाहि पर यही पाने मौद्रे भग थोड़ा धा भात था।

पहले ध्रम्रसमीने नैवेष और वैदादेव किया । फिर घरमें धूप जलाकर सहधार्मिणी है साथ विनायकका ध्यान करते हुए द्वारपर बैठ गये। परम मधु विनायकका नाम-जप करते हुए दम्पतिके नेश्रीते अविरल मेमाशु प्रवाहित होता जा रहा या ।

. अदितिनन्दन विनायक बाउकोंके साथ मणिकर्णिकापर स्तान कर रहे थे। वे जल्से निक्तले, नवीन वस्त्र धारण किये और बावकोंके साथ शीधे शुक्रसमांके द्वारपर पहुँचे। <sup>१</sup>विनायक हमारे हारपर प्रपारे !'—माझण-दम्पतिके

आनन्दकी सोमा न रही । हर्पविभोर होकर वे स्टब करने रमें। विद्वमा आध्ययकित हाय ओड़े विनायकको अपलक हिंछि देख रही थी। उसके नेवाँचे आनन्दके आँस बह

किसी प्रकार छहरामीका उत्त्य बंद हुआ तो उनकी वाणी जैसे अवस्त्र हो गयी। जगद्रन्य मैलोक्यनायक विनायककी अभ्याननके लिये क्या करूँ, क्या न करूँ ? व्रच समझमें नहीं आ रहा था उनकी।

क्ति भी उन्होंने प्रभुको आखनगर विटास्टर भीरे धीरे उनके चरणकमधीको दय-दशकर धोया । मस पर-पाका धीवन उन्होंने अपने माधेपर चड़ाया, निहुमाके महाकपर डिडरा और रोप जल दोनों वी गये।

ध्यात्र मेरा जन्म, तप, शान, यंद्य, वय आदि समी सफ्त हुए, जो प्रपीका नाग करनेवाले दीनानाम सुस अहिंचनही द्रवियापर प्यारे ।'--प्रह्रधनीने हाथ ओहरूर कहा और राज्य, अस्तर, पुष्पमस्य, भूष, दीए, दुर्वा हुर, शमीक

उत्तम तेब भारि विनायहरो असि हिली

य-पान रणकरानुष्यक्रति समावकाहेक्ट्री भव द्वाराणी भाषन राज गेरी

परवर्गने क्रांच्या हो रहे के रव बतारे ह धिय जेंद्रहर गढ़े हो गरे। धराँन्वर्वाची विकासक्षेत्रने अल्ब ईंडिए

वहा-पात ! उसने स्व ग्रेक सर्वी अपारे पान तेपार हो। मुझे वरी निरहहेंव व भक्तिपूर्व ह प्रदत्त कदम भी दुसे अमृति क्रिक वितरर श्रीत रोजा है, अदारीन सुरूत न मेरे लिये स्थितुत्व है।

'महा !) विद्वमा तो निराउ हे ह<sup>ती !</sup> विनायक्रने मुझे 'माता' कह दिया। ब<sup>हुई है</sup> माजाका दिया सब कुछ खोगा है। जि. ही <sup>द</sup> नहीं खायेगा । सरहमनोर्थ विद्वमा प्रदर्भ ही उटा लायी। कुछ बाउक विनायहके सब <sup>कर्</sup> रहे थे; किंतु द्वा विनायहकी यह ही वा व्हाका मारकर हैंसने समे। ग्रहरामांने अनेक अनोंको पीटी परेची। <sup>हिर</sup>

उक्त अलकी भूरि-भूरि प्रशंस करके वहें चारते प्रारं ये। बीच बीचमें जर भी अहण करते जते। जि धर्माने मॉइ-भात परोसना थारम्भ किया। 'घटनेभर पानीमें भात बनाया है स्प<sup>क्र</sup> र्राहरी

दरित माझणका अञ्चन खानेवाले बाउकीने महुद्ध और इंस पड़े। 'भाजतक मैंने इतना मुखादु भोजन कभी नहीं हिंदी अत्यन्त प्रसन्न होकर उत्जासपूर्वक महोत्कटने महानर्दर्भ

बदा—भॉइ-भाव और दीनिये । भासकने पूरा पात्र पत्तलपर उलट दिया। भवि वि गया और माँड वहने स्मा। बालक विनायक उने इने सन्दे को न-दे दो हार्थीन नहीं रोक सके। आठक विनायक व्य दो सबे की रो मंदाबत नहीं रोक सके। अवस्य ये उस पर रो मये और अपने बनो हायोंसे मॉइ-मात सारे होते मिक्कियर निरामक को अपना बत्तमान सरस्य विस्पत हो स्वी तमक बनिते रहत साथों रोड़ म स्वस्पत है कोऽन्यस्था

( 1)

वरोऽभवस्यक्षना इसने योदन व दे।

4 \$ 12 9 . fertible reme dem pri

-- 45 · 10 · 10

Til ifte min frat fal fen far 13 किवित्राच्या है । एवं कि का क्षिति Fri freitign Fy für i fin fi tein 1 = \$2 +4

क्ताना व के रक कि भी कि रेस्ट मियन न्ती नंतृ । र्रह प्रक्रिक क्ष्म का क्रान्ती : प्रस्ति के हिस्स के कि साथ है स्था मा हु व सक्त

कामम बर्नाम । प्राप्तक मानतीयो विक्रमानी निजा

ep ib eren fie and felbeile fres

en 1 yg rus éepirel Dupinepu foft

कहानाम निकट । लाह है हामडे निकेस किस

the Emulface Geographe Front Pr

refigupfenie | fre- 13 a fan taleten

नकति उक्तक प्राप्त क्षेत्रमान्त्री प्रमःग्रम निमाण

स्मार । कई कित क्षतंत्र काम वेसक । स्वतः

DE Gar fir fifte beite ibr

Brit inal refr te ir fft ib oy biest

। ह्यान १०३ हिए विध्या मात्रव वही करना नाहित ।

—ाम्ब्री उत्तर केट्स विकाशिय क्रिका गृह कि

किल्डम है र्ड्ड उक्केट उक्केट हैं है स्थार है कि है

Afte fire applies rapple ma filleguil-

र्जार एकी माण्य उक्कार कछ विक्यानी सिट

1等新碱灰的多环醇碱 柳門師

दशका वान तारह देव कि द्वित प्र कीमा

हामतीक । है हीर इस क्षीमहक्षा क्रीड़ उक्तांद्रम बी र

य करहे देख नहीं जा रहा या । अन्ते उन्हें पता

। इ. इ.स. १ के एवं के स्टब्स्

이 첫 5년5 회15 5년5

43

ा के काल देत

ा एक प्राप्त । विकास

। एंड रेक्स् क्यानी बका केंट है कामाम प्रसे । पट्ट नक्ष्य द्वारा । वस्त

prý faitery an brund bar warm the the m the off of m falson the

an wie ein if I idalie bad fu ob aufgie en ibb ma nen aleren batt मुख्य है करते हैं। इब स्थव के संस्कृत बद्ध महान कर है। है जार मक्की ही गर्दा कहता है। Et eine echt is eiche miet 19 mit वर मैंग ई हृद्या ह ह्याच्या यह त्राम् इतह क freifig seit tie ft berrita fort gat क्षेत्र है। उस व्यक्त हो हो हो व नहीं है कि कि Fr trates tigana emen at ft punf add ferren mie eit Il en-cutet क पत्री के बहुद किस्ट विद्वान अपने देखे हुआ को eig at ite Ina ata tenten at eg

बारहरते वही दश्य हो।

एका एका कारण प्रशास महीते और ह ईसी

इन्द्रिक इंग्राय बर्ग्स देख्य । कि विर्मित मिक्क विकास

इत्राप्त के विकास । वि विकोक विस्तरेशमा व्यवसा

। क्रेड छन्डिय होर्गर ईस्ट

वहेंवा वस्ता अस्तिक अस्तिक देवन बन्दित

मध्येत हे होति वर्गत और स्थान स्थान

कृष्ट । एका दर्गीर हिस्स्रेनाक करान्य इस्तानाक

हिमाह हो दिशाव हों छे कि अवय कि इ । किन्छे करपूरार अस्टि

प्तक हेक्क्ष केस्ट । एक नाम केट । कि निक नक्ष -65 pam 6 rult aber feblupmin 6

6⊬চম বা ৫β, µুহ চনৌদী চক্সথ বিদে≯লখাল । চদ

egu per 28 fit beet-5:3 dibetitus serve क्षम पर हो अस्ति हो होते हैं। यह वात वा वा व्यक्त

돼만 따대도 동맛가라 마수가 수 10 년도 따며 작물 16

नुष्टा इसकेसम द्वार सि इसके द्वाराज की कि ई

। इंडि एक स्पष्ट करने हुए अपने पर होहे ।

इन्छ । कि क्षिप क्षाप्त किम्ब्राप्त इतिमार्क्रमधात

अस्तामहृद्धी स्थित समह अस्ति सिन्द्र

ह होमन महर किए केंद्र हंक्फ़िलें अंग कर हुई

। रुक्त वहति हर्गामुक्तमालक प्रमुख

\* छाऊ-एर्गिगीः \*

। फिट्टी दिया ।

उसी धमथ समस् और सम्मदन विमायस्के दर्शनार्थ समाई समेर आदे थे। राजने उनसे अदार्ग्यक सूत्रा सी। प्रत्र जब उन्हें विद्ति हुआ कि निमायक मामस्किका आधिया स्वीकार करने गत्रे हैं तो वे नगरमें आरी। उन्होंने एक ही समझ स्तरेन्द्र क्लिसको सन्हें कर्षने हैंला।

जनक नाम्यनने प्रयाउ देखा। एक है देखेंच निवास करी विविधालद, करी गण्यालद और करी रणाव्ह होकर भोजन करने जा रहे हैं। इस प्रकार क्ष्मी तीम चकर विचारकार युग्तों नम्य थे। सनक नन्तन जरीं-जरीं गोन वहीं उन्होंने निवासक के उनस्थित देखा। स्मामक वेद मेंनेस आरोग रहे ये तो दिश्यों नाम्युक प्रस्ता कर रहे थे और क्षितीं गुड़ोमक पर्युक्तर विभाग करते प्रस्ता महत्त्व प्रस्ता विभाग करते प्रस्ता महत्त्व प्रमास करते प्रस्ता महत्त्व प्रमास करते प्रसास करता हुए महत्त्व करता है। इस प्रकार अनेक समीने जाकर उन पूर्व व्यविधी स्थानक रेखाँ अनुस्ता विभाग इस्ता हुए विशासों मित्यकरेसके अनुस्त विभाग इस्ता हुए विशासों और अन्य अनास्थिते कर्षा विभागको प्रकार देशे।

श्वितिने भीतर तहर धर्मत्र निमाणको हो देखा। उदे धिक्र श्वित्वर्धक रणगुरूपायी काहमारके दिस्य रुपना प्रत्या राज्य प्राप्त हुमा । वे गहर रुपने महामधु विचारको राज्य हुमा । वे गहर रुपने महामधु

ंतिया संतेष्ट । या भाग संस्ति भी बाय है त्या है गरे संस्ति नहीं है। जा तस्याप्त क्रमाप्त कर वा भाग है ता तस्याप्त क्रमाप्त कर वा भाग है ता है ता है स्ता क्रमाप्त कर वर्ष ना स्ति है। जा स्ताह है है। दूर भी तम बंदि हैं। जा स्मार्थ कर प्राव है। वाई भाग ति तस्ति कर का कर्य ता प्राव है। वाई भाग ति तस्ति कर का स्ताह स्ताह है। अपने भाग ति कर से ता है। अपने स्ताह हैने अपने हैं। अपने स्ताह व कर्मा कर के स्ताह कर से तो कर है। ता हैने अपने कर के स्ताह कर से तो कर कर्मे ति हो। अपने क्षा कर से तो कर से करों। व से तो कर साम भागानिक है सनकसन्दनके सावनवे संह हेता<sup>†</sup> विनायकने उन्हें वर प्रदान किया—को <sup>कृती</sup> तत्त्वत और सर्वत होओगे ।'

सदनवर मन्न दिनास वही अवर्ष है वनस्त है । वनस्त मन्न स्वाह की ले । वनस्त मद्राह की ले । विभाव प्रकार की ले । विभाव की स्वाह की ले । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की । विभाव की ।

बर्धों देखा, मध्यं, या व्या प्रवाधिकों स्था यरद-विनायकडा दर्धन वह उनकी विदेश करते हैं उनके चन्ने प्रानेपर सनक सनदानी बरह दिस्कों में प्रवास किया और ये असरासांकि स्थि प्रतास है सी

इधर नगरिबोंका आधित्व स्वीधार करोहिनेहैं विनायकको गये अधिक देर हो गर्न । उन्हें को क्ष्य एका उनके वाथ भोजन करना चाही वे । बोर्ज हो गयो हो नक कारिया अध्यस आहि है । हुँदेने निक्के।

ंविनायक भोजन करने क्यें मेरे । क्यूटा की यरी मान कर रहे के और उन्हें को कर है हैं मिला था—चल रिनायक हो भोजन कर

e the artist is and artists to

णार्थ धाने विश्व तरेन राज्या नक्ष्मेश्वरत्य क्षम्याद्वारः क्षम्याद्वार्थः व्यवस्थारः क्षम्यं स्वर्धारः स्वर्धारम् विषे विश्व क्षम्याद्वारम् इत् स्वरिक्षेत्री त्ये द्वारे व्यवस्थार्थः स्वर्धः व स्वरोजनेक्ष्माः हे विश्व इत्यव्य व स्वरोजनेक्ष्माः हे विश्व इत्यव्य व स्वरोजनेक्ष्माः हे विश्व

ि डीम्पम सम्बर्ध किम्पर केंद्र दिक्तमानी क्रम एक केंद्र नाक्षर हमकेंतम द्वर्थ कि छंद्रकु डीमनम क्षेत्र कें । क्षेत्री क्रम

एकम दिवासूत्री कियम किए और विवास काम प्राप्त प्राप्त प्रस्त है कि की किए हि । रिक्षि कि किए क्षेत्र केर काम विकास विवास

ére i de ha más dejune édderysone éve ha na va ha ha naike nave des eras esu só de évenyen édesume neus éven el é ha ra sabél vene despenne i v l'ésel eré elipeneuse reg

63 pin dietrin din any my brill of the thing of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first

— 129 3 Peč dig Scanfin asib vy č [ fijip 10-a lije bypreprijal gileve] De his (pai) pelite lije (il. č. vy čil 1 f vo zero— vz. ševe te čliné milje

kies vons 1 3 des 60 olie fie errich 1 3 err pare e 2 er 1 2g erry denre 6 merc beto 8 2 es 1 2g erry denre fiereite freiserte den erre des 2000 erricheite frei dene xel 1 reg erry errice verse

ins finde vernist new F drun anie i word farefild faversist i new out i wo wie fare pie ver i s i edy is of word favers verni vernit i die ver field, die febr fiele we che met ein wielew?

there we also will not notices to be decisioned to be decisioned as we will not notice to be decisioned as a superior of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the decision of the d

-- piş oja oju

स्तुति करे और उनके कल्याणमय चरण कमलोंने यारंबार प्रणाम निवेदन करता रहे !!#

#### नरान्तकका आक्रमण

देवरिषु नयनकके घूर और वपडनामक दो गुतवर अधिक दमरथे कादीमें रहते हुए नागरिकोमें इतने पुत्र मिल गये वे हि उनस्र रहिड् करना सम्भव नहीं गा । ये दोनों देवहोसी असुर अपना यहबार हो और काशीओ मध्येक परनाकी स्वचना यहबराज नयनकके पात मेओ तथा महोक्तरको मार दालनेके लिये अवसारी वाक्रमें को रहते थे।

एक दिनकी बात है। महोतकट शिरिकामें बैठकर राज मानाओं ओर श्रीट रहें में कि उन महाचीर यह और च्यान-नामक अधुरोंने उन्हें पेरकर पोर गर्मना की। उन गर्मनोंने मिलिका से जोशांक बर्मचारी कॉन उठें, किंद्र बिनायक द्वारंत शिरिकारी उत्तर पहें।

यासों क्षेत्र यूक्षणपूर्ण उद्देश कारतो ही विनायकने त्रांत उदं अपने अन्त्र सुमंत्री उठा किया और सुमते हुए प्रशीसर पदक्ष रामने कहीर वार्यमें वींच किया । अस्पन्त कव्यस् अपूर्विते मनने पालक विनायकने एव चर्कि और एक्षींको कराना भी महीं भी । दे भवदा कॉर्फ को और वीयद विनायक में उत्तर करने करने आगोरी वीयद विनायक में उत्तर करने करने मामोरी

विनायको अन्ते कहा—प्रान्तिय कोर हो और हो किएलिने रहते हो १ यदि धव सब कार होने हो अप रे तथ छोड़ हुँगा, अन्यदा छुछ निभिन्न है 19

पानी है जाने करणातान होने हैं पान हम हंगे हैं हा है में कालिये हम जोड़े दिल्लाओं जीन पानते के पान हाने कालिय करते हों जाना करते हैं हैं कालिया जाने करणाताने जैन पानते हैं हैं काले जाने करते काली काली हैं

with a real part of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of t

कहे गये हैं। कहीं इस्तर्वक इस सें। हि नयानक के गुगवर हैं। महोंचे पर्यक्त उन्हें दिया ही करते हैं। आपके तिने की हाराना भी हमाया उद्देश था। हम हो हो विभा उत्तर करते रहते थे।

विनायकपर आतमयका खार हो र पैछ गया । अतएव धीम ही नगरिनाहरी एकत्र हो गयी । नागरिकी विवत्तर धी दुग्यान करानेरे उनका विव ही बहा है। ही अविकम्प वध करें ।

भीने इन्हें अभवदान दे दिव है। अनुरों को तुरंत काशीये चले जानेके अर्थ हैं शिविकारूद होकर राज भवन पहुँचे। शुरु और चस्क राधवराज मरानके की

नरान्तक मणिमय सिंहासनपर आसीन था । उ<sup>मे</sup> उसके समीप ही सावधानीते बैठे थे । हुँगे सम्मुख मस्तक धकाकर उसका अभिरुद्ध <sup>हुई</sup> डरते हुए उन्होंने बहा-पान्त् । इते ही इस कारीकी प्रकान उनके समन और धन रहते हुए प्रत्येक रीतिथे व्यवधान उपव कर्न करते थे: किंद्र श्रृषिपुत्रभी दुरुव दुरि सन्भानोः स्त्रगता एवं अन्त्रतः यन्त्रिः स्टब् बारे है। आपड़े मेंने हुए एड हैएड ही है र्भने भरे वरे। कोई भी बचकर नहीं आ का। भी भूतार देशकर उत्तर आकार किंग्र मान्यत्र के इस अक्षण सत्त्वने हुने सहहर हुने अन्द ११४) दते देशकर कार्य देखें हिंदित है रूप करों दक्षर असी प्राव दक्ष ही है। हत्त्व को देखे एका, देखे एक रह देव हिं के क्यों देला और न झना है। इब अर है। क्यार प्रमा वर्षे । इसारी हांक्री में देवे क्यार रेक्ट्रेक्ट्रें कहीं केंद्रें नहीं दोलान ए है

mer: en fred between tog

रोनेंडी आवश्यकता नहीं: हमारी विवय निश्चित है ।> छनेने मेंत्र हेत्र द्विष्ट बंदशमनी । हीर हीम दिग्छ है स्पर्ट्स किक्षानि हिमी तमकी व्यवसाध भरतम् निमानिको न्त्राह करा मानाहित करते हुए करा—१अनेक अञ्चर-

4 22 1124 प्रवाञ्ज मंत्रमार कप्रदार । ई दिवस प्रक स्थाप ६३ दिनक मा बहुत हुम है। केबल विनायक भी बहुत मि कर वनी हम बांच्य रह वस्त्र है। उनके वन्त्रेस हम वयस्ति क्षानसा के वेर्ष ने संस्था है अवस्त अनुसर् बन्तुल हमारी संस्ता नाम्यहै। प्रचाद सूर्वे बन्तुल कृष्टि हाएही कृष्ट । ई एकी उन्न अन्त्रीय अपनीयन िस्ताप्र क्षेत्र स्ट्रिस्ट । है हमानिक समाम केन्ट । है मिल स्त्रीय-रहार हुनी--वि नेड्रक है अन्तर करंत्रक नाज्य ब्राध्यत किविनों के रिप्यत । व्हर प्रॉक क्रिक्त । क्रिक क्षेत्र हेर असुरतव नगनको हेनाय उनमे हो किरियुक्त किन्नुस्य की या कि समुद्रकी शहरिको

मध्यम् वस १ भ वर्ष भूमा वस वस विकास दी। अस्य दिवन्त्रस्य करना स्टाईत 🗠 🔹 भी सीने यो उन्हें हे देना चिहिते। तालव यह कि ब्रेड भी हिक्कान्त्रं हाउन्हार ब्रोप्ट विक्रिक्त स्थापन वर्रमुख्यः द्वार वामातवः बक्षरायः नसस्थार वर्ता उत्तर्भ क्षात्राप्तक मेळी केनिक जानुस्य विश्वात क्षात्रक क्रिया होत व्यक्त आयाव नहीं। आचान ब्रह्सवीय नीवि वस्त यस अर्थ । अर्थ हिंदर हिंदे चीन तैरुर । केस मा भार बार मार्गमाथ धोक्के रिज अनुरश्च भारत**ाह** न्त्रावृद्ध राषांक्ष त्या स्वकृत महासाय्यं करी-

रंब तकार तच बताय कर दी रहे अ हि अंबेरताबन बर समान हो जानः नही अरदा है।

े हेंद्र साथ क्षेत्र भारता हैंद्र दर्भ उर्दे आसात सेंसान्तव दी सना। जा ह्या "" अधिनात कर दिया। उन्होंचे बादी शर्म fiffe ferur Do Gestigi

. मृत्यंत सम्बद्ध सम्बद्ध राज्यंत रहे छ • . प्रस्कारने यह प्रीव प्रस्कृ शिय किसे उन्हें जिनीक क्योंचे दर जानेचन करते हैं.

( 2) 1 44 1 2 · Sept )

क्रमेन्द्रभेते हे सीते स्पर्दत वर्त विक्रिक्टम ह

ा हि इन्ह्य क्रिक्स है। इ । क्रिक केन में रिक हैं अनुसार विद्यातिक केने हैं हा है स्वया वेज राहुके वहुँचने ही कद पढ़ जाता किन प्रत्यात क्षेत्रिक काक्ष व्यक्ति है छि।इ अभिनुष्ट अक्टूड हाइन्हें इस्तु अपने अभिन् अक्टूड कु क्षानिक प्रदेशन मिथिन-विका कु 

। हे हर हा हाड़ क्षिल्यानी शहर ह्योक्तक किंग्रिकि शाम केक्ट । एक *मीक* जिल्ह करनाम क्षेत्र हाज क्षेत्रक क्षित्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्ष क्रम साल कर हो है है। इस महास क्रम में क्रारम क्वोने हो।ए छट्ट में हुए ता क्वानमूच राष्ट्र त्यक अञ्च त्या ताम ताम त्याप त्याक्त मा म् आरत् मेदामी वथा असंख्य पेदल-विदाने हाक, हम क्षा हमज़म । क्षिप दंड अपने पेंग्रे हैं 'व ्र तत्वतावरा आदेत तेषु दी दिशोध बतास हमा

el g ipit its fünftig ein िमान वास कान्छ सिन्द्रीम्हरू निमार कराया हाया । कारावाम- विक मित्र की में कि हैं क्षेत्रम केलान मि केल्लीम हारायोक समय छह। ग्राप्ट वर्षेत्र छाए केल्प्स्यो म राजुन्द्रीयो वस रही थी। यह देखकर एक वृद्ध क्ष १११६ हि छोड़िल्लाह छिन्ने छात्राह । किट्टेंग मेंग · क्ट्र इंडिएक एर्स काएनी किएड किस्टापन कर है, लड़ार -

केंग्र काम हार हो हो है है है है है है। ां क्रमान्त्री एक<sup>.....</sup>रि जनन्त्रत । कि बापू किस्ट एक र्न्डूय प्रीपत क्रेक्स क्षेत्र हिस्स्यात हो। इन्द्र के व्याप्ताहर हो। प्राप्त कि क्यांच्य किसीहे इन्तरफाट काक्नक किसिनीहे सि संक्रिट । रंग है ईछ उद्यास विस्पृत होते.

trufegin erte fione be so nerre fefeile : freibres ferfe yar'n yenele fing fattera I Bielle byeit freie fin wire zeith umblie turfie enene apfiet me faufelte । व प्राप्त ही ६५३२ हि इसार अप प्रस्त एक स्टब्स द्योगान्छ केंद्विय प्राचीली कान्छ । र

व्य प्रमुद्रमूल स्मार प्रमुख आहे अनुस्त मार्थिय व्यक्तिक विकास

भ्रमा । फिल इन्हें कि कि कि कि

ो करे और उनके कल्याणमय घरण कमलेंने बार्रवार म निरेदन करता रहे । •

### नरान्तकका आक्रमण

देवरिषु नायत्रके दूर और चार-तामक दो गुलबर ह वायत्रवे कार्रीमें रहो तूप नागरिकीमें हार्ग गुरुनिक्त उत्तरस देदेंद करना वामन नहीं था। ने दोनों वि अगुर अन्यत्त स्वयान् में और कासीकी मधीक के शहना यहकान नायत्रके याण मेन्नो त्या करको मार बाळाने किंग अवधारी ताक्री हमें रहते थे।

एक दिनकी बात है। महोत्तर धिविकामें बैटकर बबनकी ओर डीट रहे थे कि उन मधानीर पूर और नामक अमुरीने उन्हें पेरकर भीर गर्मना की। उन वे धिक्का के जानेगांक कर्मचारी काँच उट्टे, किंग्र क ग्रेस्त शिक्कारे उत्तर पहे।

प्राथमित दुरतापूर्ण उदेश धमारो में विनाय करें द्वारंत भरते चक्क हामोमें उठा किया और मुमाते हुए र पटककर अपने कडोर मारामें मोंच किया । अस्पता र पटककर अपने कडोर मारामें मोंच किया । अस्पता र अपदार्थिक मार्गी थाका विनायकार्थि हुए आहें ने कल्या भी नहीं थी। ये भरवार करेंचे को और विनायकार्थी स्वति करते हुए उनने अपने मार्गोक्षी मेंगेन करें।

लायकने उनसे कहा—'तुमलोग कीन हो और 'उल्लिये रहते हो ! यदि एच-एच बता होगे तो तुम्हारे च दूँगा, अन्यया मृत्यु निश्चित है।'

ामी ! आम कहणातामर, दीनोंके माथ एवं हमारे । अद्भुति हाथ जोड़े विनायक्ष्मे निवेदन किया— गर्भायान करनेवाले, उपनयन कपनेवाले, विधा-मायदाता और अबदाया—ये याँच

छाँ ज्यानीहि द्वाभो न ददाति द्व परोह्मेन्न-वर्षदर्शः क्यांप्रपादिशं स्व क्यांच्या सम्बद्धाः बहे गये हैं। बसे इच्छूर्र इस से । नयस इके गुम्बर हैं। बर्से इस्टिं उन्हें दिस ही करते हैं, आसी जिले हालना भी हमाय उद्देश गा। हम इसे रिम्म उदस्त करते रहते थे।

विनायहरूर आवस्त्रका स्टब्स् रीज गया। अवस्त्र शीम री नगर्वनार्वन एकत्र हो गयो। नगरिकी विवाहने दुष्यान करानेते उनहा थिए री बहुन है। अरिक्टन वस करें।

्रीने इन्हें अभवदान दे हवा है।
असुरी हो दूरत बातीने चंत्र काने का है
सिविकारूद रोकर राज भनन पहुँचे।
आर और ज्याद राजसाव वसनाई ही

भूर और चफ्त रायस्यत नानाने की नरान्तक मणिमय सिंहासनपर आधीन या । उत्त उसके समीप ही सावधानीते बैठे थे । दूर्वि सम्मुल मलक ग्रकाकर उत्तका अभिवाद कि हरते हुए उन्होंने कहा-पानत् ! आहे ही इम काशीकी प्रजामें उनके खबन और क्र<sup>जी</sup> रहते हुए प्रत्येक रीतिसे व्यवधान उत्तव हर्ले करते थे: किंद्र ऋषिपुत्रको हुआ हुई। सावधानी, सजगता एवं अझूत द्यक्तिके स्ट्<sup>रा</sup> जाते थे । आपके भेजे हुए एक नेएक की वि दायों मारे गये। कोई भी बचकर नहीं आ हुई। भी अवसर देलकर उसपर आक्रमा <sup>हिर</sup> चपल्याचे उस ब्राह्मण-बालकने हमें स्टब्स जरूद लिया, उसे देखकर हमारी बुद्धि हम किसी प्रकार अपने प्राय<sup>्त</sup> हमने तो देशी धूरता, देशी श<sup>कि र</sup> न कहीं देखाऔर न छन<sup>ा है</sup>ं त्रेश करें ! इमारी ह नहीं

। ए छत्र प्रिकेट कार्य किरिक्ट अस्तर किरिक्ट ना दिनको कुछ उनका पता ही नहीं था। वह तो अपने छट विहे उम ताल निवृत्त प्रधीव विन्छ । वित्र करानी उद्यान प्रकृति बन्। नरानक के अवस्त रार उस और त्रेरते अविद हेउन कि विरोध मधाप्री उवेरी रहिष क्षिप हा उन्हार्ज 

ा रेड्र इसी किरिए रेड स्ट्रुप के कमान्त्री कर्द्र है। इह । हे उन क्या भाग विकास राज उन्हें अन्देश क्र । है प्रवु क्रोक्स्यः क्यात्मी स्थि क्रिक प्रावे प्रवि किया क्याने ही लिहेब बनुव्योक्त कर्नाह कर दिया। अब छब्रीप्र छड्ड क्रिएमिक ऑफ किस्टर उक्ताय उन सम्बद्धार द्वा १ १ वर्ग माम सम्बादी महीन है । महीन है । िर्म । प्रष्टुः--क्रक प्रीव्द क्ष्ये इक्य क्ष्ये रेकानाम निम्बर्ष व्यक्त गरह वाल्यावेक देवा दे उसी वक्षा काल-देलपान प्रवास्त है है मा के पहा है जो माने हैं है कांलपुरव उन्ने निगल जाना बहिया था । यन अरंगन भवभीत हिलानी दिना । नरान्त मेरा कुष्योगर छोटा हिन्ने वहाँ भी करमुख्य बारु दिए कि भी देव कि क्रिकेंग के उन्हों के क्रिकेंग क्रिकेंग कि क्षा वह बालीबरा अवस् वीड़ दोल वड़ा। रावाशान अन्यत नरान्तक पुरबोपर दुतपतिने भागता हुआ वही-बहा गया, नहा-। किंदि की केसर पिर करपूरांच के दिया पाराम प्रकट जाय वार नहीं बचा, तन अपनी धांतिक सर्वया नश्च ही जानेपर वह मि क्रेप्र इष्ट । प्रृत्त हिन हम्प । वन स्थानिम

त्म मेरे बुंदी दृत्वानुवार विश्राम करी । यस मध प रेक माझ क्षीह रह अध सुन्ने सम्बद्ध हता हूं जार दे जार सम्बद्धार होता है। भी बड़ी कडिनाईंडे परुड़ किया है प्रभी ! बस निरारणार्थ आशातुवार द्वको वयक्ष नेताका भारत कर किया और देवे निकट प्रवे माणा मिर्गिष्ट किंक्यानी प्रती । क्रांक के छाप

इक्स्पान्ही किंतराज्य एक्टलाक प्रतु व्हेल आक्रम छह

। किए क्ष्मा भिन्नक अफ्टि वेर देशके काश्यक ता देवहें है से देशक वेक जनव कि दे कि है मिलों है मिलों है जेनी जनार िन्ति प्रायम स्था और स्मेस स्था और स्था प्रायम स्थापित

की करने अनेवर अनेन राज नर्मन राज-तमा विकास सम्बद्ध । हैंग अभे अधिक के अध्यान निर्मातिक

> में ब्रियोक्ट केरे क्रियेस हो के क्रियेस म mie me tig i ffen. fe mien ergeret plieb deppieft fapie zg die 1 f bab लगाम दिएकाशः उक्ती ईस्ट मृष्टि कि कि कानाम्भ रिप्तमीहः शीहर्द क्षेत्रकः । विकासम्बद्ध क्रियो व्यक्ति हरू हरू होता वर्षे वर्गाप्त व्य । में काल्य प्रक्रि प्रक्रियों क्लिक क्लि के

> । गर्ने कार व्यव क्रिक क्रिक संकृ कि हि अर्न्छ । इट ई मीक ईम् काम ह केल १९९५ हिसिने छिम । प्रकार । लाउनि क्रिक्टाउस फ्रेइडस क्रु-लिक क्रि

> वेद संस्थ हेस्स्य हेस्स्य अस्यक्ष महेस नका कामान कर भागम मेंडिसक कर के कि લકાનનાસ્થ क्षर अनेश व्यवस्थ अन्

> ik m ge s किशिकी सामग्र कि सामग्र एक प्रावस्थान क्र केंग्र की कुष किछ विधानक । कि निक्रों किछ कार्यन प्रकृतक क्रिक्सिक क्रिकानक प्रकृतिक स्वाप किए रिवारक रुजेहार है। कि उर्द्र भग्छ की किक्पाली की ब हेर है कि उस प्रतिय किल्क्ट्रिंग मिंग र्क्स्मण्ड सम्बद्धित क्रीड ग्रीड हिस्कार स्था

> FR Est ale figur mitter rad mir mer 155 51 रुप्रक हम्मद्र : मृतू प्रकट्टम किथियी प्रीव दिष्ट व्या fesin kinserne fæsbæl 465 even 6859 fæsæ 6 | fi ≸3 m 67# mertfefefiß P2 f5r# F7 नाजकारमें ने और पुरुष असुर सेन्यका निममता-

> । क्षेत्रं के देश है किम्पी-प्रमुख राष्ट्रकृष्ट अधि समित्री छट वेंत्रई छि छ. By 1 66 ern fage fene felblierte baner fælglûmer vydonere is postor vog 1 fte too we fi व बबाडे, जिसमा ही खाडे, उसनी ही जनमी धुषा सिंह बनहर मातन शहत नहीं या हि अनुरोक्त

65क स्थाप किकिनीचे ब्रह्मोक्त । क्रग क्रिक्न कटागर-द्यातको व्यत्पन्न प्रत्ये रिकार द्वाद्य के प्रत्ये प्रति क्रिके क्रिकी

नगन्छ यह पुत्ते पत्ती मणब्द भी गृह भीद गीज्युम नमधी क्षेत्र करते ज स्थापन इस ध्या महत्त्व उपही feme fenet min neben fente norfen gie भा और उन सब्द त्वय कि भी भारते उद्ध्वे सब्द भनना धृतिका भारतीतीय भन्ना इत्व देला। धिरै स्त्युन Ridge gis unif fang wire fam giff affigu et मया है। जान उपना विश्व समान्यान करें क

परग्रपरने नोपाडे मन ध्यर भयना कर क्षा श्रेड दिया हिर तो दिश्य भानपात -विराहे नेपीन भानपुरू भन्न पुर्वे हते । वे महत्र पण्डते सर्वाचारः सांसनमा एवंडर वर्षम्यम् एवं गानिनात्त्रीती महावयु विन्तवकारी स्त्रति करते हते—हिया । क्रायकार्त । अस ही ब्रह्मा, विष्णु, हिया और सर्व है। जान ही पूरती, मानु, आक्रांग, दिसाएँ क्य पर्वतिवद्धि इस है। विद्धाः मन्पर्वे, मधाः राधनः द्वितः मनुष्य तथा समक्ष स्वावर अन्नम जगर्भी आव ही हैं। थाय जह चेनन ममुदाय आवहा ही सक्य है। बन्मनारहे पुण्यते ही मुझे आयहे दर्धन हुए हैं ११.

इस स्वतिके द्वाप दी देर बाद थे फिर मोदित हो गरे। राजाने देवदेष विनायककी पूजा कर अनेक महारके दान दिये । किर थे अपनी माताहे चरणींसे प्रणासहर पत्नीये मिछे । राज परिनारकी चिन्ता मिथी । अचिनप शक्तिसम्बन्न विनायहरूी छीला देख सम्परिसरके प्रत्येक ध्दरुरने पुनः पुनः तिनायकको पूजा, रपुति एव उनके चरणोंकी

भदामान्य विनायक्के अनुमद्दशे अमात्य पुत्रींसद्वित कविराज गुज होकर सुरक्षित राजभवनमें वहुँच गये। दैत्य-तेनाम् संहार हुआ और परम पराममी अञ्चय नरान्तक पुरुष्ट्रास्य राज भवनमें लागा गया है-व्यह स्वतह पात होते दी प्रत्येक भगनपर ध्वन सहराने छने। नामीकी प्रजा हथेरी दत्य करने छती, बांबे बजने छने एवं भीत गाये बाने छने। त्वमेव

नवन विवर्तना ब्रह्म क्षेत्र वर्षा रहाने वहित्र संस्थिति 44 %

बेबेटर काले रंग क्यान ज

रेज्याक नगन्त्रह प्रनारीमा हेर

417-184V

मरे भवन्ति मैक्तिहासम्बद्धाः होर विस्था कर दिया। निधान ही हते विने वि योष देजी यात होने। हम दात है। कर हूं ना रुगडे शव बात बार्ड-वी सम है। रण महार विचारहर उनने विकासी है भनेक ऐन्जबांतक क्रियार्थ की कि जै

निसमानने परंग दिन जो हैं। दिनने पूर्व की भौर उठने हैं और बिलड़े क्राइउने क्रां<sup>डे</sup> हो सब्बी है, उसके साथ द अवीव बड़ा है सकता है। मेरे-बेचे भयानह ब्लामडे सन्तन र्डी रह सदेगा छ नयन्तकके सामनं वचन सुनक्त्र विवनमें

देख स्वामाविक हो माराची होते हैं। जि

दिया-धारे मूर्लं | तू व्यर्थं हो क्या वरहता है। इं उप्सरी शक्ति कहाँ चली गयी थी। बीर की नहीं करते, वे तो अपनी बीरता और पैरंप प्रवर् भगाद अन्य हारको एक लघु दीप मध कर देता है और गज सिंह शायक के भयसे प्राय बचाने भावता हिंदी है।

निर्मय बाल विनायकके बचन सुन हो बंहे हैं नरान्तकने भीषण गर्नना की । महान अहर बाहर की विनामककी ओर झपटा ही था कि कांग्रियां के अ वाण लेकर उससे कहा—'निर्लंब | तू अपना हुँ<sup>ही</sup> कर्णे क्यों नष्ट कर रहा है ! मुख्यपूर्वक रहा है<sup>रह के</sup> <sup>पतंगको</sup> तरह क्यों मरने जाता है ?

अत्यन्त कृषित नरान्तकने काशियनका हिस्स्त्र हुए कहा-पतिर जैसे नरीका मधण करते रहने के मेरा 'नरान्तक' नाम प्रख्यात है। वू मेरे विस्त्र (व नाकककी धरण लेकर जीवित कैंसे रहेगा !''

विष्णुश्च महेद्यो भाजुरेव च ॥ पृथिती बाद्धरः निश्चे दिशो पर्वती: सहिता: सिंहा गम्थवी यहाराहरसाः॥ मनयो मानवासावि स्थावरं लमेत्र जहमं जगद्। Hď देवेश सवेजनमवेजनम् ॥ इष्टोऽसि **क**र्यपात्मन । . 1 44 1 84-84)

िमित है हारीय है जाई। हिस्स वेसह कि मेरि 

क्षिप्त किप्रकृष्ट साह रह को दूर हो। बिक्रमान मधार हरी। एसी स्पाप कृतिय प्रमा है कि इस साम प्रक्रियों कि पूर उन्हरन एवं क्षित्र देनकार । कि प्रमाप की रहे वे । उन्होंने नरान्तरम् सर नयो याराम 3त वसर दंवदंव विवादक वाहार्य कावनेव्य । प्राप्त हमाक मनलम् कि एक्षे प्रदुर वस्कृत का हिस्सानी समस्य

भन्नहर अपना पोदन दिलका दियाः अन् में हुभएर न्द्रार प्रमित्र विकासके कहा—होस मेर अर्थ-कित रुकारों :तम प्रे निकि दिशियान छठ हुकी रोजी है केरर मिले बिल्फिर किया प्रसित्त केबल्फिर्ड अनुस्ट मेहायाक उर्व है। मिर उन उर्व होई देख्य पद्मारा प्रथम कार्यक स्थापन साम्य व्याप्त विभाग किएमार्ग । एक रहे प्राथम्बर भेष्ट सिर्धित । हि अस्ति कुद्ध शुक्त तथा व्यव्याची बुधि पाराभ कर मुक्तर्य और नया मस्तक पुनः निकन्न आया।

। शिक्ष किनाने उसी सम्प्रिक सन्दरभन्न दुनी सम्बो रित संदेश व्यविद्यालक बार विनायकत अवद्य विरायदे बच्छ भए। वरी उने फर नय किर प्राप्त हो भए। संसंक बास्टार करेया हैजा हैन: बराइ प्रया ब्याइडि It in 214 such leas such an earlied उस असुरई हारे अस्मिएतो बाग बोचने ही कर मुन् । विशारद बायको भी अञ्चल कोरायका पारबर दिया। केंद्र साम्बर्ध अवस्थ बाब द्वार क्षेत्र स्थानक वर्षेत्र

या वर्षाः सिर्देश है या वर्षा-मध्यक्ता देश भी अनेत्व क्या विद्वत व्य ६ व विका अति । विदेश त्यावन व्यास कर्य वा वस्ता मीतिय मेंगम अन्य के 1 कि होते होते होते हेट म्य jeg bai d est at ir ungue ge pur ap नहीं रहा उने दिन-तत्रते भी जन्मर नहीं दोनतो या े किएम और क्षेत्र किवस्ता सम्बद्ध किया है : रिफ्रेट प्रकृति हो तिस्ता उन्हों : igie nip te' 1 Dg teifel appel tany ga

उद्भ नहीं बहुता यां उने नोर्गातभा हो गया ।

saşe spus depicila apor yleidel मिनिक प्रकृतिक देश हो। क्कर उत्तराय हो स्वतंत्राय हो का त्रमीक क्रिक्षिपु छन्द्राप हिमध की प्रथ है छिन विमास बर रांब बैज्य बमास हो बेकु हैं । कीमके हैं मिंह हैं प्रहु क्रोकिमेश भी र उत्वामा नार हत्का करनेक छिने ही वरमान्ता

हिंदी आयी करते हैं। अब सेर्डेबर महान्

Afre g finw is ribpel Ale Koneruie

देशके शामुख नरेराको दमनीय द्या देखकर निका प्रसन्त कर रहा था।

केंक्स्मार्क्स रहु और तक्ष्म है से एर छ भाक्ताव करता है। मेरा पराक्स देखों। के । या होरे मेरे होरे होरे ह नि ही त्या केंद्र दुःच उठकर मिनानकार । किए दि स्टिनेकि स्थि केमस्यक्ष प्रकृति है । एकी अहर प्रकाश काएने केराफार्ट करा हमक्तीहरू । फिड स्पॉक ग्राप्ट्री हाजाह (क्रिक्र शिहर किस्ट । शुरू क्रिक्ट ।

menterite fefefines bai fi gel is eri उत्तर सन्ते विसी हैं-व्यव वर्णसन्त क रिक अप्राप्ती रिप्रदूप कंशिए प्रीथ छट्टीय क्षिक हर क्यान्त्री । कि उस भग्नाम और है कि भी उरका क्या नहीं चन्न के उबने पुनः प्रनेती रिय हिस्स । सिराय दीवर मधार्थिर मध्ययेष्ट करन विकास क्षांतर अव्यक्ति अव्यक्ति स्थान उसी रुपमें बेंद्र कर उसका देन-देश्न करने जा मिरित नह जीजी हम पारव करता, मीमिराज क्तिक द्वह प्रवापाय प्रकृ क्रावय वर्ताश्व क्रि कृष होन कामण मिनिस् मी समाव नही पढ़

ति होते क्या हिन्दु हो है । अपने के वि

य करनेके यूवे ही उनके दिल पर्धाको प्रपर

ल राजीस्य बीबीर और बैदबंसने स्टब्ट आ Fiere-ye des fa fif beitel derreit b म् के के के के के के विकास के विकास के के कि के कि

करते हुए कहा था कि ऐसे ही समय तम्हारी मृख्य होगी । 🕫

उधी समय विराद्रूषपारी विनायमने उस महादैत्य नरान्तकको अपने हाथींने सुक्षोमन पुष्पकी तरह मधनकर केंक दिया।

'विनायककी जब हो | जब हो | ! जब हो | ! !>---पुप्पः इंप्टिके साथ देवनाण विनायकके चरणीमें प्रणासकर उनका सावन करने लगे।

वदनन्तर काशिराजने पुनः देवदेव विनायककी पूजा की और अत्यत्त विनयपूर्वक स्तवन करते हुए कहने टमे-पाभी। भेरे अत्यधिक पुष्प उदित हुए हैं जिल्ली मैंने आपके मन और वाणीवें अगोचर विराट्कपन्न दर्शन मात किया । आपने तैतीस कोटि देवताओंको पराजित करनेवाले महात् नराम्तकका अन्त कर जगत्का बड़ा उपकार किया। प्रभो । आप मुझे अपनी भक्ति प्रदान करें और में आपने कभी प्रयक्त होने पाऊँ।

'विनायककी जय !) बोल्से हुए काश्चिमजने मसन होहर बाह्मणोंही दान दिया। हिर उन्होंने पृथ्वी और नावलोक्के रामा-महाराजाओं हो अपने-अपने राज्योंकी द्वव्यवस्मा करनेको भेरणा मदान कर दी। इस मकार परती और नागलेक मूरतम अग्रुरते मुक्त द्वर । बग्रुधाका

दुनिश्र सहकेतु और उनकी साध्वी सहधर्मिणी, दोनों वपस्ती और धर्मीचरणसम्बन्न थे। उन्हें पहले वो अपने पुत्रोंका आवरण अच्छा नहीं प्रतीत हुआ, किंद्र बद उनके दोनों पुत्रोने नेलोक्यस विजय मात कर ही। वनक काम अन्य केलोक्स्याची कीर्ती अस्तिहर माता कि इ.हे किने अवस्थित गुण-गामधी और साथन एकक कर दिये तब ये बहे मध्य द्वारा किर देवालक और नग्नाहके देखानान उन्हें जीतन गरी हमाने में। वे मुनार अस्त कराति करते अध्यक्त हो सर्व व

इस कारण जब ग्रास्त्र और ध पाताळपर शायन करनेवाले अने धर्मन निस्तेज दिया मसक देखा वो हैंगे

प्रम्बीपर गिर पड़े। उन्न देर वर म दूर हुई तो मृतवस्था गौधी वस नयन्तकका मसाक गोदमें हेबर विद्रा नरान्तकके वीरत्व और वैभवपूर्व स्वय हुई से रही थी; किर पन रही थी।

घरकेतु भी व्यात्तल होक्र <sup>होते हो</sup>

गुणीका बखान करते हुए कह से रे-

पिताको छोडकर कहाँ चल गया। इस्ते ह पर्वत और शतु थर-यर कॉंग करते <sup>हें हैंड</sup> द भू छण्डित क्यों है। सबपुन हर हर्ड वक होती है—दैवं हि बलवडांके हैंलं ! हाय | मेरे वंश और पृथ्वीका मूनन को हो अत्यन्त दुःखी ६द्रकेद्व अपनी <sup>हुनी ह</sup>

स्वर्गमें देवान्तकके पास पहुँचे। यह अने

लिये शारदा कन्दन करने लगी। अनुवन्न प्र देवानाकका हृदय काँप उठा। वणात करे मृत्यु छहन नहीं। पर विश्वास हो बानेस स चिर द्वायमें छेकर स्वयं रोइन करने छा। प दी उत्पन्न हुए, साथ ही खेले, साथ ही हराने हैं इमने तप किया, साथ ही जप किया और अ<sup>व है</sup> विजय प्राप्त की | मेरे लिये सदैव प्राप्त देवे हैं अब त् अचानक पुत्ते छोड्कर एकावी के वह म

इस प्रकार भाव-स्नेहरे ब्याइन देव<sup>तु है</sup>

करते देल थीर शैनिकॉने उसने का-सर्व

पुरुष युद्धी घरीर-याम करनेकी चिना गी है

तो सनिधित होती है। प्रत्येक्न वीवपरीके तो भी वर्षों बाद मरना ही पहेगा। हमें प्रति <del>हेना चाहिये | प्रतिशोध | |</del> यह गुनकर देवालाको अपने सर्वाहरो है

भापलीम चिना छोड़कर विशास करें। वि स्पारेश विश्व छोड़कर विशास करें। वि स्पारेश वध कर कार्रम मा सर्व मा वि कि भुक्ति देशकर मेलोकर करि उटा वि किया होतेल कृतिय होनेपर उस धुव नरेश और विम्य कीन कर बक्ता है ह

<sup>·</sup> दिनों व सदस्य ग्रहेस्टल वेर्रत । se à 3 en em: fate Entifen u ma a must ant mat de Lejtereia ! ( 4407. 6 | 65 | 46 50 )

\$5 BIP Anie Bief des | 6 \$5 fg sem ip

1 file for Files believ Lepis (eppe 7 sept. (eppe 1 pr) pryni pu electif believ fernfel 3 septe files fo 1005 ferif etch enem enem fer off word for etch etc relieve befolged

। पि कार क्षेत्रिक्ष क्षेत्र व्यव यो ।

ngre nalensé fennesteur étését fine re chémic Air I. des neur arreur aues Amelind agpris des Says jes en mers per meil et thé faga-ursé des Li meil men mit desunés pure des étés band firjul desanés afre provine men urvédit étésebbn murie été par alte ne men urvédit étésebbn murie été par alte ne par les parties des les constitues des étés par men ét le prime de l'étés par le prime et prime ét l'étés par et les parties étés par les par les parties de l'étés de étés par gel mes de l'été de l'étés de étés par l'étés de l'étés de l'étés de étés par l'étés de l'étés de l'étés de l'étés de étés par l'étés de l'étés de l'étés de l'étés de étés par l'étés de l'étés de l'étés de étés par l'étés de l'étés de l'étés de étés par l'étés de l'étés de l'étés de étés par l'étés de l'étés de étés de l'étés de étés par l'étés de l'étés de étés de l'étés de l'étés de étés de l'étés de ètés de l'étés de étés de l'étés de ètés de ètés de l'étés de ètés de ètés de l'étés de ètés de ètés de l'étés de ètés de ètés de l'étés de ètés de l'étés de ètés de ètés de l'étés de ètés de

fr. faribš 1ath von 6ear áidine farinn fru nz 1 bir—1ral bhuin faiailé iarry conz pr 1 ft fru fra az fúl áin

First eine entre destil inde derind geben einer die Gebene wer ges ein

हैं। शिवन ही ख़ब्बन्य चेर्ड बरन ब्रह्म ।

Farm's 10 yr away 10 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 the 16 th

\_\_\_\_\_

### क्षान्यस्य तस्यव

अब महादुख ईवायर हु मी दंत ववाई व । अस्य क्षा कार सार स्थान कार्य कार्य होता है। अवस्ति । शायके करणीते बार्यस असम्बद्ध मान है। अनेक प्रकासक मिर्गर स्पोद्ध क्लाब इमार । प्रश्नीक शिक्षक्रक्रिक-ाम्ही स्त्रिमी मात्र किए। व द्वा रही मान क्विलान बमाना क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक कोई जानते गरी हैजा। किंद्र कारियद देवत्यक इस्ट प्रे विशेषक प्राप्त-विन्द्रात कार्यक वार तवासीय वर्ताच्या व्यवस्था कर हा वर्षा वो । केकमार्का कि छिन्द्र किए क्ली केर्क प्रक किरान संप्रात्ती है । व्यस्ति देशन्तरका भारतेण करेगा, यह पहिन्दी ही निश्चम या। इस वनार्व ताव हो उत्तरा नाई दंनानक काजितनार क्टिन्टिंग है हिए कि छित्र के किए हैं वित नरपति तथा देवगण विनामकके चरणीने व आस्पन अदिव हुया था। कृष्योक समापन क्षेत्र हो गयी थी । क्षायायनहीं प्रनाम तो ता क्षेत्र संस्थानका संसार हो सना यो। क्षित अस्ति मेर्स क्षेत्रक क्षेत्र अस्ति भाव

of great of favor one stated and favor the favor favor for thought for the order of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control

40 36 36--

थे। प्रदीने देशनाकको नमस्कार किया और आठों महान् देशियों के सुद्रके सम्मुख ४८ गये।

देशियों और अमुश्ति भागत संमाम छिट्टा । नाता प्रकार अन्य साजे एमं तीवण दारीको वर्षो होने कसी । प्रभुवि भागत, भूजप्र और पेर फट-कटकर पूर्णीयर विसे का । अब और तक भी भाषण होकर पूर्णीयर प्रपानो कुर प्रभावता रहे व । पूर्मी स्ट-मुण्डले पद्मी

देशियों और अध्या दोनों अपनी अवनी विजय है लिये माजदरने महतन कर रहे थे। हिन्न कभी अध्ययन विजयों देशे तो कभी आर्थार्वकरीका तैना विजयों देशा । इस माजद अदुरों और देशियों अन्तन मयकर गामाम यज वहा था।

देव बादनाक राजीको छोड्डम प्राथमणे बाद देव बादे जा । उसके राजिके सामुख देवी प्राधानको स्थान हों। देश बादनो सकता उसके एएसा की । उद्देश दाया कार्याकका सामक बाद एसा। चौत्रार बाद जी दक्षा बचारा छोड्डा कार्याकका सित पर्वत-रिकार कार्याक कार्याक सम्बद्ध स्थाप स्थापनी हो हार्या कार्याक कार्याक सम्बद्ध स्थापनी

ात हो जाता हुआ देश देशवा कुमान और जाता हुआ देश कहा के क्या और जाता कहा हुआ कहा कहा का का का का जो है के किए किए का का की का जो है के किए किए का को की बाता के किए की मान का की की बाता का को उठके की का की बाता का को उठके की का की बाता का को उठके की का

and the first of a first own factors and the state of a first own factors and the state of a first own factors and the state of a first own factors and the state of a first own factors and the state of a first own factors and the state of a first own factors and the state of a first own factors and the state of a first own factors and the state of a first own factors and the state own factors and the state own factors and the state of a first own factors and the state of a first own factors and the state of a first own factors and the state of a first own factors and the state of a first own factors and the state of a first own factors and the state of a first own factors and the state of a first own factors and the state of a first own factors and the state of a first own factors and the state of a first own factors and the state of a first own factors and the state of a first own factors and the state of a first own factors and the state of a first own factors and the state of a first own factors and the state of a first own factors and the state of a first own factors and the state of a first own factors and the state of a first own factors and the state of a first own factors and the state of a first own factors and the state of a first own factors and the state of a first own factors and the state of a first own factors and the state of a first own factors and the state of a first own factors and the state of a first own factors and the state of a first own factors and the state of a first own factors and the state of a first own factors and the state of a first own factors and the state of a first own factors and the state of a first own factors and the state of a first own factors and the state of a first own factors and the state of a first own factors and the state of a first own factors and the state of a first own factors and the state of a first own factors and the state of a first own factors and the state of a first own factors and the state of a first own factors and the state of a first own fact

there is and the form of a se

दिन और तीन यत्रिनीउङ्ग निला । रहा । यक्षशी-छेना तीन गरिने बना है

रहा। यशकी केना तीन महिते बना है मह देशकर देशनाक अलगे हैंग्स मनमें वर्क करने बना—मैंने अने म विजय मात कर हो थी। कि इसे में समसाने नहीं आ सी है। उन्हें मेंग

अविद्या सेना के से स्वरं करने दिन हैं हैं । दों । अब में सर्व अहतिहरें में व्यास्त सर्व के चड़ें। सर्व देवायक अने हम्में हैंव

दीहा । उपने सक्की देर राज्य थे ज क्रियर हाजा भोगा बार कि रिस्ट रो गाँगे । देवान कार्य भी करे कर के देशी मित्रामें उपने उस प्यटन हैं पार्च की किंद्र देशाज्य ने वर्ग के री महिसाने उपने हुए रिस्ट के राज्य की किया । देशाज्यों जिल्ला के री दिया। क्रियाजों अपने उन्नास हुए

मा करण देशक रहे थे कर के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वता के स्वत

के देशकाद के जार करें। एक गार्टी हैं पहर जारूर करेंद्र हैं पर करेंद्र हैं हैं देश कर कर में हैं देश कराई कराई हैंद्र कर कर में हैं देश कर कर जा स्वार्ट हैं पर कर की में अब कर राज्य हर है हैं कर हहा हो नहें कर क र्मह⊓क्र**क्षीक** छोधका⊤

1 100 g. 1 serie fol dog dig (dief) toe toe ( former reforms by pro 1205 ( mise formers proven ( mise for no wie () for 1 for fife f

where der incy meller spir was growed where detroises I is ensure the sine ferrer paragraph der selfamir der leiner wer sein just marrer definant der leinen Gipense fehrung der selfamir der leinen der sein fehrung der selfamir der fiftere

(this may nessuch early term firm) (my set terms was more you crayer of the Prop. (there see Est mate the may the fit firms to be softy arous two ms to file it modures med two dit (of few may brosy-sy one firmy lysh and St. di may he is in the my lysh and St. di may he is in the other my fit may by it is the firm of

संस्कृतमान कामान्त्री प्रांथ हरूराज्य को एन्ड्रे संशोध रिट्केटर संध्यालाय

erne frydig is on nive karrent tenn aryrig trin falom fere war 66 nfe ty wil si séra musy 6 nar fer 3 nar fi i lin fer fryr sæmiet reurs i lin fer fryr sæmiet reurs

हर्मती उनमान्य सिंग्यन नेवमान्य सिंग्येने इष्ट 1 दे एम्बी उन मध्या प्रस्तुर मन्द्र सी वियम्भा य हित्ति हास्त्र मिंग्ये विशे विराध साम्ये

the first of the set of the set of the first 
fair m | ma fas frens some mes e. men: 1 m is seph servan egg. mi arves bitu sief erwe es m. us po he it emi sie nyfer itse mis. ngse en gal den it men un mas somes. i 130 ibn von tie pres si. -------

िये आहर हो रहा था । इस प्रकार अगुर पाहिनी कारीके समीव पहुँची ।

रण बार देशनाइने अपने मामूच ग्रेम्बई भाव इत्योवर भीचन भाजनाच किया। जिद्देशी अपने वेजिकेडि तथा स्थाननाच कर देवे। । स्थानक दुव दुया। अगुर बचन ने, देवालको ने में शक्त कर दुव ही थी। इस कारण जिद्देशीओं केना स्माप्त हो गयी। जिद्देशीओं अगुरीक अमारिक निमास में दिया वह ने विभिन्न होने हमीं। उसके क्षेत्र बेट दरे करी।

## वेपान्तकश्ची मुक्ति

वह धमानार प्रान्ते भी देशदेश निजयं है देशदेश एवं काधिपनकी ग्रुप्पेश नेना अपुरीसर प्राप्त करहें-की मेन्डर सार्थ विधारत द्वार । उन्होंने चनुश्याक पण और पण आहे अपने अप शिक्ष किसे और धमारश्मित्र देशवानके । धमाश्मित देशवानका प्रस्तु मानेना की । जस्सा विभिन्नोगिद्ध देशवानका हरव दिन ग्राम्

अपने प्रस्तवान शत्रु निनायको देशकर देशानको करा—क्ष्मे सारक ! य रणावणने देशे जा नव ! क, अपने भताका दुग्यमा कर ! मेरी देशानके कार् मी भवमीत हो जाता है न यू में मो मेरा बच्च आया ! इन्छात्र जावना क्षेत्रक धारीर तो मेरा एक माजना सी है।

देशके वचन शुन मोगारमञ्जेलन निमायको उत्तर दिया—अदे पूर्व ! व मार्गो और पंतिकाके रेगिनोधे वच्च अस्पद्ध मार्ग्य ने दि पूर्व अस्तिका दी विश्वाक नगरती पान्हा करनेके लिये पर्याप रोजा है! विश्वाक नगरती पान्हा करनेके लिये पर्याप रोजा है! वार्ष्य अस्तिको पीत्रिक करनेकि अस्पत्य असूर ! व् श्वते नश्चे जाना । देशीनाकी अस्पत्ति पान्ना कोसारी है और देश वर्ष करनेके लिये ही मीत्रे मानुप्रधारीर पान्हा कार्यो है और है। अस्तिक करनेके लिये ही मीत्र मानुप्रधारीर पान्हा कार्यो

आधक कहतर्थ क्या व्याप्त त् अपना पोचप दिला। इतना कहकर अदितिनन्दनने अपने घतुरानी प्रसङ्खा लींची। उसके भीत्रण स्वरे विमुक्त संवर्षा हो त्या। विनायक शर-पर्यंग करने क्ये। देशन्तकने भी भयानक

यद किया।

निनास्क दिविध प्रकारके अस्त्रीये देवान्तकको केल गावरम्होको माँति कटती ना रही थी। यह रेगान कुन रेगानाओं सर्वा अस वि प्रणीय और अन्याने नहीं कि को से याँ उत्तर प्रकार प्रशास करते हैं। रेगा पन्न या और रेन्द्रेड दिन्दाई में अमीस जन-पुणकों मीति अस्त के हैं। अनाम रेगाजने मीतिका प्रतास होते कि रेगाओं और काशियाओं के किसे जन सि रामानी होते हो से में।

देवान्तकने भग्रनक गर्मन क्रिया और उक्ष देव-पैनिकोंके चार्य ओर सग्रम बीर प्रदे कर दिये ।

धदनत्यर उपने चक्रहे मध्य विहोजहर हुन किया । फिर उपने बद्यादनर बैटकर व कर्म प्रारम्भ हिया । यह मन्त्रोद्धारमहे हान चन कर रहा था ।

उथी समय अब बारिएको दिवाली वैन्यका यद्या पर्या को ब्रह्मा होत इसे इसे महार विन्याल्य के यह पूर्वेच । उन्होंने विन्याला के बतो हुए बन्धा-निकाल्य देव। आग जहाँ के के वितित हो रहे हैं। देवरणा देवन्यला आन्ता पूर्ण हो पत्रा हो। यह समार देवर्गन्य का

गरेशके बचन ग्रुन विनायक कावणन से हैं उन्हें अग्रस्को माया विदित हुई तो उन्होंने के अपने दो बाग गादर निकाल और उन्हें क्याई बगामको अभिमान्तिकर पनुस्पर रखा । हिर प्रवर्ध बगानक क्षीयकर उन दोनों बागोंको आक्षाओं है धोड़ दिया ।

विध्यानके संगीत उन मानोंके पूरते हैं उनने में बर्ग देवा प्रस्तु हुआ। प्रस्तुको भागतक प्राट्यात होने की निक्को देवाताोंके सिक्षोंकी निता यहां से गाँव देवा उद्या उठकर अपने क्यारे जाता के क्रियो ती सार्थी उद्या उठकर अपने क्यारे जाता के क्रियो ती सार्थी उत्तक हुए । उनकी गाँवति वर्ग अपने प्रधा उत्तक हुए । उनकी गाँवति वर्ग अपने जाते राज्या है उनकी गाँवति वर्ग अपने अपरे उनका स्वर्ण है जाता के स्वर्ण की

10





Stens ple falbiy sapuel gebings nege क्या विनादक उन्ने पीठ दर्ज देते । इस प्रकार देशतक र्जील कर हो। किस्प्रान्ते किस्र ३०। का क्रिक्र क्तरें शरूर किति है कीए छेटू किए का कि

क्षित है सकत मिर्फाल केंक्साकी सुर पाप प्रमाण की शासक के स्वतान र्मीक किसनी क्षीर्यक कुछ क्रिक्ट प्रदू किसी प्रमीत्यपु केरानक । एत हो मिदेवी हिता है। वस । देवानक Prefireist aplies etiluspes nie itz तिहरू मध्य हिंदी । फिल हेर्ग के प्रेयन देवता क्ताकाङ (विष्णु रिन्द्राय छट । कि ल्विया दिनोक टिक्काक उत्तर महाहर्ष भावन ग्रहार हिया । स्वाप्त देवातक छतांत्र स्थिप ततेह उनांद्र स्मीकृ स्वयानशी वृत्ता हिए प्रमी श्वानक एक हुरे द्रीडके वाच देवाचक बरवीयर िये अपनी सन्तुणं द्यक्ति सरका देवा।

ब्रागीस्थ है विस् क्षेत्र केल है जो महम

। দিত বিক্র দিশ অবুকুত সৈচেরীক জিল্পি চরীদ্র बहुवीय । प्रापति कारिक क्येंट दिश्य की दिन्त्रीड । गम्ब रिक्ट मीम्ब अरुष्ट । मिन के बनेती प्रेग्येशी किल निक मिनीट्ट विकास्ताक प्रमानक । किन स्तु होहै किनिम्म द्रमनिष्ट कियोग्न । किट इक् क्रिमीट्य क्रिके likit de fried foren fertige

गुराष्ट्र) प्रीध विदेश उक्त प्रतिषठ व्हिप्तकारिक र्तृप्यक्तिक नीस प्रस्तात होगा । अब हमलाम मिलंब होकर क्षा है हम कारब कार्य कार्य है है है प्राप्त किंद्रक्ट क्ली कंग्राक्र १५ हिगाए । एनी उस स्टा धित्रका क्रमान्द्रे मेंत्र रिमाश | विद्याल—विक्र विक्र विक्रि किएट प्रथी प्रीय कि क्षप्र कहेंद्रसीय राष्ट्राप्त किक्शामित पुण मार हमप्रथम निमित्ते व्याप मार्क होइन्ट्र

( **}}-x} t on 1 k offich**) DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE न्द्रिक्ट्रीय सेंद्र सेंद्र त Durban DLD(1 ॥ कीम्प्रीत क्षेत्र होतम् हे। इस्प्रेट होत्र इस्प्रेट ामक क्षेत्र क्षा क्ष्मक केल क्ष्में क्ष क्रके n fieft pregampjoon is meltief  इक्त छोट सिंद कंक्पाली उनके छोट्ट किस्मी

प कि काम किस् मह स्थाप ।

। इत्याद्वार <del>- तुक्क व्याद्व स्टेट</del> प्रतिहास Deine geret fi fie if auf beig epife sews Binglien pr feetenps | pm fa bete कानाकृ तहा तहा मानक मंद्रम आवम छा पड़िस्क , जान्यव शहितव । जीवा सर्वेत्व जीव जीवा सर्वातः । एक एक एक एक विकास काउन क्लिक क्लिक स्टामिक क्लिक क्लिक क्लिक

कि एउटी में इन्हें महत्वस के कि में

ि प्ररूपनी कैसीएक प्रमुख कि (3) कि किसीए हैं

र्कतः । व छातीतम् करण्यः मृत्यः स्थानः प्रका

काम उन्हें क्योंकिस यहुर अपेत केहा है

रकाणाम क्षम सक्ट र्स्टमानी कहना १५४५ । एसी F

किएन सिकाप कर्मा कर्मा कर्मा रहेगा है

लेक क्ष्ट किही लेंक्स किही। किछे री क्लाली ?

हीमिताः ,माममा देव राज्यमा हो । हर विकास छात्र ।

teliere amen fere avent Die fell aftre ?

कि वर विभर सुद्धाः उपर है। दिव है।

क्षा निक्रिय गरी ऐसा था। अचानक उने कई निनम्ब

ates by popula for his pag stra

महाप्रवास सुन्ते हे रिलायक निरंत्यत होहर

र्जाव दिराइंच कारते हुटू रज्ञांत्र हाथनात माथ । र्रिक

frumpin fabite alegy ju | e5-12 ferten

at 6 0 yr eatheast the blue and

कमानी प्रकार हुए। हं हुए एक सनीमान किये

मुक्त भीत कि कि का की श्री साम कर की

धेनक अपाने होगान सिमार सिमार वह प्रकास

पाई काई अंक्स म्डीक सम्प्राप रेक्स्स मध्यमी एए

मही स्पर्वता बहुतो जा वही थी। उस

The fi for me for the thereof ?

। प्रि किए कर किर कर किर र स्था व पत्री म

त होता होता हो हर देवाल हम भीतव संमान हिना।

। एते उन हासी कि ईस किस्मी कि Dei emel an enter inquire an feat, fin

। क्रिकि प्रकामिक मार्क क्रीह वि

4 } 1



। इंकि उस निमर्क्त निम्ह कि अपने अपने अपने नामान रिक्रि ग्रेस समान स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन

निकृत । विक का जानक है। वर्ष ता वर्ष है। वर्ष वर्ष । क्षेत्र अस्ति अस्ति अस्ति क्षिक स्थापन स्थापन स्थापन ežo poukiu kou la ulie vio suiriile é piez अधिर ही रहें से दिव बाजियान भाषा जा रहा था। हंस िक्ताल मिर्क दिस्ताल कामी क्रिक्त स्थापनी

pens red Ameloras I séo pluo éleulicusis क्षमाने क्रमानी प्रदेश । फिक्री भारत विश्वामाह विस्तामाल र्रमण कियम क्राम्बर्ग साम्मे । ईम् प्राप्ते प्रमीयक्रम हमम्बक सिशुद्रम प्राणी निगर उक्काई क्रमानते प्रती । एक्की तरू कीर किस्प्य हेड्डिनी हेपए: ब्रह्ड हिक्सफी

नेराने अपन्त विनयपूर्क उत्तर दिया—पूरुत्तर । हिया । ईसछोगुस्य अख्या ईर्डत आज सान्य हैजा है (> लाइप प्रक कर्गीक क्लिकिंगी केन्टिक स्कृतिमार उत्तरहरू कर्तान्त्र निष्ठ निष्ट हिरी ति निष्ट निकामना निर्त ৰ্কনির ডি অনু পাথে ! মচোরীক'—ডেক ওঁনত স্ফু চিক নাসম मुखार संइन्ड कि एकी काम्य भीएक रेम्प्टक सिहाद्रूप प्रसि होड़ोड़ किलम कंट्राफ़ांड हन्माट दिलासीक कह

tanta were greef treite gette aufe मानमारू प्रती । हैंहू छ्योछ हवेस छीकि छमीरू किन्हु rife ya tela mies 15 fe ferms fenze rife हिताह होतु इकेत उक् सानक किनिये उद्वार प्रकार क्रांक्ट fifeg ( f f) to first pape fales the sopp प्रीक्ष के दिरक लाइम स्थानम् प्रस्तितस्य विकित्ताकप्राक्षः विप्रमा ह हुन्ने ,ाप्र प्राप्त रुं कि कि क्यां की क्यां का प्राप्त कि क्यां का मि । द्रेक नायरामध्य बन्द्रायक श्रेष्ट मार्थनाथ व्ह्री काज्ञाप्रकृति प्रिष्ट प्रमा कि प्रकृष्ट के विद्यान हो।

। ए काम वरम्ब भावत्।। yanga Mar pie peiji kytau vojel feetuilta स्टिह । केर्य सका काल क्षेत्र अहिल केर्य कार्य कार्य अपने उनके प्रसम्म और उसके क्यूको मधान उपस्थित हो गये।

THE THE PARTY PERSONAL PERSONAL क्रिक स्वीमा इसी है। कि कि क्षा क्रिक क्रिक क्षा माना विकाम कैसिहोस और एएउक रिएर्ड संकास

> ा दिवछ क्र किन क्रमेकि मत्र क्रमें बेलाव 1 है के कि fer bir ieferen Die ferfe riter fi. र सार्या स्व व्याची । शांव हमाय स्व विकार प्रदम 93 शास्त्र की कि क्रिक कि विकास कि । क्रीज़ ३ efeş .-- iga yarê favr 4pe by 66 fin. a 1 fie - in eine fami | mir af ein bilb. . g firmes are encuerament eric countly ?

। कि कि प्रकृत्य क्रिकेट कि दे। Siphya işfa fasisti zifie bie sapiriliş

Pires fal égirel écurg isa fi-ce e ting the more fire same but fir it fie ef dapiteit bumpas bulgenesines weibl

FRIFF GEE SE DE RY-49 GEPER Ditt pipen iafrag. fie ang ing caup tane, ी व्हेंक क्राय उनसम्बर क्षेत्र अंग्रेड के उन्हें कि the the bray sperie africants i the tier t toge tiges fathefeorge | min fa pflanze tafitte ; li segs tor 1 fc bien teffen bie DE bra 12, Sen vive trad min fü top i m mie fo feil 1,

प देश आ योजनाः आप विशास करा । छ क्षेत्र साम क्रम्ब , सिर्फाल कीमाल क्रेंक ममाल होन ा उक क्यू किछट उक्कीक व्यक्ति विद्या है। ·su inferite fo is a gig fæffinferite billes अग--ाउन तार धांगतीपमर्थ कह दिक्ताको सिक्षक निय अंत्रेमाय बह्यों या हही यो । आनन्दलक्ष Blef des | b gr m gine find elle ibr ib bi

। कि प्रमारीय ? क्रिक क्षिण क्षिण कानीय क्षिण क्षिण है अपने । मध विनायक रवास्त्र हुए। कविषय भी उनक किए मेर विभिन्न का अनुकृतनार व समान्त्री कर-

सा था। प्राथमन विनायकता स्व अद्भव हुआ वो मार्च वत या और इव स्वरंत आकाश मुंबता हो भार विस्तित है। दिश्मितायारी स्वर तेन: भूज उड़ा। रव

म मी स्था स्था स्थाप स्थाप सह स्थाप ाम स्टाम्सी के प्रदेश के प्रतासक करणी है।

( 41 1 10 1 2 · Ente )

और अधिन हो परित्रमा कर उन्हें मनाम किया और विनानक के सुन्तों और मीतिका कारण करते। अनु रोकों के सनपारी सेटर

व्यक्तिक व्यक्तिक व्यक्तिक व्यक्तिक वेद्राव्यक्तिक व्यक्तिक व्यक्

उपर देने थान नरेपाड़ा तान हैंप नाम । अपु दोउने इप उन्होंने महात्कांने बहा—अवरों अनेक पूर्व मेने उनने बारनार सार्थना की। दिस उन मृति पुत्रने बहा हि अस यह सेने मृति स्वारत इस उनकी नेता करें। महा वन्नोरायोभीने ग्रमण कमी वियोग नहीं होता की।

वद्तवर काविराको मक्तान विजय करी पाउमये एक युव्दर मूर्वि कामयी, जिल्के तीन नेथ और चार गुजारें भी। युर्चेकर कर्म थे। शासूनकपृथ्वि उक्त मूर्विके प्रत्येक अवपय अप्रतिम, आकर्षक और मनोदर थे।

राजने बाहाजे हे द्वारा उक्त पाननाम मूर्विही अस्त्र आदरपूर्वक स्वापना करायी । उथ मूर्विहा नामकरण हुआ—'दुष्टिराज।

अनेक प्रकारके उत्तम महाद्ये उनको पूर्वा होने हती। दुष्टियान निनायकके हर्षकामम् विमाद्धी निवहने निव कामनार्थे पूर्वा की, उद्यक्ती नहीं कामना पूर्वा दूर्वे हुए महादा माना कर प्रदाव करनेवाले देवदेव विमायक वहाँ दोमा देने हतो। देशने विकार को आवाम नहीं हैं भी कि अपनि अपने आपक्ति मंत्री के करा---आसे नहीं कि उदेशने उस्ते हैं यह कार्ने पूर्व कर दिया। वैक्सो दिन के मारे गाँउ देशाओं और व्यक्ति हैं की अपने कार्न पता कर किया। हमोंसे हैं के मैं अपने पता करोंगा।

भवीकिक श्रेडचारवेन करक निकार पपन शुनी ही मात्रानिताकेक्टोव्यड ह्या में हुएसे व्यक्तिने हुमा—देश । भारत होने साम होता है

भागा | भेगा दर्शन पुनः भवानं है विदेशी धर्ममा गर्गव है | १ कहते हुए परव्यत्र किस अन्तर्भान हो गर्म |

परमिश्वा अदिवि और मधी बस्ते वें विनवपरको भेड मिनम स्थापन की। यन भ्रम् पूर और दोर आदिने दूस कर उन्हें विवि इस्ते और प्रक्षेत्र भेग स्थापना उन्न स्विच्च के इसा—पितापक। । उन्न सूर्विक भागना के विनायक मित्र राज देने हैं।

परमदेश विनायकका यह वारन्त्रम वर्षत । विदिशोंको प्रदान करनेवाला है। इनके अवन्ते वर्ष एवं आयुक्ती प्राप्ति होती है तथा इन्छे व्यव उर्ध नाता हो जाता है। यह मङ्गल्यूर्ति विनायककी वर्ष उन क्षीला क्या समूच कामनाओंको प्रदान करनेवाली

लेला-कथा सम्पूर्ण कामनाओंको प्रदान <sup>कर</sup> समस संचित पार्पोका नाम करनेवाली **रै**।‡ जय सिक्तिकामकः।

## 

निनाशकस्य देवस्य मनणात् छन्छिदिदम् ॥ भन्यं यद्भसमानुभ्यं छन्नैयद्भनगरानम् । छर्नेयासस्यः छर्नेपासन्यनगरासन् ॥

···चयनाञ्चनम्॥ (सर्वेशयुक्रस्थ ४१। ४१.४<sup>१</sup>

प्रमित्रीतम् ( Ł )

Spellfe stie fiefe i & for EDR fell dire in. क्षा किया हरते उनके वद्याने भी जीर क्षा वाल र्क्त हिन्नीक कर्र हिन्दिल्ली अक्ट तर्प्रकृष्टिया । ्रिक की विकास का किस्टिनम के क्रिक्टी कि इं े हैं। ने मेरे एरे ग्रिक क्षेत्र वारा क्षेत्र वर्ग क्षेत्र है। ने है Poly 1885 mplyphas apprehites ibe | IV 1 1 इसीय क्षित-कित्रण संदर्भ क्ष्मीय । है जार किल्ला : र Henger men

क्रमीक प्रयह । प्रत्यावह मान तक्षील क्रिया विशे किए। व किस्ति जन्म त्यानुस्त सम्बद्ध समान ह कीहरी किछरीत है। तसिहसू प्रीय स्वास-कि सक्त थे क म्यान की कार्यात एवं व्यानान के क्रामन के क्रामन कंकपुरत्याम अन्यक्तामानन क्रियाम छिन सम्

क्र तीर्क क्षेत्रक । एक्स्नी क्रिन माण्यीप क्रीक प्रत es gai ,mpi ers save arrent faffruit का प्रीष्ट क्षण करीक सिक्रेट क्षेत्रकाण कि स् कित्र । व रिक्र कि कि इस्सी का व रेका है की क् किस क्षेत्र क्षा लोगक छोत अक्ष छ । कि किमडोड़ क्षेत्र क्षित्रका, स्वयस्थित क्षेत्र कि स्वर्धात क्षेत्रक क्षेत्र कर्मा क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्र

में सुनंद आस्त्रम्द नेहाचा हित्र कव अच्चाहे-क्ष्ट्रक्रीय मिल्डिक क्षेत्र क्षिण रिएक क्रमीय लेखिया stiene grodaf melbefef for pan for ाम्बी प्राप्तका हिन्स हिन्स मिन्ड प्रस्तृति हरा। वि जुरे किया बादव ब्ययं है १७ एक दिस. अरचन्त्र दु:ब्स ाष्ट्र क्षेत्रक होते स्वाहित होते हे स्वाहित होते हैं। क्षित्र इसक ब्रह्म कार छ। किए है स्त्रीत

el ipie fa filte bies tafinus mpe aprile bif. Terle feit gen, conner, con eine aft in util grati 374 gui है, जिस्से मुक् anes-ise seem vir site fe ney farit.

--e g ojs op of firth film fort fig b को है एक काम है। दि एक प्राथमी सक्त मेर किस है स्प्रीय कि । स्थान के ferfü fiegn it 3 me felte from !

६६४७ स्टीन-वार्यन करने महिने । प्रहिता करना उरित है। दिर भगवान् भूपदेवको भक्तिक

ा है सहा होस होस

हैं हरने नाईने । इस प्रकार एक गायहा क्षेत्र नाईह है 63inne feften fie einen sie eines isit, eife पूर्व रिज महाण विकास स्थापन । रिज्ञाम स्ट्री ह्या मोलन क्यांकर बेरका कुड़म्बो मासलको प्रतिदेत एक दुषाह योदाह्न अस्यन्त आदर्धनक एक व्यान बाह्ययोको । ई प्रण हे किर्रेज प्रावतमान मि दिन्छितु प्रस्थि हेक एक न्द्रस्यर समग्रद्रस्ट बर्चोने एक व्यव बार नमस्था

मिर भारत सार कार्य संप्रेष कर करान कर नामकार

त्मक्त्रमानित तन्तुका रक्त पुष्पा नाना दकारके रामा स्यास्य कर न्याकाल हरतव ताहरामचारव तुना करनी चाहिते।

क्ष्यमध्ये है किएस अध्ययम् स्वयं हो सूर्यमध्य

विन्तेस गर्गधको पूजा कर आधावीते खिदावाचन कराना

समाने होता है। आन्युद्धिक आद और भातुका-पूजनपूर्व

स्पदेवको उपायना करो। एक महीनेका बत्र है। प्रजादक्स सुष महानेतन पत्नीवर्दित राजा बक्माणिव आगे कहा---'तुम

मीर कि मिड्रेमी मेंग्रेड किम्ह । है मिड्रे मीर किया

किन्छ द्वात कि मेन्स अभिनेषु रून्छ। एक एक दिन

इत्रुप्त प्रज्ञ किन मायोगीत कि में 1 सिंह क्रिय प्राप्ति

fafpillum infe fafbflige avsel Biwases Siebegie

हत्रे केशभ हुम् राजान कहा—'समस्त प्राणिका प्रयाग कि

निवृष्ट्यम ब्राप्टाची मान हुनी की क्ष्मी क्षम हामान हो।

लक्ष (इत स्त्रुपृत्क सॅलिंग्ड-लोक्ट स्टर्गर लीएकट उस्त्री वस्त वस्ती धीनक भूपिको अभूतमयो वाणीने प्रथत

संबंध बार वर रही हो । हिंदी तर दिन प्रवास ध्याने वस्त्र ही ही । नहसंख्यनी उस मिल्लार भूष decide elected words more allegate additi महासी शोवक निरा हुए और वहप्रमिमीवहित राज आने वर होते सक्तात सूचभक एवं पांचन पुत्र प्राप्त होता १०

अच्छी वसीह हेन्द्र उत्तह पर्यात वसीर उदाका श्रत्यन् स्मास्य है गया। मुप्रेन्डो अवस्य मनोहर अपने प्रपेष हैया ।

इत्हर क्षेत्र को बक्यों अन्तन बोहर हुए। उन्हेंद्रे

ten fa mil tin fr. er sinte dig niteng begen etten gig nich eine ma linten banca ettenig is nich eine ma linten banca

वर्ध बहु तेम्मून पर, उपकी पुर्द के कर उपका बहु बहुत में हो कर कि प्रतिकृति के कि प्रतिकृति के बहुँद मार्ग का हा कर मिल्या के कि प्रतिकृति के कि बहुँद मार्ग का हा कि प्रतिकृति के कि प्रतिकृति के कि बहुँद मार्ग का कि प्रतिकृति के कि प्रतिकृति के कि बहुँद मार्ग के कि प्रतिकृति के कि प्रतिकृति के कि बहुँद अवस्थित के कि प्रतिकृति के कि प्रतिकृति के हा कि बहुँद अवस्थित के कि प्रतिकृति के कि प्रतिकृति के कि प्रतिकृति के कि प्रतिकृति के कि प्रतिकृति के कि प्रतिकृति के कि प्रतिकृति के कि प्रतिकृति के कि प्रतिकृति के कि प्रतिकृति के कि प्रतिकृति के कि प्रतिकृति के कि प्रतिकृति के कि प्रतिकृति के कि प्रतिकृति के कि प्रतिकृति के कि प्रतिकृति के कि प्रतिकृति के कि प्रतिकृति के कि प्रतिकृति के कि प्रतिकृति के कि प्रतिकृति के कि प्रतिकृति के कि प्रतिकृति के कि प्रतिकृति के कि प्रतिकृति के कि प्रतिकृति के कि प्रतिकृति के कि प्रतिकृति के कि प्रतिकृति के कि प्रतिकृति के कि प्रतिकृति के कि प्रतिकृति के कि प्रतिकृति के कि प्रतिकृति के कि प्रतिकृति के कि प्रतिकृति के कि प्रतिकृति के कि प्रतिकृति के कि प्रतिकृति के कि प्रतिकृति के कि प्रतिकृति के कि प्रतिकृति के कि प्रतिकृति के कि प्रतिकृति के कि प्रतिकृति के कि प्रतिकृति के कि प्रतिकृति के कि प्रतिकृति के कि प्रतिकृति के कि प्रतिकृति के कि प्रतिकृति के कि प्रतिकृति के कि प्रतिकृति के कि प्रतिकृति के कि प्रतिकृति के कि प्रतिकृति के कि प्रतिकृति के कि प्रतिकृति के कि प्रतिकृति के कि प्रतिकृति के कि प्रतिकृति के कि प्रतिकृति के कि प्रतिकृति के कि प्रतिकृति के कि प्रतिकृति के कि प्रतिकृति के कि प्रतिकृति के कि प्रतिकृति के कि प्रतिकृति के कि प्रतिकृति के कि प्रतिकृति के कि प्रतिकृति कि प्रतिकृति कि प्रतिकृति कि प्रतिकृति कि प्रतिकृति कि प्रतिकृति कि प्रतिकृति कि प्रतिकृति कि प्रतिकृति कि प्रतिकृति कि प्रतिकृति कि प्रतिकृति कि प्रतिकृति कि प्रतिकृति कि प्रतिकृति कि प्रति कि प्रतिकृति कि प्रति कि प्रतिकृति कि प्रतिकृति कि प्रतिकृति कि प्रति कि प्रतिकृति कि

जा तुम भावत कवान्त् देवली भीट एक स्ट एक एक पा जवा एक स्थित का भीट उनहें तीन नेम में एक पार्च के देवानों उन सकते हम्मी पिएम पा उक्त नवता पिएके देवाने पिएम की उजा । उन्त नवता पिएके देवाने पिएम की उन्त पहुँचा दिया अभावतानु सावको सकता पुरूष होने को । हुन करता वहरूने उन्त सकता पारच्या करतान्ति को पहुँचा दिया वहरूने ने पारचा भीट पारचा स्थान होने अभावता पार्च तेवानों के से तहा हुन कार्य स्थान पार्च तेवानों के स्थान की उजा हुन स्थान स्थान स्थान पार्च तेवानों के स्थान की उजा पा।

भवने अवना धाहिसाकी पुत्रको पुतः मातकः नरेस बक्तावि अवन्त प्रवत हुए। उत्ताने रहेपूर्वक बच्चेको अपनी गोदमें उठा लिया और उठे हता बत्त कराने कसी।

विन्यु तीनवासे बदने लगा । उमेश्रण ॐ से दिनोंने इतना प्रक्रियाली हो गया कि बीझा करते इस तकनी.

विश्वास नह हैर बर्जी भारत सीहर में विश्वास सीहर में जो हुना ज कि उसे की नहीं भी बसी उत्था कर हुओ को में भी बसी उत्था कर हुआ है हैं भी बसी उत्था कर हूं । वी से वि न मा है। सामनेत हुई गया स्वर्धी

नोध इन्हारंत्रे पुरोत्तरंत्री करते सार्वे भारे पुरावसं वरते शिकृते भाग हे ही स्व बरावेचे सक्तावत्र शिक्ष सरावचे सुंदा से विकारत करते हो सार्वेच स्वति करते स्वति करेकर देखा । विकारत स्वता ।

पर्योत वहा स्टब्स की विदेश के प्रियंत के स्थान के प्राप्त का उपने और का है कर के किया है के किया जिल्ला के स्थान के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया किया के किया किया किया कि किया किया

पदा है। अभीव वर और की। विश्वते अपने कामने आपकी साई से हेल हैल वरणोदर किर वहां। उपने बाहद कारते वह के हैली और कहा—पहाने। मेरी सांख न है। माने कीन है साहक

आर करा-भागे। मेरी मृत्यु व रो । मान है में समक्ष देवगानीय दिअव प्राप्त कर है। रो स्थल है तो मुझे बरो वर प्रदान करें। '
विम वह अगुत्रयन प्रदान करें।' अपने वर्षी भागे हैं। स्थल है है।

'दम यह अमृतपान महण करो। आस्त्री हर्षे प्रयोगने किनुसे कहा—अवतक यह अमृतक हर्षे हैं रहेता, तकाक लाके केच्या जाता मन्त्री हैं।

l top in spines somu nablie ore FT tente few seifer site fee men fefentiere विद्यार्थसम्ब क्रिये समस्त्रीको काहा करके आवाक का उक्ता मेंदर शायक नहीं कर क्षेत्र है। देव मा उस्त सेन उम्हलका लोबन असेर मेहन या। न्यान engu tæfte, å nin tryne kipri tæguel tile tile । में हंउन सहार राज्यार स्वापुत्र वह रं उन्हें रहा ह

ि उन प्राप्ताय किन्यवसीयती | कि दिन एक प्रावधित क्रि भुक्त और शब्द क्या हो क्या है गड़ है क्या स्थाप कर । PR HAIRE IN THE JOHN SPR PRINT BRIDE

। । छवानी संत्री केसक णार इदिस्थि अधस्यः सम्बन्धः मार मिर प्रापि विभिन्नासः ह विभव्यक्ति क्षेत्र है अर्थ विश्व है व्ह waren epolitric de in fin fring op prince inte de i ing min gen ave fomaniv rau

### britis refere

। इंग ईक मि sattles prop bille size firm firm pillen bil रमाने हेमा आधियन सदान कर दिया। इसके उन करिमीए-छ काप्रसंह प्रसेत्रीश करी समछ है। नियोग्रक प्रदेश प्रकामित प्रकृत करे-। है में sie mige 23 if unu meny bie 53% 5. ie.30 elbe- pg bie miprie fier erft rit, अहर जिल्हा क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्रक मुद्रमान अहर

। कि इस प्राप्ति कि उनमारू के स्ट हि कियों उन होए उस उनक्रिम्स और क्रम्हो स्मर्कि है अक्राह्म वर्षे प्रमान अध्यानिक विकास Pre tien ins der de fibre familier, FIED-IEIG FUS FUE DE JAPE P FFFFF । किये काक मेंडब्द मेंक्र दिस्ह क्रिमीश किया।

i fin ig eiteren eften som pip se sion bi

क प्रकृति हरमा । य विद्युष्ट हरमा । Smp fü | § ppre gen fre freit छात्र इंकिट मह तिंद्र दिन छात्री क्यांत्र. ичин боды боту Опера вий 1 113

,

44 342 444 Appeted Em 1 STATE HA TOP WEIS IJF | Dite Sis Mir (#34) आर हु हुआ । दिस अमरावराते भी तुन्ते अमुरको निर्माण मान्यम् विक्रिक्ति देश मेर प्रवी निवाद विक्रिय हर् ton the safe the one fiel and al grade pitch thirt

fird einer stab gang if biet

भिनाव करें १ मुझे अन्य किवी वरको अरेश नहीं है। merif fint fram få were fe f wer myg PIR SIP ! FFFIEF -- 134 FEDDIS FIFEFIE

ए स्थित प्रकृतिक शिक्षक मह क्रम्बद्ध कि के कि अपूर किस्पे किस्पे की के -Da berd furille schit seis nale oppo

। एशे करे गुरू काक इंकड इंकड 65 और प्रमा हिया । महाक्रमान किनो क्रिया । महा अप्रम किए विक्रियों के एक इस अपनातम के प्राप्त के किया है। क रहास्यर वस स्थित आया हिया। यह हत्योस हर ज भावतने अपने चक्का प्रदार किया है था कि देवने । कि रिक इष्ट विनयक्षर विशिष्ट्रांथ व्यवस्थित के छत्र होई क्गीयि किस्लिक् । १४ माम क्रमम हंगुस क्रम हिंद । बस्तक हंड-सुन्हें साथ शहरू इंद स्था । देहें ar neinel wiefe nerte feanne

। स्मितिक स्तप्रय ३० वक्तर विविध्यातक स्थ नहीं रहा । आत हमार्डक असेरश मानमदेन कर अनिभित्र वेर-सर्वेदन सम्बन्ध हिन गया। हमारे किने कही र्गाल हिल्ली उन्ह अन्तर्भात प्रशिक्षात्रमात रेड्डिकी एडडा महत्रकृत किनीत-एको न्द्रन्ति प्रकास कान्न प्रिकास वर्गावस शनीय बेडेन्ड वर्डेन । उन्होंन नामका श्रीवेच्ये वर्षा द्वय

1 pg teiter Gair manfe संस्थित सीव ब्रेसीस्ट गीपु । वर्ष देखक वसन्य दुनगव किसो है। किए हो इस्ट्रीय होशिक्ट । किए अंड प्रमीज्यु भिट्ट क्षित्र हो स्टाप्त वह स्टाप्त क्ष्या है। इस्टाप्त होते किया, किंद्र असुरकी वस-मुद्धि प्राह्म हिंगी तिका नज्ञानुष सुर्देन स्थानतस्य चढ्रका उन्नेश्वणका वामन

विद्युने भीदरिको धर्नीयम भवनमें वे माकर कहा— भाव यहाँ देवताओवहित गुल्युनंक स्वच्छन्द विहार करें ।

र पडे अनतर एउ. वर्षण उनेर वाग अन्य स्थान स्वाचीने मुद्देश स्वीच आहर निरंदन हिमा—स्थानका अस्य यह स्या हुआ। आहडा अस्ति व्यवस्य वर्षे गया। असर सर्वसाई होता आहडा अस्ति व्यवस्य वर्षे गया। असर होतीची दुर्देशा है।

चाका उस्तपुन कियों है किये प्रस्य नहीं । कस्पोर्यकों चनाओं आरम्स करते हुए क्या—फाक के प्रभावने शे चनाया आनो उपल होते, बहुते और नत्र हो अहते हैं। त्रमानों कालको मतीचा करे। वही कात्र हसे नित्रक आरमा।।•

वर्षांचाय पुक्ते अभवद बरणकारतीये मामान कर देवाण के गो। उत्तर रिशम्म विद्यावादन वनमें अपने माता-रिताके वानीच एड्डेंगा। उत्तरी वस्ती बक्ताण और उमाहे बराजों मामा कर उन्हें बैक्का कर्माण एक्डिकार्यत वास्त्री क्रिक्स क्रिक्स विद्यान वंबाद धुनाया। पुक्ते अमुद्रात वाकारों आपना कामिटन रोकर मामा शिलाने उन्हें धामाणीविद प्रदान किया।

उदेश्वान आवन आवन उम या अपनी स्थाने तिक भी विषयी उठे उठ भी वम नहीं या नैमन वपन वर्षमा मित्रपूर्ण किए उद्दूर तो यावस्थाने दी या, अब अतिमार्गिक वपन्य तिक उत्तर तो यावस्थाने दी या, अब अतिमार्गिक वपन्य तिक उत्तर वा ते या । पूर्व भी व्यक्ति कार्यक अत्याम अत्याम उत्तर पुरुष्ठी, याची प्रत्याम इत्तर ने व्यक्ति अत्याम अत्याम वस्थाने त्याद्व व्यक्ति वे वाचे। देवता, मायक और वेम मित्रपूर्ण वस्त्रपूर्ण वस्त्रपूर्ण वस्त्रप्ता अत्याम वस्त्र वेम मित्रपूर्ण वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्ता वस्त्रप्

्राहेबा । १ व्याप्त विश्वेद्धाः विश्वेद्धाः । च्या प्रति वृद्धाः वृद्धाः । च्या प्रति वृद्धाः । वृद्धाः । १ वृद्धाः । वृद्धाः । १ वृद्धाः । वृद्धाः । १ वृद्धाः । करनेपाने आध्यों के भाजित । ध्रीवर्षात तथा भारतीने बड़े गरी १९४७ धरिमार्थ कर्मे बेक्टर सनिहोंने भागवर्ष १० इर ही । बेलेबबर्ग प्रस्त रेस्वर के एक्टर्स भाजि कृत्य स्थाति हो गरी । अस्ति । भाजि कृत्य स्थाति हो गरी।

रेपनाओंद्वारा संबद्ध-वन नप

मनुष्यको कामना-पूर्ति हो आती है, वे एर

पूजा करनेते ही संतुष्ठ होकर दःख निवारण ह

अतएव आपलोग अपनी सिद्धिके लिये उनी

मार केंग्र केंग्र पत्रका जुद्द और मार्गरूक । है अरुआन किशीमञ्ज्ञ माद भगवासीए तेमीर । ई प्रकामक ईन्ट ्रै क्षाइम्प्रक लग्भ विश्वको कि अपि रै वर्म केमली सीप्र भिष्ट भूप १ क्षापको नगरकार है। बारू, सूथ अभि हीकुरतमाक किकिम ई ! ठितिमान ई । ई प्राउतमान किमान । फिरी मिमियको है। कडाए सम्प्रही है। है आक्तास किमार । कार्यक्ष कृष्टि । शिक्षाणु ई। सिमाञ्च क्ष्क्रकि ई । इत्राक्तमम किमार । हर्द्र काहरीय छाननी क्विमिर्ड रडनीय \_\_\_\_

ा है ज्ञारकाम्प्र माना देवन देश हैं के स्थान कर दिंग । (स जिस्त () यमेंड्रा वैधा कर वातका कर रहे वा उस देवाव विसावका प्रमाप्त हिला हमा हहा यह अधितार के क्वी, — कि होक इन्ह्यान उन्हें सरवाय संबंध साम हिंदा और द्वार अप्रेट । व हर्मापूरी लीकपूपकार तहार वं । वेत हि उनम उनके बस्तुल लीव वेजपुक करणान निह्नाहर जिल्ला होरि होते व्यक्ति होते हैं अलब है। कि कि विदेश बन्ध र्य हिन्त्रम पुत्र तकड हैजा। इब प्रमुख संनीव केस्ट को है है। है उस स्टाल केंग्रुक्ति स्पार्ट्ड ा 🖣 प्रावत्रमान विष्णाद । छाउन

माने अन्य जिया था- उस्ते समार देन: बरायासम अबनारत eftigie fer feite une forpen eigega fill nau र्वर्व विस्तवहन् देवसाम्राज्ञ मान् वर्धा---- विक ने हैंदि साथ कर्य थया । मेगाम छाट प्रृत्त हरन व्यक्ति द्वालान स्रोही है

प्रिक होगा । को पश्चित होक्स प्रतिदेश दश्का पड करेंगे.

ante ala a ell della ella ella ella atta el ella

эррын , растру..—ыр золья Еп иза

din mi jesier welan fin nib र्थ तरात्र स्कृता। इत अवस्तु सूरा बात तर्नोहरू पूर्व क्लिक्सिया तम गाँउ हैत बनता माना मान

may b. -388 1 2 act des il force mare net एक इसका आध्यक्षक मृत्या bzu ameipiel--,

> ा विकास कि साथ : सप्त कि इस क्षेत्रिक कि Colmon 6 | 7m fring faren 344, mine miterrebs for | 65m veiterer 34, EDITOR FUEL FUEL | \$ | SEEPLY CAR. किनिही प्रहिट हवी क्षीरपट किस्स्मिती हर 1,

> न्द्र <u>सन्</u>य समुख्य स्था। त्रमान्त्रकाम एवं ब्याजी आन्द्रतित वर्ष भन einel topmen papie fefer freis मण्डा क्षिम किञ्चण प्रकल किरोप मीट रूप की वा इस्सा द्वारा, व्यक्ती, हुन्दी, वरत्वत, बन्दस्त तथा अन्य الجا

> i for the Principle fere bane finne egu sie en eneby किहें केप्रका मान की की की कार कार कार उत्ति स्त्राप्त क कपूर्तीय त्रमार ग्रीट कि क्यांक 112 tipzen fig ferpifelt beigebigenwe bing erog-stal ingen ingen fippgiff, apale alei sais verl baiten fifeibly

(pr Piefineife c; i : tre fun pulping pinipel Biff ; 杜地 कार्यक्रकार्यक्रिक स्ट्रांड मामिक्षयमसम्बद्धाः । र्**र**क्शीक**ृ** A tale of —कि मिग्रास्त्रीति विभूत्र माग्रह आवष्ट शास्त्र को भू र्त्रिक क्रम केलिएम । वित रिक क्रिक क्र क्रिक्ट fell sigle fagen rumelnet mes sent,

apliment? fuß FRipmige imm imm seinem einem nett ॥ इतिक्रक्षिकर्

sel ante al more larm ar et al marlan glielle gebetre lever riel la cidución una que alle selle la picto que que este al la cidi mei ana gelle ances les este alteres ante este la complete este la la cidi mei ante este la complete mille la cidi attenda a complete mille la cidi attenda a desenta mille la cidi attenda a desenta este que cidi attenda este de desenta mana a semace que cidi attenda este de desenta mana a semace que cidi attenda este de desenta mana a sem-

देवहें व स्वादेव मक्षा, होने और हायों के गांव वहीं देवें को 10 वरावायों (पनकाड़) नर्मक्रीओ होत्याद व्यवित्रण निर्मित्य रोक्त गांव बरों का र तक्षा और होतेको वहांकाले पनानीन भी सम्बद्ध निर्माण करते हुए ह

पाने । आप तो स्वयं धर्क हे एका धर्म क्टारवर्ता तथा आन्तामना कोटि ब्रह्मरहे हे नायक है। दिश आप किने प्रथम बरने हे जिये पण करते हैं। ए धिपनियाने एक दिन अवश्रद समझ अपने प्राणानियों प्रमाहित्याने एक दिन अवश्रद

ानिकारे | मैं उन अनत स्वास्त्रको प्रवास है किने व करता है। किनो साँत, युव और बर्म, क्यो अनत है। अनतानत स्वास्त्र उनके प्रवेष केने निवाद करी | वे बता युव करता सुनोके हैं कर होने काल पुनेश | वे जाते हैं। मैं उन्हें प्रवास निरंतर ध्यान करता वरण | — प्राच्यानि उनका हिला

प्यानो ! आप इतापूर्वक यह बतानेका कह करें कि वे मधु सपर केंसे मध्य होते ! मुझे उनका मध्यक हुएन किस कार हो सकेना !! योगेने जिलामा की !

्तिज्ञार्थंक भागपता एवं वयस्त्वके विज्ञा उत्तर। भा कैते हो क्षेत्रण १०—इत्ते द्वर भागतत् हम्पूरे बाको गयेशके एकावश्ये सम्व (तं) का उत्तरेय दिया और इ. तत्र करोती विश्व बातावर बोके—इत्र महार द वर्ष वयस्त्वल करतेयर निभव हो वार्ष्ट वेयरेव एका व्यास्त्वलत हो जाया ।

नीरीने प्रसम मनथे अपने जीवन पन घटनाणिके परणीये क्रार्वेक प्रणाम किया और उनको आश्चा प्राप्तकर धरणार्थ जीर्णपुरिवे उत्तर मनोहर केशनादियर चडी गर्मो। वर्ध एक एएएड ब्रास्ट पार्ट कावह देड ठाई और दिस्सेटर उनके एक की अवक्ष भा वर्ध की देश कर और वर्ध की की देवें भारत भी कार्य की दूर कार देवें की दाद वर्धन कोर का बार्टी किस्मान कोर्ड का बार्टी

ને વાંગર હિલેટ મોર કુમર લો સમાન માટે તેમક મામ માંગ દુવાર હોંદે છે. પોલિયો તામ મામના કુશ હોંદે છે. મામાંમાં કહ્યા મોર કરાણે દેવ કરા ક તેમ કે મામ પાત્રો ન હાંદ્ર કરો છે. તે કોંદ કરો તામ માત્રો હાલું કરો છે. તે કોંદ કરો તોર માટું પોલામાં સાંગ હોંદે કરો છે. પોરામાં પોલામાં સાંગ હોંદે કરો છે. પોલામાં પોલામાં તામ હોંદે કર્યાં પાર્થિયા વાળ કરે છે. હવા મામાં લઈ હિલે હજા મો મોરા માર્થિ કર્યો

िमार्डि मुर्गाडे दुर्धन कर उसने अल उनके परनोर्धे सम्माहत्व और हिन्द केन्द्रीन्द्र सेम तब बराक कुमा इस्तार्ड द्विके इतिक । इस भी अपने मार्गा उत्तर हाला उनके स्वार्ध मंद्री कि में बराबे पावता करती हुँ हि कहा में दुर्ग हों। निक्के पुत्त मिरनार आपने दुर्गन केन केंद्र

'नियम हो में आपके पुत्रस्पी प्रकट हैंकर गया सम्बद्धी कामना पूर्व करूँन ।' हार्च देवदेव गयेश अन्तर्यान हो गये।

भया मैंने धारामर आस्ता बुधव सम्र हैं। नियहनवादी गरेग्राके अहुत मनोरम रामने की न बाइन हो गर्मी। वहीं उन्होंने यक बुद्द सिंदर्ग हैं कराया। उसमें भार दार थे। उस मिदिने उ गरेग्राकी धारत्सका मनिम सारिक कर उनने हैं हैं। मिताका नामकरण किया—मोरिकामन।

्यद पवित्र स्थल शिक्षियेत्रके नामने प्रस्का हैते । यहाँ अनुसान करनेश्वे निस्थेदेह शिक्षि मात होती। हो कर्मा और पित वे गलेशकी नुना पूजा, महिन्य अपने माणधन शिवके समीप क्षेट आर्थे।

<sup>•</sup> तत्रावसन्महादेवी • यद्वाधीरीयभैन्ताः । ( अकेडाल्याः

Interior (1)

स्टब्रुबार्नेस स्तव आर्ड्ड वर्तन दीत (बर्ड व । उतका नियाक था । उत्तक मिलमक्काने क्वा शहुर । प्र बायने

। १४ व्यक्त क्षेत्रीक शोक्न्जीक पुरुषक्षम

किए मिनशाः कीमग्रेष्टः । किन्न नित्रं श्री मार्ग्य विश्वाकाः किंद कर मिट्ट कि में क्षित के क्षित हो। । फिए ब्रि मर्रारम जिन्द्रय है ईन्ड्रन भग्नर इंस्ट्रन्सिहंप्र

वे स्स्टिक्टरशः कुद्धवन्दः कप्रश्नेत वावकका अनिवंच-। किए दीई अभी।

पूर्तीशहभने पियुको यहाँ के किया और उने री है प्रशास करनेवाला परमात्ता है। धुरनपति, मुनियोदा भीय, चर्नायार, चर्नमूतम और चर যুদ্ধরার, যুদ্ধবন্দদ্দে, তদন্ত মাদিদাদা বাদী, সারিত सरी बनायूना, होतापूर्व ह गरीर मारम करनेवाला, स्वयकांग, जिल्लाने कहा--वह बातक नहीं। यह हो अनादिनक र्तिरुक्त श्राम एक सङ्घ । रीम कि दशीम प्रमानि वेज्ञीन व्यक्ति

eil } h 25h हिना था। हे ही बीवादीय वरमात्मा गंगेदा ग्रेन्हारे ग्रेम्बरम निरम्धः स्म्य उक्के मित्रीय कितिकार प्रदू किक नाइय होहरियाक

रमेरिएयोने बाउकके असम्बादके अनुपार अहुत । एक ६३३ स्प्रकार इतिक जाप्रजातिक प्रतियास अहमे सुरसूतिक केरहर solyine i mpi ma unes tieg sgul filsep करवाया । उत्तर मिन केमकप्र करिए समीले क्षेट । एएक्रक সংক্রম সাদক্ষক পারীত ক্রেক্ডার নিরীচন্ত্রই

see by frestriff dielle de De ibnor 6 fifereul by fiber min seis bierge । विकास कार्य के प्राप्त के विकास के के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास क Tale file delle fickup beprie 3pt person ap

1 k> 1 k +E344 )

eiffaieth sig executy iskeed. · eleved Sergur Lety g series िया या या-कार्यक बर्च वर्ग वर्ग वर्ग ביב פוניון מונים מונים מוש פט מל מל מלום कि कि कि केंद्र अप किन्मां है है विकास ( 4441. 51 < + 1 5(-65 )

g elminn phrem himtelafte. termin water batter elevite a theiterein by frufe france :

म करने स्था। उत्तरी नासिका सुन्दर थी। उत्तक

हाले ममनही कपूर्व मन्त्र लीमक्दीत्म कामक क्रिसे

wie tary big samps fapa strif by fre fi

ferei-wei esich file festerminge se

इन्द्रि कि में हैं कि उन क्रमणान प्रकाश कि

र्जीर पर प्रज्ञी राज अधिक देखी केमारी स्माप्त । स्प्राप्त

न्त्र नेत्रः अवस्त् दवः अवस्त् नातिका और अवस्त् इतः हैं यो मीह उनके बम्मल यस देवहते, अवस्य मुखा

कियार कहणुक्तीम है। कि करू छंगानगण आहे किए गिर्म

व्हि किमामब्रीम | के हब्य ब्रममह क्षेत्र | मिक क्षात्रक्री

हरूम हो। इस मुख्य क्षा कार मुख्य के अपने कि

है किरयर गरेशको दिन्स सम्बन्ध पूर्व जानको दुष्ट थाप , तहार गरेशको थान पूर्व उन्हें आधारनों हुण थाप , तहार गरेशकों होना सम्बन्ध पूर्व जानकों हुण थाप

Spol In fie taften farme un far affe faffe.

क्षित्र हेर्स स्थान हरते हुए निरस्तर उनके मामका

phof seif wen Brie Birge propinse i.

, जाममीने पूर्व तान । देवता, जुनि पूर्व सामन

afer yines Sipsurge beste biegeriebe te elbeigeitge big bienes pr—il bis bit,

feltem farnu urfled | in intitel unter

lie tried firming ifg fe non fo ya's birmit!

tere fefenese gire offe bine nit ig. इक एक विकास है । विशे हमेरक के महिल्ला विक

हं है एने सिन दिस्त है है । ही है, - विन है

tenen frul eprentin te tre futities

\_\_\_\_\_

(호 ) 등 보는 말을 했다.

। সহু বৰম দিশুনাকুছীও দুৰ্গীনায়ন কণ্ট্

Stilledite Pible d 22 H

tin unter seitung

y ž neg dilesto ye Gr

em un inne gier ift pfieben freis inge ber en.

वार्रविके महत्वमय दिम्य पुत्र कमके अवस्पराद दश दिना हिम्मे आध्याने ही नहीं, समक्ष ऋषियोदे वहीं महाच महोदाव समाया गया । वर्षन स्मियको भद्या मित्रपूर्व पूजा रहित हुई और निरम्पत तथा यह होता हमा और उसी विषय प्रसिद्धन वरहीं आधानोहों भोजन कराते और उर्वे विषय प्रसारते दान देने हैं।

पारस्वे दिन वमला गरुर और स्थि व्युदाय पुरुष आ गालकका गामकरण इसा—पद बादक वर्षेश्वर पत्र वमला ग्रंमीका आसार है। यह वमला विच्योका दरण करनेवाला, वर्षारमधी वमान्य बेगा, दश कारण राम्य गाम पृथिया दोना बाहिये।।

प्राप्तने वर्षतिष्य मन्त्रार कर वक्को छेन्नष्ट किया। इतिहन्द बालकको ग्रामाधिय मदान करते हुए प्रवन्न भनवे अपने आपने छानके लिने प्रवित्त हुए।

## चिन्तित सिम्धु

शानपाने तिन्युक्ते समीव वर्ड्वकर निवंदन किया— देशसात । दणकारणके विशेष्णान्त्रेयमे सिव अपने सि-केरि गानीक गाम तिनात उससे हैं। नहीं विशिष्णान्त्रेयम् बातीन करोत तमके दास एक अलेरिक सार्विमाणि प्रव प्रवह स्थित्रे। नदस्यों स्थित्रोगित विश्रण है कि वह सारक अध्येता गंदर करनेने तमर्थ होगा दिलागों सारक अध्येता आस्मक आयंपिक वद गया है। वे सारकारी स्थानित सारमक्त कर प्रविक्त वद गया है। वे

उसी समय आक्रायाणी हुई—'अद्धरात ! तेरा १४ ६६नेवालेने कम ले लिया है ! त सावधान हो जा ।

पद रूर बचन कीन पीछ रहा है! वहने दूर कुशू मुर्चिक से गया। इस देश बहु पहें हुए की-पामाम बगक स्थित तथा कर कर पहें कर बन्ते है! होते स्वीदेश कर कर कर स्वादित कर किएकों स्वाभों हे आजों हो स्वादित कर किएकों स्वाभी के आजों हो स्वादित कर किएकों स्वीदेश किया है। यह प्रव स्वाद में वर्षण आपना है।

विन्युकी नित्ता कम दूर्ग । उसे उन्हें पुरस्कत किया । किर उस्के कि प्रा<sup>क्</sup> देनेके लिये वीरामणी अमुर गुरूवरोंके कहें पुस्त्वर भूतियोंके वृत्ये विश्वव्या के से कर अववरकी प्रतीक्षा करने लो।

दिमगिरिका भागमन और उनचे हने बालक गुणेश उत्तरोत्तर बढ़ने हन। सिंही

बारक गुण्य उज्जयन दे का कार्य प्रयाद भागत प्रमाण दे किया की प्रवाद उन्होंने बालको सेहंगे केया को प्रवाद भाद उपार दिने और लक्ष्म कार्य-त उपके स्थापोंको देवकर उन्होंने अनी दर्दी, सम्बाद्या—बेटी पर अपवादा कार्य कार्य-पर नियम ही अमुरोज निवाद पर केया, वापन करेता; परणीक जैक पर करिया, प्रवादीन पर हिने प्रवाद कार्य कार्य वापन करते हुए एको मुस्साव पर सम

दिमगिरि दिन और पार्वतीको आहीर्चंद हो हैं । अनुमविभे प्रभन्नतापूर्वक चले गये ।

गुणेशका मुक्ति-वितरण एक दिनमी यात है। समझ ऋष्मिके अपन्यों भाजन देशन शादर केंद्रा कर रहे ये कि ब्लाल प्रार्थिन भाजन देशन शादर केंद्रा कर रहे ये कि ब्लाल प्रार्थिन भाजन कर्मा केंद्रा केंद्रा कर केंद्रा केंद्रा केंद्रा केंद्रा आकारामें आवस्त जेंद्री जुड़ ब्लाल। जब बार्की प्रार्थिन रोखा तो ये स्माकुल होत्तर उठे हमर उपर देशि

भागमिय हेरानको नहीं न देखकर वहीं भी । दांभी यो और अब उन्होंने आसामें किन की । विभी यो और अब उन्होंने आसामें किन की । विभी यो और अब उन्होंने आसामें किन की । विभाय अपने नातकामें देखा तो वे किर पुनर्द्धना की ।

धर्वातमा देरम्यो मातावी न्यानुकता देखा है। महास्तावनी ही प्रभागुरका वश्च कर दिवा है हैं करता दुआ विश्वास अपूर पूर्वीतर वित्त हो हैं अन्न मध्या अप्तिस्ता हो गये। देखन वर्ष हैं है। उन्हें बर्धीयाक नहीं सभी थी।

माता पार्रगीने रोहकर बन्चेशे उटा जिले हैं देवराओं से सतारी हुई उते राज्यात करें

ा है किय कर कार कर कर केएंग इंदि प्रकारि कार किय क्सन व्यवस्था है। वे सारक प्रति है। वे सारनेश विस्त \_\_\_\_\_

ा कि है। सहिन्द्र होता है। एवं भारत होते हे किया होता भारत हिर शक्त स्थान स्थान है। यो मान निर्मा हो। ये वे करने । दुख काम सम्बद्धाः यह विकास स्टब्स् स्टब्स् क्षिमधाद हम्ह शिनीर नेष्ट र्जाट नेष्ट (कर्ट्ट राज्य्ड)

वी ग्रिजी का वा चा व्यापनी होते हैं। -प्रदासन्त कर बाजे थी। उस भयवनो ब्लोसाबुर-किनिक्ष्यिय अर्पत हो वह सुपत है अर्पा महान्या है। निमान्तरक एक अव्यन द्वाः विकासना क्रमिनी

क्षित्र हो अ क्षेत्रक उनके नरजोश जिह भीर उनके प्रायंक्ष अनुसम टाकन्यचा लाहा देव बनाना वह लाने द्या है देव प्रमुक्त कारने कारने होता उन माद्राप्त मेरे केरव केर रावनाहिता ज्यान नार्यम् सिन्धेकु ज्ञातन्य देशम् देर्द् ।

वाराती होने बार वरान्या लाह राह हो। इतिक ा हेरा के ब्राया अन्त सामा महत्र बर्ध वर्द हिए हैं। उर्द स्ता हिला ही ता हि रूपेंड तीन तानेह हैरान्डे Circlatte | 6 (em viri tin sen fafrete Geiter करते क्षांत । करू है स्माध्य स्माध्य । बर्क हैं राह क्षत्र हरू हर्ग होत्रकत् हरू हिस्सू सिम्ब स्वयं साम

वस्त्र और उससे गरिन्से होसे। ट्यानेसे क्रिया स्थर हे ने ब्राह्स उनु मुद्र स्थान चरहे हो रहे हैं। ent l'armita exert jares deser and ear रीत असन्दार गांत देत । अरं करताचु देरं (अस्त्र)

ाजन विकास सम्बद्धान काल नहीं है। रेन्ड व्यवस्य वन्। मिलन हा वर्ष स्टांक्ष्ट्र गर weight for the feedings of the real prices. थी । तथा साम्य राष्ट्र रेट व्याप प्राथम entite em ner neithean ea ife

भ वस करत यो योहि काम काला काली ध्य सार महित्य क्षित्र हुई है देर रहा हास्थान उन्ह रजन्दश दर्भ भ संस्थ दिर्भ है ।

> 200 । इस्ते लक्ष्य क्ष्में कुछ किला किला किला क्ती कि क्री क्रक कुछ हो किया किङ समझ्या ६ | एक कि लिखे एउउ <u>|</u> PE I BEIPISP dene aleb Del iles fire fe mat mer tefore ferme fire, u.g. No Erfer America delibert Derto atriptiffit in ber न्तरकू और मह ममा किट । कि कि मां में;

> > 12:

कि मिन्न प्रवृक्ष्य द्वा एक मार्ग । । तरहा के क्या स्थाप है कि विकास स्थाप मिलिक प्रकृतक छि हैम्ह कि स्था स्था स्था स्था fapars gr | mis finst pun den yane fire " नीहर प्रमुख क्रान्यक महान्यवात् अमुर श्रीक क्र रू दिव रहा करतीय सर्ह किए सि kopala rite streite fer mir est affi

1 1229 122 1 fesene fines je frule pand girp n किम्पुर । हे हीहर छन्ते म्हे के हे है tag fg ang nigue, arms 1 fafs ein fan's

। अर्थे विकास Fe Aram on aliedy the lanes 1 to किर्काम्म प्रक लाज्य लाज कंग्रावस प्रकोश सिंधारणई ति दिक्ष्म प्रबन्ध और इस मही विद्यार्गम ।। वेक किया गया था। गरीय दुब्ब और पुष्पाइताबर tentenentre firige pie klentege fell. भीव किलीम्सेष्ट कामधा कामिष्ट द्रीमधी।

the for spec 12 for Brigat stenn der 346 ban femingit ft. न हो हैत व्यान ब्यानिता वर हैना । ब्यान er fen eginben fi mig ein eine m im in be ny ur fafeel ferme । इस्त हरूनी ६६ प्रकार के प्रमान के प्रमान के प्रमान के The same medig und fend wie big

tefte emiler mer et bebe artes

वार्तीके सङ्गरमाप्र दिस्त पुत्र क्रमके अवनश्वर दन दिनोतक विश्वके आध्याने हो नहीं, महत्व धुनिवीके बड़ी मञ्चलमहोत्या मनावा राषा । लांच हिनाबस्त्री भद्रा भविष्टुरंक पूजा श्रवि दुई और निमन्तर तम बद दंजा ब्दा । थिप और शिशा धार्तिन गदसी अधारीको नेत्रक बराने और उन्दें विकिथ प्रकार है का देने रहे।

म्बारहर्वे दिन समस्त्र गामक और श्वरित सन्द्रशय यक्क (आ) बातकका नामकरण हुआ----वर कायक वर्षेत्रर एवं समस्त गुणीका आगार है। यह समस्त विप्तीका हरन करनेनाता, सर्वोत्तमाने प्रथमन्त्रन होता, इन कारम (मध्य नाम प्रामेश) होना चाहित् (प

शम्भूने वर्षनिषि सत्हार कर वक्की सञ्चक्किया। धरिष्टन्द बालको धनाधिन् प्रदान करते हुए प्रमध वनने अपने अपने स्थानके दिने प्रस्थित कृप ।

# विस्तित सिम्पु

गुत्रवरोने विन्तुके समीर पर्देचहर निरेदन किया--देत्वरात । दण्डवारव्यके विशंखाक्षेत्रमे सिव अपने धोडिनोडि गणोके भाग निवास करते हैं। वहीं शिवप्रिया मंत्रीने क्टोर तपके दारा एक अलैटिक शनिशाली पुत्र वसम्ब किया है। सहस्रो ऋषियोग विश्वास है कि वह बालक असुरोका गहार करनेथ समर्थ होगा। धिवगणी और ऋषियों हा आस्मबल अस्यिक बढ गया है। व बालकाची रक्षाने प्राणस्थाने तत्त्वर है।।

उसी समय आकारावाणी **हुई—'असुररात**] तेस दथ इस्नेवालेने जनम ले लिया है। तुशावधान हो जा।

<sup>।यद</sup> तूर बचन कीन बोल रहा है !? कहते हुए धिन्ध मूर्वित हो गया। इत्त देर बाद छचेत दोकर कर पहला है ! मैंने करोड़ों देवताओंको धणाउँमें ही पराजित कर किण्युको चंदी बना लिया है; यह धुद बालक तो सर्वधा नगण्य है।)

किंतु सिन्धु मन ही मन भयानान्त हो गया था। उत्तके बोर असुरोने क्हा--- असुरराज ! आप अमरण-बरमात धर्मण अजेप हैं। आपनी मृत्यु केंसे हो सकती है! आप हमें आहा प्रदान करें। इस उक्त आध्यमें नाकर अवसर देखते ही बाळककी यम सहज के० ३५.

जिल्ली किया वस हो। उसे हैं क्षे पुरस्त क्षितास्ति उने 🚾 🕆 देनेहे विने बोधपनी अपूर पुत्रवर्धने वहाँ पुणभर पुनिशीं हे रावे विकास प्रेमी । दर अवनादी प्रशिधा दाने स्त्री।

दिमगिरिका भागमन बीर उनके <sup>हर्ने</sup> बनक युरेश उठलेखा रहे छ। हैं गवाद भामहर प्रश्नप्रमान हिर्माहरे दिले प्रमान उन्हेंने राजाओं केंद्रने केंद्र के गुहना आदि उपहार दिने और इत्तरमानस्य र उनके लाजीको देखका उनके अने वर्तनी गमसाय-नेथी ! या अवापाल राज नीत यह निभव हो अनुरोध नित्य सहेश हर नापन दरेगा: परणीय देश रख केंद्र हिंद इटिलाम अमुरीभे दूर हवि है। या त रतन करते हुए सम्बी मुख्यम क्व स्न

दिमांगरि शिल और वर्वजोंसे अर्थादंद हो हैं। अनुमानि प्रमद्रान्त्रीह बते गरे।

गुणेराका मुक्ति-विनर<sup>व</sup> उत्तरावन सुंकनकराव एक दिनमी बात है। वस्त्र शृहितों भी भाजन देशन बाहर कीहा कर रहे वे हि वहाँ पूर्ण एक अगण्यन एक भयानक अनुरने उन्हें असी बाँचने की मि ्राध्य अपूर्ण उन्हें अन्ते विने ताने आहामें अपना उंचे उह बका। व स्विता रेखा तो ये सामुक तेष्ठ उह प्रमा वर्ष होते साम्प्रिय रेसमधे वर्ष न रेखा रहेते उसमें यो और जब अपीने असाम तिकारी

मुलमें अपने बालकको देला तो वे लिए. • विलाप दरने लगी।

सर्वातमा हेरप्यने माताची प्रह<del>ाश</del>ा महारमात्रवे ही ग्रभानुरक्ष <sup>वय क्र</sup> करता हुआ विशाल अनुर पृथ्वीम भन्न प्रत्यन्न श्वत विश्वत है। ग्रे । थे। उन्हें खरीचतक नहीं समी माता पर्वतीने **दौदक** -देवताओंको मनाती हुई 🕝

। एउसम दिए रहेर अपन हे उड़ीम रिकाम किल्ड में उन पत्र छेटर मोबन हिया; मेरा हिराना बंदा भाग है।

ा ५३ एट नाम्नीएड हे अध्यक्षीन अर्ट

। हार हु स्मानक प्राप्ता होउस मीर किन करती हुई अहरदा तुन: भोबन करती हैं।

ર્ક્યાસિલ્નાત

भूपि सहीि, उनकी पनिन्यें एवं रिस्तुवान—सभी आनिस्त सुडन नहुर स्वीहर क्षेत्रान गिन, पावंदी, समस चिनवाय, ent fare i mai pripp fipe & fit fungen

करने बढ़ वर्ष हो। इंसी बीच दिस्तामा विवस्तर पहुँचे। एक दिनको बात है। मधुरेश बादकोर बाप बोहर (वि । समी हेरमको अधियम् जार करते ।

आर्द स्तानार बवाक्टर क्टी कि रहेम्छोत भी उस्ने उहेत उहेबड र्वयात्राधा वरावनः विलोका नदी व्यवत्र व्यवाय करना भूर नावा वाबतीने उन्हें अनेन किशुरू उपहन, की। बनमाताने उन्हें परम भक्तिका बर प्रदान किया। होतुर दिरुष्ट केष्रक भागम मिगिरुक्त कृतिरूग हास निकृत

नरजीने प्रयासकर उनको पूजा और सुवि को । वहनवर Sapirel fise 1 yg nife suthen fraesel का नी । उनके सुरद्ध अल्लोकक स्वस्तके देशन कर उसी बसव बर्गक्वाववंब प्रमानवर्त वेजस्वो मधुरा हिनोड़ बाद आपको देखकर प्रस्यया हुई ।> असुर के मन वहाँ अरच्ये निवास कर रहे हैं। बहुत

आने ही। पर होई वद्रीड़ करनेड़े किने कोनेना बहुर्मुख क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र हैं है है है है है है है है है है है भारत सम्बन्धि द्वान रुक्त प्रमान हो। में रहाए हाहरे किएउनाइ केपार | दिन्छ--ाइक निर्देश्ट

भूर मी डीन अंतर्न सामन्त्रियार मंद्र क्षित अस्यन दीनवाणीने विश्वकराने उत्तर दिया । च्याचरपदिको भ्या में स्पा उपरार दे राजा है। क्ष्मिन प्रणियोज्ञ इत्यायुवि करनेवाङ, विधिन क्ष्मिक

तीयी | जातक किये से समझ स्त्रीतीका वर्षार 

न क्षेत्र के आवे हो है।

विद्रश्रस्थ स्टेस्ट स्टेस्ट स्टेस्ट स्टिश संख्य ब्राह्म अर्थिक स्तिक साम आर्थ सम छ भा ।

> ERFER E al \$ 130 frepal biren an Br fa fiam she frifte deibrs 19 m. 3 m. किक्जा मर्गिकिक के किए मंदर दावी कि । के का is fare aplier ansgrun tigen affr aiman fine trass mir see op iblimefie bing ann

> > 122

কদীদন্ধ ইত্তাৰ্কন্যৰ দক্ষণক সক্ষতন্ত্ৰী দৈয়ে গুই কি be alo par duffen enfer fre b'a 1 । किए देह किर प्रीय कि है। के छात्र हर्द केंग्र 이 를 Jigh 보고

प कि उस त्यानक । यह सिया — दिहे अवस्थित कि एम्स विक्रिकिट- है एसे रह के दिए 'डें ren ferre fil fm m mate mig De one and finns 16 fr es refte fr. 184 । किम शिक्तिक मेडी ईमलकती है मुक्ति किए वि. के

िकार द्विमुक्त दीव्ये कर दिव्याची स्पन्न । १० ग्रां के 66-66 yn farme gul eine and fe reft !. 1 To uelle funte fore bilings f | m the bi इन्ड का का का माना नित्त कि किये उत्तर दिवा के · 自動神神神神神 tery fore fo fo ! Too sory tir | time in

। কি কিক লা ফাই দেনে। किंग्सिके इन्द्रि । एक एक क्ला क्ला स्ट्रा भूति तीश्रुक कन्नित वह श्रिक्ट । कि सि उने मात्र बेर्सन्य कोनुमान देश किउन मानासम् उनामा किए का किस है। किए उट्ट किस कि है इन्ने कारुकार मेर्रे निवास केट्रायी कीन्यन हुए। किसी मेड्डार केट प्रकाश नमन व्याप्त केट नेटामी । प्रम्ब स्थित आरो छात्रक क्षीर्टन क्षेत्रक प्रतिक क्षित्रकाति है । क्षिण ग्रा १३

-बार एस ब्रोक्टियम्प्रेस निम्म केछ स्ट्रिट है। 13 मह किएए स्प क्षेत्र पुर मात कि । एसे श्रीर के र्जिक इंग्ड और छोड़ किहर्ड उल्लाम सीर्ज्या है। me bi-tre bindinge fiere vo brette. mews sempf fene em en an fit el 3 s.f. प्रकाग हम्मीनी हम्मार सिक्षिक्य । कि स्पृष्ट tra fuefre ties fien ser fie fer prom in. rawar mente fen feigh fin en mit,

सदा छाप और चंचल आहि अनेक स्वयास्त्री तथा मामाने अद्धर महर्रोचकी मारते निर्तरणान्धेत्र पहुँचे । उन्होंने एक-देप्पक मामा च्यो और सावकाने मार दाल्टोना मस्यूप मनल किया। किंद्र मामानेत महर्रोचके सम्यु चनाची एक न चली। उनका भौतिक करेदर तो नष्ट हो गया, पर वे प्रणोदार मुक्तिद्वामा ग्रम्ब मस्ट्रोचके सर्पन्नमानेता सर्पा वाकर कम्म-नार्य मृत्युचे वहांके लिने कुछ हो। गरे।

मयूरेशने पाँचने शरबन्द्रका दर्शन किया ।

मयुरेशकी बाज-लीख

मधूरेय म्हफिपुनोंके साथ विविध प्रकारकी बाट-फ्रीइएएँ करते। उन मायवान् वाक्जीके साथ वे नाचते। गाते और अनेक प्रकारके लेख लेखते थे।

एक दिनकी वात है, गुणेश शिष्टाओंके छाप कीड़ा करते हुए दूर निकल गये। निक्षित्त विद्यु कीड्समें संख्यन थे। मध्याह हो गया। उर्ले भूल क्यो। ईरानन्दन सोचने ल्यो— 'आहार कैंवे आत हो हैं।

पिंदरहा। गमीसर मार्की मीतमरी कुरीरर पहुँचे।
पार्वि वानास्त्र में और प्रारिपानी भीतन गना रही थाँ।
वे प्रार्थ है देश पार्ट निकार्त कि नास्त्र करनाल
गर्कार्य में देश के पार्ट निकार्त कि नास्त्र करनाल
गर्कार्यामें मिरिट हो गये और प्रस्ता अपनान हेक्स गर्कारावि सारद निरुक्त आने। क्रम आर्ट अस्त्रीन विश्व करना विचार कर हा—मार्की दास्त्रीमें हो देश गयी। अब यह प्रश्नद करन होना कामा। येपीन हेरमनी सर्व ग्रीमा क्षान्त हो हो

भिजेशादि हुआ नहीं और भोजन पात्रश्न पता नहीं । शर्पिमीश्री चित्रा जनसर महीं उड़े । यस्थायमी यहै, पत्रपुत्र नहीं भोजन नहीं या। चित्रत महीने आजमके बर्र जार देश वो उनश्री बनीश्री नगरी रहोंदें वाल-मरहरी आनन्दारंक मोग क्या रही है।

मार्थि गीउम इति हुए। उन्होंने इसीच है समीव जाहर बदा—धिवा और सिवझ दुव होकर व पेश्री अनीहि हैते बदा है ! स्व इति पराम्रावहण परान्य देव शमको में इति दिसाओं के तथ हम महान्दे वार्य बस्तेमें स्वा नहीं आ रहि है।

विरिक्तनस्त्रकीभीय मुलाइति देलकरभी सद्धिं गीतम-ने उत्तम दाय पहड़ जिला। वे रिक अबन्यत्रकं स्थय मयुराजा हाथ पहड़े महा। पहड़ीहे पर पी-देरमका हाथ महा। पार्वाडे इट बमणे हे हिंद अम-पात्र दिखाइर वह—साता। दिस्ट-मारार पदा उदादर कहात है। जा के डी-दिया। में नया कहें। द्वार्ण साजे कि दण्डकारण स्वाग्नर अन्यत्र बळ बढ़ें?

अलान धुम्म महिंग गोमफे
कुषित हो गयाँ। उनके नेमोछे निमार्गिने
उन्होंने निमार्गामुं क महिंग्हें का स्ट्रिक्ट का न्हेंना मिं
उन्होंने निमार्गामुं क महिंग्हें का न्हेंना मिं
उन्होंने उन्होंने उत्तर प्राप्त में होने उन्होंने उत्तर कर तहा है। इन्हें महिंग्हेंने उन्होंने उत्तर प्राप्त में होंग्हें निहंग्हार विनाही मेंग्रा क्षा अक्ष स्ट्रांक्ट की इन्होंने का अक्ष प्रस्ता कुरान्त की किंग्हें में इन्हों होंग्हें होंग्हें हो जिंदा प्रतिमार्ग पूर्व महिंग्हें आप अक्षापुर्क हो कोई धान सर्व देविकार

इतना कड्कर सर्वाभवदापिनी ह्या । हेरम्बका द्वाथ-पेर वॉपने टर्मी ।

राजका श्वाप याचा एका ।

रवाककाते बाँची सता । रहे सत्र बाँची गाँव

रहे, पर जगदीभरीने निवित्त हार्याकरारे ।
बाँच दिया और फिर उन्हें एक पर्य के बाँ
धाँउक लगा दी ।

महर्षि जुपवार असे आअसर को हो। सेहसमी अस्ती उस क्षेत्रको ता हो उन्हें भान हुआ हि गुलेश मेरे बस बहेर इस है। उन्होंने प्यानपुष्ट देशा हो उस है हुआ है। उन्होंने प्यानपुष्ट देशा हो उस है किंद्र ऑगनमें होट पड़ी हो देशा महोद की

अन्तनन दार पहा दा रहा महा व र है। भीने तो उठाड़ा रायपैर वैषद्र स्टू महा या १ चित्र अस्ति स्टूल है। रिग्रुके रायपैर की वे। उठा ने ने ही स्टूल रहा था और यह अपनी स्वास्त्र स्टूल है।

वारक्षस्याची जनती यह इध्य वहं पू गर्ची। अपने प्रावित्व विद्यानी ॥ हुई। उनके नेत्र भर आपे, पर प कर दिया। पराउ सहकारी महता समीमस पुरिष

। व्यि भिरोते प्रकार रहे हा हा है कि लिए । विष् जरन हुए । क्रीना हारर उन्होंने उने रुख करते हुए अपना

विद्यान स्थान हो । व्याप्त का का निवास के विद्या । उत्तर त्रक्त स्था देश रिक्षि नीप । प्राप्त करती लाप प्रस्ट छात्र क्रीहर समुख गना। नदी मनुराक्त गोत्र दोहकर एकत हुँद मीन-गालकोक विश्वक साम प्रमाय के विश्व के विषय हो। वीरवर्ष पर्देश्व वीरात्रक बसने बरहार्थ (वर्ष वर्षा अवेरक क्षेत्रभएत । क्षिम क्षिम काम दिश्मक अनुरस् केरान

इक्षा प्रकार होते होताहर ने होते हैं। १क्षिक इन १८७ कि जन्म कर होत्ये। हुन क्ष वाक छन्न ईंगे। यह सीन तैनका दूका देशा कर उस ब्युक्त महाकार ৰৰ সুৰ্ভত সৃষ্ট চিক ইনিদী হন্তু সৃষ্টি হিচাহন ৰজাৰ कहै। फिर भाग एक वाहे वाहेबर अप अप व्या है। नहर्त्त हो वसी वी हे होई देन चीच हो हार है पर्यमांत असमात ष्पृत्र विस्थिनिह ६२० वि प्रदेशिक देशीय । हि मिम बच्च मिलीड सिविड्ड नह छन्नम् इस्थि क्यीमाध

वरी उन्हेंने गीवनव्हत्युन्त एक वस्त अपरा हेता। । हैंग एडी मेंजर्ड धर धर्मा है स्टू सर्वेक स्मेन् ११ है दिन इन है गिम बिल्म-साब ब्रिट उन पर व्हिमहा वर्षा गये। उत्तरे ब्होर स्वस्ते पूर्वा—विव ब्हार इंक

रिन्मु कंपट। व स्पारी छो। अधि प्रह ईपट। हा छाहि उन्हें प्रकृति हिंदान क्षेत्र मिलक मिलक विकास 1 155 2% 12sks Jr वी क्ष (3 क्रांतर सिर्वे क्षण क्षिप्र केट स्वर्की

min ra Bark mir tabe महान् वहीने माने हुए होन प्रमास भाने वन्ते हे प्राप्त कर नहिस्तव हर्न हथा। सीरच्यस वयर दी गया। उब क्षा है बरदी क्षेत्रने बसी। उपयो क्षिति भक्त क्ष्में की हर अन्तरमाय निरुव रही गी। उतने सम्म वार (रेट्स हो

शिक्ष है । वह सक्ते हर्मकान भीव न्या तथन देवंदार हुन स्टब्स हो राहा रहा है है जा करत अस सर्व तस्य व का व वर्ष विकार हो। et eine fit den fu eines fit oft ebie be en fablich in bent be-

| क्रिक- क्रिक कर्षणमधि निविधिया क्रिम । म्हिम व. १

प कि एक कि विशेष की विशेष की विशेष pa 信幕 Ja altrid g | mgl JEC 前時 M. コギ रिटकृष्ट । कि कि मार्ग्स कि शिक्षक्रिकार । किया । मन्त्र हेट व है कि वे का का अधि है। व इहे खन्म त है का है है कि

i fir de faurite fore atgracer bing faappell fit ppra pfe fiple 1 Pg trop trape उडाय :डाइ किटिनेप्र होते और कि फर्रेड किएर्ड :३५ होहर काम और अन्ते क्ष्म स्मेह आहे निया

। किसी मनप्राप्त सम्भग्निक निर्दात क्षितामधीय क्ष्मिक । अ والإثاء सर्वटक | सर्वटक || सर्वटक |||

म्हणीयनाथ शतशीय | ए 197 छं साथ छ छ। प्रदेशकृष्ट स्पृत्तिक स्वित्ताति स्वत्युक्त कर | ए स्वत्यु उक्र छाप्त किल्लाक किएली रही क्या तक्स वित् मीट देश प्रमान मार्थ हो है। | होट दे स्मान्नमाथ सम्बद्ध हो है। ह्यांगिक श्रीकृतक भीट है कर अरुट में है में है म्ब्री बेर्नज्य एक्ष ठाएक्ष तकारम्य । विक्र रीव छ DIP-Alle Bese bief det | for is rived to el मार मिन सिन, दिन, विक ज्याप्त भुना अस्ति मिन होत किस प्रमेश वन देश्का अस्ति व्ययन प्रारम करते.

Berit wer if mit fest unen ag wurfe ig. ि किये और वह संवाकार के । एक रिक वर्ष कर्त ार्क काम त्यां के उस्ते क्षेत्र क्ष्म का क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म । फ़िल ६५५ व्यक्ति केंग्राफोले छे, क्रम हेक्ट । क्रम स्ट्र क्षम स्ट्र वहा। इतक हेक्स

में अने क्षेत्र करता, के लिए ज्यान सक्षा पहर और | Pro & fire ran fatting gu nier og | fin 67 रोक्टिक ईकड कि सेक्कई । कम देक कई एम ईस So 1 \$15 Cir signe size for ordy fivers , । एक हेरड किछ उड़ाई एड म

हत्या हुन्या हैया साम्यान वर्ष स्था हिन्दाह नुब neu sail pr fo try tripp be furt. | F 6m fg E3-92-34 EP S'pte 3mil.

ध्यायना गुन्दर ! विशानतः अपनेशी !!! कर्नुस्पने। उन्हें उठाते हुए कहा— हव मध्य अनुह निर-११ उपदा कुर स्वे हैं। देशान प्रश्न है और और्दार मण्डरी नगरंग बाहर नहीं जा सकते ।

विश्वयामीने उनकी उन भाग्नीके प्रदोग भी विका दिये। वे भगगान् धंकरः भागा पार्थशे और मनुरेशके परसीने मणाम कर उनरी भारतने मस्थित हुए ।

मयूरेयने शीध ही उन्हे शखीं है संचादनका अन्याय वह लिया । अब वे प्रायः शुष्त्रगरन दोग्नर हो बाहर निरूप्ते ।

एक दिन वे बालको है शाय की द्वा कर रहे वे कि उशी धमय द्रक्रनाभक्र महाचलवान् और अन्यन्त दृष्ट अमुर वर्ही आया। उस भवानक अगुरको देखने हो दुनि पुत्र भागने हमें। बिंतु मयूरेय सर्वथा निर्मोक भावते सह रहे । दुकागुर अपने मुख्य छव्य गुणेशपर शतथा ही था कि उन्होंने अपने तीक्ष्यतम अद्भुदाचे उत्तर्यर भगानक महार किया । दैत्य चीतारके साथ रक्त-वसन करता हुआ पृष्पीपर गिर पहा और छटपटाता हुआ भृत्यु-गुलमें चला गया ।

इक-वधरे अविकृद आयना प्रथम हुए और सभी गुणेशकी प्रशंसा करने छने ।

#### उपनयन

मयुरेद्यका सातवाँ वर्ष प्रारम्भ हुआ। भाता पार्वजीने अपने माणाब्द्रभ शिवको बालकके उपनयन-संस्कारकी घेरणा दी। भगवान् ग्रंकरने गीतमादि ऋतियोंको सादर आमन्त्रित करके उनसे परामर्श किया । मयूरेशके यशोपवीतकी तैयारी प्रारम्भ हुई।

समल देवता, अहाधी हजार ऋषि, यक्ष, किनर और चारण आदि सभी सोहास त्रिसंभ्या-देत्रमें शिव-सदन पथारे । शम्भुने संबक्षी अभ्यर्थना की । सर्वत्र आनन्दोल्लास था । सुविस्तृत भव्य मण्डप निर्मित किया गयाः बाद्य बजने टमें; मङ्गल-मीत गाये जाने छमे । मयूरेशका चीलकर्म हुआ ! उन्हें चार ब्राह्मणेंके साथ भोजन कराया गया।

प्रातःकाल बदुने स्नाम कर सर्वोत्तम वस्त्र धारण किये । मुनियण मन्त्र-पाठ करने छो । इसी समय पूजान्त और काल-नामक दो भयानक असुर मदमत्त गजके रूपमें पहुँचकर उपत्रव करने हमे । शिवगणीने उन्हें रोकना चाहा, पर गज-बलके सम्मुख वे टिक नहीं छके। दोनों मच गज सर्वसंदार करते उपनयन-मण्डपके सभीप पहुँचकर मण्डप-सम्भ आदि नियमें बने । उन्हें देवन्य देखन पुरिद्वारत कर बकाइर माने ।

गनी पात्र छेहर मात्र रहे हे और है धर्वनेस बरोस बुढे के। बहत है उठे। उन्होंने अत्वना धरवाते एक सामेही पर वीत्रज्ञम भूति महार हिच्छा बेंबे उत्तर बार हाची विकारम हुआ दूसरी और हुत <sup>6 व</sup> उध्स गया । सनूरेयने उरत दृबरे वरहे वर मदार किया । उसके चीतकारे हमी। क शृथि देशा ह्या बाटाइ—एवडे द्वर की ही

चरत गुणेश उन होनी राविचेंडी <sup>उत्हर</sup> करों ही जा रहे के प्रत्या पुत्र ही देती है धटपटाते हुए पृथ्वीयर गिर पहे । अर वे हुने मुरि महार एवं कठोर पराधावने छटन्य भी व माणान्य हो गया। गुणेयने उनके अब हर्व विक्रम दिये ।

धवके प्राप्त छोटे । धवने परसायमं भगंधां को । उत्तव पुनः प्रारम्भ हुआ हो महासमान गाँव उठा !

मयूरेपाडी मेलवा, अजिन और पहेर्नी उन्ते स्रीपि द्वन करवाकर उन्हें विविद्वेत ह प्रदान किया गया ।

धर्वप्रथम माता प्रवितीने अपने दुव <sup>हुई।</sup> प्रदान की । भिजानें उन्होंने दो यहा भूरक उत्तर धरित रत्न और मोदक आदि मध्य <sup>वहार द्वार</sup> भगवान् धंहरने उन्हें विद्युत और कहें हैं पालपाणि 1 भावचन्द्र !!» श्रीकृति वह हे सम्बोधित किया---'दोचिप्केश !'

श्चोपति इन्द्रने ममूरेशको दूब कर वर्ष चित्तामणि उनके गरेमें पहनाकर उनका नामकर है ्चिन्तामणि । अहादेवने गुणेशकी पूर्वा कर उने क करते हुए कहा—विधाता । तदनवर हरते ह मयूरेशकी पूजा की और उन्हें अपनी-अर्खा अनुसार नाम प्रदान किया !

इसके अनन्तर अदिति और कश्यमे उन्हें र् प्रसम्भु थिनायकने उन्हें विस्तादन स्टर्ड

महाम निर्मात व्यक्ति । ज्रीतिका व्यक्ति भवन

4 föller 1 bri 6 rus frus faufgen gans Jerna-ten vog fing denne byldig við ir faufget printin freg vilgen aft mag kripes þis gra st fje eg flegur-tilg forgu amiragum kinn 4 å ver fle nær fære fungen vera gað jærði sam sen fle

काडून साथ दीन होता है। यो अपन का निकास का निकास का का का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का का का का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का अपन का

### <u> एक्सी अध्वर्ष</u>

eine feuty, nepress uzwern fisteren eine först die ibe 6 kepte en fer 2 22 eine först die ibe 6 kepte en fer 2 23 eine für eine eine der und 19 15 eine ern 3 1900 eine 2 31900 eine 2 31900 eine 2 31900 eine per 6 1900 eine

kohil für mu die öre-war kepetiden 1 die ders von die de verwer roch dieg very dieselt dered die die die von ver von dieselt dered die die die von dered plus die konstant der dered dered plus die konstant der dered

Best pur by a f force feather burner a 6 pire darl fese dunger harsen sof in final afte diger kursin burde. der 1 f beite previdies geurhly on hier steen maist best pitter neuen

fire py & uan i wer preget bane derei

। व स्मुक्त स्थान

fine ibes inne prong tange foren ige sie tun 1 85 pr norde pres ibig er finen me france zu nen innen

13

sée five 1 % is vocade voc third. Je fivele yer évode ye nez ficuse 1 1 five vise trivée fir éve firépriplis vocade fire con conservation se fill, resisté fire five voca vocade le fill, resisté fire fill se vocade de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill de la fill d

are \$1 vy nou come veste rons in intion in so the few three the ton inthe fence as until need to so it inturn rocks as were firm non-tonic's for—my fewer so not solve 1 of it. It from the fewer so

4 & f & kepo l D.
4 wo h d de ebopo n nê.
4 f we kepo po nê.
1 f we kepon foren nê.
2 jeu nê. nê. d mê hîsan nî.
2 nê. nê. d mê hîsan nî.

under flow folgen en preze red first fig umpey my mijn many propo para vy 6 va rype yans anlike nyeu may vy fin yild yang yang anlike nyeu maya fing fin wild pri yinyang may yild gip fi vidia fi fip propin par yil gip fi finiga folgen ya fift yil fine fifty.

the druge from a present and the constant and the constant and consent distance of the constant and consent distance of the constant and constant and consent and constant and

seile tero ma ens scho enni odie. Gre E even ific for ro mire ba se महार करता और गुणेश चूनकर उसवर अवनी बज्र-मुप्टिथे आघात करते।

विवाल वशीको अविवार वाकि देखकर गुजेवने उथक् एक मान अपने चारों आयुर्जेंगे प्रदार किया वश्ची दुरंत प्रचीन मिता । चक्क गुजेवने मध्यक उने अन्त्र-मुक्त किया और उपक्रम दे उस अपकासर आस्त्र हो गये। उन्होंने बन्दुमंत्र विद्यालया पश्चीको हरस्य कर किया।

यह दस्त देखकर तेजस्तिनी हती गुणैयाको खाति करते क्यो-प्यमो ! आप रजेतुणके योगभे खदिकतो ज्ञावदेन, सम्याणके योगशे सदक विष्णु और तमेतुणके योगशे संदर्भ इद्र भी हैं। आपका स्थाल तत्त्व देखता और खृष्टि नहीं आमते, पित प्याचर गुढ आपके मिर्गुण तत्त्वको कौन जाननेवाल है !••

राजिके अनसर अपना परिचय होती हुई शायी मारीते बहा—पम्मी ! में पान वापनी मारीवें करवाको बच्ची हूं। मेरा नाम तिलात है। यह प्रावश्यो (मार्) उन्हीं माराजिल पुत्र है। आप हरे अपने वेशक के करवे अर्थकों के होने माराजिल के पहुँचे हैं। यह कि एक मार्थकों के होने माराजिल माराजिल होने वालि के प्राव्य के स्वार्थ भीरतारी । वेर्पकालक मारोजिल कर्मकों वालि अन्तर होने आव आवार संस्त्री माराजुआ है।।

पुना अस्तव होनामावे स्विताने मार्थना की—मन्ते । मेरे महातुः होन और एक्पि—स्व योग पुत्रीको क्यूप्रीने अस्त्रोक्षे मंदी बना स्ला है। हमामव । आप सीम ही उनके मुक्त कर मुझे सार्ति महान करें ।

भागा । यन पिना भा कथे । मैं युगारे पुत्रीको सीन री कुछ करके प्रश्तेर शक्षेत्र के आऊँगा । युगाने स्तम पुत्रमानी स्नित्तको आक्षणन रिया । किर उन्होंने ममूखे वर मौमोने कि कसा ।

सन्दर्भ दरको नामान को-पदि आप गुरापर प्रथम होकर नुसे वर देना भारते हैं तो भूसवरत्यर आपके नामके

 स्व ध्रिक्त राज्य मार्थ सामेव प्रकटः
 विश्वप्रकारी गाला अस्त्राक्षकोत्ति न क देश प्रकार (११३)

क्षिम इ. से छ ।

(\*) Ele e ( 10)

पूर्व मेरा नाम प्रविद्ध हो जाव । वर्वेबर ! हर्ने आप मुक्ते अपनी मुहद्द भक्ति प्रदान करें 🎮

'अयन्त ग्रुम ! लोगशून अवस्ति हैं यस्त्री याचना की हैं !? देवदेव गुकेने कें मपूरमें कहा—सन्दरेश्वर !!—मेरे तमके पूर्व नियुचनमें विस्थात होगा और द्वाहरे मार्ने हैं। मिक्त भी रहेगी !!

गुणेया मयूप्पर आरुद होहर अने अन्य मृदिपुत्रोंने माता पावतीको सूचित हारेहे हिने ए उचसराखे पोप किया—पायूरेय ! मयूरेग !! म्हेर सारा हचाना सुनकर माता पर्वती महरी है मृदिपुत्र मयूरेयका गुणगान करते हुए असे असे स

जल-फ्रीड्रा

मार्रेशका नहीं वर्ष प्रारम्भ हुमा। अर्थाः व वेदादि धाक्रीका मारा अध्ययन कर किया व १६ म भीर विभिन्न प्रकारके राज्यात क्षेत्रकार्य के ही बेद्येश्वेद कर्याने होते कारो, वेद में क्षित्रकार देकार विभिन्न दीकर करेंद्र मार शक्तिया किया नहीं, उन्हें दे रूपने करों। उन्हें शास्त्रकार से क्षित्र के ती हुम हुम कर्या करों। उन्हें शास्त्रकार से क्ष्या के तहीं देख आता, मार्यक्षी-नार कीट नो दे का दे हर पहुँच जाता था। इस कारण देशपन कियु को की

एक दिनकी बात है—आम कानते हरेगाँ मनुरात प्रति-पुत्रोंके ताथ की मान पर वे । एक का कि बढ़ते, गुछ पछ लाते, गुछ लहे अवर्षे छोते हुं। देते एमं गुछ आम पक्ष मुँहमें दशके प्रतिने हरेने में जाते। देते और एक दुवरेश अब उठको हुँ हिंद मानकि देते की स्था

उसी समय

Po\$

क्षिका प्रीष्ट कीए क्षेत्र कियात केवान क्रोंचे प्रमुख्य एक्षेप्रस । तर्वे सामक प्रकृति । ह्या किया है। नाह्य मन्द्रेशने महादेग्यको अस्वास्ट देशकर अपनी दश

द्रीत सुक्षेत्र अधियान केंद्र कमानावा मन्द्रेश केंद्र । किए कि छोमिन्द्र विशेष

अस्य दास इंस वर्ष है । आकारान व्यक्त करा-नेत मोहा गिर गया, यह में हेरमुक्ष कर। छात्र जाम किकाभ केरमुख काश्वम <del>हिन्</del>क क्ष्मी हेप्र एक ईम्प्रेस स्थान स्थान स्था हो। हो। है ऐस्ट आशिष्ट सिंग केंग्र उसी पान्ने प्रसित्त क्रिक्ट क्रावर प्रशीर किले केरियम क्रिक्रपूप्त निस्ट । पर ह्य उक्

पुड़े 111मी क प्रमुख़ें रिशम रेथे। कर्छ जात क्रिकाम मीर के शिक्ष के असी मार्गिक के प्रमुख और क्षा उद्यो महीयान क्षा-त्यक होते में वाव

करने हिन्दे ही दब नुद्रम ग्रांस द्रुवा है। विमेवनका मध्य कर बक्या है। कि प्रेन्ड पता परीच है) हिल्ह्यां के क्षेत्र के भारत के अपने क्षेत्र के कि (क्रक्रमीशिक्ष्रीक्रे-एक प्रवृ ध्रीड क्रिक्ट्रम निर्माप र्य स्ताबक वर्ष बता तथन बरा है। ईबईब

क्याः तर देखकः विवस्तराम् सुत्र विज्ञा सुत्र हरक कारत व्यक्ति उन व्यक्ति विकास रहार । १५ पत्र स्टब्स्स स्टब्स् इन्हें सारच्या केर हो। क वित्राम माहत है गी । यह देवका माहिती को हमी । उस्ते अपने असीको हिलो भगतक भग को क्षेत्र हिन्दू क्षेत्र स्था अस्ति व्या । वित्रु क्षेत्र

यह संबन्ध हीई क्लाइनीई सेंद्र मीएन गय तथा । । प्रमुक्त है देशके वहित होतर उत्तर प्रबंद हिन या दर्शन तर उन् हिंसा उक्त ईलाबीन महिताबी देश । जानव हुए। उन्होंने उने अपने विस्तरांग एवं क्य

। देशका । वृद्ध दृश्यः क्रमाहत्वृत् t all sees are nls Repair t jesenzenzi w inn minist mile bun nichte ! Zenn: v

1 2+2 + 2 +[2gb )

t tras pi fie rete fes in 't D fel for silv und fauth mer dem fine men dra 370 i j irte fure 370 fere bie Bu em no deiltre deft fich troft tom 1 \$ Seit bit i i ei erge chet-America ent in feit feit fer tin f mir fall dan ein da wurft feb so geit lafte auf tauf ger off frum

अप दाश केल्य एक दुखरेस हुट वही । मन्दर

Balle area ratelo pr-it fire no 6130 ted 623 tiens wie fire, is anie fe fin fe em ferfen 11

म्प्रोटार क्रिकेट रिकार उनकाई क्रिग्रीम बादनी किक्सिय

fier i fin bien toften tife if

का वक्ष्यु कि कारी कारी क्षेत्रक भी कुषका रक

fefer fingerin pie effer fpie be ibi bi

trops de | wel beeine leve fontet in

ste des BIR prof 1700 fire fi ! \$ ferit 177

ferif zg er ig men je mu farefor it bin fæpir-pæl roffi :Fy bird for firspit.

el Co Bir panit joyne folie ft pile sie felt, 31 fix fathers after over over fors and ! Page

अर ६६ एफ क्रिनिंड क्रिज़ीट्स क्राफ किए पा।

कि का क्रम हिम्मी-क्रिक क्रम क्रम क्रिया है।

나 초교 6의 63만 68만 부 6 50 Fijip 1876 카시카 मारू ब्रीप । ई त्रजीपट व्यक्ति थात केमडे हैं रे.

रहार प्रकि टाएनम् कमान-स्थापन-'-एको म<sup>ह</sup>ें।'

रूक महारा मिलिड केहाजी निमध प्रकार निकट प्रति वि

सिर्देशन क्वार्ड हालोही किला गर । है । पत्र इंक क्वार्डिन सिर्द्धोग्रह किलो सामान नेस्स प्रीका ।

fartpu fienem sans pungu leiten

l to retire yo bid bu min sof B.

I Bak

। स्त्री इसक वर्गे।

। कम कि को

13 113

sodsew skipty yrife op--

40 40 36-

मधुक्ति हेलों ही देवदेश क्यूरेस तकाव वृद्धक उनके प्रवार चड़ गये। उनके चलने धनान्यकार्यनाहरू अञ्चल स्थान थी। प्रताबे सम्बद्धके दिल्लीने विजेबन दिव उटा । मपूरेवाने परम रोजन्ती बागुकिको दण्ड देकर उन्दे अको कण्डमे धारण कर िया। इस कारण उन परस्तु मपुरेग्रहा नाम प्रध्यत हुआ-स्वंत्रता । स्वंत्राकी शोस्तात गर्वन किया।

भेरे भाई यामुकिको पराज्ञित फरनेशाना कीन है !!---पेना बहहर सहस्तरणपारी केन भवानक कि। उपक्री हुए बीड़े । उन्होंने पार्गीनन्दनवर आन्ध्रमण कर दिया ।

नर्पभूषमके सारण करते ही उसके बाहन संपूर्ण उपस्थित होकर घरणीने नमस्कार किया। गुणेस मनूरपर बैठे । भयानक युद्ध हुआ । समूरने असंस्य नागीको अपने निशाल पंतीके मयल महारसे मार हाला । कितने ही विश्वपर उसके उदरमें पह गरे। किंद्र रोपके भयानकतम विपकी अतहर ज्वास्त्र यह मयूर नहीं वह खद्याः मूर्थ्टित हो गया ।

अपने बाहन मयूरके धरतीपर गिरते ही मयूरेश अत्यना दुष्ति हुए और बृदक्द देपके पनस सद गरे। उन विराद् प्रभुका भार रोपके लिये असम्र हो उटा ! वे रन्ह वमन करने छने । उसके अन्न मत्यन्न शिपिल हो गये । होपनी बदायताके लिये अन्य नाम दीहे, किंतु वे तो सपुरेशका डंकार भी नहीं सह सके।

कीड़ा-रत बालक जैसे कटिमें रहसी खपेट खेता है, उसी प्रकार मणुरेदाने शेषको अपनी कटिने लपेट लिया । चक्रित-थिकत शेष मधूरेशकी स्पृति करने हमें । तब मधूरेशने रोपसे बड़ा---सम्पाति, जटायु और स्थेनको सीम मुक्त करके वहीं ले आओ।

शेपने आहा दे दी। नागलोग विनताके तीनी पुत्रोंको मुक्त करके वहाँ ले आये । उन तीनौने मथूरेशके चरणोंने प्रणाम किया । मधूरने अपने तीनों भाइयोका आलिञ्जन कर उनका समाचार पूछा। तदनन्तर सम्याति आदिने अपनी मानाका हाल पूछा |

भाता प्रसन्न है। यह मुनकर तीनों भाइयोंको संतोष द्वा ।

मयुरेश मयूरपर आरूद होकर पृथ्वीपर लीटे । आजमकी ओर जाते समय ने बालकोंसे थिरे में। उन MA

ब कोने बक्त बाल क्षेत्र हुए प्रीकृत था। क्षेत्रहरू मुनक्त मुन्तर्गते बहर हेर-विरे समूरमाइन समूरेया भारते हैं ए

'नेग पायक शो पायर है।' बाँग देंग है पानर करने को । कि उदने हैंग है ही भ्योग ही है। एक नहीं बाद्य महिंग

'राजितिको सर्वेशको का!'—सम्ब प्रति है है है ने मार्च निवन गय ।

#### विसंध्या सेवसे विश

मयूरेगडे नी वर्ग पूरे हुए। उन्हेंने हर्ने नी क्यि । राजनी अस्पायुने ही उन्होंने अनेक वैटार्ज पोदाभीका नंहार वो किया है। प्रस्तत कार्यो विजय प्राप्त कर हो। इस समाचारने क्लि उस्टेस<sup>5</sup> चिन्तित होता जा रहा था और उसके बीर है निक में नामुख जानेने भवभीत होने छने थे।

गगरान् शंहर और पर्वती अभे इन्ह्र हैं। अगुरीका उत्तरोत्तर श्रव देलक्द मन रीमन प्र<sup>ता है</sup>। दण्डकारम्यने मयूरेशकी उपनितिके इतन ह<sup>ि</sup> अमुरीनी अनेक याउनाएँ महती पहती थीं। हर ए महादेवने त्रिक्याक्षेत्रसे अन्यत्र जनेश्च निरंब हा दि

मापि इन्द्रः 'सुपि पलियाँ और म्यूरेडवे नि ई<sup>र्</sup> इए । उन्होंने विवर्धे प्रार्थना की विद्व पर्वति अनेक कारणींथे अपने निरचयमे विचल्लि नहीं 📢

व्यव शिव पार्वती मधुरेश और अपने गर्नों हैं दण्डकारण्यते निदा हुए, तब बदा ही करन हार उर्दि हुआ। शिव-पार्वती तथा सपूरेशके अनन्य मंत्र क्रिके और बालक उनके साथ चले। बृहत् सनुराह्ने क उद्गी हुई धुलिने अन्तरिक्ष भर गया ।

### कमटासुरकी मुक्ति

शिव-पावती अपने गणदिके साथ जिस मागरे व से उसी मार्गमें देत्यराज सिन्धुका मेजा हुआ इम्बहुत् प्रतिद असुर बारह अक्षीहणी सम्राव बार्टि बट गया । उसकी सेनामें गज, अध्व, स्य और क्षेत्र मकारके मैनिक थे।

\* 1515-12 Pluff# #

PR III BEDIT PR II EMPIR PR | EDPIR \_\_\_\_\_

mieder Allerafe welfebre feste feutzu म्हान स्ट्राम्स ा। छात्म लाग्रम

िए र्ह्णा प्रमुक्त प्रमुक्त उक्ती सिंह है। कि रूट्टी सिंह र्राष्ट्रीय इच्क्रय रहाथ कि क्यान सकती प्रीथ कक कि प्रमण सिंदीने वरानदाने अनुवार १८-वाग प्रारम्भ हुआ। उसी । कि 169 किन्छ निकेश । स्ट्रीय मीस्त क्रिकेश गतान

प्रसाय सम्ब छाउ केछ्नूस प्रकड़ीले ई । कि डीहर ৰিদ্য ৰ্সৰ দাশে নিক্ষিক ৰয়েগুণন চঠচঠ নিক্ষিত। দিস্তু हुए। पर उन निर्यान्त्र कानुस उत्तका गा एवं हिनोड़ इन्हें उद्यक्त हिन्ह कियल छात्र केछ्नुना

। দেখু চ্চটিক কাক কৃষ্ণে চোত্ৰ কৰ্ত্যেদ নিকাচ্ছ চুকা क्षेत्र । वह गिरमन्दनको सारकर ला जाना पारता था। ल्या कार्युग एक क्यांच कार्युव कार्युव होर्ग्यूक ह्यी क्या । एकी एर्स संग्रह ईक्रूए स्हिक्सिक्रेस MARIE En !

हरे होएन विध्येष्ट ह्या महीहरू स्थापमधीह हरूर रेश तकार आवन बक्रवान् विद्यावित्रान्यम्बर्ग समाध्ये समय स्था Silven appralment fire i neg ser nage lake in the Resident property of the party

क्रम बंदी सुन्द दन की है। है में हैं कि महिल प हमें हैं हैं हैं हैं है है है है है है aw turn 15 amergees by New Rome The Ale of the second second second second rie tifpu ! fiet-fe fepin beit prespen निम्म मिल्ला प्राप्त हर्ने क्या क्या का । किंग क्ये

peru en fie so nomenme inee fiben mai t býo pin. Pleý egus fae sau fes ां द्वारी सप्त देश करना बसूहार केरार्युक्ता -- (n fein etingen nigen ieb; if g fep

FR | 18th -the baptile bies gibite 1 15 6 1 12 2

ene l'àgurave fra be tere fra pe dépl rege

क्राफ्स कि मिन्स की हैस-चित्र देश हैं हैं कि

murin b . urt --- ft itti. t bir, t.b.... ं एकी कर क्रिकित श्रीमनद के करन हरें । 

' I tailteil spargu den: fe gire ! fic.

Mie J Pinkupil figie deul unt frie

रामन्त्रहे हेवी व्याप्त बहुबाहरू वाह्य है होने हैं

Balle Bepate in fein pflan Grid fier Entis

Buttern nene dege fo i bit fo roife

अर्गामपु प्रतृ हेत्रक हमाह दिवत हिन्स हिन्स स्थाप छट

क्षा अर्द मात देखक लागालाक के का मेर अर्थ

क कर्ना में सुरा । सुरे सामाहि का उत्तर

केल में कि मिर प्रकार का की आहे नहीं अने मञ्ज निकृत्त । ह हात है ब्लक इर्स केस्ट विस्कृत

Pfre Stofger ben tofte ben die gefte file fo

करिक्रक विश्वास क्षेत्र मधुरेशक वस्कृतक

tippi- i g itale lat factife if icen i

किएक जील इन्छ , एक में छाताल विकास । मे

क मिंड किछर्टुम और शिक्ष मह्र-कि छिए न्द्रण्डरूमि प्रकाम ब्राष्ट्रक व्हरियाममाप्त प मिर्ग वि मे

मिन हो। देश थे उर्दे काम्मे सम्बन्ध हुए । इन्सर्थ

म मंपूरा मैबर-बेरव त्याहम हो सने व: अवन

उराने हे छने दिखार अस्त विमान वर्षा विभाव

कित कि कि मिल्ली के क्रिक तिक्सी किया विस्

म्बन्धाः । हो। दहे प्रेम्ब्रहः छर्देन अन्बर् कि है मीन हिमान कि ते प्राप्त है है है

महित उस्हें होन औ वहें में महत्त्वान बड़े महब

के दिल है का में अंदि और किया है। वर्ष

। ईप्र इस्ट ईद्योग

व के देव देव देव च

l S Epülügy sperje árálda ráplirá

fiften bien urfer o'n unte etu! f'er ii tj farr fall ?

es. fe man abyraum te mim abyrat.

水震学

देवताओंने उसकी शिला एकड़ ही और उसे डाकर कहा---'दैत्य ! त् अपने वचनका पालन करनेके लिये यहाँ युद्ध कर *।*'

यह सुनकर उस महादैत्यने भयानक गर्जना की और वह विविध प्रकारके अस्त्रीदारा प्रदार करने स्था । उसने अनेक प्रकारकी मायाएँ रचीं। किंद्र मायापतिके सम्मुख उसकी एक न चर्टी । मयूरेशने अपने त्रिश्चले प्रहार किया ही था कि कमळासुरका मस्तक कटकर भीमानदीके दक्षिणी तटपर जा गिरा। मयूरेश कृष्णा नदीके उत्तरी तटपर थे।

 भयूरवाहन मयूरेशकी जय / छम्पूर्ण असुर-सैन्यके विनास**ते** प्रसन्न होकर देवताओं, मुनियों और शिवगणोंने बार-बार उच्चस्वरंके उद्शोप किया---'मयूरवाइन मयूरेशकी जय | मयूरवाइन मयूरेस की जय !!!

फिर प्रमथ-गणींथे आहत उमा-महेश्वर और गीतमादि ऋषि मयूरेशके सभीप पहुँचे । विजयसे आहादित शिव पुत्रको गठे लगाकर उसके सिरपर हाथ फेरने लगे। -आकाशके पुष्पद्वष्टि होने कमी और मुनियण पार्वतीनन्दन मयूरवाइन मयूरेशकी स्त्रुति करने छो ।

विश्वकर्माने वहीं गणींधदित पार्वती महेश्वर और मुनियी के रहनेके किये अस्पन्त मुन्दर नगर और एक अस्पन्त अङ्गत मन्दिरका निर्माण कर दिया। पार्वतीधदित भगवान् शंकर वहीं रहने हमे । मुनियम तपस्यामें निरत हुए । बाह्यणीका भवन पूजन आरम्भ हुआ और मयूरेश बलहोंके ताथ प्रवंतत बीहा करने हते ।

महर्भियोंने उक्तपश्चि धेषका नाम रखा—अमयूरेश । पाल-विनोइ

मञ्जन्भि भगवान् मयुरेगाधी प्रत्येक छोला पेरकः गुनर ए। सन्धे मुख दर देनेताची थी । पाकत्र्य-काउठे ही वे पुन्यान्यानी, तर्रास्त्रयो एव शहासय व्यक्तियोंके दित ५ पन्ने १०२५ वे । अधुरुविनास उनझा हश्य का वे समादि देशमनीः श्रुपियी, विकासी एव हर्निएपीको भी भारती भनिर्देशनीय ग्रांकि पत्र महिसाके बन्दे बन्दा दर्धन इस है। ब ह

समूरेएका वरहती वर्ष प्रतम्म हुआ ह व बाहरीके बाप बोद्धर्य व । उसे समय सम्बद्धमन देख क्यार्ट्सिस 214 बार्ड कमी हुनेही मध्य काम हुआ मुनि पुत्रीहे

सम्मुख आया । उसके नेत्र प्रव्यक्ति अर्प्रदुव्यके ह बाक थे । उस कुपित एव काल-द्वस्थ वरहो है पुत्र किकर्तन्यविमृद् एवं स्वेद-सिक हो हो ।

दैश्य-सूदन उडले । उद्दोंने अङ्गार्थ अवसर दिये बिना ही उसके दोनों हाँव पर्न <sup>कि</sup> गुर्रो भी नहीं पाया था कि अत्स्व <del>वरदावे की</del> उसके वज्र-ग्रस्य दाँतीको नीचे उत्तर हारे हेते दिया कि असुर पोड़ाने चिस्त्र उठा। सूर्य दाँतीको नीचे-अपर झटका देवे उद्ध <sup>(3</sup> हुए शिथिल ही नहीं कर दिया, उसे हर हुन्न

पार्वती-पुत्र । घन्य हो ! घन्य हो !<sup>5 इस</sup> वराहके सहारते चकित और प्रतन हेरू <sup>हुत</sup> मयूरेशको प्रशंस करने ल्यो !

एक दिनकी बात है। कर्परहीले हेक ' चन्द्रमा नहीं था । 'प्रुपांग्र स्पा रूआ है केंद्रन इधर उधर देखने छो । यणीने बतवा-दर्ने!! केकर मयूरेय कीडा करने चक्रे गर्ने हैं P

'द्वमलोग इतने अधावधान क्षेत्र स्वेदे<sup>†</sup>े ग्रदामें लोळमयने कहा—'जाओं | ग्रूबांड्डो के हरे

शिवसम दीहे । मृति पुत्रोंके सन केंड रा द थमीय पर्देखकर अन्तिने कहा-आयुरेष । व शिवके पास चलो , अन्यथा चन्द्रमा है हो !

्री त्रिभुदनको उत्पन्न करनेवाली अ<sup>ज्या करे</sup>री जननीका पुत्र हूँ । इस स्टार्ग वस्ति हो हो है। चिन्ता मही करता । मयूरेवने मन्त्रेमें उस है। दूसरे ही क्षण शिवगण उनके अलकापुरे वहेंसे हरें हुए परम प्रभु शिवके समीव दहुँव गरे ह जनहीं द्या देशहर कृषि परंशेरही हार्थ

भाहा दी-पूपलोग मगूरेशको पहडू हार्थे ह ममध्यदि सम्ब मनुश्चाने वहन्ते हैं हैं

बालकोके समीय पहुंचे। किन्नु विकासके हुई मान दिया और सर्व घटाव हो परे ! प्रवाहते हैं! यर यर और बनोर्ने <u>र</u>ेंदने की I

tenditt gif teget bif6 Litus eda gre # # erelt fet de 1 alla :

<sup>- 27142</sup> 

माप्र क्षेत्र क्षेत्र होने से होने क्षेत्र क्षेत्र होने स्था मिट १।१९,--।३४ ४४ई धरो-।छ। देश्टेन १४१रेन

( ) 124a B क्षांग केमार प्रकृतक किएम और एई रिक्यू क्षायन है फिल्म क्रायम क्यार । एउँक द्वारी स्कारण तथाय इक रूठाण स्कार्जीन हांक क्षेत्र प्रमुख्य । **ब्र**ाजल हे ब्रह्म क्षेत्र . के के अमृतिक अमृतिक मिल । सिम्प्रः—विक अमृतिक कर्तिक । क्ष्मा फिर बार्च साथ समस्य देवताओं की पन्दना कर समयक करीने मार्ग्य में कर के उन्हें देश के प्रवृत्त है हिन्द

इस प्रकार कप्र करा नदी गोक्सा विक एक अनुभन्ती

। में हैं) कि 63 के मिला एव fern epilipil wine for fo softenigen क्षिमार है। ईक सेक्ट्रीव प्रदूधित का का अस्ति विकास

िताक किंद्रनमी फाइन्हास

न्ही असुरोहो देवे प्रतीत हुए, बेवे राजनमाने लाहात् 1 2 2 बार्याङ्गाङ्के संस्था आसंस्ट्रं के रहा या। मध्य बाज बाज उत्त सम्पन्धानील प्रिय स्मित्रियाचीन किन्तु । कि उत्तर परातीर र्राव आरही प्रक इन । ईके स्पार किमारमुख किम । कि तत्त्वम विश्व कियुन्सी स्वाम्मा कियुष प्रशास कामकतात्र कियुन्ती क्षेत्र क्रिक

fiber Sinalg nor filte falltogg angef । के किए कि विकास है है। 6 के प्रमुख । किस की कोटी को किस की वादी । शक्त की किन प्रथमिक । फिल्मिक छ उन्हें हो प्रयु होंनक्स उन भारती द्यक्ति अनुमान कर मयनोत स्पर्वस्य आपान हुआ हो। हुछ असूर नतीको सुरद

। दे क्योंक रूपांक के उन्ताई का ग्रेप क्रिक हुने े सीत करन समान विषया समान करना सीत है। इस्टोर्स अपि मेरिका स्थाप करना सीत है। ,मनीमाण मिर मीरण किए। • । छ नांत्रेडीह के क्यून हुने ते प्रसूच प्रीय जारकर स्थाप परिवाह । हुन् in erre ju me firt gat imit Altinent कियु देखने कहा--'अमुस्थात ! आकार में कितनी ही

ा है की अपने क्या क्षा कि स्त

( #4#3+ # | {{{ | 1 | }}}

See u f sa are fringe fallenes ge al Ut PUEre rand on antres fires feret fr. भिजी विकास क्यांतर । क्रिकेट दिव प्राव्य स्थाप d 2 15 fal my fafrines bymura spel reman. el f mit bien-De mun ere foffeilan 

ा है मिली उन प्रद्रांत दिश्तरहेन हैं। प्र क्ष्मांत्र:स्म्योत स्ट्रिस्ट ह्ये आस्ट्रम क्ष्म ग्रह्म स्ट्रिस हो। । ब्रिक्रीक क्षत्रक क्षित्रकृष्णकृ क्ष्मिनिक ब्रिक्ष की क्ष ins bafe feindes | f ibe be beit if हरू कि के का के लोग्ड ! है स्प्रहितिया में Bryng | tofpm:-ige festinn bit fer birten. ा । । एक है आक्रम रह किए हिस्स हिस्स है है हिस्से 1 की

festigines sa natur de fi yetes viettas

so Dr iter forgien sie ibn indie f 3's A fi fich eigen dereit franp nie bas erne I be इस किरेकड़ किसी उस्ताम में है एएड कि क्षेत्र है। Seul bel seize warzurge kons | wiere b. | I feldenelen alse wed one | I wed andre b. न्तकान्ते । किनाः क्षित मिनानि विभाग क्षेत्र होर्गानि । 1 \$ 50 Gime sifes en might fapte | ufpp:-0 1 हर्नित केप्रवित हिस्तुवार प्रक प्रदान होतिय किर्ह्या के

मिनेड प्रसि विकास छात्र कालाम मास्य एर ा मध्य ध्रमेश है स्टब्सा । to to potenty the type of the trying of the trying of the trying of the type of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of the trying of trying of the trying of the trying of the trying of the trying 1 673 pa ira gr. ibr ira farm mit ferm The man ya Be soine for fa far inom f me bor an ib wie mich fonnehie and per 6] क्रम कि मान करी कित्तनाक्षण उम् । ई दिन मान देना

sies pieces eleife gu eilfre is for me delit.

्। mक्रेमी कि मिन्नीप्रमात бив में। एक्री

लिया प्रमुख्य हमार्थ । क्रिक्ट्स । व्यवस्था महान

ा कि क्रम प्रीव काप्र करीति किएक । एसी हती wer fing | utym-ige fieu piten. त कार व्यत् हैंद्र क्ष्मात वा if Subfigure preine robug bie by Braffe जीमक और जोष कलार है स्टब्स किया है।

क्रपापूर्वक परम मेघाजी रूप-गुण-सम्पन्न मधूरेशके योग्य कोई कर्या बतलाइये । इसकी माता पुत्र विचाइके किये आतर है ।

'कन्या---एक नहीं दो हैं।' अध्यन्त प्रसन्नताके साथ नारदजीने उत्तर दिया----'ब्रहादेव आपके पुत्रका यद्य गुनकर पुलकित हैं । सिद्धि और बुद्धि-ग्रमक उनकी दो कन्याएँ हैं। दोनों कन्याएँ सैन्दर्य, शील, गुण, कर्म आदि प्रत्येक इष्टिने अनुकूछ एव मञ्जलमयी हैं। खप पद्मयोनिने मंश्रुद्धके विवाइके लियं मुझे आपकी क्षेत्रामें प्रेषित किया है। आपलोग रूपापूर्वक यह सम्बन्ध स्वीकार कर हैं।

महर्षि नारदके ये बचन सुनकर भगवान् शंकर और जगजननी पार्वती अस्यन्त प्रसन्न हुई । देवता, श्चिमण, शिवगण और मुनि-पुण-समी आनन्दित हुए। मञ्जल-यात्रा प्रारम्भ हुई।

भगनान् शंकर माता पार्वतीके साथ नन्दीपर बैठे थे। रन्त्रादि देवगण और ऋषिगण प्रसन्तामूर्यक चल रहे थे। मयूरेश अपने बाहन मयूरपर बैठे थे । सहर्षि नारद आहारामांगेरे और धिवगम स्रपने शस्त्रास्त्रसदित यात्रा करते हुए इपोत्कृस्त थे। सञ्चल-वाद वज रहे थे। आकाद्य धूलिकनोठे आच्छादित हो रदा था। विशास धमह आनन्द्रमञ्जूषा ।

### मय्रेशकी प्रतिश्वा

गुक्तेन्द्रदार शिव बृहत्तम शमुदायके साथ गण्डकी-नगर जानेवाले भागेंथे जा रहे थे । उन्हें बीचमें ही मात कोटि मचन्द्र अमुर योदाओं का शिविर मिला। वे सभी सुद्धप्रिय अमुर अव्यन्त उद्दृष्ट थे। शिवका निशाल जन समुद्राय देशकर असुर रोनलविने मार्ग अवबद्ध कर दिया ।

उद्धा केनार्याने कहा-व्यवस्थीय कीन हो। कहींवे आ रहे हो और कहीं जाओंगे ! तुम देश्यरात्र शिल्पकी आजा भाग किने बिना परींछे अभी नहीं यद सकते ।।

भ्यूरेयाने प्रांत उत्तर दिया—ामें लास्प्रस्योका सरधक एवं देखों और अमुरोका सहार करनेवाला पूर्व खाला है। भारत दुस मुझे जाने हो। अन्यथा यही गरीना मारे आफ्रीने छ

गगराजके अत्वन्त कर्षकड्व वचन पुन्ते हो अपूर बीपरी उत्पन्न ही गवा । उसके नेपींबे ब्हाब्स निकलने

तत्त्रण असरोको आक्रमण करनेकी आग है।

मथुरराज भी कृषित **हए** । उन्होंने दर्भाग प्रयोगकी आहा दे दी।

मुनि-पुत्रीने दायमें जल टेकर सहस ! पाठके अनन्तर कत छोडते ही दर्मके <sup>अल</sup> टुकड़े अमुर-सैन्यमें फैल गरेक और नासिका, कान, औंल और स्वासके <sup>साथ ह</sup> खण्ड हृदयमें प्रविष्ट होने रूने ।

बोर अग्रुर-सैनिक झॉकने <sup>छो। उनके</sup> बदने लगे। कानमें दर्भके छोटे-छोटे हुई वे बहरे हो गये। अनका स्वास अवस्य हो व ही धणोंने अपुरोकी विद्याल वाहिनी हुत । आहाण बालकों द्वारा समाप्त हो गयी।

बाह्यण-यदुकीने गणेशके हहा—गुणेसर %पासे हमने सम्पूर्ण असुरोका लंदार कर <sup>दिस</sup>ी जो आज्ञा दो, इमडोग वडी वर्रे i

उक्त स्थानपर उपस्थित ऋषि इन्द श्<sup>तर्हे</sup> महान् असुर-गैन्यका विनास देखका अव्यत की पार्वतीने अपने पुत्रको गोदमै उटा छिया । भा<sup>तर</sup> अत्यन्त प्रसम्भ होकर कहा-चेटा पुरेश हैं तेरा पराक्रम देख किया । दुम्हारी इदि हैर जानते और फिर नू क्यां स्था होताः विदित सदी ।

विजयी मयूरेश आगे चले ! उनहें देते ! थे। उनके बाद शुपभारद उमा महेबर है। और शिवगण आदि प्रशत होकर बढ़ने हो । साम यह बृहत् समुदाय सिन्धुको राजधनी गरार्थ एक योजन दूर था, तभी मणुंख अपने वर्दनी इत

वरों मयूरेशने एक अतिशय मुदर बहुर्त है विदायन स्थापित क्या । उत्तर वार्योः हैं। श्चिपियोंको बैठाया । उठ समय याथ रही हो।

<sup>•</sup> बरुटे ह्या अवस्त्र प्रवास उत्तर संबद् रहाने बरमान गरने किया था। { '444.4'- '3||4'4 45' \$ (\*

simmer to the training its strik has . ite 15 jazie et anj baj men inegla.

रह—ाजीतात्र हे देतीय स्वरूप बंदा वर्ता है। sing on the bills as bit they मध् रथस (शासर्थ सब देव । महरूप देवर ner ale rates pains siber and accomi in fente melle bemint feinen eines eine । देश क्ष हिंदी देशक हिंद होते क्ष इस् ।

entiet eines Et i 3 grupp derfing Ciest aniett det ten nifen steh um काल क्ष्म क्ष्म । क्ष्म व्यक्त व्यक्ति व मेंन बगर्म कई दिशह में इंदिग्राह हार्य में ती trained by the me through the fathers ging steite eile tal ibal intalle atibit folla । १२७ व्ह मानुरुद्ध हो देव १५० मान १६ ।

मारे कार रिक्सी हेन्स् किस्सी प्रमान कार्य किन विशेष मिया हो हिया काय हो। एक रिज स्था tie die felfet min minet zus in Hag lagu Afe tiem big up | ferie sir ! 451 का किंग्निक्सीम किंग्निक्षीक प्रत्यूनम मत्र । ई खारू

क्ष्मान साथ | क्रियो क्ष्मा - नावन स्थान स्थान स किश्व मान है। वसके वह वहा देखका रिक्ति क्रम्परेतु । क्रिय क्षत्र क्षेत्रकं क्षत्रकृत्य क्रम् । क्रि is nine Anderen ipp Spingere Sinte ? nur spie nichpse i fin fin ubeile affe put pp fin entre bing wer fegine par fift !! ibit is twiff trian the ny I fo 35 tite effete

41 है। आप शीमता करें, अन्यया समूच नगर व्यक्त मंद्रभार मार्थिक भिर्म क्रम्में क्षेत्र भाग हार ामानि किम्म निकृष्ट । एत्र अव किकिने हैं: मित्र । मर्नुसार हारह देशाई सेर्स हे हता नीर मा मीम इस्मी प्रमाप क्रीए क्र

DEPR I ≸g tup feffeinun anen vei मु अनेतर अधियात कर दिया। मेतानक तैक

की छन। सम्पुल आपी और प्रस्थादि गणीके

\_\_\_\_\_

i this

ान्छ कामनी किस्मिक्षाः शक्तमः । शिष्ठ रिक्र सि

श्य होंगु । प्रदू किस ही झड़े और किए हैं स्प्रांधर हो।।

। किल क्रम ह समझाथ क्षिप्तिक हिंद कि किछितेन l bin किए मिल्लीए क्रम कांद्र वे प्रविध क्रमी ल्यांत्र विद्या स्थाप

par býs fang y a fant, frem ná an síc austa I is Ronti Sejiy Sath Panya biris jobe 775 Fo has 9[112.5 Biz 8] 1983 Het FIRA the track the fact between all the letters of the

tion bauf. mein bat beim bo ner 1 50 IFA) Legga goggan, Langenne Highe for be the we statte fer fen togu me fring

the wife desires are the desired offices. क्षीर वह अबस्य आस्य हो यदा। इतक व्यव मानवाव रंगे राज प्राप्त रंगर्रे स्थि प्रश्रं आप देत्रर्थ

il tiem if topp fell bien marby tiefen ming i mas ag bin fi steinap on the entene we train this of a Cogras of ancop usp meng fanet 1 f er lanum feel gr eip merf gie tareme feligu Criere trine fereise ! tife-me bleefic

Jus for I mer und bie einigl erale Bepre god kungu dare draw felerib fou

nulle tepen-igh all sure in ii uren pur i tripu pu-mai pun feurnn

। दि कार किलक munne :ny nig bir bir om sten sik wor bou निरंद कि क्ट्रैंग स्थाप कार्युक्त समाप्तम प्रीक क्रान्त्रीय मारमे प्रसिद्ध हुए। िम्म व्या किया है कियों अधि कि के क्रिक करें कर कई छड़

etil noch sie einer sofone emitnen

हिन्दि मूळि इन्ह्याल मूंब नक्षामधीर महस्त्र \_\_\_\_\_\_\_ तम्हारे अमारण, सभाषत् और समक्ष नगारिक भी महामूर्व हैं। स्थैकि यह धर्म केन्नक शनाका नहीं। अमारणाहिका भी है।

प्रणेशके धातिहुत नवीके बनन धन विश्वपे कहा— पुणाकर ! उपराणे युक्ति सहाके एमान है । उपराण तेन अग्निपुरण प्रतीत हो रहा है। इपरार ! उम कीन हो, कहाँचे आये हो और तुपराण उदेश्य क्या है।

नन्दीने उत्तर दिया—ामै स्वापकाधियाँ भावाय व्यक्तिका बादन हैं। भेग जान नन्दी है । उन भावाय विश्व एसे होंगे गंदार कर दूरवीका भार उतारोड़े जिये प्रोपे अवतरित हुए हैं। ये अवतर वर्रवे गंदाराजे अवतरित हुए हैं। ये अवतर वर्रवे गंदाराजे अवदित वर्ष कर चुके हैं। उनकी भावाय कराने हों भाग कराने हों भा भाग नहिंगे होंगे अवतरित हुए हैं। उनकी भावाय वर्षे होंगे उनकी आजा विरोधार्थ कर को अव्यया द्वाराध्य वर्षेनाच निर्मित है। उन महरीयों कहा है कि—युम बंदी देखवाओंको उत्तर अवनरित्रोंह करें। अव्यया मैं उदके किये विश्व हैं।

नली है वचन प्रावस्त विश्व आयना कुछ हो उठा।
वन्न ने कहन हो गये और वह अनिन्द्रस्य करने देता हरनेवार्श नाणे कहने कहने प्रमेश नहीं में देव हरने स्वार्थ वार्श नाणे कहने कहने प्रमेश ने प्रमेश ने प्रमेश निवास किया है है
इंदिमारी वर्श्य होगां। नृष्टेरी नी प्रमेश ने जाना। मैंने निवास किया हो है है वह से अपने है वे उद्योग अपने स्वार्थिक स्वेर्ट में है प्रमेश ने वार्थिक होने प्रमेश है वह से अपने है वे उद्योग अपने स्वार्थिक स्वेर्ट में है प्रमेश ने प्रमेश ने प्रमेश निवास के विश्व के प्रमाण किया है विश्व में स्वर्ध में मार्थिक स्वर्ध में प्रमेश निवास है। प्रमाण किया के प्रमाण ने प्रमाण किया है व्यार्थ करने करने वहाँ है विश्व मार्थ करने हैं विश्व मार्थ करने हैं विश्व मार्थ मार्थ मार्थ करने हैं विश्व मार्थ मार्थ मार्थ करने हैं विश्व मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ

िता है विषयण वास्त्राति प्राप्त किंद्र नवीने इंद्रा-अध्यापमा हैने विद्य विषयी है। वर्ग है। इस्ते इस्त्र नु इस्तिमालको भीति माला कर्म है। निर्देश उपरेष्ठ पत्रीही मध्योत्त नवी वर्षों । हिस्त और उन्हें इस्ते प्रतिहें हैं स्त्र नु विद्यापको नित्त कर्मा है। इस्ते प्रतिहें देना है। वर्षों है। वर्षों ने अपरेष्ठ है। यहाँ में हैं जो क्षेत्र हैं दिखा माल इसे प्रतिहित्स सामी है माला मही है। र्थ मधार करने हुए नहीने हुंबर की धारूप कियाने ही भवानीत महार हमीन में नन्दीने दुर्बेट्ड गर्मना की और होत हने चित्रके पास बांध्र आये।

उन्होंने पार्वाची विष्य तथा अब देतीं हैं मारिखंड कहा—पशामित् । मैंने शहर विष्ये करते हुए उने शहराचा पर उन्ह मुहती अहत भीदें मानाव नहीं पद्मा। अब उन्हर बक्त हो भेपरकर है।

नन्तिक वचनवे प्रवण होकर महोपने हन्तां प्राथमित आक्रमणी आज है है हर चान-प्रिय नहीं। हम आहितकारी हैं पर पुक्ते दिन निर्धे देववाओं को ग्रांकि वामन गरें। एक अनुरोध माण हरण करना हो गा। यह वह पर महोद्य है। यह राका अवगर हो में माने जा। और अनुरोधी परावण होकर ही गों। ग्रांकिन भीरी आहोते जिले हो जे दुर्व वाक अक्षम । भीड़ी। गों करहर महोदाने हिरामांना की।

'मयुरेशकी जय । प्रमश्रदि गर्गोंके समूक्ति होर् आकाश गुँज उटा ।

धुवारम्भ शास्त्रस्य वस्तारम्भ शास्त्रस्य वस्तारम्भ श्री है स्वस्त्रस्य वस्तारम्भ स्त्रस्य हेते हैं हैं हैं स्वस्त्रस्य स्त्रस्य हैते हैं हैं स्वस्त्रस्य स्त्रस्य हैते । स्वर्यस्य स्त्रस्य ही । स्वर्यस्य स्त्रस्य स्त्यस्य स्त्रस्य स्त्रस्य स्त्रस्य स्त्रस्य स्त्रस्य स्त्रस्य स्त्रस

अत्यन्त प्रका होका पता प्राक्रमी महोपान कर् अव्यक्ती यात है । द्वाम छिन्न-देखके समुख कर्ना है। पदाम करों । वीर्यवाम भूतपान, पुष्पत्न और त करोड़ मणोंके छाथ पहले द्वारी जाहर दुव हो।

'जन मधूरेया । तन्तीने गर्जना वी । विश्वके देश नरोह अधुर-रेतिक गण्डके <sup>तृति</sup> निक्के । के अध्यक्त बीर, धीर, चात्राती, दुवी (धेर विश्वक सम्बद्धारे अक्त के।

क्षित किम अधिक दिवस अहि दिक में के अधि बहुरुकार स्थ सदी चीत होता है। ईस होत्रा पात्रम तेहत हता उत्तब होता है। अहम कर्मेन परिणाम दुःर र प्रीर होन क्रमें 7हिंध हि एट दें एट एक् बीच से महे बाई एकी माप्त हाछ मजीपु हिंदि किहर्ड द्वीराज्य है हिहरू मुद्र हाथ स्ट्रिक राष्ट्र किन्द्र । १५५५ द्विम प्राप्त्रक रिक्ट हर्न्ज्य प्रदेशिन्द्र । सक्र बाह्य और वादने हेर करनेवाला कमी यस नहीं प्राप्त कर रातम्ब्री मिनीस्य ह्रकी>—ाडक हतीय स्पन्न स्विक्ट्र या एजी मन्त्रीय त्रिक्य भीर सहत्त्व रहे हुई किन रूक्त व्यवस्थ जींक प्रक प्रक स्वीदिहाः द्वीक शिक्ष (क्रमीक्रिक

अन्य होई बारच जा तब नहीं देखवा 🗠 एष्ट्र महीले इंग्रद्ध होस्सी इंक्ष्ट्र । प्रेड होस्स स्व्यूड असिक्के रक्त मार्थिक प्राच वरण प्राचा वर्गित उन्हर्म संस्थान होता । आप नामरा मुग्नेम पुरुष १४ क्षेत्र मार्थ अपने कार्य के के के के के के के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि के कि क इ. इ. इ. विकास है कि क्रिक्स के क्रिक्स के क्रिक्स मूच में एमारम्म स्था वस्त हो हो हो हो हो हो है। कि किंद्र कि किनो किन्नीश कि 1 है एक्सकृत इस विभ दिन प्रदार प्रस्ट विक्रिक्त हो न मन्छ प्रकृष र्काट्ट एम सम्हो। है एक्ट्र दश्यम एस्ट्रीम मारू रेस्ट मेड्र कि मारका । इ ग्या हिहीके लीक्ष भीर तकई क्षेत्रकष्ट हैगार abpel men ange-iss feit fing tratgent †시 j fgr fing Fipp IRTS] 축TB FSB 6ffmfp

ib mas winer aas maung inde für mun fagu हिन मि होते हैं। वे देश हो यह है। ये अने हैं मि Siprive prutitiver. Eil de mune innig offe उत्कृतन्त्रात ही गर्ना उत्तर्र रही — रहता में मिर्स नाम किर्मत । प्रदूतिय व्यक्तिया क्षत्र को विकृत्वी क्ष्यकृत्या ब्रुज़ीद कीम्ट्र कीम रिम्बेन्टर ईडी क्रीम्ड छहनीएम

( 43-23 | 433 | 2 eEctate ) । भ तीग्रमी भ शिवण्यकाल अभिवासीहर negated from temperor bress. ottent t the part of a wall · s en: mes eigel einmidiginfa

an an align De se entrope tanget ein ga ca ca miletat

( هيئة د ١ ( ( ١ ١ ( ١ و ( ر )

उक्ति छाए द्वार्तुएम ब्यून क्रुड इन दिले सक सिर्दे रहिल्ल

। इत्रेह अर्थ किए मही होने व्हार वह व्यक्ती अमुर एवं हेरर en biper fi pie and se riften rafe if FHE-134 JASS BARTO FPHA KEIN PORTE

। छर्दुन महारहम्भ हेन्। स्थात प्रदेश । regre do São pá koper | coper do de de fojs तज्ञ प्रकृष्टे म्ह स्टिट श्रीक्रमुक्तः । एउई ईरा किसी म्हाल कि प्रमष्ट हड़ी तमती प्रामनी त्रक्ति किएक है नम्बर्ग स्ट नेक । हर्नुस्य हर्मिन्ह्यं हर्मिन्द्रान्त्र आह हर् तारुपंड होड उसकी इस | रंक संस्रक वर्तुस्य पट्टाण में लगीते अंध किंह किंह । एक दि डिकीट क्रा दिने,

। एक कि उक्क इसू मानक ग्रीह कि for god trils sie bite der brit breup

الالإساسا नम्बद्दम द्वाद मान त्रीएम्थ रम् । र्वा व ry fire fe ferre errere bereit tal eife इट कि | ज्योग्य-एस एक्स कर्मन किंग्रुप सी इस्त किसीर कि श्रेडमी। एही स्व छार प्रीव स किव्रीप्रमभीत मील स्तम रक्ती काममें क्षेत्रमण वी Beite pungue danel pungu fou fitter.

Fath William

1 至224 至15 1 ringue ésde fique la fin fin son population trope prie Bil de mig fe pro 3 mis fe Fro 15 mint dorng fom arine 15 fp 62 m अधि हालीह्ये हाळ | ह्नमीह्य-क्ष्ये हेग्छ | हिए ह SPE for firm firmin eren unigeren [498 PFB [86 | IV 18P 45 3분 Emil Effel] कराग्ते इतिही तरह माञ्च तरह पहिन्द हिस्स

वहार भंदित के प्राप्त के प्राप्त के मह । इ वह BErram firm fer fer fil surm fil प्रकृष्ट क्या हिन्म श्रंथ केच्या हुई। तम्त्री एट प्रत tatenem ale ure alie em fit ter lane Ser A if Der fam: 5 mmm | friter for B र्जार रही वह रार्जन विक्रमा है रिन्स विपार गुर्म किया है धार्तो धेनानायकॉने पृथक्-पृथक् अपनी अद्भुत सात स्पृह-रचना की।

भीषण इद माराभ दुआ। रोगो ओरडे स्वक्रमी छैनिक ध्रुप्ती त्याल करोड़े किये विशिष्ट प्रकारके प्रकारके प्रकारके बर्गा करते हैं, किया मर्स्स्यको बाहिनी प्रश्वकर होती जा रही थी। 30 दिन पुद्रके छिन्नुके त्या स्वक्रमी अभवादक म्दनामक परिक्र कियारे। अनुस्के और धूर्न—ये बार्ती केनागवक सराहिक विचारे। अनुस्के आसातीत दुम्बर स्वावक प्रकार कियारे। अनुस्के आसातीत दुम्बर स्वावक मात्र हुई।

मग्रेशकी सेकन विजय-दुन्दुभि वज उठी।

'बन मन्देश! धिनगर्जीने उच खरसे हर्ष व्यक्त किया-'मन्देशकी सदा बन !!)

### सिन्धु-पराजय

अपनी पराजप हा संवाद पाकर किया अध्यन सिंख दुआ। उन्हां मुख महिन हो गान। दुम्ति दिक्क होकर वह सेचेच ने स्था—पाद सर्वमा विपरीत के हो कर है। देवताओं हा दक्त करनेवाने मेरे अन्यवता चीर नैनिक केने सर बार्ज गरे। जिनके नाम्य देवता मन्यत्वी तह भागते सं, उर्दे पिकके नाम्य बालकने यमपुरी केने भेन दिया।

त्व प्रकार कोची हुए किश्व चतुप्तमान तथा अन्य अर्थ अवास्त्व हुआ और अन्यत्व दुवित होकर महोत्यदे केवले अन्यत्व बहुँचा। उन तथा दिश्य तथात्व कन मंत्रेत हो रहा या । उनने तीरमान घरीनो हतने क्यों और देश तथा विश्वत अर्थित हिंदी के थे। तुर्ध हो होते उन सहस्त्रों अर्थियदे अन्तिश्रं के तथा अने तरी करते हैं। अर्थाय्व स्ट्रिय-वर्षिनी अतिहय स्वाहुक हो है। अर्थाय्व स्ट्रिय-वर्षिनी अतिहय स्वाहुक हो तथे।

क्षेत्रेम्प्य प्रमुद्ध कियु अवने उत्तरकर वेद्रक तुस्र वर्गने क्षा । उन्ने सीम्बर सीस्मान्त्र वेद वृष्ट्य क्ष्या और ११ पुन्त्र प्रदेश केमिल प्रभावित वृद्धा कि में दिए उन्न त नहें। दिन अन्ते क्ष्मींक माल्यस द्वामा क्षेत्र वृद्ध क्रिक व उनके क्ष्मान्त्र प्रदास स्वत्र क्षेत्र वृद्धा वृद्धा

जन देख क्षित्रचे न्तर कही कार तीव ती और पुष्प इतको के भार विद्या दिस्सामध्ये क्षित्र तकब उन्हें हुनार देखा ह काई स्थानिक स्थानका दिसकेड किया और बीर बस्काई होगे होई है। हैं पक्कुकर प्रभीपर पटक दिया हमन उसे हैं दूर मांगे। तक्यारके महारके पहोंचा उसांके हव प्रकार पराक्ष्मी किस्कुके कारते हैं हमने निष्पाण दारीरोंके परती पर गये। दियं ज गर्मन किया। विकास आहे को बर्क प्रनियोंके ताथ केवल महोदा ही सुकरत है।

भयूरेश विकराल अग्रर लिखे हैं होने । विवास लिखेको देशकर सिंहके सम्पन स्वडा भयभीत हो गये।

मधूरियां है देवहर क्षेत्रोगत विशे शं पुत्र ! मैंने तेरे पोरुष्की बड़ी मर्थात हुने की श्यालकी तरद काँच रहा है। तो सह नहीं रहामुगों कीहा करनेवाल है। जर दुर्व ! हहा हुँ कि द्वारों कोस्क प्रस्ता अने के प्रसाद के कहाँ !?

मधुरेशने द्वरंत उत्तर दिया—दर्गा है। करता है। मैं तो तेण श्वादमें शे वह दर्ग है। पर्यादण बरके प्रभावने भ्यादक कर किये, प्रसु धर्माय आ गर्मी है। मैं तेण वह बरों है। प्रक्ष करना। अत्तरक सभी अभीरा करें प्रस् जते हैं। तु मेरे हाण सरकर दुर्जम गुंड का है।

िण्युने कृषित होकर कहा—पूर्व | उटक की मान प्रारी किया नियम नहीं कर देता तहाई है कर के | जो जिसका भाव रोगा, वह उसके हें व मान जो जिसका भाव रोगा, वह उसके हें व मुन्युर्थ आस्म प्रदेश करों है ?

कुद्ध देखने महादार चरते तहर कि <sup>महा</sup>न्य द्वरत प्रकार एक देखा । भावनक व्यवदे का संका बना और एक लिल्लुक सरकार विद्या । देखें औ

416

ध किई हाप्रकिष्ण प्रभ मह .मह रहे हाउन इह है:—ाइन छोड़्ड और हिम्म निकृत

-किडणा бतीपवृति पि द्विष्ट प्रीष्ट क्रिक्ट विके क्टर्यूप्टम

उक्त कार्य वर्ती स्रीयने हती । । किंगू हिंद हि हो और अध्यान और होता है। के

निगर्ड किय क्लिट हैंडू किंगि। कि किक कि माक ब्रहि वह समाचार सुनते ही लियु अवसन्न हो गणा। उसकी इंबर्डन सर्वेद्राके साथ नार्य गाव डेगार्य नदं गत्रे ।

999993 Billifing mpg 3478 figst atomb विन्या करनेत क्या धाम द्वारा है। आरने मेरी बात नहीं बाती । अन पत्र शामने आ जानेपर स्टा-न्यहारात्र | सप् आंतस्य तहेव ही समझाती तर

नेदानेशन उनका मुख ब्यन्त हो भया था। । क्रिये क्रिये प्रीप्त क्रिक्ट क्रिक्ट अक्ष्म क्रिक्ट क्रिक्ट अक्ष्म क्रिक्ट क्रिक्ट वहीं साथे । उन्होंने सम्बन्धक क्ष्मूच हार्मास्य

। एक भी असुर बेतां है उद्गार कि बंध । एडी उब प्राप्त रिक्षेट के हैं उन स्ट हो है। इस की क्ष्म प्रशिवास स्थार असर असर असर अवर अध्या अर्था ्।। रिप्तम । रिप्तम रिखी प्रीप्ति प्रज्ञान प्रीप्त प्रतान गणक-कृतिक प्राप्त देगते ही चिन्ने देशके अधंपन बीनेक दात्त तकार्रा,

तद करने स्पा। वर अव्यंत हुन विशे देख बाहर विरुध और मीएब क्षि होने उन्हेबर एक बेस्ट जिल्हे हो । ए छुउ इक मार्थ अपने पट्टेंग नहीं वह पपड़पर विकास क

आंख्यांदेव जी उस विराह मेरेंड वर्षस विरा वर्ष मारही शिक्ष के प्रतिका में एवं कार्य है गिर्म विधर् रुपका दशन किया । यक्ष मार्थ क्षेत्र होता किनी नेवानक स्थान कर रहा वा। सहस्य उसने वर्ष रही है

व क्रा वस्तरहा स्मरबर्द्दमा—हुनु ही वैरवह हान्यु दैन्हारा साब्दन केंगे वर्षस धिव लाइ वर्षस वह व । 39 मधार्थ वर्षक

का बाहु हैंदे देव हिंसाओं हुत विवाहना अर्थ taker alig be affe phenen arther by [ the] मिक्स करके माहित उत्तर वहीं । उन्होंने केरक करहे nett femt bei dete uffer as ener unel किनी गर्भारत तक वृत्तक माध्य माध्य

| Som mugen eine fere utgen po ub ne ferles 4 mas Bino misselle feris gell en fall siert mig fi eie | suffig ergun urm

। मित्री इस इप्टर दिस्क्रोस भी है किया मान स्थाप में faffebrie ft sans mir fageil tran fich |

이 현3후 당는 되고 (유현 12년 등 1 Dr mit forter rich ale errories me 1

fr pa 6a bir fab fie rech urm pie f fiert, Profit—Sie ffish fig fee égair figige

। इस्त्रीक प्राप्त क्षाप्त किलीय कथ कि भूत हज्यन वार्श ज्ञाननी तक्तर्यक्त न प्रीव व्यक्त न हरूली गुरू । व्यक्ति हैं। Pring pre-prof ste fir file Fol geilte fire in in । काम-एक धीक्रम प्राप्त प्रकार क्षेत्रक क्षेत्रक भी है।

ter al f fr fr gar rate frieme nan en ...

पु किए एक छई लागेष्ट । ३५ ज़ने दिनक कि पि हुई जीवज़ कुछ उनक सिंगकड़ है। किरियपु प्रीष्ट छक्क कुण्डिकार कुक्सक्रम ।। इक्र माथ भित्र किल्लाम स्टब्स स्पष्ट । । वि इक्ष में के विश्वास स्थाप स्थाप । । विश्वास । । विश्वास । । विश्वास । । विश्वास । । विश्वास । । विश्वास । । विश्वास । । विश्वास । । विश्वास । । विश्वास । । विश्वास । । विश्वास । । विश्वास । । विश्वास । । विश्वास । । विश्वास । । विश्वास । । विश्वास । । विश्वास । । विश्वास । । विश्वास । । विश्वास । । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । विश्वास । व hage f. [154-186] p 1 prof. wir av 376 g. fa bie fir brate pirme q mis wir av 376 g. faar fie wal regalie terbyn ey prilon f. 1871 faar fier wal regalie terbyn ey briten f. 1871 The p | 15th - Thin f | 15th fight for 15th tie fifer if ie bem tem for pan fier ich र्रज्ञ रोष्ट्र लागोप्ट ब्रोमतीर किएयम् रह । वं स्थान जनसम्बद्धा उठ्न देले डॉक्क स्मार छड्डिक स्ट्रिक्स स्ट्रिक्स

कीमु किंद्रियमी फड़ीज़म فتتاله I por pel fifter fou sange op 1 75533. BIND (40 175 520) 1267 4269 | 14 17 1 जा जन्म कि जाता ना है कि कि जन्म कि कि जन्म

Der fre | fro falk m Filegen file, र्मान्य कामाम रिप्रमी :किन्छ । ऐस ईस क्लीक ":n; प्र कृ नीय विकि निर्मात स्वर । एक किए व्ह नार है। edical ke i isal mad fitze hie ienef che । इंट क्र छम्प्य कंपन प्रथा क्षांची क्षित्रीग्रह मीर १८०१ रादा हाम बहरर बहान्त्र मथुराक वरवीय यवास

小原倫 死 肿 环环 新设计 -महारम् द्रीमत्र | क्रीक क मिनीप्रमण्ड साथ देश देश | १

.

मिने शीला ही नहीं। मैं मुख तुंख, यह अपस्था का होने और जीवन मृखुकी दिनता नहीं परता। एममे विजय प्राप्त परनेवे विभुवनों स्व्यति और मृखु प्रात्त होनेपर स्वयंत्री मानि होती है। युद्धे विस्ता होकर राष्ट्रकी घरण जन्मर निक्षय हो मुक्त केमें अयदा और मृखुक्षे प्रभात वृद्धेजी के शाप नरकारी प्रात्ति होती।

अत्तरः निर्मुने अस्तीवद्दर्शीमंगीले अपने अतार्द्दरम्भी यत कह दो—पी जगदुर देपरेण महरेपमां अपले तदद जानता हूँ। व्याप्तिती पणको लिले भागवान सीमाभी मीदि में राजाद्वणमें उत्तरा होते से के अतार्तात दुए हैं। किंद्र में राजाद्वणमें उत्तरा धिरस्टेट करनेमा निषय कर लिख है। मैं बालकों भी जुटक समझगा हूँ। दूर जीवनमें अहकार में लेजहें। ।

इतना कहकर विन्तु बस्तानूपण, केयूर, मुकुट, रानहार, पतुप, तृणीर, तब्बार और द्वाव आदि शक्त और विरस्ताण धारणकर राज वशामें जकर अलुत्तम विद्वावनपर आसीन हुआ।

सिन्धु-पुत्र धर्म और अधर्मका वध

विशु अपने पेलाम-विजयी और पोस्तुम और मेनजी मधुपर दुःला महत्र करते हुए अस्तवन उदित्म हो गया। उठ सम्ब कु और निकटनामन हो तथा उपुरोगे मधुरेकारी नेनाको पंपत्रित करते हो आज मेंगे। लिक्युने उन्हे प्रमुक्ति नैनाको पंपत्रित करते हुए उन्हें समुक्ते भक्त करने स आपेर दे दिया।

चिमाल कैमां के साथ करता और निकार राजा हमने पूर्व में भीरण दूर दुमा । देश के मात्रा संदार होने जा । दिर तो उपस्ति और नहीं अमुरीका नाम करने को । सामी देशों के मुख्युक्तों के तिकर प्रीरत नहीं और उपस्ता अमुर्तक भीरणायारके मुस्लिक दूर हो वे कि सीराम और तमान आगे यह । उसने सामके करने बिनाम किया और अमारी भीरामके करने करने साथ साथ दरकहर उसे मार हाम्य और निकार प्रमानके कराकरों हुन्छ ।

विजयों देव केया मणप्रमान शिविरमें पहुँची। विश्व विश्वका दुःल बहुता गया। उसे स्वादुत देशकर उनके बीर पुत्र धर्म और अध्योग कहा—स्मारे धीर सीनहींने सुदर्भ अहुत बीराजक परिचार देकर कृति मात्र कर थी। अब आप हमें आज़ा दें। हम शबुरी-रही व बदी चनाइद हो ही देंगे। हमारे बंदित स चिन्याका कोई कारण नहीं।?

िम्मेन उन्हें मांस्माहित क्रिय और है अभूम गत, अहर और देख अहुयें हैं भूममें ना हटे । उन्होंने हिला मरन्क वीरम्झ, हिस्समाने, भूत्यत तथ नहीं हैं होकर भागने हमों। पहाननने अपने कर्यों पुद्ध किया। हिस्स प्रमान्त्रभाई उनहें दहीं अपनानने उन होनी असुयें हो एक हम क्र और आस्प्रदेंगे अनेक तार पुम्मकर हमीन हिमा। पूर्म और अपभें करीर हमां हमें विचा। पूर्म और अभ्येंक तपर हमी महान म्ह विजयनेक हमें उन्हें पूर्ण किया—अब महुयें।

सिन्धु-दैत्यकी पुनः परा<sup>डव</sup>

अपने पुत्र धर्म और अपर्यक्षी धृष्ट्य है सिन्धु मृस्टित हो गया। सचेत होनेस बह इर अवस्त्र नैठा ही या कि उस्त्री लावन्यकों हा नियोर करण विलाप करती सम्मन्यनमें होंबी। सुनकर सभी समासदीं हे नेत्रींते ऑस बरने हों।

ंमेरे तुप्योहे बर्धों हो युद्ध करनेही आहीं रोती तुर्दे तुर्गों कर रही भी 1 उन्हें मेरा अव्योध केने दिया गया। मदि में उन्हें आधित् है रेती कंशर करादि नहीं होता। मेरे आतोबंदी भी नहीं टाल करने में 10 तुर्गों उक्कोवर देती करती जा रही भी | किसी मजर उन्हें दहाई पर भेना गया।

महादेख थिन्यु अत्यन्त क्रोपोम्मत हुआ । चाकान्त महण किये और दौत पीवता हुआ है। वर्षनाच करनेके लिये मिलत हुआ। उसके क्षेत्र । निचाल क्षेत्रा भी जा रही थी।

यीरभदादि बीरोंने मयूरेशको मूचना है-संहार करने के किये पुनः काळनुस्य क्षित्र स्रोजन जा ह

मयूरेस धनम होहर मयूरवर आब्ब हुर । बारी आयुष धारणहर मेच गर्जन हिस्स, हिंदू उनके बसीव पहुँचकर कहा---रिकार ! हैरिकी

## ९—ज्रहिनिद्धणितीर क्रमुए कैछ्राभ









। ह ] सर्ग == रोक्स स्टामंद्रस्य



अर्थ हो नहरह—शिष्णा कृष



14x 23 ] (D) SERIE ) BILES

पापुति अभिवार्तना किया और नी वास्त्र देशना करियान उक्त पार्ची अगुर जीवतर प्रदेश किया वह प्रमु आहता और दला दिशानीकी निर्माद कर्या तथा प्रसीवर विश्वपूत्र प्रसाय देशना अगुरात वर्षना करते द्वर जागानी गतिक विश्वपत वर्षना प्रसार की ही कर्यरत किनुकर मुख्यों गर पूर्वीयर विर प्रमा

मधूरेरा है अनुबद्ध उने दुखन मुन्हि प्राप्त रुद्दे ।

आकारते गुरून हाँव होने तसी । सेर अन्द्रसन् स्वरीते कार्यन करने एवं । गुण्डद बागु बहने हसी । दिलाई पत्रम हो गयी। कथा तम और अध्यास द्वार करने हमी | देवता-बुनि और पद्मासादि सेर आदिदेश स्त्रोंग्रही सहस्र करने हमी करने हो---

परमहारूपं विकृतस्यरूपं स्रापन्यरूपं शुरेशं परेशम्। शुणार्किय सुकेसं गुण्यतीतभीशं समृदेशमः सं नताः महो नताः भाः॥ जगदन्यमेकं परीक्रसमेकं गुणानी पर कारणं निर्विकरपम्। जगरपालकं हारकं सारकं तं मयूरेसमध्यं नताः स्तो नताः स्वः ध महादेवस्तुं सहादेश्यनारां महायुग्यं सर्वेदा विष्णनादास्। सदा भवायोपं परं कानकोशं मयूरेशमार्थं गताः स्रो नताः साः॥ अनार्वि गुणादि सुरादि शिवाया महात्रोपदं सवदा सर्ववस्थाम्। सुरार्यन्तकं भुक्तिमुक्तिमदं वं मयूरेशमाधं नताः स्रो नताः सः॥ परं माथिनं माथिनामप्यगम्यं मुनिध्ययमाकाराकस्यं जनेराम्। असंस्यावतारं निजानानगरां मयूरेशमार्चं नताः स्रो नताः साः॥ भनेककियाकारणं भूरयगस्यं चयीवाधितानेककमादिबीतस्। कियासिद्धिदेशुं सुरेन्यादिसेच्यं सपूरेशमायं नताः स्तो नताः सः॥ महाकालस्यं निमेपादिस्यं कळाधस्यस्य सदागम्यस्यम्। . अनञानदेतुं नृषां सिद्धितं सं मयुरेशमध्यं नताः स्रो नताः साः॥ महेशादिवेवी सदा सेन्यपादं सदा रक्षकं योगिनां चित्त्वरूपम्। सदा कामरूपं कृपामधीनिधि तं सप्देशमार्थं नताः स्रो नताः सः॥

सदा भणानी स्वं प्रसभगरमानन्द्रपुखरो यतसर्व छोजानो परमकरण्यमाञ्च सनुषे। पदुर्मीणो वेर्ग गुरुवर सदा कशव विभो

् ततोऽगुच्डिक्डाच्या तर भजनतोऽनन्तसुखदाद् ॥ द्विमक्षाभिः क्षेत्रं राज्यदन् ते बक्यमदुकं विश्वतुं या स्वयं गुणनिभित्तरी भेम जगदान् । न चामार्ड सनिधात गुमार्थ वर्षिको स्वर्शिवीदर्वकारी निविदेशभार्थानी ( वीचार १ । स्वर

· के प्रान्थानका विद्यालका स्टब्स् प्रसंबद, गुनंद समार, मुनेद सार्च उह नी है। उन आहि ईस महोराहो हा काली नास्कार करते हैं। जो एकजब रिवाण और परम औडारमारूप हैं। जो ग्रुपोडे परम बाद वर्ड हैं। उन अगर्ड पाउड़। मंद्रपड़ एवं उद्घार मेही को दम नगरकार करते हैं। नजरबार कारे हैं। हैं। मों हे पुष्ता महान् देती हे नवाहा महदूर ही रिनासक तथा महैय सन्ति है चेपक है उन पन हरे आदि मयूरेश्वरको हम ममरहार करते हैं। कलार क बिनका कोई आदि नहीं है जे इन्ट हुन्हें कारण तथा देवजाओं हे भी आदि उद्गव है देवोक्षे महान् सताप देवेबाले तथा वरहे हर्ग ! पन्दनीय हैं। उन देशनायक एवं भोग वर्ष केंड़े आदि मन्देशको इम नमस्त्रार करते हैं, व्यक्त है। जो परम मानावी ( मापाके अविसी ) मायावियों के लिये भी असम्ब है, महर्मित क्रिक म्पान करते हैं, जो अनादि आडाउने तल हर्नद जीवमात्रके स्वामी है तथा जिनके अमंदन प्रदार है आत्मतस्यविषयक अज्ञानके नायक आहिनहुँकार्ष

• सर एतिको महिना रह महर बरी पति है-दर्भ स एत्रेड कोर्स क कर्मकर्मा ज्यान्त्र सरदारकोत्तरकप्परस्थ व्यान्त्रेनामस्योग्नाम्यं क्रास्त्रेकत् स्वतं व्यवस्थानीति विश्व सर्वाक्ष्यं प्रसाद प्रमादेवें स्थानकेवें तरेत्र प्रमादेवें स्थानकेवें तरेत्र

(गयेग्रु॰ र । (रर भी इस स्तेत्रका पठ करता है। वह स्टॉर्ड क्टॉर्ड कामनाओकी भार कर लेगा है। इस्से एक सहस्र क्टॉर्ड मनुष्प कैदमें एके इप अपने स्टानकी मी

इस

The end of the best find the season and a the country that I take you क्ष म्याने (स्तं हैं) वेन द्वाने सर्वत् वितास का

1 452 and 14.0 | 188 megide mag dan H and Take realled and Take the I fip ha fe rei mertire mayer । ब्रास्त के के हैं है है जा में ब्राप्त के विकास र असे एक स्टब्स् देश होताई क्या स्था

for I be o egil per fire ma D Siefen grend gen ter taf ga tit breige. व एम् उन हिंची भूर क्षेत्र होते विक्रिय है उन हम हो। tone 1 to se try istile fiere fore 1 se

-ine flettes giene efte ble net et त्यनाथा प्रम हैं होई ब्रह्मेंड बनान अंतार है । tagene pp fie taten | § ihr fing will tafibe विद्यान कर्षा विभार 1 है । अपने क्रीयन क्रीयन आह

विक्री स्थान स्था है है अपने सम्बर्ध किया Ito pefe dente un pe | eren 3 | 3 ibr pt fie mig terbit farmie apigring trine apije ifalls wir feire sipfige farier in ?

-me | firt | § fya niene laren we मिन्द्र हमाने हाथ सीहर है शहरी हा महन

Dies find affreiert ihn eine lufeffe 13 riemp & bre riemp py ferdigatik

्डे प्रगाम क्याप्यक प्रीष्ट क्यार्ग्यक व्याप्त एक प्राप्त इ मन्त्रम क्ष्मिक विद्या स्थान विकास क किक एं किर्मित्र क्रिकी ।इस फर्ट हो थे ।

1 ≱ छिरक प्रावशान तुँ छिरक प्रावशनन मह किंग्र Alle BE is elefene eine Bei ferap fefregu nen Es sens sints is 3 prin. i

मन सिम्हों कि है है है कि से में कि कि कि कि कि कि क्तिही कि क्रीहर प्रतिनिक्त है प्रकाशिक । इं ६७३० प्रादनमान हुँ ६५३ प्रादनमान मह स्पि न्ह्रीक मड हैं, किय एक फ़िम किमरों सेंग्रेट IDB F DS 4300 faltie web . 6 , si

क्षीतक क्रिक्रिमेश हाग्रीहरू क्षेट हैं स्प्राप्त म्ब्री क्रिसीहर एउएउ स्टम्सी उँ स्पार की erierie fe | 3 for nagen 3 fer 7. \_\_\_\_\_

de not bie feit ben (genimmar baf baffer) bar क्षा प्रदेश नहीं काव कहा देश गुड़ता 4 3 3: 13 1:23

Brit bill, a han pille brit the pre bir biren बा सन देशा न्यस दर्भ देश । मुद्र काका tay i'n tor im to itfenis iben be best Q be ber 100 bir no bir -25 1522 myle is my real tiener igin fafe स्त्रो । कि धेरू भील क्यू किस्सुन क्रीर हैस्ट्रन to war feiter in feiter im

देवता सी क्षेत्र आधन्तर निराजनात है। समान क्षेत्र वस्तास्य करत हित्र रिक्त स्थाप fal an und auferman i mergen talme pfie бір без 1уў бінкаті якрадеі недою біра किमोज्ञक छानून । एको स्ट्रन्सीप केम्ब्रु कुम्बर सन्त्रात्र । तम वता वस्त वस्त वस्त वस्त ग्रिकंकिय निरायन कि एक स्ट्रीय व्यापन महिल्ला

। दि ई रोड्डांक स्वयमुत्र होनाव्यक

of For Print fatter offic brown und fif bliefer prop FF2274रिक्ट स्टाइ वस्ट्रीयक्ट कि क्रू इट्टिट अपस्ट साक्ष क्रीम । अरक्ष्यें — एवं नक्ष्में अवकृत्य एक निकार u frim se gife ug pw

। 116डू नप्त किन्न भी क्षेत्र भी कार्यक्ष | 1567-164 eninan tata ega erru kestra mensas प किए हि स्टर्भ किस मत्र । एक हि रूपन स्वर्क व्हर्क्डियोगान क्रमण र्पी और छर्म क्रांश किनोड़ मरेडू क्रमार । क्रिमार क्रिम क्रिमाथ कियर रहीकि अभाग क्रिमाश । है सीम्बर्ग महि হয়ে এফলায়ু স্নীনকাস্ফ লেটুনী সাধ [ দিয়ে – হিন্ত किक होड़ा किस्ट प्रती प्रीय एकी माण्य सिंग्रिक कैंग्ट प्रकर्षेष्ठ प्रतिष्ठ केछर्डूष्म ब्रद्धिक दियोग्रस्

1रिड का प्रयामी किरोस और छात्री पाछ ईक्ट ईस्ट्रीय দিদও ফিটু ইষু কিনৰ দক্তনী। চেত ক্রিজনুকেনি দলনকাচ एपुरा किन्द्रक एकक केन्ट । किन्न किन्न प्राकाशक किन्ह विल्ड्रेड महानिया उम्र और चस्पणि तम् वह्मीली कि फिर्टुर मिग्रान व्हा जार संस्था व्हान्स प्रहानी लोहा-संबच्च





offs eine 1 pfalles.

seine ine 1 pfalles.

von firmeren in 3 pie 5, for einelleier.

den dien Erne fir jie 5, for einelleier.

den die 1 f. von fir eine fir jie 1 f. von von eine fir eine fir jie 1 f. von von eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir eine fir

Fine Sur um Glar fin fore Third of the or in the foreign sur grand ships fore the foreign sur fine for in the foreign fine for in foreign foreign for in foreign foreign for in foreign for foreign for foreign for foreign for foreign for foreign for foreign for foreign for foreign for foreign for foreign for foreign for foreign for foreign for foreign for foreign for foreign for foreign for foreign for foreign for foreign for foreign for foreign for foreign for foreign for foreign for foreign for foreign foreign foreign for foreign for foreign for foreign for foreign foreign foreign for foreign for foreign for foreign for foreign for foreign for foreign for foreign for foreign for foreign for foreign for foreign for foreign for foreign for foreign for foreign for foreign for foreign for foreign for foreign for foreign for foreign for foreign for foreign for foreign for foreign for foreign for foreign for foreign for foreign for foreign foreign for foreign for foreign for foreign for foreign for foreign for foreign for foreign for foreign for foreign for foreign for foreign for foreign for foreign for foreign for foreign for foreign foreign for foreign for foreign for foreign for foreign for foreign foreign for foreign for foreign for foreign for foreign for foreign for foreign for foreign for foreign for foreign for foreign for foreign for foreign for foreign for foreign foreign for foreign for foreign for foreign for foreign for foreign for foreign for foreign for foreign for foreign foreign foreign for foreign foreign for foreign for foreign foreign foreign for foreign foreign foreign foreign for foreign foreign foreign foreign for foreign foreign foreign foreign foreign foreign foreign foreign foreign foreign foreign foreign foreign foreign foreign foreign foreign foreign foreign foreign foreign foreign foreign foreign foreign foreign foreign foreign foreign foreign foreign foreign foreign foreign foreign foreign foreign foreign foreign foreign foreign foreign foreign foreign foreign foreign foreign foreign fo

Fig. 185 und in the language of the fire minimal particles of stay of the fire minimal particles of stay of the fire minimal particles of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of

on na versi fir nice sel nice service des une per l'ement l'in d'eng une des une paralle deut services (ver 1 ver) d'uni four figigl 1 fice vics fre fir firè firè d'une fil apprendu mède-une manuer plans

एक पीर एक देशींक लागर प्रज्ञार प्रीट लाग वर्षकुर श रिमीड़े एक दि के वर्ष

### શીમવાનન

( )

ं कल्पुमा--हुक । मिर दि सीमान्य डिम्म सुर छार्द्रम ग्रीट ! प्रश्नेष्टम कर्ष

— Dráj Barrie Gardino vy 66 figu ava Avar Galvadra II (fir ra mad) ur (jun 4 Ga Pana dìpa míril och sur (jun faryy vy 65 ferdino vya man sise vise parena

र्ड डिस ट्रेंड शास्त्र नहां कहा र सहा--तार न स्था प्रीक्ष भित्र (प्राप्त स्था । इस हो साम स्था होत्र । क्रिया प्रीक्ष स्था

ा गर्नेक विभाग रिम् भुष्ट भिष्टि दीरिकार ट्रेडिंग्स म्हास्ट में रिप्टीस है कि प्रकृष्टि में प्राप्त ! सिक्स-व्यक्त सिंहर । १

रिप्रमाद्व दि होंडो केर्रिक एक व्हिप्त है उनक्षेत्र करेंगे ।

क्र क्रि. क्रि. अपनेक्ष क्र्य है अर है भिक्ष

म 1 कि की ला कि प्रकृति कि माया है है। भार

। मानानि क्रे—क्रिक क्रेड क्रिक में अपनी क्रिक ।

। किस के कि होने हो।

। 1105 विदे क्रिक्ट प्राक्टराक तमस्य व्हेस्स । प्रह

की व्यवसीनी एक राजकी पूर्वन हुन करने पुरान पूर्व रिवासा प्रत्यम दिला है। माता उदारीका प्रवच्न किएता प्रत्यिकी माहकारी जी विदेशकारी जाना की माहित करना दिली के त्या करने प्रत्या करने प्रत्या प्रदान किए, पर करते तीमा ती हुन।

पन्यक्ति देख्या महत्त्व काला प्राव किया-महाला श्रीत ! कह गहि दिन एक है पहें महाला श्रीत ! कह गहि दिन एक के पहें महाला किया है या मोती के या दूर्य के किया है के एक प्रावधनी महील के होंगा कि दुर्गार्ट मान्य केंग्रामी श्रीत प्राव के देशामी के अपन्य प्राव की की रही के प्रावक्त कर के अपने प्राव की की रही के प्रावक्त कर के अपने महिला केंग्रामी किया किया के स्वाव के अपने

त्रभी वन्त्र प्रमुक्ति धर्मस्य गर्मस्य को । एवं गर्मस्य रिमा सीव हुना क्यों तकाव वह उसका । किसे ही स्था मुक्ति हो को । दूसने कोले क्यों । महाम कोर्स् कोर्स पुर्व इस सहस्यों जानू आन्त्राहित हो गया । वहन्त्र हे सामोनी सहिद्य के क्यों कोल स्थानीस्य वित्रहत्त्वा हैसामोनी सहिद्य के क्यों कोल स्थानीस्य वित्रहत्त्वा हुस अन्त्र सुन्दा मकनका होने किया

देशक अवना शिक्षा हुए। उन्हें बुरंग दायह मध्यनमें स्थानस मध्यने पद्माणस्य वस्तुष्टम अभिन्द्रोत्तरे स्थितः नेश्चरको सूर्वन वायक्षते प्रदेशी और स्थानकोत्तरे वेडे मायको स्थान हुए। धमस देशा भ्रत्या सेम्प्र से ग्रेथे।

34 धमा देशाओंने आम निर्मारिक आन्धामानी प्रती—प्याची आरणकार्क सीच अन्तर्रिक्तन नारावारी मननारी दीवी क्षेत्री महत्व देशे हैं। वे धमान पित्तंका नार्य करनेशाने मध्र देश मनुष्यत् का नारा और राष्ट्रम बार्ड पूर्व हैं। इन पूक्त महुष्यत्वी पूनावे ही बार्ट्योंकी पूना बस्तव हो जाती हैं। आगरन नेस्यूचि नहीं करनी चारित।

स्त्रादि देवताओंने ग्रन्थरण्डे मुस्तिया मार्यपड़ी आदिपुरंप और औडारडे स्थाने देता, तब उनके भारत निवारण हो गया और उन्हेंने आदरपूर्णक प्रमूरिक श्री बन बीको दुर उनकी दूवा हो। पिर तो चनवानिने अस्पत मध्य देवर मार्यदास्त मार्युर्धको अस्पत असापूर्णक श्रामातः ग्रह्म जन्म दिव्य वक्ता आपूरणा पुष्प, पुर, होन, figen nein ben bie eine gie eine nein mabe eine gie

ारी वर्तन्त्र देशभी दाने सन्मान्ध्र वह वर्तन्त्र व्यक्त कारण्युका हैद दर्तन होते हैं कर कर्ति वृद्धि होते हैं कि वृद्धि होते हैं कि वृद्धि होते हैं कि वृद्धि होता होते हैं कि वृद्धि होता होते हैं कि वृद्धि होता होते हैं कि वृद्धि होता होते हैं कि वृद्धि होता होते हैं कि वृद्धि होता होते हैं कि वृद्धि होता होते हैं कि वृद्धि होता होते हैं कि वृद्धि होता होता है कि वृद्धि होता होते हैं कि वृद्धि होता होता है कि वृद्धि होता है कि वृद्धि होता है कि वृद्धि होता है कि वृद्धि होता है कि वृद्धि होता है कि वृद्धि होता है कि वृद्धि होता है कि वृद्धि होता है कि वृद्धि होता है कि वृद्धि होता है कि वृद्धि होता है कि वृद्धि होता है कि वृद्धि होता है कि वृद्धि होता है कि वृद्धि होता है कि वृद्धि होता है कि वृद्धि होता है कि वृद्धि होता है कि वृद्धि होता है कि वृद्धि होता है कि वृद्धि होता है कि वृद्धि होता है कि वृद्धि होता है कि वृद्धि होता है कि वृद्धि होता है कि वृद्धि होता है कि वृद्धि होता है कि वृद्धि होता है कि वृद्धि होता है कि वृद्धि होता है कि वृद्धि होता है कि वृद्धि होता है कि वृद्धि होता है कि वृद्धि होता है कि वृद्धि होता है कि वृद्धि होता है कि वृद्धि होता है कि वृद्धि होता है कि वृद्धि होता है कि वृद्धि होता है कि वृद्धि होता है कि वृद्धि होता है कि वृद्धि होता है कि वृद्धि होता है कि वृद्धि होता है कि वृद्धि होता है कि वृद्धि होता है कि वृद्धि होता है कि वृद्धि होता है कि वृद्धि होता है कि वृद्धि होता है कि वृद्धि होता है कि वृद्धि होता है कि वृद्धि होता है कि वृद्धि होता है कि वृद्धि होता है कि वृद्धि होता है कि वृद्धि होता है कि वृद्धि होता है कि वृद्धि होता है कि वृद्धि होता है कि वृद्धि होता है कि वृद्धि होता है कि वृद्धि होता है कि वृद्धि होता है कि वृद्धि होता है कि वृद्धि होता है कि वृद्धि होता है कि वृद्धि होता है कि वृद्धि होता है कि वृद्धि होता है कि वृद्धि होता है कि वृद्धि है कि वृद्धि है कि वृद्धि है कि वृद्धि है कि वृद्धि है कि वृद्धि है कि वृद्धि है कि वृद्धि है कि वृद्धि है कि वृद्धि है कि वृद्धि है कि वृद्धि है कि वृद्धि है कि वृद्धि है कि वृद्धि है कि वृद्धि है कि वृद्धि है कि वृद्धि है कि वृद्धि है कि वृद्धि है कि वृद्धि है कि वृद्धि है कि वृद्धि है कि वृद्धि है कि वृद्धि है कि वृद्धि है क

विश्वास चन्न प्रमुख पूर्व क्षित्रे अने स् प्रकृति महुब्रमास्या निव्युक्ति निर्मात्ति स् स्वार्थित नाम कर दिया और टीन्न्यूनि अन्या आज दूरी देशायी व्यापक स्थिति रूप पुरिचीत कालापाल क्षित्र है जहारी एक पुरिचीत कालापाल क्षित्र है जहारी

्याद देशान्ती हव जेद्दर ग्येष्ट्री है दियान्याती प्राप्ती की सार्यन्ति हुई सर्व नीर इस्तुर्वेड प्राप्ती किनुद्वी की प्रेय द्वद दिशी भार नाम है, द्व भार भीर वीर्त्या हुई वैस् नारी प्राप्ती सम्बाद हुई ।

नरन चामडा प्रयान कर । स्ट्रोराने आस प्रदान कर हो। न्यस्य रेस्डिटें स्ट्रोरिपेने उनके पर्श्वाने प्रयान क्रिके और लाजीर्ट स्थानके क्षित्र प्रदान । अस

भारेता केरन हुए । असे होंडी भीर गार्डेमील असे मार बसे हम हार्ड परुपान मेरा और समझ मारिक अहे शुर्दिल बार एक बोजन हुए असे । मारिक अहे की के बारा थे बहे में बजर की शार्डिक प्रमों ! भारता दिया असा है ! हमा तो रहे ।। येमार्डि मारेको अहे बस्त इता हिंगे । येमार्डि मारेको अहे बस्त इता हिंगे । येमार्डि मारेको अहे बस्त इता

पक दिन स्पूर्याने नहदेन, विणु औ हो आदि ध्यास देवाओं सामूल अस्त मा स्ट्री आदि ध्यास देवाओं मामूल अस्त मा स्ट्री कहा—प्रदेशाओं मेंने जिल उद्देश्ये पूर्वीय हा महल जिला था, वह वूर्ण हो गय। देवेले हार्ने प्रतीका बोझ उत्तर गया और क्लियु कांग्यारे वृत्ते हार्

कर । किन कि करनीम धनकम वृत्ति किन क्षेत्र क्षेत्र र्जीर सिन्छ हमोड़ काम हि रिसर्ट हर । में रिस्प उसी प्रस् - 53 ter The 6 fr m fig im ten in fierte m किया केएट । जिल्ला कर्ड क्य प्रकामित क्रिक क्रिय कमा कह रहे काज़ी संस्थानक हागम हाड़ । दिन्द्रा-काल रिकित प्रीयांक कि एकु एप्राक क्यांत्रण होता हैस्टें । केट द्वार शीमक क्षिप्रपृष्टी रूज्यात्रीक क्ष्मीकार । स fire Reisis wirdid hins figte his for Billia.

। कि कि कि कि किया महारी है किं। मिन्य काम काम काम होते जिल्ला स्था विकास स्था । के इमानी कह काशुरू कह ला ज़ीड़ दिए मीट दिन ।

11234 appear for the for \$400 for fathments for tebruge | fer fg boolp 32 ftrie bite fer. हत्रोस कि क्षित्र प्रस्थित क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित क्षित क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र

की किन जुर कर किस्पेट विश्वविकास करें-ी? किट। एक फ़िक एन्से किस्ट फ़ुर्फा प्रकाई कि the path of the the part of the the क्षेत्र स्थापित या । उनके विद्याल १ क्षेत्र । या प्रमाणित इस मध्यक क्रमाध्रमक क्रिमा अध्यक्षामान छत्रीक्षणिक

किक्य छाम म्रीड के सम्प्रभाव कृष्ण मण कर ! भ्रोक धिष्ट प्रिक किन्। वि स्थानाम नाम्ब स्थान भी

र है स्वा हुमा वर्ष कुशानमवास वर्डेचा। वर्ष क्षान्त्रवा किंकि अर्थ एक विकास सम्मोक किस्सुली । कर To Be | Ite Bent Derie The mit brita bit

<u>केटास</u>द

प किइन कि द्वीदेन दिव्यक की व्यक्ति कि विक् FB ibe be ber be 1 f soin Anne finn ' : : -mal war nefits Sign forme fi "... 4 5 mm beprie feil figer wer bir: 7

भेट मेंद्रह कार का । हैं एक एक ईस्क्री ente fift www egene is # | me finge

। एक अहर विक्या अहर उपका प्रकृष्ट भीने समय में प्रकृत प्रकृत

133

किया प्रमुख्य प्रस्कृति र्मादम निष्ट प्रस्पत निर्मातम है कि क्योदी क्रिप्टा

। किए कि मांड कमान क्यांत किंगूची विद्याप इतिहा भे प्रदेश कर देशे वह करनरा ठठका । इस प्रकार अने के प्रदेश के मुच्दा अद्वय १२४३ उत्तर विद्याल प्रधार अपने तीत्रपम प्रदेश-असुर भगवान् धिवको अपने भुजपायमें रेना बाहता। तब कर | के ठाज र ते कीरीड़ कर के प्रदेश | के दुम्ब्रुष्ट प्रीफ़ धिनापर प्रदेश में के प्रायम के अपन का मान के मान के विकास है। जो उसने मारा पानंदीको मधुराके पास भार भार पान हिम ling seb syel safe bep duspu bingemin

त जिल्ला अधि है

तीयो क्लिफ किएम तीयो कबनी किएमी मेंब्रुष्ट । किस कुष्ट भाव केम्डो स्मे राँच क्रीय बाम र्स मह किक्नोगी भावरको दीने हराकर अत्यन्त मधुर बाजीने कहा---भारत भूतम मेरिय व 1 उन्होंने अपने दोस्ताम सेमस्य पर्याप गुक्रक दीव दक्ट ही बचे। वे अध्वय सेव्ह की करें सींसाधार ईबईब सर्वप्रबंद मासाबक बुबस किन्द्र आर्थ -अकि एक्षक । रम्बी स्कली ।बछ्डेपूम स्म-क्रिसम स्क्रिय असेरड सेंड करनेके लिये मध्येय व ही! असी समय माया भीर कार्यमुक्त होते व्याप वर्षा १ वाय की वर्षा वर्षा भी हत्रीप्रमुखे प्रहेन्सी सम्मिष्ट प्रजब्द कोडुक प्राजम छड्ड

### सिन्द्ररका शिवसे युद्ध

अन्यया वर्षि सेंद्र करना चाहवा है यो आ आ h र्ड प्रक झारनो ठील पिछडू कियो प्रकार कीन ठीइक क्र व हिन से हे हैं। है स्टिस्ट कि कि स्टिस्ट के कि है। ये मखरहे पिनपिन्देन्हों विन्ता नहीं करता। मेरे रजाव 

वेर्व छोडे ई। इसी द्रिष्ट वेर्डर से मध्य व्हार क्तिक धिर्म हे समुख जारू रहा—पहाँहे है मिरी फ्लोइन रीड़े बचा सकारत ही उत्तर बनीव वहूँच गर्न । उन्होंने की केम्ब्रस स्थाद हो से सेमान महिल्ल के बीड़ हें का इस हो से से से से हा है हैं हैं है है है है र्राफ्रेट। शिक कि काल कर्न क्रेक्ट ज़ाक्ताम किमीक नहीं कर सके होन मञ्जे रह गये।

स्ट्र प्रक्षिम् । कि कि कि किम् मार्श में कि कि क्रफ विकिनीनकान किए मेरिक स्मू कीनाएड़ बारसाउ स्ताम असर मेंह्यित याद्य तस्त्रीक) वळाते छ गया । \_\_\_\_\_

यचनामृतवे अत्यन्त प्रथन हो गया। आप सत्त्व, रज और तम—तीनों गुणोंके योगसे विश्वकी रचना, पालन और संहार करते हैं । आपके शयन करनेसे सम्पूर्ण सृष्टि तमसाच्छन हो जाती है। सभी जीव शान्त हो जाते हैं । कोटि-कोटि कर्लोतक बटीर तपश्चरण करनेपर आपके दुर्लभ दर्शनका चौभाग्य पान होता है और आप सहज ही मुहापर प्रसन्त हो गये; अतएव इससे बद्कर मुझे और क्या चाहिये १

इतना कडकर उसने छोक्र पितामहकी प्रदक्षिणा कर उनके चरणोंने प्रणाम किया और उनकी अनुमति लेकर वह भू-रोइके न्त्रि प्रस्थित हुआ। सिन्द्र्र मार्गमें सोचने लगा— 'जन्म लेकर मैंने तो जर, तप एव वेदाध्ययन जादि दुछ भी नहीं किया, किर पिताने मुझे इतने वर कैसे वे दिये ! उसका बर प्रदान करन है कि नहीं, कैसे पता चले ! महाँ कोई है भी नहीं, जिते में आलिजन कर वरका परीक्षण कर हूँ। कहीं माऊँ ! करों तो कोई नहीं दीखता ।

## चतुर्मुख पटायित हुए

भिन्द्र वहांने लीटा । उह भीचे विशासहके सभीप पहुँचा । उसने अवनी दोनों भुना नों हो तीलने हुए गर्भमा की। उसही कुषेश ही कलना कर भागों प्राणीनिने हुर जाकर पूछा-

# <sup>6</sup> आपडे प्रस्ती परीक्षा काना चारण हूँ þ

विन्तुका क्यान गुनकर विश्वादी उनने कहा-किन्त । जि की वर्ष ही देशहर की होती वृहिल्लाहा विचार किय किना हो पुत्र हे देखा प्रति पहरून है तथा और तू उन्हों क्षार अस्त से क्रम बहुत है हमें के

महते एका दुव विन्दूरत लाखान विचास दूर्व ही Batry Krig to als ert Lit at 18 11 ... Ba er कुरवार का उपकार से कहत है। पर में नही कार पत्र प्राप्त नह इ त्यूर में बाज कि है। the police of care & for marked for the

fanten ent Et frait na net mil ang eg mas ere d'ere t mit et bitte With the target events find on the water first बरेबर कोई संबद्ध - इस स्टब्स् 11. \$ 1 2 1.6 22 23 237 m 17 13 6 41

आगे विषाता और उनके पीउनी है रेवें में किंद्र हृदयका अस्पन्त क्र कुटिन पुत्र उसमे र में जरूड़रूर पीस डाठनेडे हिये दौड़ साथ।

दौड़ते दौड़ते वयोद्य पितामहस्र छरीर ६ हो गया । वे हॉफ्ले-कॉमी खेंब हेंने रूकना चाइते थे, पर पीठे देखा तो विरं<sup>डीन र</sup> हैं। सप्तने साहत किया । फिर दौहें । हैं। बैक्रण्ड पर्वेचे ।

अत्यन्त भागीतः कृष्यिः सेर् वितः <sup>इक्</sup> और उनके पीठे विद्यालकाय सकिसाय भवा थीदरिने तुरंत उउकर विनामहरू आफ़िन उनका द्वाथ परुद्वकर उन्हें अपने आस्तर केंद्रा पूजा की । फिर उन्होंने पूजा-अप राने न उदास देशे हैं ! आपका धरीर पनीनेशे भीत हैंहें : भयभीत वितासहने निवेदन किया-वर्त रहा था। उस समय द्यागय वर्षश्मीर भेरे पर्ने दारे उउकर मैंने जैंगाई हो, उर्श स्वर ध भा िन्दूर पैरा हुआ । पुत्र नीदर्यने तुम्ब हैनर त्रीतोक्यको पदानं करनेका परदान दे दिना और हैं यसमीने इसे क्रिसोशा आविक्रन क्रमंदर उसे हैं देनेहा वर महान कर दिया। हिंदु वह दुरान्द हुई है भूज पाराने आवद कर भार हाउना भारत है। ह **रन** दुष्टमें आप मेरी रहा तीजिने ए

भौति गुरेकदा—स्वालद | यः केलिक हेरे यदान बद्धां को पुष्यदिसान होता है या है। नेदमस्य क्रिके अक्तियामून क्रिके विकास महनी परमा ।

रम प्रधार कथा। तीर विश्वविकाल से छ हो ि भेरत दूना किहर भा श्वास वह करें विसामक्ष लड्ड प्रदान रेजेड कि अन्त्र से प विश्व पो--- सभी | राज पोर्टिश | राज क्षण्यां "

परवान विन्द्रको धुन्न । प्रकार सक्त है। अर्थना करत । पुर ग्रह्म । यह सही औ म के ते जिल्ला है कि ग्राहरण असम है है है है to the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of th हिस्स पुर पूर्ण वर्ण की समाज हरूल पुरुष । सर्वेशक वर्ण के पीच के क्षेत्र प्रदेश की वर्ण sisteman di cuntanti

who are argue are orted invol of yrg varu was a final yrate first of the report in the series of yrg are reg find the three after a frogen of yrg are reg find the three filter after another in the series of the series of the series of the series of the part of the series of the part of the series of the part of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the seri

Somme the other rise must pro step 1 raw vo vor 1 ray this few vor 1 ray vor 1 ray was vor vor this few vor 1 ray for 1 ray in the two varands ray for here vor 1 the hore friety rise (front raw vor 1 fre from 1 ray very step for war vor vor 1 ray 2 ray 1 ray 2 ray

l 6 faus den gehilten 1ste vy feste site in den site in den see site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den site in den si

if (Rier)——pre fully expensively and be found in the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the part

neinie kust w wo bywi enig p u claefetes e bis wa basaw.z (301.00) is oguśe)

जात राम क्षांत्र इस्ट प्राप्त स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्यान स्थान स्यान स्थान 
I for forth prec trift are becomed and the forth are becomed and the forth are becomed and the forth are becomed and the forth are are forth for the forth and the forth forth are forth for the forth forth and forth are forth for the forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth forth f

हमालुक कारह स्ट तक र केतिकार का —कि रक्त होड़ कि

intensively feet sing on arminely forth sing on arminely in the interpretation of the part of the interpretation of the interpretation of the interpretation of the interpretation of the interpretation of the interpretation of the interpretation of the interpretation of the interpretation of the interpretation of the interpretation of the interpretation of the interpretation of the interpretation of the interpretation of the interpretation of the interpretation of the interpretation of the interpretation of the interpretation of the interpretation of the interpretation of the interpretation of the interpretation of the interpretation of the interpretation of the interpretation of the interpretation of the interpretation of the interpretation of the interpretation of the interpretation of the interpretation of the interpretation of the interpretation of the interpretation of the interpretation of the interpretation of the interpretation of the interpretation of the interpretation of the interpretation of the interpretation of the interpretation of the interpretation of the interpretation of the interpretation of the interpretation of the interpretation of the interpretation of the interpretation of the interpretation of the interpretation of the interpretation of the interpretation of the interpretation of the interpretation of the interpretation of the interpretation of the interpretation of the interpretation of the interpretation of the interpretation of the interpretation of the interpretation of the interpretation of the interpretation of the interpretation of the interpretation of the interpretation of the interpretation of the interpretation of the interpretation of the interpretation of the interpretation of the interpretation of the interpretation of the interpretation of the interpretation of the interpretation of the interpretation of the interpretation of the interpretation of the interpretation of the interpretation of the interpretation of the interpretation of the interpretation of the interpretati

(2)—y1 1.6 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.2 \*\* 1.

( 2-2 | 253 | 5 · Ettép )

आहत अग्रुर गिर पड़ा । तत्र मादाण-वेषभारी मसूरेको उससे करा—परेकोनस्का विनाश करनेवाले शिवको तुम दुस्में पर्याका नहीं कर सकते । इस कारण माता पानंतीको छोड़कर बहुँचे चले जाओ। अन्यथा कालकण्य तुम्हें यहीं समाप्त कर रेंगे ।

विवश हो सिन्दूरने पार्वतीकी आशा छोड़ दी और वह पृथ्वीके लिये प्रस्थित हुआ। शंकर विजयी हुए।

तव माता पार्वतीने बाहाजारी कहा—'मिनवर ! पात ही अग्रुएके करोठे गुरेत पुरित दिलानेवाले आप कीन हैं। आप करापूर्वक मुस्ते अपने बाहाविक सहस्त्रका दर्धने करादें। आप मुद्रे मानीटे भी अपिक पित्र हैं। मुनिनाथ ! मैं मान देकर भी आपक्षी क्रमाका मतिदान देनेसे समर्थ नहीं हैं।

'माता ! भैंने कुछ नहीं किया !' आक्षणवेरधारी मयूरेदाने उत्तर दिना—'भगवान् शंकरने ही अमुरको पराजित कर आपको मुक्त कराया है !'

ममुरेशनर अपने स्वरूपमें प्रकट हो गये। अत्यन्त गुनरर रच धुवार्य, महाक्यर विशुच्छदा विश्वरेखा मिनान प्रकुठः ब्लाट्यर कर्स्परीतीयक, कांनीने सिकामिकाने पुण्डक, गुनरर गील क्येंक, 15क-नन्तु-प्रच्य माधिका, व्यवस्य अञ्चत मीनारी यहां राजीने निर्मित हिस्स माल गुरोभिन थी। वे मानारी और रेशकर मन्दन्य सुकता रहे थे।

समूरेरवर अहरव हो गये। स्नेहमयी माता पार्वती उनका वियोग न सह सकीं तत्थान मूर्व्यत हो गयी।

'प्रिये ! द्वन अपने मनको ग्रान्त करो। द्वन मयूरेयको अपने हृदस्में देखों ! उन देवदेव निगतकको बालो कभी मिय्या नहीं होती ! वे अपना कपन चतिवार्ष करते ही हैं। इस प्रकार भगवन्त्र संकरने न्यता वर्णनीको अस्तरका किया और उनके साथ शृपभास्य है ' ' लिये चल पड़े ।

सिन्दूपसुरको विवय

भवादेवको पराजित करनेवाले बर्ग्सन्ति मर्यपाममें पहुँचकर आतुरी गर्वत ही। विद्याल भूषर दिल उठे, इस स्मृत उत्तहर्म। स्मो, भयानात्त्र पश्ची आकार्य उह स्मे औ पश्च स्मानुस्त होकर अरफ्यमें इषर उत्तर माने

दुष्ट सिन्दूरकी शक्ति देखकर उन्हें हर्यों।
आसपी मक्तविक मनुष्य एकत्र है को है
उनकी निरङ्काश दानवी महिष्य हुए हो।
इस कारण वे सभी शक्तिआले किन्दूरक <sup>कर</sup>
है में, उसकी प्रविच और ह्यांकी दूर्विक शे
लिखें भी नैयार रहते थे।

इस प्रकार सिन्दूरकी शक्ति उसरेजा में योड़े ही समयमें उसके अपीन असने निर्दे विक्रम असुरोसी निशास केना एक से तनी अमोप यर, अपित शक्ति उसकारको तार्देश अमोप यर, अपित शक्ति उसकारको तार्देश अस्तिय प्रमाम, दिशास नार्दिनों और स्तेर्दर्श ऐसी स्थासिन जलापुन सिन्दूरको निश्चन हैं। इस

उर्ण्ड पर्व निर्द्धा विकाशी क्रियेरे आज्ञण किया उत्तमे आरक निर्देशार्थ ने नेपीकी चोरकर उनके से इन्हें के हाई के राजाभीकी आज्ञामें केंद्र रिवा उनके क्षार्थ पालक पाता गुद्ध करने आहेत के वह सर्वार्थ हैं पालक पाता गुद्ध करने आहेत के वह सर्वार्थ हैं पालक पाता गुद्ध करने आहेत के वह सर्वार्थ हैं गोरा अज्ञा पाता करने क्षार्थ करने करने हैं अवस्थारी क्षार्थिक करने क्षार्थ हैं कर हैं हैं अवस्थारी क्षार्थिक करने क्षार्थ हैं कर हैं हैं

इसके अनलार दुराला जिल्ला स्वारं करें मुनियों के गोने जाता । उसके सिराह तर्व हैं मुनियों के गोने जाता । उसके सिराह तर्व हैं निरसाहर्षक सार हरण और दुर्ग क्रिकेट हैं। सरमार्ग्य भेज दिया । केर प्रशिपन भारत हैंसे हैं एवं अरक्षों ने जिल्ला की स्वारं केर की हुँग एवं अरक्षों ने जिल्ला की स्वारं हैं।

সুধি কাম নোক ছোঁছে তেনী তেই-ঘণ্ড—ছচছাৰ কৰিয় । ই সুছামণ তুৰি কেন্টা নিছালী কাতি কতু নিণ্ড—হৰ্ট ফুৰি মুখিই কামেন। বিউত্ত নিণ্ড ইন্ফেই কিন্তুয়ী শুক্ত

वास्था विद्वहर राजा व्यवस्था वर राव धानसान हरूमा । दिस्मिम में प्रीर एक अपना है अपने भी में में मेरिको इह जिप्रमा मापण में। है माह मित्रम स्टी बर्तमाह मान प्रशासन के प्रकारका वर कर मध्याद्वा भार नाह किया है पानतीनहरूपके बचन धुन हिंदी किया है कि ,आरीपुर्व । आरो बब्बा दा<del>वा वर्ध</del> । आरो नेष् हीगा। उब बस्त रवका त्रीक्की समावद्र हाता १० छने स्थापना है जिसे हैं में स्ट्रेंट नहीं है स्थापन हरने अवविद्य हुआ है । कल्जियमे यह पास्तार और अन्यवारको प्रस्ति ह क्रमनुसर तैनः विन्दरन्त्र हेल्वे तुन्दर तुन्हे राजितक स्वतन्त्रवा महास की को अंग अन इस हामराचे अपने हिम्मे देशी बुद्धारा युत्र हो हो हो स्था वन कर सिनुस्थ अववस्ति हुआ था। नेवाने शुक्लवर्ण, पह्नुज भयुराह मिम्त क्रमाननी ब्रमुक्त मिम्कुक रेटी काछा कि क्ष्मिन के 1 ई लामति क्ष्मिक स्था प्रशेष्ट (रेमछक् कम्बोर्र शिशु असामारण है। यह मिलिक सुक्षिण (सामी) सन् अनुमान कडिन है। यह रक्षमंत्र चतुभुका शक्षमुखा उन्हेंन स्था-पत्र । बाद्य विद्वत व्यक्ति स्था इ:लका कारण समझ गये । पुत्रको ध्यानपूर्वक देखकर क्तिक के उनकार अवस्थान के बन्ति के रुपुन्छ । ईर्नुष इस्तो सर्भोदक क्रिक ममल सिट I talke 3th

1 mão ripusa do po farefo mo voyal incip fação para selegão dará senguíno esta cara do 10 e 10 no mar elege do se elgo cara do 10 o no de acedo fação el for sol ayo serven seo sou selo não —6 for fodo se para seo sou para

(4 : 1114)

ne elbzig bit fuentig necet

att une fiften.

permips.

( S) ( S) ( S)

пай пын рыз

lorentes expenses promises around a para filmente e ministration de la constitución de la

लीय दिक्तिक तेली इसफराक । निगरि क एवडीने अपने पुत्रको ब्लानपूर्वक हेला का । व हाल्रोहर समान कारण अवस्थित है। प्रका वहा वारव हिन्तु , हिन्तानवरीय प्रकार । कि ज़मसिड़े लीमाज्ञेन प्रमन्त्र प्रकार कि महत्त्व म क्षानम् अन्तर्भ क्षानम् अन्दर्भ क्षानिम् या। उत्तर Jung me der i fin fi gich nette tobe ! भूष मुक्त है हिन्हें सन्धार विशेषका वाल अबन है प कृत कराई मार्कित किए विशाह क्षेत्र किली त किन मिने कार । किने ई नियन स्थान मेर नियम ति होत उस व्यवस्ति विशेषा कर रही थी। । कि छे हर में माथ से ई स्पार्थ के एके। रक्ति कि प्रहेर कि किस में कि कि कि मिन्नाम प्रीह जानीक काल (सिंग्डिक) का त्यानी सायके साथक, सम्पन मायानीके जाता, जागाथ कींगुर किंकि—मक अधिकार, एनछ शाथ हो की हमाय हिहास-काम क्ली क्रिक ब्राग्ट्स प्रापित मित होते क्षा सर्वत्र क्षापिक तथा अन्वत्क होते हुए भी िम्स्य क्षेत्र मारोतिस् माथ | क्षित्र । द्वारा स्थान म किरवस्त्र पट है जाकार छत्रीएए एक जा क्षितिकस्य क्षित्रकृतिकः तस्त्रकृतिकः वस्त्रकृतिकः ( बर्ग्सिक ३३ (ई०। (इ--५०)

प्रमात दिए दिए एक अवक्रिय वस अप दिस्

में सिन्दूरका वध कर पार्वतीके सम्मुख अनेक प्रकारकी बीलाएँ करूँगा ()

इतना कहकर गजानन अन्तर्धान हो गये।

धीगजाननका प्राकट्य

देवाधिदेव भगवान् इांकरके अनुप्रइसे माता पार्वतीने गर्भ धारण दिया । यह गर्भ धीरे-धीरे बदने लगा । माताका तेजोमय द्वरीर अरयधिक उद्दीत हो उठा । माता पार्वतीने एक दिन अपने प्राणयन्तम शिवधे निवेदन किया-·स्वामिन् ! आप मुझे किसी शीतल-सुलद स्थानपर हे वहें।

भगवान् दांकर हिमगिरिनन्दिनीके साथ ष्ट्रगभपर आरूद होकर चले। उनके तथा माता पार्वतीके धरीरके तेजने दिवाएँ प्रकाशित हो रही थीं। शिवगण आनन्दीकारपूर्वक रामके पीठे पीठे घन रहे वे । अन्तरिक्षमें देवगण मङ्गलमय मधुर याच बजा रहे थे। इस प्रकार अनेक प्राकृतिक दरवींको छटा निहारते भगनान् घंकर प्यत्नीके मुन्दर धाननमें पहुँचे ।

उत यनमें अनेक मकारके तक्रमपूरित पुष्प लिले वे। मन्त्र प्रकारके पुरा मुखाइ प्रतीवे हरे वे। वहीं एक ग्रांतल निर्मल अन्ते पूरित छरोत्रर था। छरोत्ररके वस्पर तपन कथ थे, जिनकी छाया अत्यन्त ग्रीएक थी। उन्ह मन्त्रेरम बानन माता पाउँतीको निय लगा। इस कारण भगवान् रोकर वहीं यह गये।

भ्यामिन् ! यह पश्चि स्पत्र मुझे अतियान मुखद मति होता है। भाएर यह भारकी जान हो तो में दरी पूछ नमन रहरर मन बहलाई । मना पर्वतीने भवरत क्षाने शिवन क्षित्र ।

दरमंत्र विक्रों क्षिके अनुन्तर सनीने वहीं अध्यन कार साइव प्रश्निक कर दिया । उन्हा साइवसे साम वर्ती है क्ष्युरंत नमान मुख्यामीकी व्यवस्य थी। यह देखकर कार्त कता अर्थ प्रत्यो कि स्ती मनी अल्याक rates the the mile and all the

क्षद्वराद्या करने ५४ वर्ष द्रद्धन द्रद्धन १४५ tor Car Live entere et as : कल प्रवेश प्रते संवर्ग हे लग्न वहां कार्य कार्य ।

एक कोटि शिवगण उनझे रख ह जननीकी आशाकी उत्सक्तापर्वं प्रदेश

नवौँ महीना पूर्ण हुआ । आक वावावरण अत्यन्त द्याना और प्रज सुगन्धित समीर मन्द्रभन्द बहु रहा था। सम्मुख अतिशय तेजोराशिते उद्दीत ₹ कर परम तत्त्व प्रकट हुआ।

अनुपम सुन्दर बदनारविन्द मा गुपेश नेत्र प्रकुल कमलके समान धोना परे है। अस्यन्त सुन्दर किरीट सुशोभित था। अस्य आभाको तिरस्टत कर रहा था। उसके प उन भुजाओंने परहा, माला, मोदङ और रहे ये । गलेमें सन्दर मोरीवीं ही मान करधनीकी छटा निराली थी। बाह वर्ष और कमलके चिह्नीते युक्त थे। अर्थित उस मूर्तिको देखकर पर्वती काँग्ने हमाँ।

माता पार्वतीने उस परम तेत्रसी पृति कीन हैं ! कृपया परिचय देकर आप प्रते अपन

तेमस्यी विभारने उत्तर दिया---------! न हो । में सम्पूर्ण स्टिश स्वामी गुनेग हैं। स्पिति और स्व में हो किया करता है। केंद्र पश्चन मपुरेश्वरके रूपने मेंने ही आपने ! अवतरित हो हर गिन्ध देखडा वर्ष किंव व पुना आपद्ये पुत्र मुख प्रदान करनेवा हो दबन उगरा परन करोड़े किने मैं आरहे पुत्र करते : हैं। मैंने ही बाह्यश्रीयमें आहर निन्दार हर्य रशा की थी। माला ! अब मैं किहाबे विभवनको मुख्यानि हुँगा और मखीबी ह कडेता । मेरा अप भावतमा अनित हेन !"

रेगरेर विकास्त्रं ध्यालाहर केंद्रे असे पणम क्या और दिस द्वार अकृत्य व विक WH 44-

an estimate विशेषका विश्वकार्य व geign unfoi fenti mui 414 

। किए कु हींदू किर्मिटाइन्सा वृद्धान छिर्द शायक कि व्या

ह्न महामहिनको यही छोड़ दिया ।> र्हितामार प्रदुवनी सन्ती । ब्राप्ट । वित्र कि व्यवस्थान मिस् -- विर क्रिक्त मिर उठ १३३व्छ अहर अवित क्रे कृशिती क्रम तक्षम क्रम ताकाकाछ क्रम तीका क्रम-विक क्रि सि

महिमा सुनी दी उचके आनन्दकी सीमा न रही। क्रिक्रमंत्र कियुद्ध कर हर्ज क्रिक्रम स्वट कर प्राह्म मुद्र भारत प्रमाध का है। छात्र देखा है। स्थान मार्थ हो। ক্ষিদত স্পদিভূষ দীনলাও । জ্বন স্থি ক্লিলান विद्यात क्रुड स्पन्नकार और क्रान्त के मुड्डल क्<u>र</u>ोहरू महीते शिक्षक बरणीये पुनः प्रणास कर उने आक्स

भ राज्य है के क्षेत्र विकास fing fie mp farums we i bn fg ppel affragg भीक विषय समा अवस्थाय ही हमारे मन बाको अपि कालीय है हैं मुद्र कालिक ईस्टे ईस्टेक काल किमीर कि है कराइट अंद क्या वहात्व है। बा भूमि विन्दें नहीं व्यन्ते, ने परम प्राप्त हमें हथिगोजर हो रहें है। यो अन्त्रेत प्रति हिस्सा । असा । असा स्थाप अने सहस्वर क्ष । समूच भेरक सिवायमार्थ क्षाप्त । मेमीक्र--- ह्राव हें वह वर्गतिक । किए हैं अधिक देन के म हि एमाछ दिए स्पर्ध स्थात हो। ता

tip d egy fr tel the visit sech या बिख्य मी बरी बुझ रहिया होना बच सब्हेम हो इंड्रे की विचार वाल्य रहे किया उनके जर हो कि व्या क्षांना अधिकाय समा समाव करहा जा कर कर O bina ander anibepitrabiel in e 19 bin महीं क्या वर्ष कर पने ने। वन मिनोस निर्मा श्वीतंत्र करने हे । अब श्रान्तिया अरा धन पूर्व स्थान्यावको और बंध्यत्र त्यार्तिक क्रियो दावस्त्र अवस् वरच क्रायतका वती वरवास स्टानी हुए उत्तर भागा । महीवे पराधर श्रीवर्तन कारत नवजाय होती वजानक स्थाप

क्षेत्री विवास वास का का का विवास विवास emita oge Tiett (128 | effet us eine Tiet आवत महारात सहारत हो चला बहाद की बेंद्र रह वासेन्ड्र नाव स्वत है एस्स नवार व्यवस्था

> विक्रि प्रतृष्ट मंत्रीत्र किस्ट क्षमण । प्रयुक्ती ray un inneretiek ibr diche prindle p किनी प्राप्ति विस्तायकार स्था की प्रदूष क्षेत्र किन किन उक्छई ६६ ता उन्छ मीट छन रह क्लामी

eftory by forma eftefige effentes prie er के अन्तेक लिए हे दी और माता प्रबंधी तथा पर्म-

|師何詩節師嗣嗣初: effegp aufi f 6f3 san rogign biben ar i

प्रकामिक । हैं करिया कि क्लीमिक हैं । **है** कि ! ! इंदर रिज़र्न इंदर क्या करियन प्रायम क्षेत्र में क्या रिवास नम कि एउ देक्कान जामधी हे क्वाइट उर्ने प्रत उसी र्तिकृत्त । ईस तथ प्रकाम श्रीवान किया किया वा ता ति हैं। र्जाध किस्तारी उनके फ्लप्ट कुलक । किए डीउ किए क्य प्रमुखी ठावका क्षेत्र प्रयाद क्ष्मिय देतनाव निमः व

न हुन्छ कर्नी ल्यात क्ष्यां स्वास्ट स्थापन स्वास्त म्बडी--तिर्ड उत्तर्हें मील बहुती रिकाम में विभूषात्रक पृष्ट किक क्रमंग्राप क्रम क्रिक्स प्रकृष श त् हेक्सिक एक वि किर सम्बाधित की है। है सम्बाध है चन्नु**र**ि

PF3 6effilipg | IPING IB PAING fafige । हि किसमें द्रेसमें किसमें में हैं। किए असर-किक द्वीड अस्टिक्ट एउट एउट हेर्न क्ष्म । १६ को मार्चार व्यवस्था है। उत्तक

Sige 31g. faprige for 1 6 55 B. त 🗲 एको एउस उत्तानक क्ला ईक्तन क्रम सम्मान fenmes es ! fije fre wu bing f 1 f serf nuv pien fe f Ju-mi unf bit fi belmpune | fin is enn pf. zie gente ere J.

अविना अन्या ग्रेह सध्यdu etg Ed eti-ं समाम स्टिता । ाम्ब्री एक रिवेट स्मार हेट भिष्म विक्रिक स्टब्स्ट ... PER PER PER PER FERE

1 24 1 । लब मुक्ताचीली









और प्रापंता भी !

िएएक्सपी एम मुग्न गामनाने पिनते आहे हा— व्यवस्था पर प्रवित्व पाने पान से ब्यान प्रवित्व पाने पान प्रवित्व पान प्रवित्व पान प्रवित्व पान प्रवित्व पान प्रवित्व पान प्रवित्व पान प्रवित्व पान प्रवित्व पान प्रवित्व पान प्रवित्व पान प्रवित्व पान प्रवित्व पान प्रवित्व पान प्रवित्व पान प्रवित्व पान प्रवित्व पान प्रवित्व पान प्रवित्व प्रवित्व पान प्रवित्व पान प्रवित्व प्रवित्व पान प्रवित्व पान प्रवित्व पान प्रवित्व पान प्रवित्व पान प्रवित्व पान प्रवित्व पान प्रवित्व प्रवित्व पान प्रवित्व प्रवित्व पान प्रवित्व प्रवित्व पान प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्रवित्व प्यवित्व प्रवित्व प्रवि

पुरंत उस प्रसुपके यश पहुँचवा शिक्षेत्र १०० गळाननकी बायो शुनकर भगवान् शंकर अस्वन प्रसुष्ठ कौर उन्होंने विविध उपन्योशे उनकी दुख

### नवज्ञात गजमुख भरण्यमें

भावता एकंटर नवीके वृद्धकर कार—परावधी करी कि तुने एक भावतक करते असल कि ते हैं वृद्ध असला करतानीरे उने पूर्ण करें। भाविभागिताक केंद्र सार्थिय स्पेय नाक प्रमाणक अंदर व्यक्तिकेश नाम पुरिताक हैं । उससे असला अपने उत्तर व्यक्तिकेश नाम पुरिताक हैं । उससे असला अपने उत्तर व्यक्तिकेश नाम पुरिताक हैं । उससे असले पुरिताक हैं के उनके विद्याक्ष कर्म हैं । यह तो करते पुरिताक हैं नव करता वृद्धिक अपने पुरुष एकंटर केंद्र असले । दूस करता केंद्र व्यक्तिक असले एकंटर प्राचीच उनके करते । दूस करता असला प्रमुष्ठित व्यक्तिक विस्ताव हैं।

न्दिने अपने सामी है वासीने प्रयान किया और राज्यनको तेवह बादुनेसी उड़ पते। मामी अनेक बामारी उपतिस्य हुए वि! पामची नदीने शिवहे प्यान और क्ष्यस्थ उन्तर दिवा बाम को और मुस्यित पुणिकाहे कामृत पुणाव प्रकृतको स्वकर दुरंद कीर आहे।

न्द्रोने दिन और प्रकारित वाक्षीन प्रयम कर स्वत्राक्त प्रात्तिक पुरिता पुरिता के क्षीन पहुँचा देनेका क्ष्मायर श्रात्त्व के स्वत्रीने प्रवत्त केरते हुए उने आरोपि हो।

राषि क्योत हुई । अध्येदन हुआ । द्वांश भ्यानाईक अपने विद्याको देशा—स्कर्म, धार्र ग्रावस्त्र, करावे विद्याक, भवन पर्वत -अक्टर । परिभान और भेशियोको मध्य ग्राप नित्य स्थान विभान हो देवे हैं।

हण सकारा। अनुत बातक देखकर दुवेदा बाँ और दुस्ती हो गाँ दुर्द भरते करेगी दुर्द वह प्राही रा बार भागी। वह गोंके अनुत्र होकर होने करी। हमें बस्त गुंकर दोंकर मानुत्र होकर हो। अर्थेड बातको रेखकर ने भी भरतकर हो की हो हो रा मा गाँ । दुखे किन जिन भी पुष्तीने जब शिंग होर स्था पुरां । दुखे किन जिन भी पुष्तीने जब शिंग हरूप स्था पुरां । दुखे किन जिन भी पुष्तीने जब शिंग हरूप वृद्ध पुरां । दुखे की जिन में सम्मीत हुए। वुंग ने

भारतार्थियोने रामधे कहा—स्थायक स्पृत्ये पर्धे पेशा पुत्र कभी कही नहीं उत्पन्न हुआ और न भारताने पेथे रिग्नुके उत्पन्न होनेकी सम्भावन हो है। अग्राप्त हस कथा विकासक बालकको पाने नहीं सम्ब

सनके में से भारतीत करनेवाते ऐसे बचन धारक नोध बरेपाने अपने दूजको मुखकर धारक हो—एक शिक्षको निर्वत बनने छोड़ आओ p

रामके हुनने नरकात शिष्ठाचे उज्ञाना और धोधाने नमरते बाहर निकत गया । यह निकंत रूपन दन्ने रहेचा । यह रूपन कम्मुटित रूपेनर था । वितं नाथोंके अधिरित यो और किसी स्मृत्यके रहेनरेथे रूपनामा मेरी थी । हुनने उन्हार मार्चेनक्ष शिक्षणे वर्गे रूपनर स्पर्ध रहेने रूपन स्मृत्ये शिक्षणे वर्गे रूपनर स्पर्ध रहेने रूपने स्मृत्ये हुन्ने सामित्र हुन्ने सामित्र

हुत नगरमें पहुँचा। उसने श्रव समाने आहर नोराध्य अभिकाशन कर निनेदन किया—पानेन्द्र ! आपके आरोशानुस्तर में शिक्षको सिंह सम्बद्धित स्त्री सिंह बनने रख आया । निश्वद () उसे स्वाधारे शिक्षणां स्त्रा स्त्रीयां

धर्मीन्य बरेष्यने विश्व मन्त्रे सम्पद्धर मुना और विर हुआ किया।

महर्षि प्रशासके आश्रममें पश्चित वर्षेत्र मानी मानुष्ये कार्य हि किन्स अहंबर होता है। किन्न -

লদ হ সুসনি ভৱা । য়াহে । ইন রি চঙ্গুচকু দিজ निग क्रिक्न मिरु ५३६ स्टोर्स अर्थि अर्थ स्टी बन्द हो। में ही नहीं—यह बरती, यह आकारा, यह पत्रन, यह मि मुक्त हो रही है कि संस्थान के हैं के हैं है। एवं

क्रमीयी बरस्य ने प्राप्त है हिंदा है कि जो वह अल्प है। ৰদত সৰ্দিছী নদখাও। ईक সিং কিন্দাও क्षेप हरू इस्मान भीर एखे ६ मेड्रीट बर्गुग्रेग्रेस र्याति विधिक वर्तनीते पुनः प्रयास कर उठ अरक रा कड़ी इवि हिन विमद्रीयतम हरू

किष्माने किट्टये स्ट केस्ट इंस्ट्रेस स्ट इस अस्ट

wir felf wir bilbete bei effer my bur min is if atift tiffe aum eate darung amiff क हैं है वह वस में हम हम हम है है है। अपन प्रस्तुत प्राप्त हे वाया । जना। विष्णु और स्ट्रेस्ट ar und Now Fisherib Spile | Beilips ... De १.१९ ६३र्रहोरेट । किए है अनिहेन्सा क्रुड हो म 🐧 क्यांक रिक्ष स्मिन प्रवर्ध किल्लाने स्थान महिम स्पी से उसके अस्ट्रकी सीम न रही।

158.00 pr ... De terl Man die a wie bin i b fra aufre and street could be for The state of the state in etitere ein ster E m 1 pm (3 65 mirn iaprim "a ma thunge be I ber f pref effengig

a we fin 3mb () annen fin sansaga

\$54275 330x15 41 feite alter allen bar ; ---- 11 تندط أوجا عالا الأوا 19E | 12 1 122 8===== HILL THEN I -k 15 ...

(बरा रेड्ड । सम्

an it netha his tim d yo an mai the ar REST HERE

1 1) 1225 22-522-

में एक कि कि एक कि में कि है है होते बर्क कि में रेडी जानही विकास सम्बन्ध की प्रदू कर्म. प्रकार केट का उन्हें मेंह छन ए

क्य महायो छडका ईव मध्य कारिय होत्ताव मि 1年前發於師論組紀 einim aufi f 6is sap rogign barr aus strug by frun drift dienes bie ein व कि उन्त में हैं कि कि क्रिका । मू हैं क rog wop ibirpelief ign buffe frodt fin

त क्लोंक का स The state of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the p Jangen 13 afters is anilimm fiffing इक् ह्रूक्ड व्या क्रिक ब्रम्स वित — वि हिस्स है। en fo tes farme sinfifs bouse shro min निकृत । हैता एक प्रत्याप मित्रम किया किंद्र सी ए विक् nis fegul seis non ages | for at firt.

केएट । तार्ड कड़ान्य उठ-इक विश्वती रित्तान व इसी स्वी eren inger ifrabergen ingen negen pasti-mes sawige eine simi boum fo Byrnes us bes win enthen ser!!

। 5 क्षेत्रमधे देवकई दिख्या प्रीव वि AP 3765- Sis 23 3716-2- 175 FF

nun jun . i ju-pn erel 632 ? beimmun fin is enn ef sie garte gen d PF3 Cafeling | Ipins is went fafte

Pe i 5HE 6 13 3FF

241 12.E-1 कर रहे हैं। एवं धंतरहे तोस ब्रोच्च आवन्त मन्त्र हुए। उन्होंने अपने याँ पुत्तेत्वर मनावा। वाद बनने हंगे। घरनर निष्ठासन्तिराच हुआ। तरेशने आवन अदार्चक आध्योको बहुमूच यद्धा, स्वयं और रखार्थकरम देकर धंद्रप्त किया। सिन्द्रएका विस्नाय

### सिम्बूरका विसाय मदमस सिन्द्रने एक दिन अपनी समावे कहा----भेरी

अञ्चलीय स्रांक व्यर्थ गयी। मेरा पौरप निष्क्रय रहा। रह्मादिकीने मेरे धाय गुद्ध नहीं किया और महा-विष्णु आदि मेरे राम्युत हो नहीं हुए। गुरमुलोकके मेरोमें तो प्रशंधे गुद्ध करनेकी धामध्ये हो नहीं। मेरी गुद्ध-कामना हात नहीं हो पर रही है।

उसी समय आकारावाणी हुई—'भरे मूर्ल ! तू म्यर्थ स्या प्रकार कर रहा है ! तेरी युद्ध-कामनाकी पूर्वि करनेवाला रिव-प्रमा पार्वतीके यहाँ प्रकट हो गया है। वह ग्रुद्धपढ़के राश्चि-हरदा उत्तरोत्तर बदवा जा रहा है।

विन्दूर मूर्निव्द हो गया । फिर चनेत होनेवर उतने कहा— श्यह कीन बोल रहा था ! यदि ऐसा दुवेचन बोलनेवाल सामने आ जाय तो मैं उसका महाक उतार हूँ। ्रह्मा कहकर अधुरने भयानक गर्वन किया और यह

सहसा अत्यन्त अप्रिय एवं भयानक वाणी सनकर

द्वारं हु इह के अध्य पहुँचा अपन्य विकास किन्द्र वृदंती इह के अध्य पहुँचा अपन्य विकास किन्द्र पूर्वतीके नवजत ग्रिप्तके विशेषका अपन्य से नहीं अपने देना चारता था। पर्वतीको चूर्ण एवं बनीको अध्य करता हुआ दुरास्य सिन्द्र भगवती उमाके भवन गया। किंद्र वहीं किसीको न देल वह तुनः पूर्णाय के आया।

तिर्तियस-मिन्दिवी वापविषयि हैं देने किली किर्मूर पूर्णी-पत्त्वा और पूर्ण क्या। अवारा वा पर्रंकी-अनमें पूर्ववा । वर्षों दावने प्रस्तुतः वर्षेषकः वर्षतीः विषया विषयान्त्रः मोरार क्या पूर्व जनके मानेको देशा। किस्तुतः वीचे निर्तिद्धके प्रपृत्ति-पत्त्रं व्यक्तः विद्याको देनेने क्या नित्तं वर्षो मिन्निक पर्वे व्यक्तः विद्याको होस्स- पादि स्वक्तने क्या मंद्रीं क्या है तो पर्यविक दी उद्दर्श प्रकट होगा। वर्ष्ट्र प्रविक्ति के व्यवस्थान क्या कर हो जाय वो दशके पुषका स्वतः दी नी उदेगा। पर्वजीकी कोट्ने पान, परान, कमल और क्वन धीर किये पानतकंकारिन्श्वित अस्ति देखनी क्वन धीन अगुरने पानका दाय पदङ्ग निया और उन्ने स्वत्रे के देनेकी दक्षिते अपने साथ के पतन ।

ब्रिवे भवना भव्य उठाया () मा कि उनके वन्त्र

मार्गमें यह बालक पर्यान्तस्य मारी हो गया। उर भग्ना भारते स्वायुक्त होकर अमुर कॉर्सने लगा। वर्ग गिम्राको किसी मकार आगे के जानेमें समर्थ नहीं य हस कारण उसने कुस्ति होकर उसे प्रधीयर स्टब्हिया।

चित्र चित्रको परक्रमेव परंत्र हिंद गरेन हुन्यी कॉम्मेणले चन्न प्राप्त हो उद्या और स्वारण की निर्देश हो गर्वा चित्र मार्गा नदीमें गिरा । वह पत्रिष्ठ स्व प्रमेच-उप्या नामने मार्गात हुआ । व गरेवाई चार्य कर प्रमेच-उप्या नामने मार्गात हुआ । व गरेवाई चार्य करनेवाई प्रमान पत्र स्व स्व से बार्व हैं। उनके स्वंत और पूमानी वर्षे पत्रिया के हैं। उनके स्वंत और पूमानी वर्षे

भीरा प्रमु समात हो गया। यह समाहर आर्थन्त सिन्तुगमुर बहाँसे चरना ही चाहता या हि गर्वेच दुग्ये एक आपना मधेहर पर्वताकार क्रोपोनम्स पुरा निस्त्र । उसभी जटा विशाल यो 13 तस हुन हुन से अस्पन मर्थकर थे। निक्का सर्पियोडे सहदा थी। उसके हुग दें। अस्पन स्त्रे और मुपूर थे। उसके ने मोरे अस्पन स्त्रे

निकत रही थीं ।

महासम्मान किनूरामुक्ते उन्ने मार्टोके किने अपने
सहात्रे महार किया ही था कि बहु भागतक पुष्प जाकारी
सहात्रे महार किया है। यह कहा मध्येर मृह ! तैय उन्नक अन्य
यह रहा है। यह वायुक्तोंकी राज्यमें ततर होनेके कार्य
तेय उप अवस्य करेया।

यह संकेत देकर भयंकर पुरुष अहत्रथ हो गया।

यह एकत प्रकार पुरस आहरत हा गया। किन्द्रको वहा विस्तम हुआ। उसने अपने वेषकी कहा—फठोर येचन बोल्डेनाले उस मयानक पुरस्की विकार है, जो मेरे भरने लिए गया। यदि वह मेरे सम्युल होता तो उसे मेरे सस्वीयका सता चल जाता।

गणेश कुण्ड क्षेत्र तीर्थ है । इस .
 स्तान एवं इसके - सरगका भी बढ़ा माहारम्य है .

अन्य धर्म संस्था होसर है उक्ता स्त्र बर्ध · .1159 भी लिस एक के इस्ते के किया, व्यविक भाग महिल्ला करा रेक्सि है । किस्तान क्ष्मक काम विनम् क्ष्मका क्ष्म प्रति हैर हैर हैर है े भेद्रहरूक्त विरुद्ध हेर्नुस् उत्तर मध्येष्ट मग्रासी कंक्ष्या गण प्रमाध स्थान। प्रत्ये स्था ा एक है हिए एक सकता विकास refere field by for stylenou firms 'बीक्स प्रवासिक केर्ड हो है के के कि केर केर केर विभाग नाम क्या है और जैस बंद्यक्रियों विभारतो 75-7-7 이 2호 되었다. \$15 \$\$ \$ -- 124 tibe 6204 24th 164 की दान की र व राहे बहर होते हैं। बही बहर होते हो कर महं इंग्ड कि एक एउँ क्रा कीएक क्रा ं ध्य देशी हो बोरने छो । असन्य बार्यन उत्पान अवनी कमाभ सामना निकृत कर । देक छोड़ हु .. . Springe pillipin feps fouur Pign Billeg 4व्या है।∍ य क्षेत्र रहेता । ज्येह ब्या—ध्यम् निवय मारा जाया। विदेखा बढ़े हैं । डेक्स्प्रेय क्या स्थान स्थान वर्ष कर्मक रिश्चिकत प्राप्त कर्न कर किए और स्पष्ट सिक्शिक र्गत कि एउट्ट शीर क्षेत्रको रहे छात्र देश कर क्षेत्र शीर क्षेत्र हुए , in trile denbes renne ufe teftop PC! रीम-ाउक शिक्क नियम निर्मात मिन्न छोत्राहर क्रमाथ को किंद्रे एक्स माथ प्रमी (ई. ११७ प्रमानी ईस ह उदा। कुछ देखे किये कियूर भी मूच्छित हो गया। ल्या देव सीमनाय । आप अपना महत्वमय वरद में के के के कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि प इ दि काछ अंत्रवह एक कि शैक्षितमञ्च एमं विष िक्ट प्रिफ किन्हिनाम निर्माण त्रिक निर्मी प्रमञ्जू-उठ्ठ हैं महाने साथ क्रा है में अनुमारत होड़ करना नाहते इस प्रमानक शक्त करने छत्। राज्यननक ग्रम्भ प्रमान मृष्टि, इसीए एड है 1555 मृज त्मासी धंडालाम हुस माप्ति राज्येत उस राजवातिक उतर पहुँच । वर्षि व र्मेंट है जिस रहते स्मीतम उन्हें कि विशे प्रिय नगरमे यी | बह बहीव त्रेळान्यका ज्ञाचन करदा या । enes errel bel imber 60 ge lebal हाक्रार्ट्स क्ष्मिक क्रमिक्कि विम्हत विम्हत विद्धा if ague ningy tore fr wee fine g Eff पञ्चाप्रश्चल ब्लाज निरुष्ठ रही थी। मक्ति दूर बहा—वेटा राजानत । सेरे जिन्हर अञ्चय को । गनानन बायुक्त अन्त । उनके परम वेजस्य सम्पत किम्मका कोष्ट्रकि सिंक्ट । ग्रेड्ट कि काला है forts tregel bien der | fe tran ferien der र्जीहोर क्रीत्नार मधु रेज्युकार दिशे (कृष भें सिन वार और बसल बारवहर सुवक्षर आरह हुए। बोर किर वसकानन्त अपने नार्वे हायोगे अहुधा, पश्चा, 年.60時,景即期新西部即鄉 प्रवास विसी वर्षा अस्ति के कियो है वर्षा में हो है है । माह,। है किए दि कड़ीह और क्लाउट जीवर है। निकाम क्रीशिक हुए हाड़ी तीग्हु उत्तरम क्रीस्ट ऑस् किराक्ट अकि क्लिक हैं किट कि प्रशेष्ट है स्वीक प्रयक्ति में हेर स्था स्था है। इस स्था कि महार में 160 | \$ 135 BP Br im 3fe teme fre \$ क्रही हिमिष्टमा छड़ निकृष्ट ईकी व्हेंप क्यड़ व्यक्त किए कि 1 5 Epile Beprie Fie mplypylpije sie en िर सुराव काया माताव विदा हुए थे काम कांग्र विदेश में भन्नार सामान्य रहा वाचा है। कहन हो। ा ..... हिंच हो है कि विस्तु हो विस्तु ..... । alliese résu & for to tore forethis évery éve क मिल केरने करना कामण मान प्रमुख करन • छक्त। प्रमिन-छक् प्रीर किया नावा सावत करा-प्रकाह प्रतिकः क्रांटाप्रक रहनी हैपार हिन्दका स्पृष्टी हैं हेन्द्रनायक । ईप **छउड़ ह**ई ईव्छछड़ ये छड़ हमीलाए ै के प्रमाध किली केरड होड़ती करड़ा किन्किट कि सा के वसकी स्वापता कर वर्त्ते ।) दिक कि क्राइफ ऑफ ऑफ स्माम कि एम्के कि 

١,

पुरों के नाथ और बाद पुरुषों से सुन्धे करने के किये अवताह महत्र किया है। तु मेरी धरण भा गया इस्तंबव निर्मेद हो मा और वेरी कोई इच्छा हो। यह यह धीन के 10 मुपद्दम अर्दहार बता । बोबा-अनुस भारते बुद्ध

नदी भीगना है। भार भारे हो सकते बरची बरचन बर gui f p

प्यदि तेस बचन शाव है तो यू मेरा बाइन बन आ।। वर्तेन्यव मूपक्षे वर्गत्वे वर्गयने क्या !

ध्यपार्थ !) मण्डहे बढ़े ही विद्याप तक्षव उनके

ठनर माने हैं। ध्यात ।। एवक राज्यनाके भारते दश्वत भावत यज्ञ यने बना। उठे प्रशेष हुमा कि भी भूकं विवृत्ते हो

बाऊँगा ।) तब उनने देवेचर गुमेशने प्रार्थना की-प्राप्ती ! आर रहने इस्के हो बार्वे कि मैं भारता भारतस्य कर सहैं १) मुबहका गर्व सर्व हो गया और गमदल उसके बहन

करनेयोग्य दस्के हो गये । र • बाहतां सम यहि स्वेवदि छर्व वयस्य ।

(मनेग्रु•६।१६४।१८)

। क्षेत्र-रामक गल्बंको आहिरेय गक्षानमा सहय प्रकार क्षेत्राच बेरो पात प्रचा रहते सम्बन्धे यवेशायानी सी ६६ auf und b. Omer mure elfen und en part b-

प्राचीत क्षावर्वे संबेद्धर सीनीर कविन्न क्षावल प्रनेशन मान्य बा । उनकी मत्यन्त कपन्ती और पतिबन्न पत्थीका माम मनोमनी था । एक दिन ऋषि समिता केने बरायने गर्व और मन्द्रेनधी गुरु-सार्थेने क्या गयी । उसी समय द्वार कीश्र-मन्थर्व नहीं भाषा ।

इसदे अनुपत्र कावण्यवदा मनोमधीको देखा को व्याद्धक हो गया । बारातर कीयने करियरनीय दाव पढड़ किया । रीती की क्षेत्र हो करियामी अलेते इयाकी भीका साँगने समी। बती समय शीधरि वारि का गरे । को पके कारण परके नैजोधे

क्रा-Se ! तूने चोरकी तरह माकर मेरी शहधीनेग्रीका हाव बढ़ता है, इस कारन तू मूरक होकर भरतिके सीचे और बारी ओर कोरोके हारा अपना पेट मरेना ।" क्षेत्रे हुए सम्पर्वने शुनिले प्रार्थना की -व्यवाद श्रवि !

<sub>क्याकी</sub> (संस्काने कनी । उन्होंने गर्भवंको द्याप देवे <u>ए</u>प

व्यक्तिक कारण मेने जानके परनीके केरण शाक्का राजे दिया था। अप इत्या दुवे दम का दें। । . . . . .

।भारत भागवं । इत्यांत्र इत्यादीश की स्वीत देश्य । जिल मुक्तके राज्यों कोत दिर्द में हर की में ही भ्याने प्रह्मान हो जान बहन कहे हिंद ए

freier auf auf unffaung feiener ein-

रेली समय नहीं हाजानमध्ये कड़ करब जा हती। वे भवना भागनपूर्वक पुत्रको भद्रने नेका शन बराती और उनके महाक्ष्म पार चंदे अस्त हरा

हुई बरने ब्यो—ने वो सक्त और सम्बन्धे अन्ते। में देव श्राम स अन्ते हैं कि यू मेरे अन्दराके पान एक्ट्रों मेरे अबने आब है ह कृति दिन गढनाने स्वरूप में में सर्व देंगे :

हिर उन्हें साथ उन्हों कोहा प्रास्त ही गरी।

सिम्ह्यमुख्य उद्धार

ग्रह्मन भी वर्षहें हुए । इस देन उन्होंने में गुरुवनोदिनो काल-बोहाभोते स्वर्ति साग्रक मात्र रूप भीर भागमंद्रे श्रुविती, श्रुवित्रीवर्ते तथ हिन्द्रहें भशियर गुल प्रदान हिन्दू । साथ ही इच्याई विश्वपूत्र ग्रह्मन एक्स देही, उर्रानाही, ग्राप्टी : ग्रजास-संचारन आदिके परंग्ध विद्यान हो गरे। उन

प्रतर प्रतिभाषा अनुभव दर महर्षि पट्यर बाँध्य हो ब भूमिगन विस्तित रहते । गणनुष्य सरके अन्यान की भ्यासन यन गरे थे । [पर शरंथा निरपुरा, परम उर्<sup>न्</sup>र, वर्तिकः क्षित्रम् अत्याचार पटम्बद्धार पर्देच गाव ध । उर भवते देव-पूजन और यह-सामाहि वह देह हो गरे तथा देवता ऋषि और सहस्य त्रश्च है। भीत वे। इ

करते ये । अधिकांश शलगुष्तशमन धर्मनग्रन देव दिनी विन्यूरके कारामारमें यातना सह रहे थे। वानि क्या-भेग शत व्यवं त्यी होगः व्यति क्षपरंदे महानि परास्तरके यहाँ देवदेव मज्युन पुरस्परे प्रस् होने । द् उनका बाहन वन अवगा । तब देश्यन भी दुन्दा<sup>हा</sup>

गिरि गुप्तओं और निविद्द बर्नोने जिपहर असे दिन नहीं

सम्बद्ध करने क्येंचे ।' : हर्षे और धोक्ते भग कीम नहाँसे कीट नहां।. ·

। 🔰 क्रिक मृषु कारक विधिक्तिक किंकिंग केरक पान्ही क्विंड हुए हैं 67के स्थाप करता <sup>6</sup>मत्रमधेनी प्रबर्ज प्राप्तमः क्ष्मावयः स्थाः । सिर्गे≱

मि निश्निय राज्य । क्या । क्या १ क्या है राज्य । किद्याल अद्याज्य व्यवस्था स्थापन 1 **5** TENT (5 PIPUT) (1911) 6-11 (4 TENT) **6** TENT (1 TENT) र्हमू प्रश्नमु किस्सातम संस्ट प्रती प्रीय एवंदी एतिसी हर प्रकृति एक्ट क्या हिट सिंध्सफर्ड एक सिट्ट अहर हु

केंग्रेक एक किन्तु है निर्माण की प्रकामनी क्रूप निर्माट इव सम्बन्धि प्रथम होक्स राजा बरेज्य बहाँ आ पहुँचे। । है एसी सामक किंगुरकी कञ्चक्कां हेम्पू हैकि ी किंद्र क्षेत्रकारित स्था । मूरिकी यूजा करके उने प्रणाम कि जोर उत्तर स्थापन क्ष ब्रह ब्रह क्षेत्र मुम्मिन साम संक्राप्त हर्ष क्षा इंक । कि रिक्त विकास किए किए कि है उसी । पार्रुकी-किशे व्यक्तक किशेट्र कर सिमीट्र प्रकृत । एकी प्रमुखाना हुन हिन्द्र । विद्या

उपायम शिवरनम्थ एही-एउट हेननाहार इर्डेड्ड हेड्डिट भूषे कि एए का रहा था। विश्व देशक कार्य के कार्य के कार्य अल्लिक प्रेसक कारव राजा वर्ज्यकी वाणी अवस्त भी। । कि कपू रिक्तका कंपूरीय क्लान किया हुए । प्रदूष का अपने पुत्रका प्रत्येश प्रभाव देखकर राजा वरेष्य अन्यत i Da d Eath फों केट तम्बों नाइए इप विकट विशिक्षा

े प्रलप्त के के एक किये का अंदर कार्य का ्रात क्षेत्र भीगते स्वयंत्र अस्ति क्षेत्र कार्य इतिक fern bir fer su-ite ! gierel at gut peil FRAIN CINAL DIP GAN FE FAMER PARA raig ven bilge faposp mir py ibs quan, 에 국화 학리 독립 나 आपको मायाने मोहिन होकर मेने पदा अनम किया है। l tegl por son fü feetbe sie gente fene sp

। हैर एक विराइक फिन्छ में । एक लाह के के हर व्यक्त

firms: firms den eine Griffs wurd ginnn dearge

⊪ ஈ<u>நா</u> இசிற்றன்.... अपन वाम को क्रिक्स इन्हाई देवान वर्ग वर्ष छिन्द्रमाद्वात क्षित्रकार महास्वर्ग क्षार केरल में होने व्यक्ति व्यक्त व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति । हिए हुईए हैंहर कि व्यवस्थित स्वरक्ष

रहेनी । प्रदू हक्य हाथन कहाता हम मा सिल

के छाड़े हिलाम कि ग्रायत सरको हुन्छ हुन

म्यो क्षेत्रज्ञास्त्र विस्तरः क्षेत्रद्रः क्ष्मित् । ॥ च मेटकियांच :बास्त व्यव लाख के ाम्हरीनुत् स्थायतम् तर्वाद्यस्य हे —िव्ह क्रिक विक्र क्रिक्स का है।

मार्थ दे हो हैं से सक्ता सेव्याचा ॥ त पन्या वती दृष्ट प्रत्यक्ष मोभूसत्त्रमः। । स्थानका हुन स्थान स्थानका मान्यवेद्याएक: स्टिस् यक्षसंख्यनमाः। ॥ च मिर्थकम् किस क्या क्या हिल्ला होता । Townstell allegift enge at वर्ताः सत्तम् कृताः वर्ताः वस्ताः वस्तारिक्काः ॥

erel is buore tiere, aler from ny i fier-( ht-> t | ett | t officials ) " il angres feuer fre frei feut i:spieft in tram 65g ifiepen ॥ तम्ब्री :कक्षीक्षप्रकाशकाक्षक स्थितिह तकती सुनवी क्षेत्रः स्वस्तराचे सुद्धा रक्षः।

EPPE, 66m fm, 47ED3-01 03 | 15 | \$ [rd] क्षमा हे हेर्न होता कान कान व्यक्त होते हैं है HI | I PIE 1909 Dieferfin Jeite Ivo क्षेत्रक नाता विद्या यह वहार नाता क्षेत्रवाट प्रदेश अपने वे बच्छा थिया हुन मध्द्रका मि इस मीह स्वीत भीरती भीरती होते और बच मी तक मानस्य के मिल्ला में कि स्थान है। esin estige egrip, eatts epie epite des ?, छड़ माथ । इ किस्सी एक ग्रिस्ट हिंह रहे छड़नाइ Take Nie wos since of the first ve fi

भूको बाबम संवयवानुक स्त ऋषेत् । स्वयम

स्यानुस् ग्रेस यस देश हैं। अब राजा सेंकु खुक

। ६ । स पावता परमश्चरको पुत्र हूं। भरा नाम गुजानन ने समस्त असुर-बुरङका सर्वनाश करके देवताओं तथा कि वाण देकर सद्धर्मकी खापना करने आया हूँ। यह संदेश तुम शीम ही असुरराजके पास पहुँचा दो । भयभीत दूर्तीने छिन्दूरके पास जाकर बताया--मेन् ! शिवा और शिवका केवल नौ-दश वर्षका महाभयानक

राज्यनन आफ्नेंसे असित पराक्रमी शूरसे मुद्र करने है। यह काळ-तुल्य बालक दैरय-बुळका संद्वार करनेके आदार मतीत होता है। किंतु आप-जैसे अद्वितीय बीर हे सम्मुल वह मच्छर-तुल्य बालक कैसे बच सकेगा १० चिन्दूर आकारावाणीकी स्मृतिचे चिन्तित **हो** गया। दूसरे ही क्षण कोघंसे उसके नेत्र लाल हो गये। बोला-! द्वम जानते हो। मेरे भयते प्रैडोस्यके समस्त चराचर

वनोमें छिपे बैठे हैं। इस नगण्य बालकको मसल मुझे कितनी देर छगेगी । तव सिन्दूरने भयानक गर्जना की और अपने शखास करने ल्या, तब उसके अमात्यीने उसे समझाते हुए कहा-ार ! आपक्षी परम पराऋमी विशाल वीर-वाहिनीको बहुत युदका अवसर नहीं मिला; अतपूत्र आप हमें आजा करें। इम दुरंत उस गर्वोन्मत बालकका वर्ष कर

कॉफो है। परावसी नरेश और देवता मेरे कारागारमें

जीवनके दिन गिनते हैं और शेष प्राप लेकर पर्वतों

हैं। इमलोगोंके रहते आपको शख्य उठानेकी क्षता नहीं । बीरो ! मैं तुम्हारे धौबेंछे परिचित हूँ किंतु उक्त री बालकको मृत्यु-दण्ड देनेके लिये में आतुर हो गया बदता हुआ छिन्दर वेगने चला और गजमुलके सम्मुल मुर्ख बालक ! महामदमच सिन्द्रासुर शजाननके पर्देच उनकी उपेछा करते हुए कहने स्मा-- 'त् तो ऐसा कर रहा है, जैसे वैओक्यको निगल जायगा। ारे मचले ब्रह्मा, विष्णु और शिव—सभी वसा है।

व मुझले कॉफ्ता है। इस कारण शुद्रतम बालकरे मुद । मुद्रे रूजा आ रही है। त् सुकुमार बचा है। - का माताके अद्वर्भ बैटकर दुग्ध गान करा अन्यथा व्यर्थ गु-मुखर्ने चला जायना और देरी माता रोती हुई निवाप

ब्येगी,। 1 . 15 62 . दिया---'त्ने बात तो उचित कही; किंतु अग्रिका एक व्य सम्पूर्ण नगरको दग्ध करनेमें समर्थ होता है। मैं जग सर्वन, पालन और संहार भी करता हूँ । मैं दुर्धेका सर्वनाय

'द्रेष्ट असर !' यजाननने अत्यन्त निर्मीकाले

घरणीका उद्धार और सदर्मकी स्थापना करनेवाल हैं। त् मेरी धरण आकर अपने पातकोंके लिये धमा प्रार्थन <del>सदर्मपरायण नरेदाकी भाँति जीवित रहनेकी प्रतिहा कर</del> तक तो द्वार्षे छोड़ यूँगा; अल्पश विश्वास कर तेप अ काल समीप आ गया है। इतना कहते ही पार्वतीनन्दनने विराद् रूप भारण

लिया। उनका मस्तक ब्रह्माण्डका स्पर्ध करने लगा। दे वैर पातारुमें ये । कानोंसे दसों दिशाएँ आन्छादित हो गर्य वे सहस्रधीर्षः सहस्राधः सहस्रपाद विश्वस्य प्रभु सर्वत्र स्य थे। वे अनादिनिधन, अनिर्वचनीय विराद् गजनन दि बच्च, दिव्य गन्ध और दिव्य अलंकारींने अलंहत थे। उ अनन्त प्रभुका तेज अनन्त सूर्योके समान या ।

महामहिम गजाननका महाविराट् रूप देलह परम प्रचण्ड बर-प्राप्त अनुर तिन्दूर सहम गया। पर उसन मैं में नहीं छोड़ा। उसने भयानक गर्जना की और फिर ब प्रज्वलित दीपपर श्रष्टभकी तरह अपना खन्न लेकर प्रश करना ही चाहता था कि देवदेव गजाननने कहा----- गृह 1 व मेरे अत्यन्त दुर्कम खरूपको नहीं जानता; अब मैं दुहे मुखि प्रदान करता हूँ ।

ं देयदेव गजाननने महादैत्य शिन्तूरका कण्ठ पकड़ विषा और उसे अपने बज्र-सहरा दोनों हार्योंसे दबाने लगे। अनुरहे 'नेष' बाहर निकल आये और उसी धण उसका प्रांचानी हो गया । मुद्ध गजाननने उसके हाल रक्तको अपने दिव्य आहोपर। पीत लिया। इस कारण जगत्में उन भक्तवाच्छाकल्पनः। प्रभुवा (सिन्दूरवदन) और (सिन्दूरप्रिय) नाम प्रसिद्ध हो गया। जब राजानन !) उच्च थोप करते हुए आनन्दमम् !

देवगण आकाराते पुष्प इटि करने हो। यहाँ दर्ब गर ! बज उठे । अध्वयार्दे तृत्य करने स्मीं । सिन्द्रवरतः सिन्द्रपतिव एव namadian e भवत्थामवपूर्वः ॥ ( गरोवपुरु २ १ (१७) ६१) स्थानी अध्यक्त पति

No ben to be the sear Co. mil 37 for this tark name by we then free far in territy ! wire—tra sel nie mai endry blung the bow for borne or proofs fair was felte fapais was 52 fos twasp

f wal were ers für sein rom berm tanne mil sim 153 fü tastile the Ebus line sv त देश यात सह धार a ten tatter first fil ten ein da de prethe first die ein lie fer fie wird bitten fanten. An Statetic est -- 13 benten efes fire is mir frit sit im in fi twee fief

sou fers toreis mit ware ent entere pleren arith tron fire I M ner क्षित क्षण उनकई साम एका विष्णु हैगर e deal from 14 take takens । एक श म्डेक्सी

त्याने यह विकास के प्रकासने देशका to pafe fett saft ban ésteme es mm farfol averafafere fin भूष एवं साम ६६ ६७३ छा स्वीम I IEEE CEREBON EUR

송기하고 따다 취하려면 많은 것을 속하기 कि हर बिलाज हमार हमार कि व दे उसी व्ही क्राइम्म क्हींमें कह सिलीप्ट 丽 新球師 乾球師 印

पुरस सन्ते उन्ह समानि स्वाप्ति है। वसरवे युवा कर उने प्रवास किया । , anglisk öröne filkides, लिए क्षिप्रमाँछ३ ईछ६। कि स्ट्रीएड

संग्रह प्रति प्रति व्यक्ति व्यक्ति सिष्टकर उन्ने विक्र प्रस्था एउ है 652 कु छाउन दिख्याम**र** 

किंद्र का के करते हैं एवं हुए क्राक्ष किल वार । विरो

तीर कंत्रकड्रमक और छास्

thes | the ter annullag est weig | that ste afte det be 1 \$ ing inn pie feiten Bus fen fu strict-el er | 85 15 17 Ben terefare bin evidente (113 ellet ;

ed 1 5 per time the tribling section of the क्षेत्रकार तात तथा तथा तथा तथा तथा तथा erra er ien imm berte i es ift tres ale Din fing intells En ich B ter der der fram if i meren ber f. 25th (\$150) (\$10) (\$10) (\$15) (\$15) (\$15) (\$15) By ene 1 f famil me Gins Tre 6 berten rule the word flow of the time of the sen 3 brose tiere de tepte m | for rufen de ( 45-35 1 055 1 5 0Etfeb )

a serena feren, fere euch feren tertift in rem 652 Jerre a mail mentinasymposimina Edept Total same tate for a रे दे हैं देखें सका सेंग्रेवसाः व

त्या वस १६८ वावत् संभावतः। माम्यास्य स्था स्था स्थापार्थं । distance of the प्र भिराक्षम् किम स्टा स्था स्था र girgir fragrangs मुक्त होता हैका देखाः देखाः देखाः व्यक्तिव्यः ॥ मंत्रे स्ट्रांस स्ट्रांस स्ट्रांस स्ट्रांस स्ट्रां i e diente ans ba fra la The property of the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second sec u nem gehr tie

—कि कि विक विकास स्था होते । वस्ते । वस्ता १८०० स्था वर्ष Esperturis tarran esperant detr distraction de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company the ED 10 gr 100 and popular fee E. . i fir pige für grieblig ben bei

Trail 122 way Francisco en un tha c मू कड़ क्षिम स्थि मुख्ड स्टब्स्ट मुक्त म the season to

आया 👔 । में पात्रती परमेश्वरका पुत्र 👸। मेरा नाम समानन है। में समस्य अगुर-नुख्या स्वताम करके देवलाओं समा इनियों में वाग देवर सदर्मकी स्थापना करने आया हूँ। मेरा यह खंदेश तुम शीध ही अमुररायहे वास वहूँचा हो ! भयभीत वृतीने सिन्दूरके पास आकर बताया-स्वामिन् । शिया और शिवका केरल नी-इस वर्ष का महाभयानक प्रत्र गजानन आप जैसे अभित परानमी शूरते युद्ध करने आया है। यह काळ-तुल्य बालक देश्य नुळका छंद्वार करनेके ख्ये,आदर प्रतीत होता है। किंदु आप-बेरे अदितीय बीर मोदाके सम्मुल यह मन्छर-तुस्य बातक कैसे बच सकेगा है। **चिन्द्र आकारानाणीकी स्मृतिवे चिन्तित हो गयाः** किंद्र दूसरे ही धण कोपये उसके नेत्र हाल हो गये। बोहा-'दतो ! द्वम जानते हो। मेरे भयते त्रैटोक्यके समस्त चराचर माणी कॉफो है। पराक्रमी नरेश और देवता मेरे कारागारमें अपने जीवनके दिन गिनते 🕻 और दोष प्राण छेकर पर्वती प्रवं बनोमें छिपे बैठे हैं। इस नगण्य बाटकको मसल देनेमें मुझे कितनी देर छगेगी। जब किन्दूरने भयानक गर्जना की और अपने श्रद्धान्त षारण करने स्था। तब उसके अमात्योंने उसे समझाते हुए कहा-स्वामिन् ! आपक्षे परम पराक्रमी विद्याल वीर-वाहिनीको बहुत दिनोंचे युदका अवसर नहीं मिला; अतएव आप हमें आहा प्रदान करें । हम तुरंत उस गर्नोत्मत बालकका वस कर 'देवे हैं। हमलोगोंके रहवे आपको शक्त उठानेकी आवश्यकता नहीं । 'वीरो ! में तुम्हारे घौषेते परिचित हूँ, किंतु उक्त ं अईकारी बालकको मृत्यु-दण्ड देनेके लिये में आतर हो गया 'हूँ । वहता हुआ जिन्हूर वेगचे चल और गजमुलके सम्मुख पहेँच गया। 😘 मूर्ज बालक ! महामदमच छिन्दूरागुर गजाननके -समीप पहेँच उनकी उपेक्षा करते हुए कहने हमा--ध्त् . गर्जन तो ऐसा कर रहा है, जैसे त्रैलोक्यको निगल जायगा। ' विंत भेरे भवसे बजा। विष्ण और शिव-सभी बस्त हैं। भैडोक्प मुसरे कॉपता है। इस कारण धुद्रतम बालकरे सुद्र करनेमें मुझे ठजा आ रही है। तू सुकूमार बचा है। बार

. अस्ती, महाके अञ्चर्न वैठकर दुःष-पान करा अन्यथा व्यर्थ

ही मृत्यु मुखर्ने चल जायगा और तेरी महा रोही हुई विकाप **बहरने ब्होगी()** १ ०० हा ११ महारोह रहा है १४

महामहिम गजाननका महाविराट् स्प देखक परम प्रचण्ड वर-प्राप्त असुर सिन्दूर सहम गया, वर उत भैं मेरी छोड़ा। उसने भयानक गर्जना को और किर व प्रस्वब्दि दीपपर शत्मकी तरह अपना लड्ड टेव्स प्रहा करना ही चाहता था कि देवदेव गजाननने कहा-भूद । मेरे अत्यन्त दुर्लभ स्वरूपको नहीं जानता; अब मैं दुसे पुनि प्रदान करता हूँ Þ ं देवदेव गजाननने महादैख सिन्द्रका कण्ठ एक**ड**िका और उसे अपने बन्न-सहस्र दोनों हायोंने दवाने हमे। अनुरने नेत्र 'बाहर निकल आये और उसी धन उसका प्राणान हो गया ।

'द्रव अगुर !' गवाननने आयन्त निर्मेक्तावे

सभूमं नगरको दाच करनेम समर्व होता है। मैं बग

**एर्बनः पाञन और एंद्वार भी करता है। मैं तुर्होद्या एर्बनाय** भरभोड़ा उदार और सदमंद्री स्वास्ता करनेकल हूँ।

त् मेरी धरण आहर अस्ने शतको≩ क्रिये धमा प्राप्त

धद्रमंपययम नरेयाही भौति जीतित रहनेही प्रतिश कर वर वो द्वारें छोड़ वूँगाः अन्यण विश्वासक्य देव थ

हतना कहते ही पार्वतीनन्दनने विराट् कर भारत क्रिया। उनका मस्तक ब्रह्माण्डका स्वर्ध करने स्ना। दे

पैर पागलमें ये । कानोंसे दसी दिशाएँ आन्छादित हो गर्न

वे शहस्त्रसीर्व, सहस्राध, सहस्रपाद विश्वस्य प्रमु स्वयं स

में । वे अनादिनियन, अनिवंचनीय विराट् गजनन दि

बात, दिन्य गन्ध और दिन्य अलंबारीने अलंबत में। उ

अनन्त प्रमुखा तेज अनन्त सर्वोडे समान था।

काल समीप आ गया है।

नुद्ध गजाननने उसके शल रकको अपने दिव्य अङ्गोरः । पीत लिया ! इस कारण जगत्में उन भक्तवान्धाकल्या है। प्रमुका (सन्दूरबदन) और (सन्दूरप्रिय) नाम प्रसिद्ध होगस्र।

'जब गजानन ! उच्च घोष करते <u>ह</u>ुए आनन्दमम देवगण आकाशसे पुष्प पृष्टि करने हमें। वहाँ इपके वाप बज उठे । अप्सराएँ तृत्य करने लगी । ভিন্মুট্সৰ ঘদ ব।

 सनः . सिन्दुरनशनः भक्तामगपुरमः ह अभवज्याति ख्यानी

्यवेशदु॰ २ । ११७ । रह )

4

į.

९ क्रै क्रक क्ष्रू काक्रक क्रिस्सिम्सक किए केंग्र छान्ही क्षिष्ठ हेप्र के छिन स्थाप किंग्राफ अर्थति प्रक्रि प्राप्तक क्षेत्रक्य एनाः पारः । पित्र नेही प्राप्नी काक कशीर कारकुरक प्रसि आक् 

। दे १६७६ हे माणने लिए हेशमन्द्रेय इस्ट । कि स्नीक के उन्ह किन्मक देशक उसी अधि किसी शियती १९५नीम प्रमध क्या हिरू निविध्यक्ष रेक विकि राज्य भद्र

भूषियो उक यूविका नामकाण किया--विश्वारा । मुरु सिराहर क्या स्था हर्म हेट स्थाप हराह यथव परने उक्त गवानन प्रशिमाहा यूवन हिया। किनूरा-प्यारवे पूजा बर उने प्रथम किया। तहनत्वर मुनियोने भी feelel feely as eignen eine Antoef

मिन हुन कर के उने प्रणाम किया और उन्ह स्थानका इसके बाद केंद्र मुनियोंने साथ प्रकार के द्राप्त है। । हर हरू विराफ्त हरू हमा हरण है उसी

इस समनार प्रथम हो इस राभा बर्टन वरी था वर्टन । भा है प्रको सम्मक किमूच्या कप्रकार हिमा है।। 1 1935 verbouted use

अबनु हीबहा प्रथ्य प्रसाद ईखहर राम्रं बहुब्द अंत्रद विसर्व के स्था क्षांत्रीको उत्तरा पर प्रदात किया, उन्हें प्रैल-करने पह विकास कि ग्रामित है। कर हिन्द

11 54 mu fig ette 1 f tral beu top fü vats rollin Stone fange. at nich einig nie flebest nie alle uest iten i मील वह बहु अने वया है संस्तु देशका हव है। flere fire i'n en Or fe prof ginn franc. उद्यो देवेंदे राजानान क्रांन्नान अन्यव्याह प्रकार नुसान अमेताय हो रहा ता । ११४ किंवर कारब राह केंद्र अलिक प्रतक्र कार कार विस्तर है माने अवस्त को वक्य हुए । उन्हों लख्न वाह्मिंद धरान हो के वे

uen erftre eebt re fem en, en fa amn bug क्षीहे थाव तीने वहार जन्म मार्थ करा हैर्द (राव ban fer en foreig ! mir-mys sel nie 1791 bung sinah lip bau fir feban ppende se's wen feite ferrie mir pr 654 rimme ,

> ाक्ष्मकारी: इस्से पास्त स्व विधेयत:। ध तामकी रक्तभीकाक्डम्बाइक्सम्ब क्लिक्स एक में में को को का संस्थान में हैं। रक्ष: । म अध्यक्ति व्यक्ति क्षेत्र हैं। है दिन् त प्रमाण के दहः सरवारं मान्याचाः। क्रमा क्षेत्र , समुत्र , स्वतावास ॥ कार्यकारकः विद्यः वस्तरभवनकः। u रू भीशकातुः क्रियः समा :एकी :क्रिकी प्राप e pries fliegle fechgrange वरितः सरमस्य वृक्षाः प्रवेताः प्रदान्ताः । स्यु महत्रवास विश्वस वान्यः स्वन्ति। म को करने करने कार्य स्थक: पोषकोऽनि च ॥ impellege mitten. ipplause er u ingen fi e ito gibo .....

byleptieste fareien egipæpp ægge ibse The top deze der detherentes for fi

-रक्तु । प्रद्र इक्य क्षमण क्षमण हम एक हाईन

To Dig inflore bod tides that by bod a

कितनाताम नीम ब्रीडमीट ग्रीट, वर्ष कीएन ज्या .

—िकि रिक् सेच्च किसका सूधी होते ह्या की वहनतार हत्याहे देवता वस्त पत

्। कि क्टूँग कि कि काकीक बरा बि

ders | tipe im avgition tiple firefit में देरण मोड़ी होने कम हुआ है। अने राजा क्रीफ ब्रांड Bun ben fin diging ei er i fri find fül weit ent angette ang riberen und व्या बताबर मानवांबाहर क्लस क्लार्ड भारते हैं। इस וועלו שונים, לכבה מנה נמשה הזה שיפונוני क्षेत्रक एक क्षेत्र विषय विषय है। है। the se of pilts they totalle the top ett meren ab i 1 afein, oge, to, qua-क्का काया काया हात व्यक्त वेत्रक काया हो के मेडस है, बहा हवारी क्या मिलती है। आप इच rufter stie mes sinnn as tim kiss ve ! frel if brings tifer Ble fante es I fer ( 44-22.1 4 61.1 2 + 624) n wyne fren, ten fen bent

आचा हूँ। वे पर्वती-परमेश्वरका पुत्र हूँ। मेरा नाम गवानन है। मैं समस्य अगुर-नृत्यक्षा स्वन्त्रश्च करके देवताओं वधा द्वनिचेद्ये पान देहर सदमंत्री स्वास्ता करने आपा हूँ।

मैस यह धरेस द्वन सीच ही अनुसराजके पात पहुँचा दो । भय-नीत दुर्तीने किन्दुरके एक जाकर बताया--प्साम्मित् ! चित्रा और चित्रका केरल नी-दश वर्ष का महाभयानक पुष गळनन आप जैसे अस्ति पराकनी शूरते युद्ध करने अप है। यह बाउ-तुस्य बालक देख-बुलका संदार करनेके क्षित्रे आहर प्रचीत होता है। बिद्ध आवन्त्रेते अद्वितीय बीर

वीदाई सम्मुख यह मन्दर-द्वरम बावक हैने बच सकेगा है। (किन्द्र आहारावाचीकी स्मृतिवे विनित्त हो समा िउ दूसरे दी धन कोपने उसके नेत्र दाल हो गये। बोह्म-्रती ! द्रम अन्ते हो, मेरे भएने वैत्रोहरके समझ पराचर मानी कोंने हैं। परक्रमी नरेग्र और देखा मेरे कारागरमें भाने जीतनहे दिन दिनते हैं और शेष पाण लेकर पर्वती दर्व बन्देने किने बैढे हैं। इस नगण्य बातहको ससस देनेने इसे बिजनी देर छतेती । वर किन्द्रने भयनह गर्केग ही और अस्ते एकास

भारत करने स्थ्यः तब उभड़े अमात्वीने उत्ते समझाते हुए कहा-

प्यान्ति ! भारको परम पराठनी विचान बीर-कविनीको बहुत

दिने पृष्ट्या भवतः नहीं किया। भारत भाग हमें भाग बदन करें। इन दुरंद उम गरीन्सच बालका वस कर है। है। इनक्रीडे यहे आहे। यस उसनेब्रे भागभा त्र उसे ह भोगे। वे क्यारे धोरंते वीर्यंता है। कि उक बहुबारी बाटबंधे मृत्यु देख देनेके क्रिके में आहर हो गया हैं 19 बर प्र हुआ निन्दूर देखने कक और ग्राज्यूल हे सामुल

र्द्द दय। and their active leadings arening

क्ता भूव असे अस को दूर सने सा-भू बांब के देन वर ता है। वेने वेदेशको निक्ष बावता बिहु वर अले ब्राप्ट, 'बालु और चिक्-ननी पान है। हेट्टर राज्य कोन्य है। इस बात्र ग्रहास साम्बे नुप्र कारते वह वस ज रहे है। इ सुरुवार रख है। का अन्द्रे नाइक अद्वत्र है। इन दल दल कर करण नाय हा मृत्यु करने कर अच्छा पहित्यों का हाते हो किहान در لانته لادو

'उष्ट असर !' गवाननने अत्यन्त निर्भोका सभ्यूर्ण नगरको दग्ध करनेम समर्थ होता है। मैं सर्वन , पालन और संदार भी करता हूँ। मैं दुरोहा सर्व भरप्येका उदार और सदमंत्री खापना करनेवाल व् मेरी बरण आहर अपने पातकों हे लिये शमान

सद्दर्भप्रायम नरेशकी भाँति जीवित रहनेकी प्रतिश तब तो द्वारें छोड़ दूँगाः अन्यण विश्वत कर तेर काल समीप आ गया है। इतना कहते ही पार्वतीनन्द्रनने विराद् रूप भा किया। उनका मस्तक ब्रह्माण्डका स्पर्ध करने समा

वैर पतासमें थे । बानोंने इसी दिशाएँ आन्छारित से वे सहस्रधीर्पं, सहस्राधः, सहस्रपाह विश्वस्य प्रभु सर्वेत्र में। वे अनादिनिधनः अनिरंबतीय शिसर् गडनन बद्धाः दिस्य गन्धः और दिस्य अतंत्रारीते अज्ञात है। अनन्त प्रभुक्त तेज अनन्त सूर्योद्धे समान मा ।

महामदिम गजाननका महानियर स्व रे परम प्रयण्ड वर मात अग्रुर किन्दूर सहय गरा वर उ चैयं नहीं छोड़ा। उछने भगतक गर्वना को और हिर मन्त्रक्ति दीपार ग्रज्ञमधी तरह असा लड्ड केस प्र करना ही पाहवा था कि देवदेव ग्रमतको का-पा मेरे भावन्त दुर्जन सक्ताको नहीं शनताः अर में उने ही

देवदेन गणानाने महादेख किनुस्का कण वस्त्र वि भौर उसे भवने बह सरस होती राय्वेन दराने की। भवा नेप बार मिंडल आने और उनी धन उनस्य प्रस्त हो यग्र । षुद्ध गयानाने उसके राज रखको अपने दिन अव<sup>स्त</sup> चेत्र विया। इन कात्र आहर्न वन मकश्राच्याकरात

मधन बचा है।

प्रमुख्य-किनुष्यस्य श्रीर किनुष्ट्रप्रश्चन प्रतिहर्ष है ध्यवतासारतः है। उस पीत कार्ते दिर <sub>मानवित्ते</sub> । देवसक आक्रमाने पुत्तकृष काने को। वर्ष शक हव

बब १४ । संस्थापर्ट व ब बरवे कर्ता ।

e en legera borde es e. e-resent's -( 44.51 \*

why were sense than the paper and green constituted and sense there is a sense that a sense the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the constitute of the consti

u h von engest derenter fir. 16 der der een een al eene erse 520 um eerst een et ver effer. 1550 ke een eeu et ver elekte 1550 ke een eur et ver elekte.

| By thyleth the

.सनावत क्षेत्र के अनुस्ता ताल स्थितीह द्वां अने के विद्रा स्वित यून क्ष्य अंतर साम्य हिट के अन्य स्वित्ता

forfig trity de abytem todes filment to fiftig versus i mai were de sa my despo agral i mai hey timelik-heme are ben von 1 myseli-mai versus, takje are fibrig 1 myseli-mai versus, takje are fibrig 1 ft. de de deno depoker, kue de sel

हरूनीय प्रमय कुछ हैंग्र सिंग्साकई रक बीट्ट अदूर छह तोष रूरम् किल्प्स्य संघट उत्ती र्याप्ट किसी कॉम्सी 1ई सह्य हु प्रायती त्याप्ट ईस्प्रस्थेड केंग्स्ट । कि स्थाप्ट

লৈবি টুলেবি জনত চলীতে ৰ্যৱস্থাদ সৃথি চুলাই কোৰ্যের স্থান সাজেছে ৰ্যায়ম দেন চাত । নিট্ কিছে ৰ্যুষ্ট চালাই চালাই চালাই চালাই চালাই ৭ বুঁ চিফ লুই চালাই বিশিষ্টানানক sted d burne sieve. En from en l'une velle pie mes sieme, es fore fire use en 25 mes 15 famil un lung fire d soit 25 mes 15 famil un lung fire dans des des ensiès serte seu circ sens des si des ensiès serte seu circ seu cur cur des ensiès seu cur cur dens dere siggram ensy ceu cur curd corre sigdresse seu cur curd corre cur cur cur un 15 par lune tristièren prope par mi un 15 par lune tristièren prope par mi une dere par de financie en par follente seu circ par de financie en par follente se cité seu en le 15 mes par follente aven fire par mes signices time for fort dere par la fire mes signices time for fort

( hè-22 | 42 | 1 8 + Eftigle ) . त कार्यक कार्य भारत है जिल्हा कार्यक है । किम्हें का म्डाम क्रिक रोक्कमण ॥ तम्बी तक्षीक्षक्रमध्यकामक स्वीमने ाक्क संस्तु क्षाता संस्तानु सेर्थ स्था। म भारति देव सूच मासाः सुरोत्ताः ॥ | : Friedlich | kong | 22 | fip 1p44 | 71 म्बर्धाकृत इंद , खान्द , सद्भानस्त । ाम्भवास्त्रकः विद्यः वस्त्रक्षसम्भाः। u रू शेरकिन्ह किया क्वा :क्वा :क्वि क्वा i w eften Altegia fechgraven मानः सामा देशः वद्याः वद्याः वदाः वदान्। मही मेहनकास विस्तव कारहः स्ववित्। त को करन था वार स्थक: प्रोतका का वार वा केलस्त्रीवरा मधासास सेन्डिस्सः। u :ngen gi e ies gins

hie gen eusse eur endromme fou se souweiere ferenen eurs auge eur das in ein must fiere dernen is met sind —fer for die ferenergie

deprier, die fluche ph. er fluch in. T. voz gehope del proze vereit ry des Poll ry rou veru dreuer ur um de In pie fer fer er miere ver तार्षे बर्गत दिया। तुम्ये भूगते ब्रोध न भीवार कृति पूर्व क्षेत्री यात्र बरोदी दुन्ता त्याद क्षेत्री भारत तुम्हरे पूर्व क्यों तिन्द प्रयक्त भूगद दुर्गत वर्गत त्यात्र तुम्कर यात्राहे दिने वीते ताबार विशय पात्र बिक्सा अन्यात्र वै ती विग्रह्मा क्यों अनुसामानुति बन्ना हुँ । वीत्र प्रवक्ता प्रयक्तार तात्र वर्गत वृत्त कर्मा । यह बर्गामा यात्रव कर्मता। तुम्ब विन्ता महत्ववार

(यभी) नगर् धारण जुगावन है। यहाँ स्वध्य गमनती चा मुने से गज परेच्ये आनन् स्वाहुद्ध के स्वयं चेहहर करा--भाव श्रामुक्त मुंग रुपने पुन्त सेनेश मार्गवा दीनिशे।

हमासाच वर्षु गानाम स्ति भाजना रेड स्था। भाजने भाषा रहामजीन भाजीन राजा स्टेप्पडे स्थानस्ट उन्होंने भाजा जिलावारी स्टब्स स्थानिका राज्योंने व्यक्ता उन्होंने नोट्य स्टेप्पडी गुर्तिस्ट्रा हम्हेनरेच हस्ता दिया।

तसमात् भगवान् भीगद्रानन अन्तर्भानं हो गवे ।

सम्म मुप्ती थिनिए, उनके कर एक्ट एवं अप्राप्त उपरोग नेता ग्रेण्य पूर्व दिवह हो यो। उन्होंने प्राप्तका द्याविक अवस्तारी भी की भी का का कामार्क्स पत्नी पत्ने यो। वसी उन्होंने अवसा विच नियानी स्वाप्त पत्नी पत्ने भीतानानी पेटिया दिया तथा अपना जीवन कम शांक वर दिया।

श्रीमञ्जन प्रदत्त अमृतीपदेश पामेश मीताः के नामधे प्रस्थात हुआ।

( ¥ )

श्रीपृष्ठकेतुः श्रीगोपोपा कवित्यागिय भागी अवतार 'पृष्ठवेदाके नामवे विक्यात होता । उन समय देश समावशी कीश विदिश्चित देशीते, एसक दिस्संक गणेतायुगण १४९ वे अप्यादमें इस प्रशाद करणा गण है

बब्दियुगर्मे प्रायः सभी आचारभ्रष्ट एवं मिष्याभाषी हो जाएँगे। महामा येदाण्यण और संम्यानव्दनादि कर्म स्थान हेंगे। गर-नामादि और सम कर्दी नहीं होगा। पद्तोप-हर्मन, पदनिन्दा एवं नप्पी-अध्यान सभी करने. हव जार्थेंगे। एवंत्र विस्तापक्षत ऐंगे हरोगा। भित्र स्वायस्य पूर्वा નઈ થઇને ! જુમલ નહેલોને હદલ એક જેમ્બલ દુર્વલયા અને હોન હોન હોન દેવ તમાન, એમને માર્ચલયા મારાય લેટને હોય અને જેમાં સ્ટ્રોલ હાથે અને આ તમે મોર્ગ જેમાં હોય કરતે એને ! જ્યાં જેમાં હોય ! હોય કરતે એને! 'હોય માર્ચલયા હોય કરતો એને!

कविवृत्त्रे सनुष्य कृतिस ध्यातेश्वर औ दश्याहि व

बर सर्वेते ।

गो दिगा पर पानी याचना बरनेहरे हैं।
स्वीतर बरनेन क्या पन नेतेच्या महाने हैं
प्रतिपत क्या पन नेतेच्या महाने हैं
प्रतिपत क्या पन नेतेच्या महाने हैं
या पाना बर्जीन नेते होंगी । क्या प्रतिपत नेते होंगे मेंगी बरी। क्या महाना है हैं
उच्चेद भीर दुवेतीका उत्तर्श होंगा।
पाना पर प्रियमुगाने वालीन
भीर विप्तापती हमा करिन क्यों।
पाना हमा प्रतिपत्ति क्या होंगा।
पाना हमा प्रतिपत्ति क्या होंगा।

धंत्रत पर्वेशकर होती। धेर धारी कियाँ असी अत्रेशक वि करोताले धारी समुख्य स्वेत्यमान हो होते। प्रशीक्षी उन्हेश स्वित नह हो होते। क्षेत्री।

पटन धोइध्य निवासन करने -

भ्यवस्य-सभी द्वत हो दर्वेगे ।

पाँच और छः वर्षभी उत्त समय की-पुरुषोधी पूर्ण से सेहर और तीर्ष हमादी व्यवणे । प्यापन इत प्रभार स्वयंत्र अपन्यं अमीतिः साध्यंत्र स्वयंत्र अपन्यं । देग्यीः जाहत्ते तभी जहते देवे । सिर्विका विवेचन समय नहीं।

उत्त समय स्वाहा, स्वभा और देवगण अपवास करने स्टॉमे। वे ... देवापिदेव गळाननडी धरण आर्येगे। उन सर्वविध्नविनायन गळानन प्रसुच्ये . बार नमस्कार करेंगे।

den broeft beit die eine beit bei ben ben eine beit eine des ein eine des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines eines des eines des eines eines des eines eines des eines des eines eines eines eines eines eines des eines 
and have a fine of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of th

## गठनस्ट स्टार्फ रुमुम केष्टिमीट ( म्हापूरुत्रम् )

कार हिन्स स्वरूप हो । ... है। एसने येण देखां की विश्व स्वरूप है। ... के सबरी है। देखा हमने को ब्रिट्स स्वरूप । ... स्वरूप स्वरूप हो तथा हमने को ब्रिट्स स्वरूप । स्वरूप

mei 1 fiß so mien refuele fi nem bin f

by all fire posts bram feierer Aft

ा ब्रास्ट हराइट स्था प्रसाद स्था है।

1 24 mie wig adifte gran it !

I his to simil talkana sink by

तुर्धं दर्यन दिया । तुमने भुसते मोध न मॉगकर मुसे पुत्र-रूपमें मात करोको एका एकत की । अवरण तुम्बरे पुत्र-रूपमें मित्र करकर मुन्मार-रूप करने तथा थापु-मंगेके पाठनके किये मेंने शाकार निमष्ट पारण किया। अन्याम में तो निराकार रुपले अञ्च पराण्यामें न्यात हूँ । मैंने अनतार पारणकर सारा कार्य पूर्ण कर किया। अन् हरभाग प्रयाण करूँगा । तुम चिन्ता मत्र करना। १०

'प्रभी | जगत् शास्त्रत दुःलाल्य है।' प्रभुक्ते स्वधाम-गमनकी बात सुनते ही राजा वरेण्यने अत्यत्त स्वाकुरताले द्यार जोड़कर करा—'आप कृषापूर्वक सुन्ने इसले सुन्न होनेका मार्ग बता दीजिय।'

कृषापरवदा प्रश्न गकानन वहीं आधनपर बैठ गथे। अपने सम्मुख बदााध्वालि आधीन राजा बरेण्यके मस्तकपर उन्होंने अपना श्वितपद्दारी बरद देख रख दिया। तदननार उन्होंने नरेश बरेण्यको सुविस्तृत शानोपदेश प्रदान किया।

### तत्यभात् भगवान् श्रीगजानन अन्तर्धानं हो गये ।

पराम माइकी शंनिभि, उनके कर सम्यं पर्य अमुताम परिकार मेरा पूर्ण पूर्ण निराह हो गये। उन्होंने राज्यका प्राणित अमारांकी शींच और स्वरंग राज्यस्मार्थ नज्ञमें चले गये। वस्तु उन्होंने अस्ता चित्र निराही हराकर पराह्म सीतामतानी वेदिता हिया तथा असना जीवन-जन्म सहाल कर दिया।

श्रीगजानन प्रदत्त अमृतोपदेश भणेश-गीताः के नामवे प्रस्पात हुआ। ( ¥ )

### थीधूम्रकेतु

श्रीगणेशका कल्यिगोय भावी अवतार प्रमुखेताके नामचे रिक्यत होगा । उन समय रेस समाजही केसी दिस्तित रहेगी, इसका दिल्दान गणेशायुराण १४९ वं अन्यादमें इस प्रकार कराया गणा है—

इहिनुतमें प्रायः छभी आचारभञ्च एवं मिष्पामाची हो बावें।। प्राप्तः वेदाण्यनः और वेष्यावस्तादि इसे स्तात हो। वह बातादि और सन वर्षो नारी दोगा। परदोतः इसेन, स्तिनस्य एवं परक्री-अन् बावें।। वहंब गिरामण्या होने नमीं करेंगे । इसक नदियों के तरूप रोखे की यहनार दुर्वक का पन कीन होंगे और उने वेंच महाना दुर्वक का पन कीन होंगे और उने वेंच महाना उनकी प्रधानिक अपरास्त करेंगे। इसमें की करने करने करने की कीन की तेंच प्रधानिक करने करने करने की कीन की लोग की तेंच प्रधानिक करने करने की की नदिव प्रधानिक की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की नदिव की

सभी क्षेत्र प्रस्थानी याचना करनेवाले होंगे और सर्व स्थीवार करनेमें लगा एवं शंकीचड़ा अरुवन यो बरेशे उन्होंच केनर मिया आधी देनेमें होंगों की तर्वन में किस या आत्म मान्यां, नार्वी होंगे। होंगों होंगे का कार्योंने विन्त में इसेंग्रे मीची करों। ब्राह्मण मान्यादारी हो जबंधी (कार्यों उन्होंद्र और दुनेनीका उन्हार्य होंगा। मुच्य देनाओं स्थापकर हिन्दुस्पत्ने तल्लीन होंगे होंगे में युक्त और दिवाचाड़ी द्वा करने होंगे। नाम प्रसादने केन बन्न रमामूर्क उदस्पूर्णिका प्रसाद होगा। धरित अर्थ वर्गा जाना होक्कर पिखाटन करने लगें। मूक्त निवन अन्वरण—क्ष्मी इस होगा होंगे। मूक्त

धंतान यण्डंकर होगी। घेर कलिके उपस्ति होनेन धाल्बी कियाँ अपने मतने सह हो जायँगी। धरपर हत बरोबाले धरी मतुष्य म्हेन्छप्राय हो जायँग। व दुम्प्रकृति होंगे। पूर्णाक्षी उपरा प्रक्रिन नह हो जायगी और हथ प्रस्ति होंगे। पूर्णाक्षी

पाँच, और छः वर्षकी कन्मार्थे प्रवत्त करने हर्षेत्री । यह स्वत्त्र को पुरुपोंकी पूर्णेयु सोक्ट वर्षकी रोजी है वर्ड और तोर्थ इन्तु है जानेशी प्रवान प्रवान के से मान स्व महार करने अपनी, असीवार और दुग्यस्त्र स्वामाय पराम हो जाया। हंग्यों, हेरा पूर्व मानीत व्यास्त्रते सभी बच्छों होंगे। कहिली असन दश्य

उत्त समय स्वाहा, स्वया और वयद्कारकर्म न हेरेंहे देवाय उपवास करने स्वामे । वे अत्मन सम्प्रीत हेर्ब देवायिदेव गजननकी सरक जावेंगे । किर विविध प्रकारे उन सर्वेदियाविनायन गजनन समुख्य स्वयन कर उन्हें कर-नमस्कार करेंगे । inden in her ben der der der bend henreiß bineing prisk ber i neg from i ie me wir is (vond im 20) va der i ned de des von im 20) va geübyv from fond prom ein veld ver ivel eine ben eine finn fieldisp

### 50Base

### ্ৰ- প্ৰদেশ চৰ্বা চৰ মন্ত্ৰত কৰা হৈ মৰ্কাই কিন্তু ( ১ )

खल्य है। उन भी मूलकवारन ही कहा जाता है (1) अववाद ओग्मानाव्यका नात करनेनाला है। वह जिनमध-( जारक ) वजा चनवासिरका विभाशक है। त्वीवरको नामक उत्तक वाहन शतका नेताने आहे हैं। वह निज्ञान मान्य भारक माना गया है। शिष्मग्रक-नामक जो अनतार है। कामानुरका वहारक है वह मधुर-वाहन एवं वीरब्रह्मका Nove Bult Buil-iser! | \$ 13 Faleaug fit 3p वस्तरक को शक्तिमां है। उत्तरा पारक कहलाता है। सामक अनवार कामास्टरका उन्मेंबन करन्तावा है। वर्ष नेहारक और मूपकवाहन कहा गया है। रहाबोहरू-किय विद्धायक जानना चाहित। उन्न छोगासुरका क्किसीश्म्लांक क्रिक्ट ( ई क्राप्ट सब म्लांक इंक् ) ब्राया गया है। जो ध्यानन्नासर अवराह है प्रकाशक है। उने मोशमुरका विनासक और मुपक-बाहन गया है। त्महोदरःनामने निरूपत अनवार ज्ञान प्रदाका महास्टरण बन्न कर्नुनाला हैं: उत्तरा वार्डन नेतंक नवांचा क्रम है । एकदन्तानकारः बेहि-अदारा धारक है, बह

# प्राप्तक शार असूप काडे अवराह

सन्दर्भका द्वाराज्य हो जावता । सन्दर्भका द्वाराज्य हो जावता ।

Jish ten der Jöhy Eu miko dycho f sjejl felse prisere tyrzi filvere ty lictyse vie bis bilture der dreit einem entise dy ves filvego er erigi dien runger b 165s filt mind dy mot sie generalisruis vie missikere verpier drei sie ruis vie missikere verpier dre

धुर भग्न छै रक्षती श्रीहरूक र्ताक्ष्य स्वर्ध द्वन्छ प्र कृषुर क्षणकुरे स्थ स्ट । विर्देश श्रीम प्राप्त कृतिस्थ । शिक्र सित्र रिप्त रेस्स yd i inpekan mur francyk ypdensogske. Inn miekan appyngiel ipp nayyd isagw

(5}-21.05 mygāžg.) šē (\$ līsppējæ pyje fæikēj\$ (yppep\$og¥ē)

॥ दिक्र के स मारावाद्य विवादक महिलाह *स्वन*न्यवस्थातम् । स्वन्यवस्थान समझतिव्हन्या ॥ :क्रमाम्हिमायकः ॥ Ħ Mymphisty patel 3549 e bitchib 11:127-2 सुरव्यक्तरः महाबाह्य सान विक्यु नार्थ विक्तायः कामानीतृत्रदेशीकः। स्वायकारीयः सर्वे तद् अस्य मारक बरबपु ॥ । व्यक्तिमानुसम्बद्धाः । क्रम्बंद्रव्यक्ता के अस्तिवस सम्प्रितः॥ armilierigi g einen et jetfet eifechen: jeigeleichen ! महामेख धर्मे वार्तवाह्माः महार्था होते स्थाया शानस्थाना नगरीख देखा व भारतेवाहचतः *स*र्वशः॥ 1 净入下货用 11-312 Dipputates è danient a स्मिद्धाह्याः स्मितः ॥ सर्वत्रमारकः । iki22 Militeraction by

(Hiphysogy)

by decide kangelend algen ya kenyesu

yan û kipp ûn rap yane î ji yane e

jini kimene say eve ji yane ay kee î ji

yan û kimene say eve ji yane ay san ayran

man un see î jî yane say san ayran.

—§ 712.

rv ab bre rady yenne fbieres Af wil fiz en unen selven fb are via

 र्वदेशनों व नहनं विशे और शिवको वेजपूर्व म्यूरिक हो है। भगवान, शक्तों पत्रव शहर होने वश्यदान दियान्त पूर्व विभीने वव तर्रो देशत १०

प्रमानक मान्य पर जीता तो श्रुक्तका हन देखानके प्रदार जीवापक किया । देखीने नामकीएन मानुदर्भ विकासिकस्य प्राप्ता क्रिया

हिंद बच या. यह यात स्त्याम्यान स्टूडी हिटाउ पारितीक तथा पूर्वाई नोसीहर अञ्चल कर दिया । दूरवीई नामारी मुस्स्तिने उस प्राप्त आहुर्व सम्मान हिंक नहीं लहे। युक्त पार्वित हो गाँव और तुक्त यात होतर माने। समूचे पूर्वी स्तारामुक्ते अभीत हो गाँवे।

वानचर गरीकात अगुरने वाणकोहरा आहाल दिया । अभित्र पांचानाचम अगुरदे हारा वर्षनाच होते देश योगे विनयपूर्वह उत्तरे सामानी शहर निर्वाचन सम्बेद्ध देना स्त्रीकार कर किया ।

यानी और बजाउड़ी अपने अधिकारों से देनेई अनवार महापूर्व देवजेकार बहाई कर ही । बक्क इनेर और वम आर्र केया बजाजेड़ से गें। किर उसने अमरवाजीके वेर किया ! ग्रेरेज भी राजनी अगरक बम्मल दिक नहीं बड़े। सकागृह सर्वाक आंकारी हुआ!

अगुरीने बला नहां और बिष्णु आदि देवता हैळा। बहुँचे । उन्होंने भगवान्, घंडरने देलींके उपस्वका हुस्तन्त सुनावा । भगवान् संकरने अगुरकी निन्दा को ।

यह समावार जर मारार को मारा हुआ हो वह आवता दुनित होकर कैलास्टर जा बहा। विपुर्धानी मारायपुरित पुद्ध किया किंद्र उस भेलोक्बिकची देखने भरानीपितिको भी पार्धोंमें बाँच किया। यह कैलाएका स्वामी बनकर बही रहने कमा।

मरत्तरामुक्ते कैदाव 'और वैकुण्डके घातनका भार अपने पुत्रोंको देकर स्वयं धेभव वण्यत्र मरत्तरावावमें रहने हता । उव निष्टुर अमुरका धायन अस्यन्त मूर या। अनीवि और अस्याचारका वाण्डक होने ख्या।

दु:शी देवता मत्स्वराष्ट्रके विनाशका उपाय सोचनेके जिये एकत्र हुए । कोई मार्ग न देखकर वे अत्यन्त चिनिता हो रहे थे । उधी समय वहीं भगवान, दस्तवेश आ पहुँचे । जन्मेन देवताओंको वक्तुण्यके एकाधरी मात्र (मं) का नकत्रेन रामार देवसाम के राज भटाव रहते गर्ने प्रश्ने रेकाव राज प्रदासन के बाद स्वाव की स्थापनात रहते होंगे स्थापनात रहते होंगे स्थापना विकास स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापन स्थापना स्थापना स्

वन प्रदर्भ भारतन्त्रत्वे करोशे नहेल हो पर्वत्र हो गाउँ । वे क्रमानुत्री हान्स्त्रे ही बारद आ वी—बहु क्ष्यत्वर दश्य अस्त्रे ही पुर्वेष्ठे होते क्षयत्व होतु वन उत्तेने अस्त्रे हिसान केन्द्रे साम अस्त्रा वन प्रदर्भ देशा है। मुस्कीत होता चीने करें

न्यांकनी यापुने तुव अंतत्र नहीं हा क्षेत्रहरू म नामुरने बता। इत्यार पेजेस्तरिक्सी अपूर भन्त दुआ। यह नवसे आक्रमणकारी संदुक्ते निमा हैते तुवर मुन्ति उपस्थित हुआ।

उसके भारे ही भारत्य भारतक हुई किहर पैन हितोक पर पुत्र चटता हाए हिंदी कि है विजय नहीं हो सकी । माध्यपुरके हो दुर्ग के हैं चिन भीर चित्रपित । उन होनोंने समार्थनिक हो हैं जनसभी मुर्चिक किया हो या कि वस्तुपार्क हो हैं

मत्यर एटवा उठा। पुत्रवचने व्याह्म प्रवर्ध अमुरोने 'ममसाया और उनने प्रवृक्ष संदर्ध सेनेके स्थि कहा। तब वह रस भूमिने उपस्थि हुव वहीं उनने करतुण्डका अस्तरत तिरस्कार किया।

'दुष्ट अनुर ! यदि तुति प्राण मिन है तो सेरी हैं आ जा अन्यया निश्चय ही मारा जानगा!' देवदेव वर्की उससे मभावताली स्वरमें बड़ा !

पुष-पथेचे आहत भयाकाल मत्वराष्ट्र भवन्तर बनवण्डको देखकर विनयपुरक उनसी स्त्री करते ह्या उदारी मापनादे छेतुष्ट होकर दश्माय बनतुण्डने उसे कर भक्ति मदान कर दी।

मञ्जूक्य मात्ता मत्वरात्तुरने निश्चित हो हर प्रार्क अनुभव किया और देवाण आनत्समन हो हर कहान्यहें स्तित करने को । देवनाओं को पूर्व स्ततन्त्र कर मञ्जू वकान्य ने उन्हें अपनी भक्ति भी मदान कर दो ।

में हम्बेगोस अर्वतर चुने बर हैंगा । दम्मद्र प्रस्त धनोतीं वस्तुष्टरे धमेन पहुँचे ।

ाणने विकास क्षेत्रका है। क्षेत्रक हैंग्य के बहुत क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यं क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्

8 volls und al—road | cred cut alled 1 volume der 1 expert und zier heurel volume der 1 expert und zier heurel volume zier zier heurel zier pargest volume zier zier zier zier zier zier volume zier zier zier zier zier de unde zier est zu § 10 mm geed zier unde zier est zier

taffeippije tana 11 jiržas taelūv fargijus P

fixe and fixeno prove deputs the year to 16 disp mail district the upon wal ribre true to dishay signe disp year 1 mail an analise the apong signe disp year and they also maind more more more more prove the fixening leave the sign star disp prove the fixening leave the sign star disp

ियों स्थापन प्रदेश कामा के प्रदेश होता हुन्द्र स्थापका स्थापन प्रदेश कामा क्षेत्र होता है ज्या है स्थापन स्थापन स्थापन स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थाप

l lie verne terrez here kernen eise i lie verne riese for feil hira vern ierse i einer pe tenenieri ven be vert ver geb feit les

\_\_\_\_\_\_

unn Chrys deg Cras byrelt vorse hyr ches re Gross a sema pleine were side wei 1911 vorse dem pleine were side wei 1912 vorse des pleines des vorse vous 1912 vorse des pleises des une des vouses 1912 volument des des vouses des vouses 1912 volument des pleis des vouses des 1913 volument des des vouses des vouses 1913 vouse des vouses des vouses des 1913 vouses des vouses des vouses des vouses 1913 vouses des vouses des vouses des vouses des vouses des vouses des vouses des vouses des vouses des vouses des vouses des vouses des vouses des vouses des vouses des vouses des vouses des vouses des vouses des vouses des vouses des vouses des vouses des vouses des vouses des vouses des vouses des vouses des vouses des vouses des vouses des vouses des vouses des vouses des vouses des vouses des vouses des vouses des vouses des vouses des vouses des vouses des vouses des vouses des vouses des vouses des vouses des vouses des vouses des vouses des vouses des vouses des vouses des vouses des vouses des vouses des vouses des vouses des vouses des vouses des vouses des vouses des vouses des vouses des vouses des vouses des vouses des vouses des vouses des vouses des vouses des vouses des vouses des vouses des vouses des vouses des vouses des vouses des vouses des vouses des vouses des vouses des vouses des vouses des vouses des vouses des vouses des vouses des vouses des vouses des vouses des vouses des vouses des vouses de vouses de vouses de vouses de vouses de vouses de vouses de vouses de vouses de vouses des vouses de vouses de vouses de vouses de vouses de vouses de vouses de vouses de vouses de vouses de vouses de vouses de vouses de vouses de vouses de vouses de vouses de vouses de vouses de vouses de vouses de vouses des vouses des vouses de vouses de vouses de vouses de vouses de vouses de vouses de vouses de vouses de vouses de vouses de vouses de vouses de vouses de vouses de vouses de vouses de vouses de vouses de vouses de vouses de vouses de vouses de vouses de vouses de vouses de vouses de vouses de

Sor ya 85 verdie new verleg sintengs he tersper Hau fau style Af armen. He 15 yen um Of 1 na geg A repre nu og versen A fa fer end terse fau progen mig der Geg tog fer 1 3 tog er gog er g mig der geg tog fer 1 3 tog er geg en

নিলিক কুলিয়ন বিসা, কি বুলি কিয়ন বিনয়ন নিজ্ঞান কুলানাকল্ল কিলালা বৃহ পিলানিক্তা কিচত সকৈ দেকী মালদ দিকী মালম মিলিকছ ক্ৰেন্ত্ৰিক বিচাৰ বৃদ্ধ । দিকুল স্থাদ প্ৰস্কিত বৃদ্ধ কৰে । দেকে স্থাদ কৰে স্থাদ

### र्त*केर्य* व्य

## (5)

নতুন ধুনাম দিশত বহু দাম বহু বিদেশ দামত হুত ই বি চিকুলেন কুলো কুলো পুৰুদ্ধ সংগ্ৰহ ভালে কুলো

hreyn ho hreyn dwran varian vilk 131 jelle der Him drynny ratus frany wy 120 de de de drynny ratus frank wy 120 de de drynny franch yn hreyn fran 120 de drynny regn rafe yn de dryn yn fe 1 de frincino Gee og fer dig free rand 1 de frincino Gee og fer dig free rand

ই দকৈ বিশুত ত্রীষ্ট হাঁও হি দকৈ তেওঁ। হুম কুম কিয়েম কাছম- । ই ফেক ফুলতা বেখত ফুদ দিল্যমন্ত্র। ফুমু সক্ষাত ভাম ক্ষালয়ক্ত তাঁত্র দিশের । চারী চচরীদ বিগেস ক্ষালফ ক্রেটেন গুড়

\_\_\_ -

ष्पानचे वार्यतीकी श्रीव्य असस समावान् पंकरने दुनित होकर कार्यरके सपीरको दग्य कर दिया। वारमुक होनेके क्षिये कार्यरको सपीरकी उद्यक्ता थी। सोरहर प्रकट हो यो। वार्यरेष उनके वरणोर्मे प्रणास कर गहुद कच्छे उनकी च्यति करने क्या।

प्रमण महोदर योले—भी शिवके शायको हो अन्यया नहीं कर एकता, हिंतु शुग्हारे रहनेके लिये द्वावें अन्य देह दे रहा हूँ । ऐसा कहकर उन्होंने कामदेवके निवास-योग्य शरीर एवं सानों हा यों वर्षन किया—

पोवनं भी च पुराणि प्रास्तानि सहासते।
गार्व मञ्चलक्षेत्र प्रदुक्तण्डरसम्बद्धः ॥
स्यातानि वस्ततात्र पुरासाक्षरताव्यः।
सन्नो विपयत्रकार्यो न्यानो पुराद्यंत्रम् ॥
गापुर्वेष्ट्रः सुमालक बक्ताच्यि न्यानि वे।
भूत्यविकार्य वे देश नाना इत्या सवा ॥
तैर्युता संकार्योश केपालि को द्वारा वया।
सनीप् स्वतिभूति वयासानि अस्ता देश
तार्वेष्ट्रः स्वतिभूति वयासानि अस्ता देश
(उङ्गा १९४४-४६)

'स्मारामें । योजन, जारी और पुष्प, द्वारारें द्वान्दर बाल-खान हैं। मानः महत्त्वन्दर, धरिवांके सपुर कहार, द्वान, अबन और जन्दनादि द्वारांचे प्रदूर आजात है। विच्याचक मनुष्योंका चन्नः गुरा आहेंच द्वानः, मह्न्यान्न कुदर बाल, तमे बाल और आप्यूष्ण आहि—चे कहा की द्वारारें किने जाना महत्त्वे धार्यान की कि कहा है। द्वारारें किने जाना महत्त्वे धार्याने दिन के हैं। द्वारारें किने जाना महत्त्वे धार्याने कि कि हैं। स्वाराधिक आपि और स्वाराधिक आपि सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की सामिता की

क्यमदेवकी प्रार्थनापर दयामय गणेशने पुनः कहा— (श्रीहरूणके अवतरित होनेपर त् उनका पुत्र प्रयुक्त होना ।)

हिन पुत्र कार्तिकाने पराधनियान ('यान्तृत्वाय हुन् के जा )मे मरोहाने प्रश्न हिना और स्वयन्त्रवाता मरोहाने प्रवाद होत्र उन्हें वर प्रदान किंगा—"ए गारकपुरका वय करेगा।' और दिन कार्तिकाने वासको भारकर देवताओं-को स्त्रीम प्रवाद किंगा।

अपूर-गृह ग्रुवनवारने ओहाग्ररका वंस्कार कर उठे अपूर-गृह ग्रुवनवारने ओहाग्ररने सूर्वको मधल होता से । उनके आहेमानुसार भोहाग्ररने सूर्वको मधल करने हे किये नियहार बहुकर दिन्य शहर हरी उपन्या की । उस शाने संद्वा हो सुबहेन प्रवट हरी

भोदायुरने उनके चरणीन प्रयम कर देवदेवरी उनकी पूजा की और निर्दाश जोड़ कर वस्प्रदेश के दुर्ज की क्या । प्रवज स्प्रदेश उठे रोगारीन और वर्ग दिसे रोगेका वर प्रदान करके अन्तर्यन हो गये।

वर पाकर एंत्राना हुआ अनुद अने सातत है। प्रकारायों 3 थे देल्या के दरण अस्तिक कर दित मारान प्रामुख्या कारा होंगे हो ते केत्राची है देशक अस्तिस कर हिन्दा । देखा और इन तंत्री में अस्पायों किए गये। मोरावुर अमने एक कराई में (मारावुरकी पूर्व) आरियाहे साथ हुआहुई ब्रोजन कर्य

कर्ममार्ग, धर्मावरण और वर्गाव्यम वर्ग और व नड हो गये। दुःशी देवाण और श्राप्ति नड्सवर्ग स्वर्थ स्वर्मन एकावर विभागते गर्गेशके संदुष्ट करनेते देव हो। देवता और मुन्मिण अस्पत कह वहार हो भक्तिपूर्वक मूणक-वाहनहीं उपक्रता करने त्रो।

दलने प्रस्त हो महोदर पष्ट दुय। देवता और ग्रहिन्हें खिले अवल संद्रुष्ट होकर उन्होंने उन्हें आक्षष्ट करों ही कहा—में मोशायुरका वष करूँगा। आवलेंग विकेत हो जायें।

भी अलण्डहान-सम्बन्धारिकी ग्रास देता हूँ । अर्ड धर इस्य विचर्त ओहासुरने अस्यन्त आहर, ग्रेम और दिनवार

11 6

क्षेत्रक राज्य वाम स्वयं क्षेत्रक क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रिय क्ष्रीय क्ष्रिय क्ष्रिय क्ष्रीय क्ष्रीय क्ष्रिय क्ष्रीय क्ष्रिय क्ष्रिय क्ष्रीय क्ष्रिय क्ष्रिय क्ष्रीय क्ष्रिय क्ष्रिय क्ष्रिय क्ष्रिय क्ष्रिय क्ष्रिय क्ष्रिय क्ष्रीय क्ष्रिय क्रिय क्ष्रिय क्ष्रिय क्ष्रिय क्ष्रिय क्ष्रिय क्ष्रिय क्ष्रिय क्ष्र

unanu dina aéta dardz vy épa elémen nu és pr ofé my vira y di voc yvez gél éve dadi tidz espa i ur di cya élé éfair 1 y von ha roja sera usa ciana dag dinastra va capasa cae ciana dag fedir propu disp épa étaga demiten

भीत अनुस्तरमान्ति के व्यक्तिकारिक किंद्रीयस्थात भीत क्षेत्र स्थाप क्षेत्र के विद्यास्थात के क्षेत्र स्थाप क्षेत्र के विद्यास्थात क्षेत्र के क्ष्य क्ष्यास्य अन्तरिक स्थाप क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्यास्य क्ष्य

And the former of finds from these you are some former of the part of the part of the former of the first fire for the first fire for the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the fire of the

( x )

र्मनानन

holf posses of Archeo we so take losd top anolined voque kibro the fear tisky will be up. . In how ever of kind & which boky there?

> किन्तु किन्नुवीम सुद्ध पराम पाड । एवले हिन्हेंसी हिन्हेंसी अपन्य प्रकार व्यवस्थातील प्रमुख्य स्थान हिन्हेंसी । किन्नुवास । एक्से क्यांद्रण स्थान क्षेत्रकारील स्थितील स्थानिक स्थानिक स्थान स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक

> न्यां प्रस्त किया विका । स्वत्र स्थाप क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्

wil de ver cerej seur wieg feren einem Gwyner Aine vy payr cerej er vy vy v ver i v vyne die die bei viel viel ver i v vier die viel ver die feren ins her de ver die de vier ver die ver i ver de ver die de ver ver die die ver i ver de ver die de ver ver die

85 और पूर्व दक्षा उद्या नाशास अक्षेत्र पुरुष क्षेत्र और

ति निया जा सराज्ञा असूर स्वनं हिन्य मान स्वनं मिल्य मान स्वनं प्राप्त स्वनं हिन्य मान स्वनं स्वाप्त स्वनं हिन्य मान स्वनं स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त मान स्वनं स्वाप्त स्वाप्त मान स्वनं स्वाप्त स्वाप्त स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं स्वनं

। इस्ते एक महित वह विवास

wer hie propt coffine other coffin 30.3 bomy defen frofide thinds foliars burds 1 mg uhre to (nor vorganism) in you were (so for there organisms in you differed four for the many characterisms for differed four in the contract of the contraction of the contract of the contraction of the contract of the contraction of the contract of the contraction of the contract of the contraction of the contract of the contraction of the contract of the contraction of the contract of the contraction of the contract of the contraction of the contract of the contraction of the contract of the contraction of the contract of the contraction of the contract of the contraction of the contract of the contraction of the contract of the contraction of the contract of the contraction of the contract of the contraction of the contract of the contraction of the contract of the contraction of the contract of the contraction of the contract of the contraction of the contract of the contraction of the contract of the contraction of the contract of the contraction of the contract of the contraction of the contract of the contraction of the contract of the contraction of the contract of the contraction of the contract of the contraction of the contract of the contraction of the contract of the contraction of the contract of the contraction of the contract of the contraction of the contract of the contraction of the contract of the contraction of the contract of the contraction of the contract of the contraction of the contract of the contraction of the contract of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contr

**ate**d 7-- 4

क्षोभाद्धर गुरू-चरणीमें आदरपूर्वक प्रणाम करके वनमें चन्न गया।

निर्धन अरण्यमें जाकर अमुरने स्नानादिने निर्ध हो मस्म घारण किया किर यह पार्थतीवहम्म यिषका प्यान करता हुना पराधारी मन्यका जय करने हमा । वह यथान निराहर रहता था। हम प्रकार प्रीकाकरक अन्यव्य यव करते हमें के उनके अन्यव्य स्व करते हमें उनके अन्यव्य स्व करते हमें उनके अन्यव्य स्व करते हमें उनके अन्यव्य हमें स्वाह अन्यव्य स्व करते हमें उनके अन्यव्य स्व करणाम्य यिव उपके समस्य महरू हम् ।

लोभाग्रर देवाधिदेव महादेवके चरणींमें प्रणाम कर उनकी स्तृति करने लगा। प्रतल फांगभूषणने उठे अभीष्ट वर प्रदान करते हुए सबसे निर्मय कर दिया।

वर्षया निर्मय कोरामुद्धे नेपाव देशीको एकत्र किया। व वर्षा कोरामुद्धक वर्षाय करते करे। उन अमुर्विक वर्षायके कोरामुद्धके प्रकीर अपना एकच्छन राज्य वर्षायके कोरामुद्धके पुर्कीर अपना एकच्छन राज्य वर्षायक कर क्या किर उनने सर्गाय आकान किया। बन्नायुष वर्षावित रो गरे। कोरामुद्ध सर्गाधिय कता।

पर्याक्त मुरेशने अस्ती व्यथा-क्या श्रीविष्णुधे कह मुनायी। श्रीविष्णु अगुर-नाग्रके स्थि चखे । यद दुआ । वरभात अगुरके वम्मूल श्रीविष्णु भी टिक नहीं चके। पर्याक्त हो गये।

विण्या तथा अन्य देशवाओं के स्वाह आहोदन हैं— पंथाबार कीमायारी अमना तुर विषक्षे पान मेता। दूरने उसने करा—आग स्वाह स्वाह कीमायारी कीमायारी कीमायारी क्षेत्र कीर्तित या फैक्सव उनके कित्रे सिक्त कर सीर्तित। भागाना संहरको उने असना दिया ग्रुआ यर स्वरूप हो

आया और वे पेळाव त्यागहर सुदूर अरण्यमं चले गये। स्वीमासुरके रर्राही शीमा न रही। उसके सास्त्रमं

क्षीनामुद्धि रहेंडी शीमा न रही। उसके धारतमें उनका पर्यक्षमा नहीं तथे। क्योंडा नच्न तारुख होने क्या एवं माहत्व और खरिश्चनि यहाना बहने क्यों। हेन्द्री देशमानीको सनैयोदसनाका परान्यों दिया।

६५५ने देशा नीही मनेपीयमाछ प्यान्यं दिया। प्रान्त आदिद मान्नावडी आयमना करने हो। भने बहुद देवर प्रयान्य गानना यवट हुए। उत्योने बहाजीही निर्माण करने हुए क्यान्यों सेनामुक्ही हाजा कर हुँगा।

टरनन्तर गणननने धिरको स्टेम्टनुरक्के नभीर मेळा। हे सिक्ते अञ्चरके रूप चल्के क्या—ग्रह्म गण्डक्यो धरण महमकर बालिपूर्ण नीदन म्यदीउ करे स्म सबसे क्षिये उधात हो जाओ।

इषके अनन्तर शिवने क्षेत्रामुरको रम्हरूची मुनाया । उपके शुरू ग्रुकाचार्यने भी उद्देशकी सरण देना कल्याणकर स्वत्य्या । क्षेत्रासुरने गरेग्रंगी स्वाम द्विया । त्रिर तो वह परमञ्जूके बर्खाई मेर्

धरणागतवरसङ गजाननने उसे धानवना प्रदेश देवता, मुनि और ब्राह्मण आदि सभी मुसी हुए। है देवदेव गजाननका गुणगान करने स्वो।

> (५) रुम्बोदर

भीविणुके महमोहार अनुसा स्वकावनार्यं भीरिती रूपको देशकर कामारि कामनीहक हो तो थे। जब देंगते दुए भीविणुने भीरिती-रक्तां स्वामार्थं रूप भारत्य किया, तब धिव विजय हो गोर्थ हिंद्र वर्ष धक्त भारत्य किया, तब धिव विजय हो गोर्थ हिंद्र वर्ष धक्त भीविण्य हो गया। उचने एक सरम ध्रांकितां अध्या वेदा हुआ। उच परम प्रताधी अनुस्का करें रूप या। उचके मेश तीहेके न्यान चक्क रहें थे।

उक्त अञ्चले प्रभावपाठे स्थाप जाहर उनहें बहरें अस्तरा विन्तवृद्धि प्रणाम हिला हिर हिर्चेत हार्ये हुए—पायो । आर दुस पिप्पदा सारत हीरिये। । प्रभावपार्थ हुए हेरहे हिन्दे प्रधानमा हुए । हिर उनहें। प्रसार सहला हो गया और उनी उपर्यं असी पुरे हुए सारत दूरारा माम और उनी उपर्यं उसति पुरे हुए सारत प्रयास माम औरपुर होंगे।

प्रकारायि उन्हें नेपायुरक्ष संकार कर है।
प्रतिक शिवि योग्य कराया । दिर उन्हों असकी
कराव्य सरस्यायी पुत्री अधिके सार उनका राज्य रिया । आस्ता समय तेरह आयार्थ क्यांनी मन्द्र के एवं हों के अगुरते निर्देश दिना क्यांनी अर्थ कर्म सार्थ हों के अगुरते निर्देश दिना क्यांनी है। आदर्श कर सार्थ हों के अगुरते निर्देश क्यांनी है। आदर्श कर सार्थक सार्थ्य दिन्द करना स्वर्ग है। आदर्श कर होने यह महत्त्व करना स्वर्ग हैने हो मा क्यंनी?

देत्यों के दिश्वित्यक द्वासभावने उन्ने श्रीमि गुर्हे स्वय (इति सूचे काहित्य क्षेत्र) अदान किया। क्षेत्रपूर्वे दुषके भारवीने अञ्चय किया और वह कारवने स्वय स्व

43 100 E3 (1): E=

मनी की प्रमार है को है का के किंद्र कृत्य The party-ris de families it | miss meter मिन्न के बा अंग के अंग्रह कर के अंग्रह के 15 sami be ta fin i ben bene få se i mel () etf mid E1 Ch eine are urres to na fal sire we tame 62.ng fi 3 mer fre bpe

मास्य कर्म्स्य वया ह्या-मह् हुन है பு முத் த்த सर्व भा का अन्यय मुंद्रत बन्धा उद्दर तह ही सर्व 04 0 mib y 1 f fer 6.m xlg 66 1 f myp mie i g neit fied die deur ge 1 spiece triments tony own terpiers for

நாழ் ஆரு நூல் கிறும் இது ஆரங்கு நிற माया में | ईम प्रापे प्रशिव्य प्रस्ते ह्याल हम्पाट ह्या hirabith plie gir ofte vojetg gebenie dem क्षा क्षांत्र कार्याय है कि है उन होतह व विश्व कि मीरेल स्थान होने स्था । बन्धेर्रास्क साथ देवाब

₹शा 1 দৌহ চন্দ্ৰ স্থেদকৈ কেন্দ্ৰ কিন্দেন কৰাৰী চৰু केर्प्राच्छ। हे प्रृत्त केला कोई संस्थान किस्ट । एवर्ड fayylmu ippref ingen polety fue far I mip प्रसन्ध हुन्य । वह अपनी अधेव छनाङ साथ समग्रहमने क्रफोर स्थापकि रस तक इंदिन्ति प्री रिप्रय

त है होंग वस्त्रीय मेरिक रंगक हैरेक है। आप आहात प्रश्न करें। इस कियो भी ब्युक्त नाव मीर हेराइड हमाद्र कर्मका -- स्वयंत्र हमादर हमादे अभीत क्षर प्रमन्त्रक हो बृच्छित हो गया । नेतन लोकार देव आक्षानानीने वह संबंद कोवानुरने भी भुग । 日本版 資 所紹用

महिमार । गाउँ प्रक इस वेट प्रबृष्ट प्रकोश tereinta ti ( telige afic teltep)- izs fises मिट दक्ष प्रमाल मार्थ होते होते होते प्रमाणका होते । अव्यव दे:बी देववाओं और सीर्पिने गंगराको

। क्राफ क्ष्मि स्था stage fürz 667.

अनुवा स्टब्स अर अवान कर केन हा कराया क्यांसिट्ड जेक्स देव क्यांसि विवर्दक

M 181/12 EM 1 वाम्ब्रिय वह क्षेत्र मध्य भीर व्यक्त महा | mm is store 63ges ires 693 | fine wires 69 के कह । विशे अमेरिकामण देव अभी। कही अने अवस्थ भारत सामा हो। उद्ये वर्त हो हत्यास । प्रदू करण देर प्रमुख । कि स्तम्ब किन्द्र दिन्द्र । देव हिंचु बार उद्यु असेतुङ् बलेख अस्य

। क्रक रिक् स्थाद छात्र दीसाम्य क्रम्यात्रक रूप्त रह । एन्ने उक् स्त्रोतिय उपरूप ईसिम्पीस्त्रे संरहासः प्रभाव देश हो। हासानात अने असन्य प्रभाव epyspise feriendry walle myr freiefe I lies fiefe bi

क्राक्ष क्रोड़ी क्र । क्षेत्र और क्र-क्री क्र मु हे हीति विमीमो वस्त्र हामा मा है मो ति एक हिम्म दिक्ति करा की देश देश है। চনানাত 73½ ৰচত চৰচাই বিদিনদান চাই চন क्षम वह । छिट १ क्षेत्र सकत होता उस अहा । 이 대중 83만 회라와 되다는 1시3시요~~ i마취 후 5두 6단 수타하다 तामीली त्रमान रह प्रमान क्रिया क्रिया क्रिया

प रेंकि इस मिल्लीक में। क्लीके म्मर्ताक अंत्री नाप्रय कर हैं। बार मुख्य स्थान है प्रकास अभ्यादक मृत्य है। दि ह क्ष्मि कि इत्राम् है क्ष्मि -blegl eripse:- fo mene fere appriet fi म्मी। एडी तक बर्गुकीम किन्छ म्ह मान्य मि भाष्मी रिक्ट | एट्ड | एटड | एटड | इस्रो | एटड | रूप | इस्स्य क्रमार प्रकार

—क्षेत्र प्रकृत प्रकृत प्रकृत का क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र के रूक्त क्रिक रह कार्रिक छड़ा स्पर्ध केर्टिक i ai

The Boy layers has been the farting to be to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be the farting to be अरु। कि हेर्नु डिट अफट डीअर डिस्ट। कि कि termen au seh jen stre en ar be.

लम्बोदर बोले—प्योरे वामाञ्जर्मे जो यह धिद्धि **है, वह** भ्रान्तिस्वरूपा है। छव होग विद्विके लिये भटान्ते हैं और भ्रममें पड़े रहते हैं। दायें भागमें स्वयं बुद्धि विराजमान है। भो भ्रान्तिको धारण करती है। बुद्धिने विचार करके पित उष विषयमें मनुष्य भ्रान्त होता है । स्वयं बुद्धि चित्तरूपा है भीर वह पाँच प्रकारकी बतायी गयी है। धिद्धि पञ्च भान्तिमयी है और मैं इन दोनों बुद्धि और विद्विका पति हूँ। नाना प्रकारका विश्व और मझ धदा मेरे उदरमें स्थित है, इबल्पि में 'सम्बोदरः कहा गया हूँ । बारा जगत् मेरे उदरवे उत्पन्न हुआ है, मुझने ही पालिय होता है और अन्तर्ने सबको अपने उदरस्य करके में निरन्तर कीड़ा करता रहता हूँ। अतएव यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो मेरी दारणमें भाजाओ । ग्रुकाचार्यमुक्ते जानते हैं। दुम तो समझानेपर भी मेरे तत्त्वको नहीं समझ सकते। न तो में देल्योंके वधका अभिलायी हूँ और न देवताओंका ही वध मुझे प्रिय है। अपने अपने घर्नमें छो हुए सब होगोंका में पाटन करता हैं। इसमें संशय नहीं है 179

कोषाद्वरकी शङ्काओंका उमाधान होते ही वह मुचुके बरणोर्ने गिर पद्मा । उसने मक्तिमावये उनकी पूजा कर गद्भद कम्प्रचे स्तुति वी । यहन कृष्णद्भ उम्मोदरने उदे श्रमा हो कर हो दिया, उदे अपनी भक्ति भी मदान कर ही ।

कोधायुरने परम प्रभु क्षम्बोदरके चरण-कमळेंमें पुनः प्रणाम कर उनकी पूजा की । फिर यह उनकी आशा प्राप्तकर धान्त जीवन न्यतीत करनेके ळिये प्राप्तकको चळा गया ।

प्रवच देवगण देवदेव हम्बंदरका स्वयन करने लगे।

एक बारकी बात है। लोकपितामह सत्यलोकमें भ्यानत्य बैठे ये । उसी समय उनके भार-वायुधे एक पुरुष प्रकट हुआ ।

उक्क पुरुषने विश्वताके घरणेंगे प्रणाम कर अस्यन्त प्रक्रिपूर्वक उनकी स्त्रति की । संत्रप्र प्रसाने उससे पूका— सूत्र कीन से और उन्हें क्या अभीत्र है !?

उद्घ दुष्पने आपन्त विनयपूर्वक निवेदन किया— प्रमो । मैं आर्क शास्त्र पुत्र निवेदन किया— इसकाय कर हुने रहनेके क्रिये स्थान प्रदान करनेका अनुसद्दे कर हुने रहनेके क्रिये स्थान प्रदान करनेका भंसा बोले----भारामते | द्वाहारे स्वंतन्त्रवे थे मार बद्धों है। इस कारण तेस नाम भागावर होगा | इस्से इन्सा फरोमें। यही पूरी हो जारती | द्वाहती अन्यत री होगी | स्वद्वाहारे बयीभूत होंगे | द्वास सहस्त रहेंगे |

संपाहर विशासके बरणोर्ने प्रमास हर हाँहे हैं पड़ा। अस्पना प्रतिपाली समावरको देखकर निर्माह नामक अञ्चले उठके बरणोर्ने प्रमास किया। उठके मायावरकी अज्ञेताता स्वीचार वर ही और प्रध्यक्ती हारा उठे देखापिपति है चरूपर प्रतिद्धि करणा। वर्षक हारित सायावरको चंदुर वर ठेलेके अन्तरा विशासिको वे चंद्राहित सामावरको को स्वाहत किया

कर लिया । तद्दमत्तर उठने पाताल्यर आक्रमण हिया। मायाकरके सम्मूल किसीका वश नहीं या । पाताली हाहाकार भच गया। हरपर रोपनागने विभागक मेगाक सरण दिया। प्रहर

फिर तो मायाची दैत्यने सबको पराजित कर अपने अधीन

इतपर शेषनागने विषरान गंगेशका सरण किया। १४६८ होकर वेवदेव अन्वोदरने कहा—पर्म आपके पुत्रके क्यें प्रकट होकर असुर भाषाकरका वध करूँगा।

जन सर्वात्वर्यामी, सर्वसमर्थ, मूक्कनाहन प्रद्र सम्मोदर शेषके पुत्रके रूपमें प्रकट हुए तो देवस्य हुएँ-विभोर होकर उनकी स्तुति करने स्थे ।

कारवाता मुफ्त-गाहन डम्बोदर रणाहको उपस्ति हुए । मायकर भी अपनी वीर-वादिनीके ताय डट गंग । दुवुक युद्ध हुआ । देखोंको चिपिक होते देख मायक्रेते अपनी मायका आश्रव लिया हिंदु मायाब्रिके छम्म उपक्षी प्रकान काला मायक सार्व गंग ।

देवगण प्रसन्न हो गये ।

विकट

श्रीगिष्याची विणु वर कल्परत्यनी इस्तर्ड वर्की वृद्धे , उब धमा उन्हें प्रास्त्रे अस्तत्र तेवली सम्पद्धारी उत्तर्धि हुई। उन्हें देश्युद्ध प्राप्तवादे सर्ग कर उन्हें व्यक्ति स्वयुद्ध सम्पन्न क्या देशदासमाद्द्री प्रस्तवत्ते उहे प्रिवन्यायची सन्दर्भ देशा है दी। अग्नर्थ दुन सन्ते सुदंद बरामें सम्पन्न क्या और कि तुन

भू राम दी गरे. सादा, सम्भा भीर वयद्वार इस्तु बनक्ष बन कर्माम अह वर दिया । छन्न देवर

1 the De fin Riedle speede fenne fa og togini सामा । होते हो स्तित क्षेत्र होता होते करा है। म बहु सर्गपर होहा । उत्तर चला क्ष्मा वस्ता देवता भा ी मार हि मिल्ल इस्ट उसहे स्कुराम्ब शिवाद की।अस ही वीपर आसमय कर दिया । उत्तक वीरवास असाव प्रकार समित होते हैं है है है है है है है है है है है है है

। सम्बन्धि होते हता। क्षांक इतका भे विशासि । ह भारति है क्षांक Nie sip ergin eber epps der | fries files कामानुरने अध्यक्त सुन्द्रर रिविनासक नगरमे अपना

। एको प्रकृति । एक भिन्छ क्षेत्र होर्ल्ड । । एत्रा प्रमानात्र उन्ने देवराज्ये वेदर्भ प्रतिप्रित वर्ष । किट। यह एक्ट्र व्यापन है इसीय दिन केर्यु दें मान क्ष्म कर । एन्ने एक ब्राप्त क्षाय क्षाय है। इस् किंग्साम्ब्रीम प्रस्ट उस्ते शुरू हिमास्पर्ध संग्रहमा

। क्षिति । टनट इस्तीए उड़ छाउँ र्रह्म हुए हुए इस्ते हुए स्त्री क्षित्र माण्य माण्य क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रकार ।

निष्यः निरम्भातः समग्र । दीर वि सीधनाथः सीएकप्र d 3 15 tr innus filas fi sefs see fen xise fi

titurd (§ tie menr tiese sw.z.es silv mez tii fuß flist-Ise fpil pumpe mignening d Zis sempey is mind union

l beilie sign pop prop perongn sife eine fein निम्ह क्षेष्ट माद्र | क्षियाः—कि सम्मान कि विक time solinge for I neg prog 32 pos 32 pos Stripment erspannen erforegieg general us f केरियोम उम्र छेसट उक्का केरियशिक प्रथम छिए छट

I wal en motes aufe B म्बज्ञ प्रदू होता हरू वर्तार किसमान ग्री समान। म्प्यांच प्रकृति के कि विकास विकास किया व्यापन केट इक गाम्त्रीय विवेध विवेश रहिता है beil akten urb fapkigu phylies for be 

। हंग रेम ग्रुप्ट अरि स्प्रया क्षु क्या के रेज्यामाक tig will age to the for the series S sigma wur. S bitgn eru diumes | rpel muis अपने प्रस्तान विभिन्ने कात बामाचर भी वृत्ता ।

ifn f mir bing bags bin efanit bes nie है बासायर से उन्होंने कहा है। सर्रत्याहरने कहा

उनकी स्पूर्व करने होने 

Frich Safigu rait-1gu Diruszu em । ऐंड रंगतपृ किर्छाप्त दिय मप्र तिष्ट ग्रीक रिक्ट्र

I mýl ys strans yrisile yls fieldsý étyes मिक बेगर प्रकारमधी प्राकृति इस प्रवे स्तृ । एम ह रहन्त्राम प्रमास प्रकृति होता होन्छ।

। 17क निर्काप । 11.तेक प्रणानी किसितीए

भी कामानुरका वय कर समस्त देशताओं और । प्रेक 1835 सिमज्ञ स्थाः । क्रुँ होत (क्रू छोऽस्क स्थानिक प्रीट इंडस लाक ताक्ट्र किए मज् 6तारक किश्वासक काप्रमण्डे | मिया--एको नत्रस्त्र निश्तकर्

ी हैं क्रमर दें। सिंक क्रां क्षिक्तक —हिक प्रकृष्ठि दक्षप्र निर्माण, निर्मान प्रमुप्त रुस्पनन्त्राम

। कि रेज्य प्रशास समय संदर्भ छोडून छोडून ।

रमरू द्रोग में अनिष्ट किएक किल्ला में स्थापन ह उन्होंने थहा एवं शिष्टुबंक कोहाकी पूजा हो। तरनरार किन | ईर्फ में हुई हुई में महरू हुई हो। d \$250

एप्राप्तनी तिर्वेडक र्वप्राष्ट प्रीव्ध तिष्ठे डक्ट एटलिंक जिल्लाम টার কেটি গুটুট ট্যান কনিজিসাথ টুফ। কৈ ফা কোচ मेंग्रंपूप हर्द्वज्ञाती व्यक्तिक्षालः—द्विक स्थित्रपूर रहानीपृ

विनादीकी माप वेवादिव ए काष्ट्रामात्र क्षाप्टीक ध्रम्नाष्ट्र म्ब्रिक्ट नेक्स्य नेक्स्य अवयं वादा अविदेश अवदृश्यंक कृता के । भगवात् र्सिश्तरई । शंक्षण मुक्त कप्रमु: ब्राप्तर्सात द्विष्ट व्यास सिट । गृह ११२० कर्न सम्म स्त्र इंदेश ह्यार रिनीम्ही

। रिड निष्ट दक एएसीथ नह विष्णाप्रसंघ हेप्र सीह ताक के प्रीट प्राप्त कि स्टिमी में मानकीय के कि हि सड़

मात हो जायका ।

हैं को दूप स्मूर गास्त विकटने उत्तर दिया — अगुर | दूनेपिय वर्षके मानानी यहा अध्योगिया है। मैं गृष्टि दिली-वेशस्त्रकों पूर्व क्या में गुर्सित है। मुझते हिला दसर सार शस्त्रा है। अपने गृह गुन्नस्था है उत्तरेशका स्थापन करके देरे सकराने स्माम। यदि मूं जीति न स्त्रा चाहता है तो मेरी जान आ जा। अपनया तेरा समूची मां सर्व होस्स देरेगा और म निष्य हो सारा जाता।

मपूर वादनधे बाजी मुनते ही बसामुद अस्पन पुर्सल हुआ। उबके अपनी भयानक गदा मपूर-वादनगर स्टेमे क्रिन वर गदा ममुदर विकटस स्टर्स न कर पूर्णपर तिर पदी। यह देख देखराज कामामुर वहवा मूर्धिन दोकर निर पदा।

बुक देर बाद धनेत होनेतर उपने अपने आहु अत्यहाँने आहे आहे आहे आहे आहिता आहिता अनुमार हिया। बामायुद्धि अम्बन्ध आद्याने अपने सेवा — पह अहुत देने राक्षके दिना हो मेरी पेनी दुस्या कर दो और बन काका स्था करेगा। तव नया होगा! गुढ़में तो यह निस्चय दी गाँत मार शक्षिता।

यह भीच उछने प्रमु विकटवे उनके सम्यप्पेम अनेक प्रस्त किये और उसका समाधान होते ही वह दयामय अपूर-बाहन विकटकी शरणमें गया। मूपकव्यजने उसे अपनी भक्ति प्रदान की।

कामासुर वात्त्रजीवन भ्यतीत करनेके लिये प्रस्तित हुआ। देवता और मुनि प्रसन्त हो मये। स्वयंत्र धर्म प्रधान आचरण होने लगे। (७)

विघ्नराज विष्नराज

एक बरकी बात है। त्रिवाहोपराल दिममितिनिद्वी अवनी सित्योंके साथ बात करती हुई हैंव वहाँ। उनके हास्यक्षे आधन मनीरम वबत उच्च एक महान् पुरुष उत्तव हुआ।

उसे देखनर अध्यक्

उन्न पुरुषने अववत हिनवपूर्वेड उत्तर दिन-पानी मैं अभी-अभी आवडे हाक्यो उत्तर हुआ अवस पुर्वे ! आप आडा महान,वर्दे, मैं उत्तरा अवस्व बज्ज हर्देश

माता पार्वती वो श्री---मी अपने वादनायने मानिति नेडी थी। उथ मानकी स्विधिने तुमने कन हिन्ती है। स्वस्त्र मानस्ययन द्वाराय नाम मम (माता) होता है बाहर यसेच का स्मरण करों। उनके समस्यने तुमें स्व इंड

माता पर्योगि सम्माहो गमेराहा परधर ( कहारह है हुस ) सन्य बदल कर दिया । महानि अस्ति महित्यूकं मात्रहे पर्योगे प्रधान हिना और दिर बनर्ने का करने घडा गया। यहाँ उन्ही शानसमुद्देश मेंट हुई। पर्वती पुत्र सन्ते

उथवे पूछा—'आव कीन हैं तथा यहाँ कैवे वचारे हैं। धानवरने उचर दिया—'महाभात! में उन्हें विचादन करने आया हूँ। उस दियावे तम निरम्रदेह सम्पर्वतार्व हो जाओंगे।

हाना बहरूर सम्बर्धने मम्ताको नाम महारही अहुएँ विचारिका हो। उन विचारोहे अभ्यावने मम्ता कम्पल है। गया। विचाय महारही। एकियोडी प्राप्तकर वह वर्ष मन्त्र हुआ। तय उसने सम्बर्धक चरणोमें प्राप्तम कर हाथ और अपनत

तय उसने राम्बरके चर्लामें प्रणाम कर हाथ जोड़े अपनत विनीत स्वरमें कहा—स्महाभाग ! आश्री प्रसार अहुव कुमा की है। अब में आपका शिप्य हूँ । आजा प्रसार कीजिये, में क्या कहाँ !!

दाग्वरने ममताको समझापा—ध्यत्र तुम महान् सिक्सै मामिके न्थि विध्वराजको उत्तानता करो। उनके प्रश्न होस्तर स्वरूट होग्यर त्वते समूख स्रवाण्डक राज्य और होस्तर प्रश्निक अन्य कुछ मत्र मौरामा। यर प्रगन्नर तुम मेरे पास चले आना।

हतना कहरूर दान्यर प्रक्ततापूर्वक अपने धर वर्ष नारा और माम वहीं बैठकर कहोत तम करने हता। वर्ष केमक नाजुपर निर्मर रहकर गामुलका ध्यान पर्व उनके मनना जब कर रहा था। इस महार उसे तम करते हुए दिव्य सहस्र वर्ष शीत गये।

प्रसन्न होकर गणनाथ प्रकृट हुए | उन्होंने समग्रहे कडा----में नारके करते करते करते करता गणना है | दम

ese defla un'at finit Ceni eta en l Sealles de id mulit attade didingen er

123 12 is aumung ift up bitgite fentran bere in | in in 34 meri angen für punt auf Topl firm beinn I sie fort fruitte ten

fie mur bird fanc | mai ste bill abn मान वर्षास्त हैंसा दान और शाल समानाम । क्री उन कपूले कि लागर की कामाना प्रेम क्षा वर्ष अस्ति क्षांत्र के क्षांत्र के क्षांत्र के क्षांत्र हरामा स्टिम्ड । एसे उस कारोत्रोध उपक्र रंगीयार्थ क्षिम

ted neu eine frieite Jate wer ber । कि क्षेत्र क्षेत्र की। fare ya umu tingebippis fagun fierf Steine win dane pp sately feligie ien ? माना राजन रह संस्था । त्रियानां वह समा हता - अर्था । प्रणात अन्तर उपने समास्यात । एड्र

हैं ही संसर्व बीर डीरवर्स है हिस्सिन होशानाते हैं ins for aigre मार काम्योगाम सिना मनतानुर अपनी प्राथमियाक साथ क्षित्र हैंगा उसने उसने ध्यमी रूपमा पुत्री मुद्राम् क्षेत्र अपन अन्ति हतान्त्र क्षित्र अपन । एको माण्य ६६ उक्षांह इह का जार के प्रणाम करा प्राप्त है मिनक अनुवास के प्रमुख्य है कि

ा क्रिकेट हिंदू क्रमान विकास A rate ure ben fine bil if fe mer bu

POIDTE FUE I APIFETOS-SI-SIE EDIPH

प देक अध्यक्ष क्ष्मिक क्षेत्र ग्रह । है म्हरू हिम पि हेली क्ष्रीयर उसके हैं। विरास्त्री mel fire ppur fit fing , Ja pigu pen itreff

Se segreg in g tenn pong pie in im मिनिया करते हुए उत्तर देशक मिन्मा मिन्

। ग्रम्ब किंग्र सि <sup>6ठणक</sup> इद्रार प्रसी प्रीठ कि ग्रह्म दिश्द क्षेप्रसीय क्रि रू माण्य मॅक्टिइन क्षात्राच्यी ६७६ । एव के प्रीर्म ञ्चार कि एकी होड़ेड़ किहर हा अस्टरिकी हैंगड़ कि कि की एर जीतमा प्रकृति विकासिक स्थान है। 

f rei i la my eitere seu lere freit the sign and are mare sum ton ाम हु हुनु सन्त्रथ प्राप्त हिन्दी विकास प्रतिस्था प्रकार प्रतिस्था के विकास विकास ra piya so niche telleines purpp neb

के स्थाप कर देख वर्त द्वाब का अन्य तन्त्व देखत inam ift ben er er al fin mit einerbi

17 1 1 2 8 2 D 15 1 8 1 2 1 8 2 10 622 622 03 as blatte für bu ift so juneln un

etene, un ces qe mens cy 11 tel

309 रत-ल्लेष्ठ (बर्धा स्थापक रूप हैं। इ

nd & CERNY DEED

ų že ius faftylė paynu į g penne iepinepp reu 1 f fr m ra punie mes fien my finnigen Signur firfig bie laue | fer-ige stere Star feis ube sais non den fluides I ha san kultud tantah tanta diber

सारम प्रस्ति सोझ्य एक कप्र । विष्ठ विक्र व्याप्त upe anguit bewoldings f xel fa teg इर्गाम विश्वतिको उत्रात्तिक इस विकारक विकार । स्पित है समाप्र किसम हेप्र समन्ते उद्गय है शहराय िन्ह । प्रः क्रिपानः विश्वत्रनिष्ठी प्रकलते क्षिप्त सक् —।एक भूष्पकी त्रीविमक्त । रिज भूकति वृश्वत तकतीय

िमध उन्हों रूप्ण करड़े छोड़े विश्वकर केरहासस मिक्ष का वना । क्रमानात्रक्ष प्रोप्त होतियः हरेछ । ईव ईक्क्टिके नाव्ह i mir fa eins kom de Johl Ledfign de opsoning णुगर । कि प्रक सार कहते कि प्रश्वा और हुण्यों केहर् जम रिम्रोकम । एक कि निवेश क्षेत्रीमम केछ । देव F करी एक्टईर्नमार क्रम्पर साय-उट हुने :किट्टिक्रीक्रिय किरोध किका । स्थ्र मावने कानम्भ शक्त क्षेत्रहरू । क्रमी षमसार अगेष्ठ ६७६ जमे । एको ५३ आस्प्रीय अञ्चातप र्गाल तियु छात्र वंदिल्ली सिक्ताप्त स्त्या रूप रिस्ट्र प्रक्रि रिगध रिगड । एट्री एर्डीस प्रतिष्ठे छट्ट मञ्जूष्ट विस्थित क्रिक्टिक स्प्रिक स्प्रक सम्बद्धिक स्प्रमास

1 \$ 12 film farte to alle pe fre & fonge कैक्स्प्रस्ते ताल्ला व्यास्त्र । स्टब्स् स्टब्स् क्लान्त्रकृति हिंगे (रिक्त कि व्यव्योज्जी मह | क्रिका-क्रि

दैत्यगुरू गुनःचायंने भी उसे यही परामर्श दिया। पर उस मदोन्मत्त समासरपर शोई प्रभाव नहीं पहा । यह सुद्धके लिये प्रस्तत हो गया ।

महर्षि नारदशे यह गंपाद पाकर परभ प्रभू गणेशने वहा-भी ममासुरका दर्प दलन कहाँगा ।

ममासुर अपने दोनों पुत्री एवं अजेय वाहिनी है साथ पृथ्वीको वस्पित करता हुआ युद्धके लिये नगर है बाहर निकला। मस एवं निरद्भश दानय ममकी दुष्टता देखकर विष्नराज कृषित हुए। उन्होंने अपना कमल असर-सैन्यके थीच छोड दिया। उक्त पद्म-गन्धरे समस्त असर सर्वधा अशक्त एवं मृश्छित हो गये। ममासुर आधे पहरतक मूर्व्छित रहा । सचेत होनेपर उसने अपने समीप कमल देखा तो कॉपने लगा। वह विष्नराजके चरणीपर गिर पड़ा। फिर उसने भक्तिपूर्वक प्रभुकी पूजा और स्तुति करके उनसे धमा याचना थी।

दयाभय विध्नराज संतुष्ट हुए । उन्होंने ममको अपनी भक्ति प्रदान करते हुए कहा-

स्वस्थाने निर्मयो भूस्वा तिष्ठ स्वं मत्परायणः। स्वधर्मविधिहीनं स्वं कर्म भुङ्क्ष्व अनेः कुलम् ॥ यवादी ६ अनं में भ समरणं वा मसासुर। मम भावेन सम्मोद्धा राज्यं कुरु हृदि स्थितः ॥ मद्रकान् दासविशयं रक्षस्व स्नेहभावतः। मम भावविद्यीनांश्च कुरु में समकायुवान् ॥

ध्यम अपने स्थानपर मेरी आराधनामें छ्यो रहकर निर्भयतापूर्वक निवास करो । अन्य लोगोंद्वारा जो अपने · बर्मकी विधिष्ठे रहित कर्म किया गया हो। उसके क्षेष्ठ फलको तम भोगो । असुर ! जहाँ पहुले मेरा पूजन अथवा सराण a किया गया हो। नहीं लोगोंको समताने मोहित करके उनके ≰दव्में विराजमान होकर द्वम राज्य करों । जो मेरे भक्त हों। उनकी प्रतिदिन स्नेहमानचे दाचकी भौति रक्षा करो । जिलका मेरे प्रति भाव या नेम न हो। उन्हें समतासे युक्त कर दो ।

हैत्यराजने देवाधिदेव विष्नराजके चरणींमें प्रणाम किया और पिर उनकी अनुमति प्राप्त कर शान्तभावने उनका स्तरण करने चला गया ।

· देवगण मुक्त होइर प्रथन हुए । अधर्मके खानक वर्मका राज्य संस्थापित हो गया ।

(4) भूमवर्ण

एक बार स्टोकस्तामहने सहस्रांग्रको कर्मण अधिपति है पर्पर गविधि अभिषिक्त किया । एन मातकर सूर्यदेवके मनमें अहंकारका उदय हो गत। सोचने लंग-कर्मके प्रभावने क्लाम**ः** एटिनचन क हैं। वर्मने ही विष्णु जगत्का पत्न करते हैं। वर्मने हैं शिव संदार समर्थ हैं और कमीके ही पळकरूप शकि करी की पालिका और पोपिका हैं। निस्तंदेह सम्पूर्व की कर्माधीन ही है और मैं उन कर्मोंका संचालक देवता हैं सभी मेरे अधीन हैं।

यह सोचते ही उन्हें छींक आ गयी और उस्ते ए मदाबळवान्, मदाकायः, विद्यालाश्च सुन्दर पुरुष <sup>उत्त</sup> हुआ। यह सर्वोज्ञ-मुन्दर पुरुष विद्यान् ग्रक्षवार्वके सर्वे पहुँचा । शुक्राचार्यने उत्तरा परिचर पूछा ।

उक्त पुरुषने विनीत स्वरमें उत्तर दिया-प्रमी हैं। स्पंदेवकी छींकरे उत्पन्न उनका पत्र हूँ ! मैं घछीन सर्वथा अनाय और अनाश्रित हूँ। मैं आपड़े अधीन सर्व चादता हूँ और आपक्षी प्रत्येक आशाका प*लन क*हेंगा <sup>ह</sup>

उस मनोरम पुरुषके यचन सुन ग्रुकाचार्य कुछ देरके <sup>हिने</sup> ध्यानायस्थित हुए । फिर उन्होंने कहा—वृद्धार <sup>इस</sup> स्यके अदमायते हुआ है। इस कारण उम्हारा नाम (अहर) होगा। तुम तपश्चरणके द्वारा सन्ति अर्थित करो । इन्न कहकर देश्य-गुरुने उसे गणेशका पोडशाश्चर मध्ये दिया। उसे मन्त्र-जपकी विधि भी विस्तारपूर्वक बतादी।

'अहम्। वनमें जाकर उपनास करता हुआ एगेय<sup>हे</sup> <sup>जानके</sup> साथ गुरुप्रदत्त मन्त्रका जन करने रूपा । यह शीतोध्व<sup>द्या</sup> वर्षादिका कष्ट सहता हुआ हद निश्चयके साथ वर्ष करा रहा । इस प्रकार कठोर तप करते हुए उसे हिम्म सरह वर्ष म्यतीत हो गये !

उनके समझ मत्तवास्त्र मूपक वाहन, विनेत्र, गानस्त्रः एकदन्तः शूर्षकर्णः, पाशादिधे मुग्नोभितः चतुर्धन महोदः प्रश्न हुए। उन महालम् ति प्रभुस दर्शन होते ही अहमने उठका उन्हें १. अद्यवेदर्गपुराण ( कृष्णव० १२१ । १००)वे ई.हाल्प<sup>©</sup>

COT SH MALT R-

क्ट वं गौ गणपत्रमें विम्तविनाहिने आहा।"

। कार्यत कार्यत किक क्ष्म । एक कार्यक्राध्यम । कार्यक प्रमुखे सिक्स । क्षम सिक्स अध्यक्षम



महाराष्ट्रीय संविक्त रहेव सहस्र

दैत्यगुरु ग्रुकाचार्यने भी उसे यही परामर्श दिया, पर उस मदोन्मच ममानुरपर कोई प्रभाव नहीं पढ़ा । वह यदके खेये प्रस्तुत हो गया ।

महर्षि नारदसे यह संवाद पाकर परम प्रभु गणेधने ह्या-भी समासरका दर्प दक्षत करूँगा ।

ममासुर अपने दोनों पुत्री एवं जजेय वाहिनीके साथ म्बीको कम्पित करता हुआ युद्धके लिये नगरके बाहर कला। भत्त एवं निरङ्क्षदा दानय ममकी दुष्टता देखकर ाप्नराज कृपित हुए। उन्होंने अपना कमल असूर-सैन्यके चि छोड दिया। उक्त पद्म-गन्धमे समस्त अमुर सर्वथा गद्यक्त एवं मन्छित हो गये। समासर आधे पहरतक र्थ्छत रहा । संबंत होनेपर उसने अपने समीप कमल देखा । कॉपने लगा। वह विध्नराजके चरणीपर गिर पदा। फिर

दयामय विष्नराज संतुष्ट हुए । उन्होंने मभक्तो अपनी कि प्रदान करते हुए कहा-स्वस्थाने निर्भयो भूत्वा विद्य खं ग्रत्परायण. ।

धने भक्तिपूर्वक प्रभुकी पूजा और स्त्रति करके उनके

स्वयमंत्रिविद्यीनं स्वंक्रमे भुक्क्ष्य जनैः कृतसू॥ यक्षती पुत्रनं में न स्मरणं वा ममासर। सम भावेन सम्बोद्ध शज्यं कुरु हृति स्थित, ॥

मद्भगान् शासनिवारयं रक्षस्य स्तेष्टभावतः। सस आविविद्दीनांश्य कुरु से सस्यायुनान्॥

( MARGO + 1 < 1 42-48 )

न्त्रम अपने स्थानपर मेरी आराधनामें स्थे सहकर भैकापूर्वक निवास करो । अन्य लोगोद्वास औ अपने रंबी विभिन्ने रहित कर्म किया गया हो। उनके बोब पताकी । भोगो । अनुर ! जहाँ पहुंजे मेरा पूक्त अपना स्नरण दिया गया हो, वहाँ होगों से ममतावे मोहित करके उनके त्वमें विरायमान होकर द्वय राज्य करें । जो मेरे भक्त हो,

हो प्रतिदिन स्नेहमानवे दावकी भौति रक्षा करी । तक्ष मेरे प्रांत भाव या प्रेम न हो। उन्हें ममताने सक हैत्यराजने देवाचिदेव विष्मराजके चरणोंने प्रणाय किया रिक्टि उनके अनुसर्व प्रत्य कर राज्यनाको उनका

.(म इ.से बय गर्च) देशाय पुत्र एक्ट प्रमन्न रूप । जनमंत्रे सालग्र

, वैश्व राज्य स्थानित हो दश्च ।

(4) धुम्रवर्ण

एक बार स्प्रेक वितामहने सहस्राञ्चको कर्मगण्डके अधिपतिके पद्यर सविधि अभिषिक किया । राज्यस् पातकर सूर्यदेवके मनमें अहंकारका उदम हो गया।वे सोचने लगे—'कर्मके प्रभावते पितामह स्टिन्सना हरते हैं, कमंते ही विष्णु जगत्का फलन करते हैं, कमेंडे हार दिव संहार समर्थ हैं और कमोंके ही फलस्वरूप धाँक अगरे; की पालिका और पोषिका है। निस्तेदेह सम्पूर्व बन्ध्

कर्माधीन ही है और मैं उन कर्मोंका संचालक देवता है।

सभी मेरे अधीन हैं। यह सोचते ही उन्हें होंक आ गयी और उससे एक महाबलवान्, महाकायः, विद्यालक्ष्य सुन्दर पुरुष <sup>अग्रस</sup> हुआ। यह सर्वोज्ञ-सुन्दर पुरुष विद्वान् ग्रम्थनायके सनीय पहुँचा । शुक्राचार्यने उसका परिचय पूछा ।

उक्त पुरुषने चिनीत स्वरमें उत्तर दिया—पूभी । स्वदेवकी छांकथे उत्पन्न उनका प्रत्र हूँ ! मैं धरांच वर्षणा अनाथ और अनाधित हूँ । मैं आपके अभीन रहन चाहता हूँ और आएडी प्रत्येक आशका पतन कर्हेगा । उस मनोरम पुरुषके बचन सुन ग्रुकाकार्य द्वार देर<sup>हे हिरे</sup>

म्यानावस्थित हुए । फिर उन्होंने कहा—विमाय स्म स्पंके अहंभावते हुआ है। इत कारण तुम्हारा नाम (अहन) होगा । तुम तपभरणहे बारा शक्ति अर्थित करो । इत्त कहकर देश्य-गुढने असे गणेसका पोडसाधर मन्द्रे दिया । उथे मन्त्र जनको विधि भी विद्यारपूर्वक बता दी।

'अहम्' वनमें जन्मर उपशत करता हुआ गुलेच हे भ्यान है काम गुरुप्रदेश सम्बद्धा जर करने समा। वह शीतीभ्य <sup>कार्</sup> क्योदिका कड सहता हुआ हद निभवके साथ वर करता रछ । इस मकार कठोर तन करते हुए उसे दिन्स बाब वर्ग म्बदीत हो गये ।

उसके शुरुष्य भक्तवश्यक मूचक वाहन, विनेत्र, गवरहरी। एकदनाः एवंकर्षः प्रधातिव सुधीनतः सर्वतः 🖰 हुए। उनमञ्चन्ति प्रभूस्य

1. asiti304 ( 3ma.

ma za 1ec g---· कं भी क्यान वे र

Other word made until a phase for a tropy of a state of the analysis of the state of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of the analy

— und bycht ze rounde nachuyê gel nag — und bycht ze rounde nachuyê bez i nag narod difre fik ikurg û dişay encir jesti, a shi i § 5. ze mûre nayê û gel zol e e pine i 6.5 se unive nayê û ge zol e niş tika aparşe sepu nêye maye a nişîk mez fina e î § niş fara dişay serî arîkur i § û fina ê î şenê dişay dişay serî arîkur i §

तिमाने का निवास । कांग्रे कामण वार्मिक ने स्थान तिमाने की क्षित्रकेत का क्ष्मण का क्ष्मण क्ष्मण का का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष्मण का क्ष

my dene sepredu and alse well mar as man iny divore service so ver denice service | une fas elge dene se man specie finase services?

vo flyng für—mys fejgün pid gye !

4 de pid vor erdig ver få vere 6

ver [ fixe—myd jezig ryge vog 6

5 by Henry für pid fejgün die greif

20 vor ik verenne gen pid fejgün gire vir grev vik verenne gen genge sig veren very 

4 die pip fix densy myn is very very

1 die fixely die densy myn is very very

sies named hat, hat directly the advances of the spinores that we go be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be not be

सिंह मार्थ हा साम स्वास्थ्य स्वास्थ्य हा स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्य स्वास्थ्य स्वास्य स्

प क्रिक व्यक्तिकष्ट क्रमाप्त स

wien ry the lipeup depre the fus lyd den the ly vous ted kieppend that rups : pry some vous separ ou d

<sup>(</sup> Arabitation settler grapher 1 ( )



। हिर हिरू १९७ एक दिस्मिय भी मीट दिश्व दिशास निमार मह बार 1 कि निक्र म सक्ताम मिमाक क्रिक शामकुक्त केरानक मुक्त क्या और विश्व के प्रति मुक्ति महितिक ती क्षांक एकी दिक काम्म तर्म दिक क्षेत्रणाप केशक मि सिको । फिक व्यक्तिक व्यक्ति क्राप्टन क्रीयक मर रेड]) हिस मह । ई साक्ष कही हाइस हडी ईसोईस राउन्हें मिंग के रह हैं वह देश रहन समूद्र क्रम संप्रोत्तर होक 39 अपनी मीक प्रदान करते हुए कहा-प्याचीर । निष्मभूप क्षम्पर रज्ञांत्र प्रतुष्ट किस्तुर किरमुसहोक्ष

शिक्षाद्वम रकारण्य रक्षण्यक संक्रिष्ट । प्रतृ क्रमीले क्रुक कार हो से स्टेस स्ट्रा कर विद्युवित है। इस इंगाब Stiffe meny fene will webie fasgiblighe | Ib24 E02 कत्त्रम समित्र प्रमृतिक कृति समि समि हिस्सी होत

il rie femite minrate finter Sale Stelle । कि भारम सीम फिग्ध हैन्छ रित्तकित बनाइत्र कि होतुत्र अर्थित कि विकास के बनुह

સુસદાહ । राप माप क्षरं क्षेत्र समित स्थान स्थान स्थान स्थान

Ciro il tratte tatiane printe-f par pfine भर्त कराने ६६६मी हिमार हो । है कि एक वर्ष ने f. Fr feit afin solten frent I § ft mi swift. क्षानः समान्त्र प्रदेश-स्था-स्थ ibin itu eringe uppen ent annin un abig DITTO HE FOR NIC TO | 5 FREDE FOR FOR Srit minatp fejpabit filppille | § trgia gafifpolite १४९० थि है। इ. के इ. के इस्ता करते हैं है हम कार्याला Mirrin Fr | f stienten my fel Strick राज्नी इस । इतक वस्त्र वस्त्र भीर मान min finen mile berne febineu ebbrebfe teun nam ebane Apagu nur by

! ' Ta !! sa | sa farin surme figuga । हे त्रोल के के व्यवस्था हो fie i'. f seite min fel fen f mis min ومورونا فالموافع ودو يوا بدوادا دانما

febre ma birb's figm en teu 'n 6 eilen

h dura tenere f min - f ine fin feirper fir

2. .

i mis fan idjo 6504 550 fibi für fil attente it nighte tie auf binepe welt] fameny puny fac si filmer and som pline arrug pers epipuninge apprunel bore pir I mit man frients. sa eine up fares fere लाट एक इट हिंदी शिक्षेत्र । एक एक छा raya big biran ira crpst fi irif big b रियाः क्षित्राम विस्तान सम्बन्धः । उत्तरं स्थान सम्बन्धः । उत्तरं स्थान weng bor ofte mai unen flose ern? क्तर कंट कि कि कि एक एक एक की । हिंग देखी हैंव अनावार्त वर्षेत्र भूसवन दुखात

क्षिम् विक्रिमिष्ट : श्रीक क्षितिकई प्रक शक्षीक BFHFR #3F #FE FF | \$ 65# 119FF

च्योत ईरिमुद्ध संजातम प्रीक्ष स्थितम प्राणित tares é 1 fats lan pour leur leir lar

ise fession nichmie gel togi-unge fon

। है ।क्स अवती रहा कर हर है।

ly exert és papelers fü bit be me

क्लिक्स्प्र तम्हामाम | हर्ड -- एकी म्ट्रिन उड़ मा

Spietzy sy fpie fagingie bikief

स्ताया थी भूमन्य तर्णायका पास उत्तका कण्ड

pans apos after for 63 experience for 1000 f

ामांछ दिन्धानः कंछह हुन्ने शक्त प्राथ वर्ष

fore for safg tagine éfeire une fa

प्रदेश किंग वस शकालको के विकास

क्रिक रिक्रक हमुद्रक छन्द्र छन्छ। सिक्र ह

लाह प्रमुख ईक छट्ट । दिसी प्रम प्तर्व स

विमुद्रेश । एक् ई लाइ द्रवस्त । अर्ह्स्स

his iipte sers bissw anupre form fe

मिनीपूर-उत्तक प्राक्त दे किलो के दिशक्ष उक्त । किल र्सर्ज

िहर्म क्ष्य प्रमादि साधवार हती। का 1

छेक्5ोतारुःह अक्ब्रेश्य प्रकास आस्था क्रिका क्र

। न्हेंग भए इंडीएए।\$ ६७व प्रकार प्राप्त रंग 

। १९३० इ.स. १९३० वि. १५५

el fræ reyn pri

क लागांन मंद्र है। नहार किहुक हुए र दुश क्षात सती परीने भाषाति कर्मांकी प्रकृति एवं अवतानुसक्त इंबर्जन िरं राजे । दर देग्दवर अवस्थार स्टब्स्ट प्राप्त हुन्छ ।

timale qual ma aft die auf freg जीर प्रित प्रा'द र नता देवल एक्क दूर्य १ कर में दू नहें देव प्रभोदे राज्या करा— स्वर्तासुर संवदस्य वस्य स्व बीकर बेंट्रेक्ट्रको पत्त वह उहा है। किंद्र सब ामें देवदेव fertietet ift feinte ft nit fir werb guite उन्हों भवेशमार्ग प्रभुको प्रमान बन्नेका प्रकृत करें । वे unterff name ibn min fier eint gie ge 41 74 0

भवन्त्र अवस्ति (स्टब्स्के दावस्त्रीका अनुनीदन किस भीर गंभी देवता उदशम दश्ते हुए आदन भद्रा भीद वर्षेक एक एमी किएनमें देवदेव गरेशको उपलब्ध करने सन्। इत प्रकार सबेशको अस्त्रकता करते अने भी पर्य 1.11 1 20 1

रतने। में 🗗 रोबर सूचक प्राप्त दिश्हानन प्रथम हुए। देवताओंने अत्यन प्रमुख होकर अन्य पूछा वे प्रमुक्ते परशीने प्रचन किया और दिए उन्होंने आहायुर्वेक पन मुख्येबरी युवा की । इसके अनातर देशताओंने पुनः प्रभुक्ते बरवीने प्रचान दिया और दिर हान जेव्हदर उनदी ग्राहि दरने को । पान बनु पुष्पक्षेत्र शहन करते हुए देवचभीने अनुने निदेन (६ए-पूर्ण) ! इप्रमुप देव ! आर इसरी ब्विन हर करें । नायरा बढ़ी हुए परम प्रमु भूप्रपर्म अद्दर हो गर्ने । देवगत्र प्रशन्न हुए और परी उच्चित सम्बन्धे प्रतीक्षा करते हुए साधन भवन करने हमें ।

राति हुई । यसु भूपार्णने अर्रशासुरको सामाने हर्मन दिया । उनके परम वेजस्ती साहप्रधा दर्धन कर अनुर मारुवित होहर बॉफ्ने लगा । 1शरे दिन उधने अत्यन्त चिन्ता मनते अमुरेति वदा-भीते सन्ति धमार्य महेराको प्रस्तव देना है। बोहरे उनके नेत्र अवस्त्र थे। <sub>उर्देशे</sub> इन्हरे समूर्ण नगरको अग्निमें जन्नकर भस्त कर दिया और इम गरंपा अग्रक हो गरे । देवगण पुनः स्वतन्त्र होहर धर्ममन आपन स्पतीत करने हुने । मुझे इस अग्रमके

तीम फूटर देनेथी आग्रहा मतीत हो रही है ए अहम्को चिन्तित देलकर दूखरे दैत्यने कहा---धाकन । आप परके प्रभावते सर्वण निर्मय हो चुके हैं। अतरव किन्द्रश कोई कात्व नहीं । स्टब्स्ट वस्टिन ने wit bed for gift by well street. PAR tag t, fi'm frie Die twei NET CALCED AND L

ब्हानक अपन्यकारी हा जन्म कर्तनार्दनी पूर्व दुना देशी नारदेशी हुएके रूप्ते परित्र मन्त्री है ध्यमं नास्य बहुत्वा पृष्ठतं शर्माताहत्वद्धाः the distribution of the fall of the

મ કન ફૂ'ન રામધામણીન તોલ્કર કહને જ્લ્લે દે त्वा देशक वृक्षत्रमञ्जलका व्हेंबस अप्रस धानन करने का । संक्रमणक पुष्टवर्षने देवहासीन का (बन्दा वर्ग देखर वर्ग केल्स स्पेत हरें) अर्बनामुख्य कर करता है ह

रन प्रदूरे अपना भावन उस पात होई दिया है है दश प्रमु पूपरवर्षे हत्त्वे पृष्ट् होते ही अवन सं परिस्तित हो एक और नहीं बढ़ी अगुर कियो। सी 🗗 anth fettet tif tit tien | ta erre ti गाँक नगर क्या प्रान्तिके अन्तरूप प्रमुचीको प्रस्तरूपी दिया। असर इन्ट्राइटर बरने हुने ।

यह नमाबार पुनस्य अर्थान्य आस्त्र स्यान हैं। बदने समा-मीने पहले ही बहा मा कि पुष्टाक संबंध, स्राप्त शीम कर देशा, वर भर रह करें उठ € नदी आजा ए

भईप्रमुख्डे पुर्वाने क्याब्रे कान्त्वना दी—क्लोर्वे, रहो आर सर्व को विकास हो। है । सद्भुक ध्रीर क्या करेगा ! देवताओं के समर्थक देहपारीको हम बं मद कर देते हैं ।» इतना कहरूर गर्व और मेडने कि चापोने मन्द्रन किया और अपनी शतक केन के सर्व यहन्यिने पहुँचे ।

अभूरोंने भीरणतम सदस्य चेता की दित्र असि तेजस्थी पासकी स्वालाने वे सभी जडकर महन हो गरे तेत्रस्थी पराकी स्वालाने वे धानी जवकर मध्ये राजा. यह देखकर अहंदारतनय गर्व और क्षेष्ठ सड जेन<sub>ही</sub> परापर दूट पड़े। वे पराही ज्वाला धर नहीं वे, वे; हिंतु अपने स्वद्वधे पाराको नष्ट कर देना चारते वे, प्रस्वत्वित पद्म उनके कन्टमें स्थिय और देख पुश्चेम अ अवस्त् हो गया । नेत्र बाहर निकल आये और उनझ छन्त्र हुआ श्रव पृथ्वीपर गिर पद्मा ।

-88

1 1 1 m 1 p 1 4 4 4 4 4 1 1 2 2 7 1 4 6 P state matter feech feetaan eagle אלולכחיים אולם ים בככלף בצייר שבידי tig bei mat fild mit before bat felt

Cete 11: 42 42 44 06 44 1 ted tilled teas talles tearly title entice anate i e- 1 ff ) y uine

1 3 200 22 2-1-1220 iet) 3 ames ein seman fiet 34

(4) (1) ( 11) Jungent genfohn 1 20 23 1432

mit ferm tipn bereit be finrel gitt an sig Zene ergitute niete telati triaterin mit fere firtige b रक्टीतरह स्ट्रास्तका अव्या (११११)

1 3 Fife File f-men tia meren genen denfe gebi d #### ( 12—\r 1 ) 315mm \$20mm व्यक्तियात शाह त्यान कन्त्रत है । स्थान हो विद्यान हो । the time re be latel 3 en tien Sattiffe

n f it ing fert fen armei is e 1 } to ja atzen bunt garaft: 1 } ere क्रिक्स सहस्य से व्यव दिस्स देवतव द्वरत् व्यव G trille farm iffe fe girna Ganale.

तथा सहेंद्रे कार्यु र्यावद्रास्तु विस्तरकः ॥ specien sus Ird ustate ॥ मृत्र किमाम्बर्गास्य :वर्ष किस्ति व्हार व निकार के विकास की के कि कि व्यक्ति व्यक्तिका । - ई करते हैं में मिलामु हो हैं।

। है म्हाम्स State Sirmen fe if (Ap.) Ugw forten Frent f nale passer al \$ Eri : fr. 1 \$ fre

( bierje effit firmi temtifiefit ob 3/Ribetin-4654 )

फ़ह्र क्ड़ीहे—हिंगिरि

का अन्तर साम करता है। यह स्थान ने बता चे देव Bries freitz feurer \$75 15 fie ff. trief fi sie stat ta de tarie e tefe fi sana fig gum lauten farte birm 11ff. farrin de age fie f fig pairen fe guring wer ern 1 5 fins tril me fig feaufft 6m raturan i S ico raturen is us ta'er ifi Sire feit by-fin bie bit gim tren gine

ा है देशक स्थापन स्टब्स्ट ्राता हा सम रक्ष प्रकास देशीय प्रस्तातक ein nart, shelp in aleaf !? tarul 6-ib firdu sorritra ib (t'r

Parte winay flieten bert fat, i mein ( 53 1 23 32 52 52 5 ) "i gung zelleufel in felbel gung i"

क्यों का किक्यों इंसक्क्रियें का किका —) fyr man 7]

मा व देह दीन क्षांत्र है जिन्हें भारत सर्वात्र मारत samm mes asile my \$.5.5 purile err mpren finger der sin sein teufe fel

fie turn ire ftr fie mel fort | Iefet ( ) | ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | (

। ईक्ट को किस्सी हिस्

-5 DF F- FF इक् कप्रकार । किन्ने कि मात्राम वसक भए वर्गे म्हित कि किही किही दिश किता। हैकि। ray urupe fungit effite un rine if 透肠的现象球 麻醉 । है कि किपालिय अवस किट है क्रेस्टिने क्री

there firte fategin emel eine fir po 69 far अक्ट छही । ई क्ला कि इस्सी है क्या सिक्टिं ज़क्ष किए हैं कि ईक एक किकि र-छईन में है ताका के ( मनात्माप ) किय हि कम प्रकृत सही सिंहन

# र्षमनेगाति विष्यंख्या व

this militie fort, date, at the !

देवदेव राज्या राष्ट्रीयत प्रावधे द्वव तीव दिशानिको । बाह्य बरहे छाहेव एक बर्ध्य करणा होती mit de tiggi tale aten nigne meetlegbae. Oge, Griber entering nat gegan, बार्ध काल यह देवा है नाथ बहताई हुई के प्रतिकार का पार्थ कार्य कर देवा ter on attenta avela marmer ner aller al fin was an at smile markida. anigeren be einem unte f

एक पान्ते चनके र सामित चलानक प्रात्कार बाते क्यान्त्र राज्य रूप की मुर्ग्यक स्वर्धक gin wan gier ger gie nie Brand nat Rid Guid feminfangen ffen um ant beifem see aire fertest ares fies fes und if ? à ger gibrier con daber ce;

लेक रियान्ट्रके देव पाम मानते वहाँ काराव वर जाने पानास्त्रपुत्र गुर्वेश इस बट्टे और्तास देशा को उन्होंन इस अपने अपनिया की बदय

auter and of a told all ere free tree was made extende t term we for the tes total विद्वान का दुवक का पहर्महरूरी जि dies weite gen id imme bem.

nta armon niisinnin taibhi Cuetal'tie im an reitete. A IT SEILES forgeting was no waste first He

all aren tere be met auf gebo tig erif etent uur ran gift gud tig & fatte attettette et det

# श्रीगणेश-चिन्तन

शांक्ष्यं नवपस्त्रं चतुनुंबस्। वाशाङ्कराधरं देवं ध्यापम् विश्विधनायसम् हर्न ध्यायेषु गजाननं देवं तात्रवश्चनसनिनम् यतुर्भेत्रं महाश्रापं सर्पाभरचभूगितम् रम्याशमात्यप्रश्रा मेर्द्याननः गुण्डाममेर दस्तं

विनक्षे एक होता सूचके समास विशास करना हाथी पर मुक्रएँ हैं। जो अपने दायोंने करा और अद्भुग्न पारव शिनायह देवका भ्यान करें। जिनको अञ्चलनि तसने ३ दोनिमय है, ओ चार भुक्षभारी, विश्वालकाय और सब म विभूषित हैं। उन मजननदेपका भ्यान करें। जो अपने हाणे वागुओर मोइक्से भय हुआ यात्र भारत दस्ते हैं, 🕻 सहबुपर लगा हुआ है, उन एकदना विनायक्रका मैं

-----

विमान करना वर्षते । मूर्य निर्देश कार्य व्यवस्था वर्षा वर्षा वर्षा संबंध क्या हुए। लयः स्पेत्रप्रकार मा नमेरानोडी हुम्से अपना रहिलोहर एवं प्रत . है 1030 ग्रेस अंदर्भ विद्वार होते होते हैं . चित्रत देश्वर तत्त्रचा स्त जाया है । उत्तर वेदी स्तरहा वर्ग देव त्यंत्रीयस्थानानु देवनं दृश्या

. एक इक अरेर उनेह स्मान्धि हुन तथ । मा सील सहस्रीत गर्मस्यांस अदा संबद्ध स्थित pieter i in fe iffregie et ine if fra क्ष र दुत्तनीय हैं । यान्यानका कड़क रूरना इंदिक क्षाप्रकार इप्रवार: । ई एक छक्र कर्नाहरू कर भ्य बद्धा १व वित्तीः रिलीवेटीचा जीवासीक अधिवृद्धि । बामस्यव्यविधिवृद्धि

केंद्र करी। वर्ग एवं चर्ता क्या गया है। वर्गमाओ प्रतान वहा है। यावाया के त्रक्षा क्षेत्र कारव ही त्रद्यीनावान्द्रके स्व मन्त्रमं महाति के अनुवार भोग्रामी El eftetellbegelerge enten b nat' ve myter. व अनाविष्टा आदिवाः आदिवार त्राप्ति अपदिवार प्रकम भिष्ठ रहे महोहे कड़ोंहे किछलिए प्रकम मही । र्डे किक म्याम करह र्मांट 🔰 हिरक म्हणू दिहाहिता मध्यारे मेंस्स्त्राप्त केंग्रक कांग्राबीकी वेदिक देशता मानकर ही भारताब अपने प्राचेत 1 है ज़ाम्लीन देम तह समस्य है। यह मिल्लाई है।

तय समस्य आसीम् वर्णश्रम्भा निश्चरत्ये वर्णन है। मंत्रीकृत की है अपन विशिवाद कड़ीन रत्नात कपुण्ट ( अध्यक्षित्र ( वर १ ४ ) तक्र दस्से अन्यद्वात् ॥ । द्रीमिष माइण्ह्यस इस्को स्टब्ल्डिस 🥰 (३।१० लाग्निस्त )

॥ प्राप्तर्भवाय किन्द्र विकास 1 July माहर्त्राम ईवाही माहदृक्ष्मक

( prelitiriishapipina ) ॥ फ्राफ्टक्य सन्द्र ॥ 1 ginite pigugan furl bimgan

। एक इंक्ट्रीडि—एक मार्गिक क्ष्रिक 
( ) 1 . ) preferienten ervernebele eitegene ? . । क्राकृतकृतकृति क्रिक्ट क्रिक । देशका नाकतीका Burt pipage ( रूपावतुर्वेदीव मेंसव्योहीरेस २ । ६ । ६ । ६ ) । प्रकट्टक्ट क्टिंग्ट कि l Speier prograft geeft prenten " — ३ अस्य ७३ हिस्सीमान-द्रवित ६। ५ स्ट्रा

प्राथ प्राप्त क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्ष किन्छम भीश एउन्छ क्षित्रिक्ति मान किय है भी इ मान कनाम्भीरण हि व्हित्रिक्त कि है नाथ न बर्गाः प्राप्तः राग्नः (किन्नः राग्नाः (कारामात्रः (कारामात्रः (कारामात्रः (कारामात्रः (कारामात्रः (कारामात्र word affetten firet & were tafter veilei felieben toline synibe ofe ib । ई एक स्वी सर्द के प्रांत मा हमाने इंडिड्रिक छोट्स क्लेंड शाए 'बान । विदिक्त देवता है । अवएव भूमिनमहोत्रेवीत

की है 15ई करते पत्र शीलामा कड़ीह करूर । है १६६३ १५६५८ -तीमणा प्रीष्ट तकपू तीमणा तकाकी है रंग ईक क्रम ( 원호 윤 사용 ) 보내 외1호 형태양 ( 61년 용 호선 ) प्तवही रहे राह्यस्यानोत्रे रिकाम्यहियाः है, जिसम् । ई लाम्नी स्वरंतक तरह और त्या क्यान सर्व Bifein Sipe Fy :Die 1 g Ipin Isa appi defen ans sims 'opary Fry F B m

-# ( se-y) 1 र्जेहरूक्त्रहा । है । साम क्रेप्रहर्मक विकल्प छे म माम्या माम्याच म ण देन इत्ते धुमन्ते प्राप्तं संयुभाव।

-#():

13) क्रिक्टाई एक क्रक्रक्र्य क्रिस्स छ-

भ द स हेर्स हेर्स स्थाप स्थाप स्थाप ।  पुराणादिने जिल प्रकार गणेशाओं के अनेक नामीका उस्तेरा है। उसी प्रकार गणेशाओं अथवार, स्टब्स प्रवे महत्त्व आदिका भी वर्णन है, जो नंदीं के आधारपर ही भगवान पेदन्यानओंने किया है।

अब इम चैदिक सहिता तथा चैदिक बाद्धपरके तुष्ठ महत्त्वपूर्ण मन्त्र उद्भुत करते हैं, जिनसे मंगराजोठी चैदिकता और महत्ता स्पष्ट सिद्ध है—

गणानी त्या गणपति हमास्रे क्षीत्रं क्रमीनामुपसध्यमासम् । ज्येष्ठराजं भ्रद्धाणो महाणस्पत्त आ नःश्रव्यन्तृतिभिःसीद् समदनम्॥ॐ ( श्रवेद २ । २१ । १ )

भुम देवाणोमें प्रभु होनेले गणपति हो, शानियोमें श्रेष्ठ शानी हो। उत्तर्ष्ट शांतिवादोमें भेष्ठ हो। तुम शिवके वेश्व पुत्र हो। अतार हम तुम्हारा आहर्त आहत्त करते हैं। है ब्रह्मणपते गणेंध ! तुम हमारे आहान हो मान देवर अपनी समझ शांक्रियोके सहित इस आसनसर उपहिला होओ।

नि पुसीद राजधते राजेषु स्वासमुद्धियसमं क्रवीनाम्। न आस्ते स्वत् क्रियते किं पतारे महासकै सप्वधिक्रसची। ( ऋषेद १०।११२।९)

ंद्रे गम्बते ! आप देव आदिके समूहमें दिराजानात होद्यो नवींक विद्यान आदते ही समझ बुद्धिमानीमें भेद्र कहते हैं आवके तिना सामेशका अथवा दूरका कोई भी कार्य महिंदि होता जा सकता है यून्य एवं आदरसीय गणको ! हमारे सकारोजी निर्मित्र वूर्ण करोनी हमारे सकारोजी निर्मित्र वूर्ण करोनी हमारे सकारोजी निर्मित्र वूर्ण करोनी हमा

'गणानां स्वा•' इत्यादि मन्त्रका उल्लेख तो पहले किया ही गया है।

ं मणपत्यथनजीवीपनिषद्भैं गणेशके विभिन्न नामीका उल्लेख करते हुए उन्हें नमस्कार किया गया है—

'ममो प्रांतपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽभ्तु रुम्बोदरायेकदन्ताय विप्रविनात्तिने त्रिवसुताय धोवरदम्वये ममो नमः।' ( 10 )

श्रात अर्थात् देवसमृहके नायकको नमस्कारः गणपतिको नमस्कारः प्रमेवपति अर्थात् शिवजोठे गणीके अधिनायकको

श्रद्भाव कृष्ययञ्ज्ञेदसहिता (२।३।१४) और
 श्रिपुरानादिनुपनितद् (१) में भी है।

नमस्थारः सम्बोदरक्षे, एक्ट्नक्षे, विक्रीनक्ष यित्रकोके पुत्रको और धीपरदन्धिको नमस्कार, ननस्थ

प्यारिधानामें प्रकारांखाः (गुरू वर्डोद २३।१९ इ.ग. मन्यको गमस्स देवातरह ब्रह्ममन्नाहे अवः हवस् गणेसके पूजन और हवतादमं निर्माण हेण है।

धारुपतुर्वेदः (२२।३०)ने धानावने स्वा गणेशजोडे लिवे आहुति देनेहा विधान है।

्रभ्यवनुर्वेदीय काणगांदिया ( २४ १४६ ) प्राथमतथे स्वाहाप्के द्वारा गणेदावीके निनित्व आ देनेके क्यि बहा गना है। 'रुष्णपञ्जेदीय मैत्रारणी-गरिका'(३ १ १२ १ १३)

भगपतये स्वाहा से गणेशाबोहो आहुति प्रशन करते हैं रिया है !

'बीपायन-रहाउंपस्प्रः (३।१०।१) के विवायक्तर्य रिक्षा है—

'मासि मासि चतुर्थ्या गुक्रगक्षस प्रज्ञन्यां व अभ्युद्रयादौ सिदिकाम ऋदिकामः पगुकामो वा भागाः विनायकस्य बर्कि हरेत्।'

प्रत्येक महीनेक ग्रह्मसकी चतुर्थे अथवा पक्षे विभिन्नो अपने अम्बुद्धादिके अववासर शिर्देव हर्षे और पग्र कामनावाल पुरुष भगवान विनायक (गरेव) के लिये बिल ( मोदकादि नेवेच ) मदान करे।

महर्षि परासरने 'गण्यनां स्वाब' ( ग्रुट मं १६) १९ )—इस मन्त्रके अन्तमें 'स्वाहा' बोडकर गवेराव के लिये

हयन और पूजन करनेके लिये कहा है— विनायकाय होतन्या पुतस्ताहुवयसमा ब सर्वेडिफोपरान्ययाँ पुत्रयेद यतलहा तम्।

गणानी स्वेति अन्त्रेज स्वाहाकरात्तमस्यः । पतस्यो जुडुयाच सस्मी गणेसाय वधाऽऽहुवी-। (इहसःस्यसस्विति ४ । स्विर-(०६))

आवार्य आखरानने 'गण्यना खा॰'-रह स्वर्वे गणेराजोडा पूजन करनेके लिये कहा है । भगवान् वेद्याधानेने गणेराजीडा सन्त्र गण्यां हरू।

लिखा है— 'शण्यमां रवेति सन्त्रेण विन्यक्षेत्रतरे शुवस्।' (सविष्यपुराण, मध्यवर्गे द्विशय ध्या २० १ १४२)

į.

and the to to the tight to the party can be depend for the destination of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth of the tenth Cotan I salery .. يراهمنا وفي بود خلف صحف به دو دود دو در چار و تا جديره مي د هد جدي بدول پادر وير داد. د د د د و د د रे के हरा न जरहीं है अब देश के जाता है दहाँ है के हैं है जात के अब अहिन के नवह के लिए Marie Marie

fitt negen tot fra nigententen

- 3 thu 7 to 270 P2 CG speck & 52.50 th. 5961 211.70 . 0,000,000,000,000,000 収入を入るへのなくなるなる re, rote tallite हरा बीटीहा दीय' येव विकास ६ है . जिमल, की गई जिनम गुना छहत्त्राईर है. र्मीतराज्यास्य ईवः चंत्र विस्तानाः ६ व दुसहता ह दब्दन्या है। 3322E # 3 areat be that Piter be नस्पट्टि साम्ह हैं। उद्योदह हैं। । १ उच्चाना अय विकास है। विधानुदि-दरायम् ह, वरम्यम ह, करा विस्तरा नाता. जब विस्थान ह ॥ नीहें मनार्ज गणपनि ह, गोरासुन इ. े व्रक्षेत्रम् हैं। ( इन्द्रियद्वित मार इत् हुर वहते )

। ई gru: 13 प्राप्त 32--- र राज्येत्र प्रतिस्थित शिख्येहार इत प्रसार हालाहर किन्न व अवसे व ब्रिक्स अवस हु ( 200 00 1 大多) 東京社会 245 会社 ( 20 0 0 0 ) Mattellit inter delta anlara anke i क्या सथा है। आंकार अधिष्ठाता समाज्ञ **र**—वह

rifel telkirdy afte for amusik after 1 § 17016 atjynis fi cf -- ff 1 39 ot mate pfter eine eine friegenen i batte iben विधानस्य वर्षात्राही बूजा रूस्ते समय उत्तरी दुद्राञ प्रदर्शित हो 🕻 फिल्ने हें •० । २६ ०४ छित्रोम-प्रसीहिस्से कि

हैं। ब्ह्मीतन्त्र पर हेता है। मुख्यी मोहूं में पर ছির রহার ।রইর রাইর রহে ।রীয়া হাবা মেরার ই রা d 및 JESE हान्य ( जिसस्य ) रस्या, हैं: इसिन्ने भुद्रा नही

क्तानिक्ष्म और ऐसे ईस विशिष्ट है छ।

らりを

॥ कियोग्रेमान्त्रकेश काक का श्रीहान्त्रक i benut purtig integen guefft -- ई किए दिएक कि एटड्रेस दिस्ट्रिस । ई क्लड्रिस हो हो इस—विद्रोक्त करन वर्षात प्रवास अस्ति अस्ति अस्ति

(おきょうのか 正前形形字亦形) ध हाराधार प्रोमीट स्था राजाराता । | Şuel phuspig boptilune fur " - है। एस है और सन्यक्त हैव सकार मिट्टी है जा है-— वृंद्रोग्न १५३३ व्यक्ति १४ हिन्द्राय होएक विक्रम दिन्द्र १४ होक्स त रेक ह्याहाध क्राक्षिक की

내리 73위도 '13 59' 취하는 취대 18515 15 15 fine iglip femir gr feiten ! .... presign" ( धन्द्रमार्खाईया अ० १ । ४४, ९६ ) n parienti Plote paparate p ı edelizus schrigina mérik blöteviğik

# पावरात्र आगममें श्रीगणेश

( लेपाब---प्राप्तायक हा० भीदे० बरदायार्थ )

विष्णुको परदेवता मानकर जो उपासना करते हैं, वे ·वैरणवः कहलाते हैं । पर-तन्त्रका स्वरूपः उनकी प्राप्तिका उपायः निःश्रेमसुका स्वरूप आदिका निश्चय वैष्णवमतमे श्रति स्मृति तथा पाञ्चरात्र आगमके द्वारा होता है । इस आगममें यह निर्णय किया गया है कि विष्णु हो देवताओं में अप्रणी हैं, दूसरे देवता उनकी अवेशा अवर ( गीण ) हैं, इसमें कोई आक्षर्यकी बात नहीं है । 'विषद स्वासी'--इन धाउने 'विष्णु'-पद निष्पन्न हुआ है। इस्ते सर्वत्र गुणोंसे स्वरूपने तथा गुण गणीने विष्णुकी न्याप्तिका बोध होता है। इस मकार वह शात होता है कि विश्व-सद्याध्या जो देवता, जीव तथा पदार्थ-समृद्ध हैं, वे सब बाहर और भीतर सर्वत्र श्रीभगवान्के द्वारा स्थात है । अन्तरात्मके रूपमे भगवान् उनके नियन्ता हैं । परमपुष्कका माहारम्य, गृह और मन्दिरमें उनकी अर्चा-विधिः उनके मन्दिर निर्माण की विधि आदि विषयोंको टेकर आलोचना करनेवाले पाञ्चरात्र आदि आगम विष्णुके परिवारके रूपमें अन्य देवताओंका निर्देश करते हैं और मन्दिरोंने तथा उनके गोपर-विमान आदिमें अधिकारान्सार उन देवताओं ही प्रतिप्राकी विधिको बतलाते हैं।

भागेदा-यद 'माणानासीता.' अपनीत् गागीके देश. इस नोग इसिके खुप्पन होता है। शिषके परिवारके क्षेत्रोका ध्रमधाण नान है। उन गागीका इंग्र होकरः पुरातीका अपकार क्षेत्रमेगाळीतो दण्ड प्रदान करके उनके निम्मीता नास करते हुए वे विभोक्तर नामकी ग्राम होते हैं।

भीवेषण अर्थात् विशिष्ठादैत स्पदाबके लोग तो मागवाले ही स्व अर्थोची याचना करते हुए उनके ही सरणायत होते हैं। विभोक्ता निवारण करके सामन्याथ कर अर्था मागवाल करके सामन्याथ कर अर्था अर्थाला कर होते हैं। विभाव उनके द्वारा हो होगी, यह हा लेगेंका हुए निभन्न है। अत्याप हमके आचारमे गणेश-पूजका नोई अवसर नार्री आता।

विष्णुनियारके देवताओं में केवल चतुर्गुल ब्रह्मा आदि देवताओं का ही समलेदा नहीं होता, बल्कि प्राप्तिके पुत्र गणेदाकी भी उसमें गणना होती है। इसके दिवा कुछ और देवता भी गकनायकके रूपमें प्रसिद्ध है। बेसे—चुमुद्दः तुभदाक सुद्धार राष्ट्रक्षणं, पुण्डरोडाधक आदि देश-वर गर्नोडे अधिनायकले रूपने पासमान अननने निर्देश तथापि पाणेसा नामको प्रशिद्ध विनायकभी ही है। ह कोई संदेह नहीं।

भगवान्के मन्दरके प्राकारों और विमानोने दिन तथा ब्रह्मा आदि देवता विम्युक्त स्वासित होते हैं— पाद्यस्त्र प्रत्योंने प्रतिपादित हुआ है। तेले—

कीशिकं च गणेशं च कंद्रपें स्कन्दमेव च। अगनेयादिषु कोणेषु यथासंस्थं प्रकल्पयेद् इ (सनन्द्रभारतिया, स्ट्राव ५। हर

'आग्नेय आदि कोणोंमें ममशः कौधिक, गणेंग, कार्रे तथा स्कन्दको स्थापित करे ।

उसी प्रश्में लिया है कि—

गगेरासिंहपोमें कुर्यानिमधं विवस्त । भोधरस्य गगेरास्य मध्ये नु वस्त्रं न्यसेत् ॥

भाणेता और सिंहके बीचमें निद्रान पुरुष निर्श स्थापना करें तथा श्रीधर और *ग*णेशके क्षेत्रमें <sup>वर्ष</sup> देखताका निर्वेश करें।<sup>9</sup>

इन परिवार देवताओं के लिये मङ्गलकासन प्रत है है है। यथा--

तुमारी च तुमारध्य समेश्रध्न विकर्कः! सिद्धाश्च किनराधापि सङ्कतं प्रदितन्तु सः॥ (सनतुमपरविता, वरिराणः वर्वः १)

'कुमारी, कुमार, मणेश, विनायक, विद्व तथा हिन गण दर्भ मञ्चल प्रदान करें।

उसी सहितामें शिवसप्रमें अध्याय १ रही है ८९११ में लिया है कि प्रामके दक्षिण भागमें उत्तरमुख रहेगाँ। मिताब करनी चाहिये।

आवाहन और निवेदनकी यह विधि कही गर्यो है— गायक्रीयं गण्यतेः प्रतिश्रकमंतु स्मृतः।

बिद्दामित्र-सहिता कः १७। \*\*\*

₹¥4, ₹¥6, ₹4₹ |

। क्रितिक्तिको क्रिक्किलिक् अक्किसी । लेक्ट्रिय क्षेत्र क्षेत्रक क्षेत्र क्षेत्रक क्षेत्र —§ एक्ट्रेट रिक्ट । ई रिक्र क्टबर्सिक सि नवासन्त्रम वाज्येय तथा सर्ववका द्विः॥ ्ड मण्ड कि कि लाक्स में मुक्त कर में मानका का कि मर्ग छ बहनी राजा मर्ग सुवी बुहस्तविः। वेन स्थानिभिष्यामि प्राथमान्य, पुनन्तु है।। Printelle fierel es 1 f feis Eine feferif er? किस्ट :कार है सिम्पीय कीन्यो ग्ररीय मिल्ल सहस्राक्षं शवभारसृषिभः पात्रनं कृतस्। १ इ रिक्ति अमीति किस्त्रक दिस्त्रीसर — हे है इन्म इन्हिमिर für tereil ifter 6 1 fabre fere mem fatefer 15व क्रियोद क्रक क्रिक क्रिक मानाव प्राथमि । हाड ह्यापुर प्रीक्ष क्ष्म ब्रीक्ष करूक कर्मार्थिक विद्या fter birfen sie fanternie bres ibren

। ई एको कप्टाने कि प्रकृष्ट होत्स कीला हो। इ स्टब्स्स है स्था है कि सहस के taks ya ten de tenniar we navie nees rost fiften is field feren the xo end ( 40{ } ता प्रकात क्षेत्र के केंग्रिया स्थात ।

रक्षे छात्रसिष्ट्रा किनेमध इस समय रूप रहे स्टब्स् क्य प्रकाम धीरहे और दिए तिहार है एतर प्रि tafegle femmin d nose rery tafese fier bante finner paf is invocues fine en 바구당 30 년 1121도 자꾸 현대는 승유마다리 16 —है प्राप्त किया वर्गन हिमा जाता है arre she pero sine the beptel ine pr

लिएक स्टब्स हिंदि स्थाल आया स्थाप होता है।

क्तिमहरू त्वराक्त कि किनीर विक्री प्रसिर क्षि

1 find ihr filt fever be fie nies pres of me

क्ति कामी के कि कि कामी के कि कि

हैंग जाता हुआ मत्त्रा है, उसका चित्र विशिव रहता है।

Serige ger pfie firm die by ber in m fin fing fallinge sie eine fa ay in! fin निकालों के प्रतिविद्यात स्वादि सुन्छातम के सन् । रेक मर्ड रिम्पान्छ प्रीह भीमीहम प्रमणी (रीवक स्मा क्रिका किकि प्रकारमी कि केंग्रीफ क्रिक्स कर —§ कि छोले किलान । व्हिल क्राप्त नार क्रिक छट कड्युनीरी संस्क्री प्रम्प छिन्नी डम्सीनी बंग्लीछ किंग : किथ । क्रिक क्रिमाञ क्षेत्रिक माधनी और क्रिक त म्हाह mpile derapose paral descriptoris prilis deli

उत्स्टिन्ध सन्त्र में हु— हेनावहम् माता अधिकास उपस्प करना *न* प्रभी प्रभिष्ट अस्प्रिका कि बीक दिहुट अधि हेकू मध्या देश सिद्य देश जयः लाट सेदीसांश्र े विभिन्न इस्क इस्त वाश्र क्षेत्र क्षेत्र करान्त्र rpw तम्ह केलि दिन्ध साम क्लोनिडाई किस्ती चारी और दुवा विशेर दें। सिर उपपर तसभात् चौराहेरर जानरः वेदां सूप्र रतकर

क्षि क्षेत्र ( वेश—सिताय स्वय् ) इत्र क्ष

्रजीय कीमने पितृष्ट ) मैक्स र्वामा महन्त्रपृष्टा

eller elleren eller 42224 felle

कृत्यां की अध्यात्र के स्वाधान का विभागति ।

। 15इ5वकाद पश्छ हण्डेहामांक अक्षा

स्वर्तर देशा रत्रश्र दीर्हर होजब रॉबरक बेबाब बरवाक

कि मिहि कि प्रिप्त कि कि विष्यु विकास

श्वमिष्यीने दुग्हें कहतान यदीन किया । य जाज चिन्होर्स बाखा

महि शिव राजा तकता निवेत ब्रहरतीय हन्द्रा नाज और

जिस अबकी विवेत्र बनाया है। उसी अञ्जे में तुम्हारा

खबाड कर्मग्रह्मारायखर्द धन्त्र सर्वद्रा ॥

विद्याक गोजनाका मानदा नदीक समा जोर कुण्यको

भ्यानिक अने व्यक्ति वया बहुत व प्राह्मित

इस प्रसंद स्वाच कर उनेके उपरांत बावे हाथ

नेदश जीनी हुबन करें । हवनका मन्त्र थी है—

र्यमान स्थित है। उसरा यात्र सर १)

72)

( \$25---\$25 )

# स्मृतियोंमें श्रीगणेश

( due-de structed got mat, aftresoft)

संभिद्ध वर्षे विकासुराषुरम्भागोति विकासे सुन्तन् सदानमभवमञ्जूषिविष्येञ्चनसम्बद्धे स्टब्स्स्

धेयोविममहामयप्रामने दिध्यं बरेडीवर्ध भूवाको दिश्हानगर्भिक्रमध्यक्ष्यं तरिष्टार्थं स भ्यानिक लिक्क कि संगठित होकर आहे हुए

देवताओं और भग्नों है हान नमस्त्रार करने है व्याच उनहे मलक्षर किंद्र आवहार बहुनूब्य रानीत उद्धा निविध रंथोधी शिल्पियाची पूर्व उत्तश्च किरणीन जो उज्ञानित हो रहा है तथा करवाजमार्गके विध्यनची महान् रोगका प्रधानन बरनेमें जो एकमात्र दिस्य औषध है। ग्रह्मन गर्मग्रहीहा यह नगत चरण समत हमारी इस प्राधिका न्द्रापन हो ।।

हमारे पूर्वज महर्षियों ही रापापुत यागीने निरस्त भूतिसुल्ह अनुभव पूर्ण प्रवचनी हा संहतन जिन प्रश्रोंने हिया गया है. वे क्रमतियाँ। कहलाती हैं । जिन महर्षि स नियंचन जिल स्मरिक्त संबंधित है, यह उन्होंके मामधे प्रचलित है।

यद्यपि प्रत्य प्रययन-कालमें 'प्रस्थादी प्रस्थमध्ये प्रस्थाम्ते स महस्रमाचरवीयम् — मन्यहे आदिः मध्य और अन्तमें मङ्गलका उस्लेख करना चाहिए का प्राचीन विधान है। परंत हन स्मृतियोने इस नियम स पूर्णवया पालन नहीं हुआ है। यही कारण है कि इनमें गणेशजीका प्रयक्त नाममात्रको ही है। जो दुछ उपक्रथ हो सभा, बही इस लेखका प्रतिपाच है।

हिंदू धर्मशास्त्रीमें प्रत्येक कार्योरम्भमें विष्ननिवारणार्थ गंज्य सरणका विधान है। इसी आधारपर परम्परानुसार हमटोग सर्वप्रथम गणेशजीका पूजनसायन करते हैं। पहाँतक कि जहां आदि देवराण भी गणेशजीको नमस्कार बखे रैं— सर्वार्थानःसपक्रमे ।

**सुमनसः** बागीशाचाः वं नत्वा कृतकृत्वाः स्युस्तं नमामि गजाननम् ॥

द्भारा आदि देवगण सभी कार्योंडे आरम्भमें निन्हें भरा नगस्कर इस्डे कुतहरूष होते हैं। उन गजानन गणेशकीको

में प्रणाम करता हूँ þ हमार्व मिल्यामें जो पश्चदेवोपासना मचल्या है। उ भी गरेश बेहर यह प्रतुत्त काल है। तर ही प्रीकरी भाषाचींव भी इतको सकता है---

रीने च नेकार प्रान्त और देवपने गरा। रक्षान्तं च धनिकार्गन सार्वति परेगवित्र

धीनः वेध्वतः सान्। तीरः वेत्यवह धीरः १६१६-वे O अधिकारों है का बलन कहे गांव है ए

भारत बनोने भी निवसमेग्रसंबी दूसग्रास्त्रि है। नेशाहि (बहरद्वयासम्बद्धाने आचा है---

विक्रवदाच होत्रस्या पुत्रसाहुतपरूपा I पूत्रवेदान्त्रस्तु त्व्। सर्वविष्योषशासकर्य गणानी रवेति सर्वेत स्वाहाकारणसम्बद्धाः ह चनको तुरुवाससी गरेकाव त्याध्यक्तीः। ( वैश्वदेश्य» ४ । १०६--१०८)

"पन्ति देश देश कालने स्थापनिक स्थि देशे । आहुनियाँ देनी चादिर और समूच रिप्नोडी छान्ति कि यलपूर्वक उनका पूजन करे। पुनः 'राजनो स्क'—हरा मन्त्रते अन्तर्ने स्वाहाहा प्रयोग करके गर्वधार्यके निर्मित अद्र पूर्वक चार आहुतियोंने इतन करे ।"

महर्षि लीगाधिका कथन है कि विनित्न देखा नित्र नित्र मकारकी कामनाओंकी पूर्वि करते हैं, पूर्व गनेशबी ती **ए**भी अभिङ्गित वस्तुओं के प्रदाता **है**—

आरोम्यं भारकरादिच्छेच्हियमिच्छेबुतात्रानात्। **इं**स्वराज्ञानमन्त्रिच्छेन्मोक्षमिच्छेजनाइंकत् दुर्गादिभिसाया रक्षां भीरवादीस्त दुर्गमम्। विद्यासारं सरस्वत्या छड्म्या चंडवर्यवर्धनम् । पार्वस्था चेत्र सीभाग्यं शस्या कल्याणसंतितम्। स्बन्दात् प्रजाभिशृद्धिः च सर्वं चैव गणाभिपात् ॥ मृतिंभेदा महेरास्य त पुते बन्मयोदिताः । ( लीगाक्षिस्कृति )

स्तूपंचे आरोग्यक्षी, अग्निसे श्रीक्षी, दिवसे शनकी े मोधकी, दुर्गा आदि देवियोंसे रक्षाकी, मेरव आदिष्ठे 🕶 सरस्वतीचे विद्या तत्त्वकी, समीवे

—प्रे शक्ष्मक प्राप्त हार्मिक - वृत्यायं ( अयं, वसं, काम, मोत्र ), ने-महमूद ( महमूत्राच्या होस्त्र ), 1 3 60 612 १-सब्द ( जोबास्माका स्वस्त )। कारण श्रीदेष्ट्वस्थित्राच्या अथव्या श्रीग्रोदात्री प्रथमपुरव \_\_\_\_

। 🥉 शिलामनुमाग्रीक्ष क्रेस्पर केस्प्र । ई स्तिम दिश्यान्न वृह्यात्रात्रीति हेरू-वाद्रस्यम् ।

कारी वेजान-सम्प्रदावीने और स्वेत समान वन । ई भिष्मक्रेशस्यनीहे क्रिक्ट र्कड़ (ई एक्स्प रिक्रान्ड्र र्जातिया कि नेपार्ट के — वायदान ना देता देव । के प्राम्यानकारोध कंत्रस्य व्हार है प्राप्तान (Atrijst biligt: 31- piştir filmyentlik-ş । व्र कानाककाक्ष क्रक्रम १ मध्य-मध्यक्षाय – यह द्रुप व्हान्यक्ष मध्याप है। हता

. इ. स्वारस्याहितस्र देवता हुई सारक्षत्र हुई विहुत्र १, — र्रे प्रेम्पेस साम्राज्यात् साम्राज्याः स्वास de talen meripiegur üpne erligens ib fijsy 1 ffe steile thillippe frente me Rigt fasten भीतिका स्वयन नेतलाय है। यर व्यवस्थित में त्रत कि कि । यह है स्था प्रयम् कि आकं अहि fann fier binge ffiepipitale futer 1 g apoptie भि भिरम्भाः विविद्यांगावि छातीत्री देश्वक साथ साव्यक्त त्यत क्रीमी संप्राप्तम प्रदेश के माम प्राप्त है कि प्राक्तील mrepre igaft sfr ferm fanne fibiggen क्षण्य दिल । ई कि अज्ञोंक क्रमण्याः क्रिकेटिलीकीः हर्ष कंत्रक रह किथिएफिस्माको छेडव्यक्तम विशिव्यास

1 't rail tilan pi un jaffe infi wire bie sie mitte sun i g mir ife wir brown ingre ft na i fire fi कर किएक इसली क्षेत्रक । क्रेस्ट कि प्राप्ति . " प्रमाने क्षेत्र कि है का ब्रोह सन्ता है काम का ienne pije mer fenn fergebeimigel (Maria Entl.) .13123 SPILING i § tež tže elbs trüttön ile ninselste " if frige trienen in finnen aridin

Did ( wit b t is g ( in the ske ) and if

' viti fagus to fina sigilista.

SPISTULTONERS IND REET SETPERSTEAM 1岁部的现 6,एड़ दिवासीमाक्षेत्र प्रमान कि जीड़ दिएस प्रस्था कि है ज़िम्मास्त्रप्र मह कांग्रस तीह होत . रहे माने क्यारस कत्तर । के रिक्स समावृत्त विसक् हेटार्वित क्षेत्रक 1 66층 5호 6층 후 31은 홍 10주 ( 12위 취재 र्क्डल हाम्याक क्षाकार्क जावह ) विदेश-१ वसीयोते ) तथा आन्यायोगियान ]:

nivelun anivalu inform inform pirte f ti

नमात इस्टब्स कान्यक्रम क्लानाक्ष ] क्लान्य

। इ स्थाप और स्थाप है। स्थाप क्षा मार्ग है। स्थाप है है। | Priber Pring --१ प्राप्त मिल्लामुक्ताका-१ शीमालकाच्नामुक्ता र्तनाम्त्रभनीमछाते⊸ट ,तिन्तमात्रकाकाक्रिक्चित्रक्तां । Pipelis - , interplescolo - v interplescop ्रमानवारायवार्यक्तात्रक्तात्रक्तात्रक्तात्रक्तात्रक्तात्रक्तात्रक्तात्रक्तात्रक्तात्रक्तात्रक्तात्रक्तात्रक्ता — ই সূতু দ্যালাহ হয় জানাল হয়েন্ rach Spipringspipriplite warpe dinte falten स्य स्पर्य-इत्राह्मतिति । ई तिरुक्त इस्र क्रिकार स्ट क्र

-कृष्ट किक्टिक्यकिक्षेत्र । है क्षित्रक्षित्रीय मान मंत्रीपूर्णक

किम्बो हुँ निष्ठ म्हम्भ्योशे छोग्रह केम्प्र श

nom von telepofile 1 \$ 86 top Am tofffe 1330 m emliapiperile fipiprarile | \$ 5mir 645 Serralpinen tols innel sies neg burn artiffe er fang nerd bar ger ger eine toen toen ines isten sun-ifilitypanie firm ( soft ) ipelis filaimpite biele spriptie dufera ind etalmente fer | 1pgl gefre topun faftinge faftin sissu is filmeréspreifie i f mic mare मान । वानाम्मर्थकृष्णकृष्णिक स्थितिकार क्रमेसिक क्री

BRIDE Seiten sie mit mit meine I f freibre

speklingge, fry spannen by ( tilemso ) es-

30 ob: 014 Stratement fry 13 emphispere sym 197 29 रूपं देहि यतो देहि भगं भगरति देहिसे। पुत्रान् देहि धनं देहि सर्वकामांश्च देहिसे॥

भगवर्षत ! आव मुझे रूप, यदा, धरवर्ष, युत्र और भग प्रदान करें तथा मेरी मन्यूर्ण कामनाएँ यूर्ण करें । इस प्रकार उन्हें अर्प्य देशर दूप, सरसों और पुष्पींते भरी हुई अञ्चलि प्रदान करनी चाहिये। सापकात् स्वच्छ वक्ष, उच्छक्ष पूर्णोवे मान वे मन्याणिति चन्द्रन पारण करते मायाजि कालवेते के रूपां और आजावंत्रे दिकामें हो वक्ष वदान करें। ह मका शिप्तूर्यक चितावकरी युग्त बटले क्येंकि करते परंथेड सामीधी वालि होती है। जो मासावकरी में सामीधी सामीधी वालि होती है। जो मासावकरी में मुख्य हो जाती है।

# श्रीवैष्णव-सम्प्रदाय एवं विशिष्टाद्वेत-वेदान्तमें श्रीगणेश

भीवेजन सम्प्रदाय एवं विशिष्टादित-पंदानामं श्रीमंत्रायती-या सान पहुत उस एवं विशिष्ट है। एसक्दर्स अधिकुरुवर्तात मानान् भाषा महत्वते परे आंताक देवपत्यतीक रस्तक स्तुण साकाररूपमें सदेव वर्तमान रहते हैं। जहाँ निल्पार्य सदा उनका दर्शन करते रहते हैं।

श्री तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्चम्ति सूर्यः।'
 (स्थेद १। २२। २०)

इन्हा नित्यस्रियमि अवगण्य खान्श्रीअनन्त (रायजी)तथा श्रीविष्यवसेनजीका है ! भगवान् विष्णु रोप प्रयञ्ज्य विश्वजनान है और विष्यक्षेत उनके सेनानायक हैं। यह माया-मण्डल वा लोला विभृति, जहाँ भू-देवी या त्रिगुणात्मका प्रकृतिका राज्य' है, नित्य विभूति या निपादिभूतिका प्रतिविध्यसाध है। केवल डांडा विनृति मन्त्र रजनमके नारण परिणामशीला है और परिणामवादके कारण सदैव बदलती रहती है, किंत परमपदमें शुद्ध सत्त्वके कारण वहाँकी विभूति शाभत और चिस्तन है। वहाँ मुक्ताव्माओंका धरीर तथा सभी भोग्य पदार्थ ग्रद्ध सत्त्रके यने हैं और यहाँ परिणामशीत्य प्रकृतिका आंस्तरव नहीं है। अतः यहाँ अध्य बीवन, अनन्त शीन्दय और अधिनत्य मार्च्य है। हीव्यनंत्रभूतिमें इस जो सीन्द्रय और माधुर्यंत्री झतक देखते हैं, वह परमयदके दिव्य मीन्दर्य और माधुनका प्रशिविष्यमात्र है। पर चाहे लोला विभूति हो या नित्य विनृतिः परमान्मा सर्वत्र हैं। परमपद्भे माया-भण्डलने परे परत्रम् श्रीमद्रासम्ब भगवान् है और लीख-विभृतिमें भगवान्का ब्यूहरूप विराजभान है । ब्यूहरूपके अत्योग पहुणसम्पत्र शप्याचे श्रीरामुदेव भगवान् है। पर हीला विनृतिने परिपानगात्व व

माणका वन चल्ला रहता है। अतः सुद्धिनंबलन्दे की माणवारको दोनो गुणीन सम्बद्ध तीन रूप प्राप्त करने पर्दे कि उन्हें पायापाठी माणमें कंग्रल, प्रयुक्त और प्राप्ति करा प्राप्त करने पर्दे कि उन्हें पायापाठी माणमें कंग्रल, प्रयुक्त भीर प्राप्ति करा गण है। दिख्य उन्हों पायापाठी पर्दे करा गण है। दिख्य उन्हों पर्दे करा गण है। दिख्य उन्हों करा प्राप्ति करा प्राप्ति करा प्राप्ति करा करा करा है। उन्हां करा अपनी पर्दे करा प्राप्ति करा प्राप्ति करा करा है। उन्हां करा करा है। उन्हां करा है। उन्हां करा करा है। उन्हां करा अपनी करा करा है। उन्हां करा करा है। उन्हां करा करा है। उन्हां करा करा है। उन्हां करा करा है। उन्हां करा करा है। उन्हां करा करा है। उन्हां करा करा है। उन्हां करा करा है। उन्हां करा करा है। उन्हां करा करा है। उन्हां करा करा है। उन्हां करा करा है। उन्हां करा करा है। उन्हां करा करा है। उन्हां करा है। उन्हां करा करा है।

वारावरों को वरावा ओमावायन है। जूरकारे वे वी भोगारोदेशमालार हैं। वारावरों को निवार्षी अपने हैं लोका विश्वितों में दो ओवारकारों हैं। विरामारों के लेका नामक ऑक्टिक्ट्रोकारों हैं। वी सोला निवृत्ति निकारों ही परिवार के आगोधारों हैं। वारावरहें के तत्वावप हो केंग्र निवार के आगोधारों हैं। वारावरहें के तत्वावप हो केंग्र निवार के आगोधारों हैं। वारावरहें के तत्वावप हो केंग्र निवारों के प्राचित्र के तालों में हिंदी की कि मार्थ निवारों के प्रोच परिवारों हैं। वहां कारावर हैं कर्य निवारों के प्राचित्र के प्राचित्र के वारावर्थ के वारावर्थ विश्वारों के प्राचित्र के प्रश्निकारों हैं। वहां कारावर्थ हैं कर्य एवं करने अग्वारा देश भोगायाओं पूर्वा होते हैं। विश्वाराद्यों के त्यानार्थ अग्वेयक्टकाला बहुई की निवार है। अग्वेयक्टकाला बहुई की वारावर्थ के विश्वार के प्रश्निकारों के प्रश्नीता वेद की

# हिर्णि। हिर्मिश्रिक्ष हो हिर्मिश्रिक्ष

femilie utrane fareine fprem ten । ३ bl3 हाहह) क कम वस्ता मन्त्र मिल अपन अपन वस्ता विश्व क्रिक कियो दिमी हिन्दी किया अपने किया दिला है। nibu deirmerel file fare i f mis agn pan ( birts fabitein wirth-arrs )

देवता साथ गय है। त्यीनकन्याचान गिरान वार नामक

'तत्र सन्तर्गाहरू मोलिस । तर्गितस्तरोहरू ।' -freiche jo Connergen noem seeng

-> 1573 1573111 (85-476) 원생 (14 8-22 म म रूट । ई हिमा हैरेक्ट कश्मरी कई मिमानीहर ईसड 1 \$ fift biere fattiette fou al ge tpife

's arquigung winginnted au i'

't min freit fram prem .-- § है। दिन्द्वीत्र वन्त्रव काल्यान वाल्यान वाल्यान वाल्यान वाल्यान क्षेत्रविवेदी यह वर्ष व दर्भ हैंगा लेख aunfara nifte freit f 1:340 Affes un Sant Litter Britanismigeren mitte कारण कि है पर्छ प्रक सिलंड ईलाइ मीट दुरों है main ant i mitte with mas life mitte ant #2 1 f in in va fe formie fergene ern

, stanzen acja, frencist. - בי בין ואלים פיני פושנים tant erenterenten den bertente

er av 121028; e. -- 12 20 2 62 1-2 15 \$ 164 distant paster 13 1 \$ 120 בשו ליבבו המדיל ה בבון קשם ter at the feet at the

sa unt ber I serb fra. en frung f

THE THESE STEEDS IN BUT BE

किन्द्रन हम क्रिकेट क्षेत्रक क्षेत्रक हम क्षेत्र क्षेत्रक क्ष्म क्षेत्रक क्ष नित बहुत र वहा ब्यान वृत्तं कुछन श्रेष्ठ माना वाचा है। क्तिय मेंगद्रका छ। । ई क्तिम क्रिक्ट महिल्ल क्षेप्रसम् क्षिमिकक्ष क्षिमें क्षेप्रसम्भ

n proched feineiefunt gene wern । किल्मीसक फबोड़ी क इस्तमास्त्रस —ई ब्रांकः वाम्बीराम कि क्रिक्स्क्रांसः छड़े ग्राम्हारूप की छि । है छई सम्ह ey bey tarret fiptristaten and erf ifr tr

**-**{z₁ <u>संस्था</u>ति संस् उद्यक्तिक وإضاعة واطاطاكما Dog Nic passent fa ep-3 fis anard! म्युशियो स्वरूप प्रस्ते । अस्यक्ष्यं अवस्थ सम्बन्ध i erm in eren-j enne fringen

feireite fares ey py fru (Rivi:) wireit נידה דה ודיים הקלא ניהן לוניתה לה די" । महस्रोत क्यू क्येत्राम क्यू की e brain fregenegent freit es er

and 15 mes where sort hirrails fie tien sinn ny 1 3 fan telite farlo befre uner b pt 3 fen nibe for fairfail tr f' pierer 18 fp feinfen 357,5el me 1 f met fr to ry far Fibu f semt freit und ift fer et retramme mes gene felt er-il f (man. मांच हाय होता हिन्दा मान महास्था कर्ना है जो है.

-min's de fayen par til der vila tien 72 fin ens mufnibe firmme Pie " sains . Fileg neufann fe feelige frem!" -Saltal fiel Sart firm elanes mebr emit frei gemmunfen re-

aler Paratum tom.'me fegrantife

(अनेतन या जह महति हो। बना गंगर समक्ष छो। है और इंदयर इस संगारकी आत्मा । दिससे जनहों जन्म आदि ( स्थित स्थित और संदार ) दोने है, (यह नमा है)---

'जन्माचस्य यतः।' (अद्युत्र १०१०३)

जियमे थे भूग ( प्राणी ) उत्पन्न हो। उत्पन्न होकर जिनमे जीवन भारण करने और मृष्युरी प्रान हो जिनमें ही लीन होते हैं। उसे जाननेकी इत्यापको । यह महाहै।

भ्यतो वा इमानि भूगानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, यद् प्रयत्न्यभिसंचिरान्ति, तद् त्रितिज्ञासम्ब, तद्मसाः।' (तैचिरीय व्यक्त भूगुप्तारी १।१)

यह संसार नहाची विभूति है और नहासे ओत मोत है। सर्वत्र वहसा प्रकास है और सारा विश्व नहासे ओतओत है—

•सीय राम मय सब जग जानी। करवें प्रन'म जोरि जुरा पानी॥' ( गानछ १। ७। १)

'ईसा बास्यमिदं सर्वं योध्यः जगायो जगत्।'
( ईशावस्थापनितः )

यह मारा विश्व महास्त्र है और खंगरके वाके कर नायों भागस्तरक है। अबेक सत्नाधिका प्रधीप परमास्त्रक है। अबेक सत्नाधिका प्रधीप परमास्त्रक सिंदर है। अवेक सत्नाधिका प्रधापक छहा है के और कोलाला मार्थ मंत्रकरी उठला हुआ तथा अविष्याधि गति के का हुआ प्रभापका ए जैक्स की चित्रकरी परमास्त्रक परिभागमाहके पराया जो प्रधिन्यक कर वहा के उठके खराब जेवालाके हैं। बोला विश्वविध परमास्त्रकों परमास्त्रकों महाने हैं। बोला विश्वविध परमास्त्रकों परमास्त्रकों महाने हैं। बोला विश्वविध परमास्त्रकों परमास्त्रकों परमास्त्रकों परमास्त्रकों परमास्त्रकों परमास्त्रकों परमास्त्रकों परमास्त्रकों परमास्त्रकों परमास्त्रकों परमास्त्रकों परमास्त्रकों परमास्त्रकों परमास्त्रकों है। वस्त्रकों परमास्त्रकों 
क री इंटर निक्षमित्र परिसित्तियोंने मिश्रमित्र कार्य करते हैं। ये से मूर्क करते हैं वे से संगरक बार्य करते हैं। ये से मूर्क देते हैं वे से ये जा देते हैं वे पहल और संसर भी उन्हों है। ये से जा देते हैं हैं से रोसानी देने हैं और ये से मिल्यानाओं सा मान करते हैं। ये से सा है वे से सिल्या है वे से इह हैं, ये से हम्म है से से सकता हुवेर, मिला (मुंब) तथा मानवर्धि इन्न हैं, वे से बकता हुवेर, मिला (मुंब) तथा मानवर्धि हैं। कानी धर्न तुर्मा उन्होंकी शक्ति हैं। बस्ति हम किनी क्यों आरापना करें। उन्होंने द होने।

भाकसान् पतिनं भीषं यथा गण्डनि समान्। सर्वेदेवनमस्बारः बेसार्वः प्रति गण्डनि ॥

्रीने आहाराने विश्व हुआ जब अस्ता बहुदने व नाता है, उथा प्रकार सम्पूर्ण देनताओं है प्रति विश्व न नमस्कार भगवान् वैद्यारकों हो प्रान होता है।?

गंगाजी वस्तुतः परम्तमाके अनार है। रिप्पी हुँर करने क्षियं तथा मृतुष्को तिद्व और राज्या स्व स्रतेने निम्नव भागान्ते ही गोवाद्धा हव भाग हिन्दी भागके पिरस्तराचि चेप्यवन्त्रवि प्रुक्तिस्वर्ये भीगोवादी वस्त्रा धी है—

त्रो सुमिरत सिधि होड् गन नत्यक्र करियर बहुन । करक अनुमद सोड् नुदि शसि सुभ गुन सहन <sup>ह</sup> ( अधनवरित्रमनत १ । १ से <sup>०</sup>)

संस्कृत बाब्धवर्ने पाञ्चयत्रका साहित्व बहुत निश्च है। इसमे १०८ संहिताएँ हैं। उन्हींभेने एक श्रीरिषक्ते संहिताः है। जिनमें श्रीमणेशमगतान्त्री दिश्यवंश्री आराधनाका विस्तृत वर्णन **है ।** भगनान् श्रीगणेश्र<sup>त्रीकी</sup> क्रमधे ही समुञ्जनोंके मोधनमधे विध्यनामानीही रामन होता है। यही 'ओविष्यनवेन लंदिता' हमें राज्यती है कि भगवान् विष्वस्तेन ही लीला-विभृतिमें गणेशकीके समें अवतीर्ण हुए हैं । श्रीविष्यक्ष्येन-संहिताने भगवान् विध्यक्षेत्र हमें बतलाने हैं कि परमातमा अन्तर्यामीरूपने सर्वत्र वर्तमन हैं। अतः देना कोई भी खल नहीं। नहीं हस्लोग डिन्स् पाप कर एके । भगवान् तो साधीरूपते सर्वत्र इसरे कर्मों हो देख रहे हैं। अन्तर्यामी भगवान प्रत्येक प्रार्थिक अन्तः करणमें वर्तमान है। अतः प्रत्येक नर-नारीशे अपनी अन्तरात्मा--अपना अन्तःकरण पत्तिव और निर्मंत रचना चाहिये । अधिष्णय-मध्यदाय एवं विशिशद्वैत-वेदान्तमें श्रीः गणेयजीका स्थान अधिप्यवरोनस्यामीके रूपमें बहुत ऊँची है। वे सेनानायक और गणनायक तो हैं ही, साथ ही साथ देवता जीने और श्रीवेष्यव-सम्प्रदायके आचारोंने भी प्रथम पुरुष हैं।

Man.

## ( शिक्षितः कृष्णकृषे शिक्षात्रमृत्यकृष्टः कृष्णकृष्टः ) हिणिर जिल्लामें भगवान् जार्था

दें। 'सम मानने ही दें। प्रमास्त प्रक्रिक दिहेक रिव्रीहर केन्द्र तीनकाम प्रीक लग्नहंध तीन्द्र तहांना न्यही ( \* 1 • ! prefpibilibertègans ) ॥ क्रमंत्रकृते क्रस्तात्रांकृत्यन सांकृतीमध्य ध्रियोजास्त्राण । भांदरीमहोसीस्पादिकीकां के लिक छ अपराहे गिर्फ स्परी ∼: ≶ falle fall faget pygarp र्कारमामिकाम्ब्रक काउँ क्रान्तेक क्लिक्ट क्रीरेस्क्र माप्रीक्ष केप्र किन्स व्यक्तित बनावेक र्ववाद्यायक इन्सामाप्रीक किम्प्रजीस-माप्रीत क्षांक्षिक अपन मान्यार है छिए है। क्ली क्रिक क्षम कमीछ 63 | ई ब्युह्म क्रिक्टमा √) क्षेत्र क्षेत्र के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के

i FFEF —ग्रह्म साम हिल्ला वाता हैं । इसी प्रकार— . इस दि व्यक्तिमाणा ज्ञालाम्य छन्त्रको संद्राप्टेन्स्यूनमाप्रीक ा रेक मरपू मॉब्राक्षत्रे शिंहपू तिरुहेत्राप क्रिका F. क्रिक्रीस्थः सम्रक्षः स्था संशिक्षः झीसः कर्रमारः किमील सम संक्रिक केडाके । ईक स्त्रपू साझक्रक भक्त करते क्रिक्स म्ड-क्ष्म नीक्ष्म सम्बद्धि है

१ इ.साम्ही दिस्हा áttién pienzi čapizic İsmisile miz éscu by ( \$ 1.5 flapfemmin ) яку яблин бінер गुराज्ञात्त्रस्य ॥ Caleignipe (Bitte APPLIATE PARTY

de nu ánote terf er fine eifen éfetuiel bible pinin by 4 \$ fire tite latel po po. ( \$--817.14)(41)41-17/de ) a prepietigenum flienen :red fin l bpifer beginen g ingwelntiefe.

· 1-sis (singerpinis ) 'ह अस में ब्राप्तर्थत है ब्राप्ट्रसमा सेस्ट दें।

> कि मेर किम्द है भार क्षेत्र देगगि मेर । इ तिहं उस्तान्त क्षांत्र क्षांत्रा रा -छिमिक्ष प्राप्त किमामुद्राक्ष मंद्रिमा अभिक्षा विगाः म्प्रेस स्वासिक है। वही कारण है कि अंदानानर-एटिहो स्ट्रम्ड होट श्रेड्डिट क्रमध्नतानम स्त्रीता किंग है किक काम द्वापत करने वात्रीर करने कार्या मं । (सामस १ (जा १) का आहरत आस्त नक्सा सब सब जय जानी । बहरें प्रनास जोहें दुव TOWN TOWN IS TOWN IS WORTEN TOWN letarentelle edp scofer bierre bibs mir

( 123 ( 1 Helle ) भूस असे असे संस्थान । यस स्थान आस्त्रभा र ॥. ---: के ब्राह दीम प्रकृत मध्य है छात ब्रह्मिन किमान-साप्ताक क्षेत्राचित्राक्ष क्रायाचा है सिल वि कुछ मेंक्यूक मान शर्भ साम निर्मे कुछ किए। है।

Dieg Suife thippin fanny Din freit F?-

"Fra 3. Strade teste une ' fi f f y perete tor

—∮ E3(B) 3-3-मन्त्रहरू कि संस्था हुव ज़िल्ला प्रति कि श्री वित हेरार स्थ्य वित्री सम्बन्धितम् तस्र्रम्भा साम

( 1444e- ( ) Hafte seil gun yal egwert and I no fin mie ben alle peter un min

--₽

( Definitely) KRISH-RP

रक्षामध्य समझान प्रकाशन विकास होना सान्द्र देख 1 2 12 12 स्त्र सम्बन्ध है ( वस्त्रेत्व ) देव दहिन्तुचे भूतिम् mal ympun fahnefinin ft bin afrinitigit ft. व सर्वेश जिल्लास्त्रायं वस्त् । तस्त्राय परतर देख वराton og 6 con ippopulation— ippopulation grantife -wirter, frit imm sa un ante Sun' fift Firm mintini-mungite gip fattion pipm

\_\_\_\_\_

गायत्री है । मध्य-मतमें शिव्रप्रमाद-गणपतिका ध्यान इन प्रकार है--

> रकाम्बरं रक्ततन् रक्तमास्यानुष्टेपन । महोदरी राजमुखः पारादन्ताष्ट्रराभयन् ॥ विश्वद भ्येषो विश्वहरः कामरस्त्रस्य द्वापम् ।

अर्थात 'रक्त वस्त्र पहननेवाले, रक्त वर्ण, रक्त माल एवं रक्त चन्द्रनमें मुद्योभितः विद्याल उदरशालीः भुजाओं में पारा, दन्त, अहुरा एवं अभय मुद्राको धारण करनेवाले, विष्ठदर्ता, धीर्घ कामनापति करनेवाले गजाननका ध्यान करना चाहिये ।

गणेदाजीका दिलीय ध्यान-मन्त्र इस प्रकार है---

गजाननं चनुर्वाहं लम्बकुद्धि सित्रभम्। ••••• छम्बयज्ञीपत्रीतिमस् ॥ वामहस्तेन मुख्येन संगृहीतमहाफलम्। इतरेण तु इस्तेन भग्नद्रन्तपरिप्रहम् ॥ अपराभ्यां च हस्ताभ्यां पाशाच्यावराभयानः । आरब्यकर्मनिविज्यस्यं तुग्धे यथेप्सितम्॥

अर्थात पाजानन गणेश चतुर्धक लम्बोदरः ग्रन्नकान्ति वाले, "लंबा यहोपबीत धारण करनेवाले, मुख्य वाम करने महाफुल रेजेनवारें। दाँश्रण परशे विध्वत दन्त घारण करनेवारे एवं अन्य दो करोंने पाछ। अहुछ। वर और अभय मुद्रा धारण करनेवाले, प्रारम्भ किये हुए कार्यको निविध रूपने समान करनेवाने और मनोरथ पूर्ण करनेवाने हैं ।

#### माध्य कवियोंकी दृष्टिमें गणेश

मध्व-सम्प्रदायमें बुछ ऐसे महान् करि हुए हैं। किहोंने अपने जीवन-कालने मध्य-साहित्यको अपने भक्ति गीतोदारा पेरिन किना है और एम्द्र स्नामा है। इन कवियोंने, जो मध्य-सम्प्रदायके अनुवायी हैं, गमनन गुनेशकी सुति वहें ही मुद्दर दंगते की है। मध्य-सम्पद्भवको दास-परम्पाने पुरन्दरदान, अगन्नायदान, विहल्दास आदि भन-भेष्ठ कल्रहभाषी करि हैं। इन कवियोंने अपनी भन्ति और विद्वताने कन्नइ-ग्राहित्य-जगत

0

को आस्त्रेकित किया है। पुरन्दरदासमीका समय १४८४ १५६४ ई॰ तक माना गया है। ये दक्षित भारतके प्री कवि ये। जगमायदाव और विद्वल्यान भी मखनायरः भेड कवि है। दासभेड पुरन्दरदास गजनन श्रीगरेट वन्दना करते हुए कहते हैं---

गजवद्रनाबेद्ववे । गौरीतनयाः त्रिजगर्वदिताने। सुरनरपारेदने। पालोनुजाधर परमर्गिक मृपक्रवाहना । मुनितनप्रेमाः पाद्वलोसे । सम्प्रवंदितने मोद्दिद्छिनिम आदरदिवृत्ति । सरसिजनाभ श्रीपुरंदरविद्वसनः इयमःहो । भरदि faca. नेनेवंते

अर्थात् भागेछ ! मैं तुम्हारी आराधना करता है हे गौरीपुत्र ! तीनों लोकोंने बन्दित होनेबाले, देवोंके प्रि परा और अहुराधारी, परम पवित्र देव, मूप्ट (चूर) वाहनवाले. नुनिवोंके प्रिय गणेश तुम जो सञ्ज्याहर वन्दित हो, मेरा उदार करो। मुझे ऐसी ग्रांक व्हरन करों कि मैं नाभिमें कमल धारण करनेवाले विप्तृष्ट निरन्तर ध्यान कर सर्जें । हे गणेश ! मेरे करर दख इते !

श्रीविद्वल्दासत्री गणपतिभगवान्की स्त्रित करते हुर कहते हैं---

वरगगराया । वंदिसवेन धीगणस्या, सुरमुनिकंतरमंस्तुतिचर्या, इरगौरीसुतरंकजसूर्य । विभोग व नीमसहो आनंदर होड

अर्थात् ग्हे गणराज गणपति ! में तुम्हा<sup>री वन्द्रव</sup>ः करता हूँ । दुम सभी देवताओंमें ऊँचे हो । देवताः श्रृति मुनिनर आदिकी छंरतुतिके तुम विषय हो । वे लेग तुम्दारी ही स्तुति करते हैं। शंकर और पर्वति प्रेन दुम कमलके समान कीमल एवं सूरके समान प्रकारात्र हो। हे विमहर्ची | नुझे आनन्द प्रदान कर मेरा उद्धार करें।

इस प्रकार इमें मध्य-सध्यदायके गणेशभव करियों भक्ति-गीउँका अवलोकन यस होता है। मध्य-सद्भाव मार्क . . . . विशे

21 /

| Herreto longitude de la la la la la la la la la la la la la |
|-------------------------------------------------------------|
| B Hand De to De De La De Le De La De LE De                  |
| — [3 IE16 LEA]                                              |
| , क स्टब्स्ट क्यानिका क्रम्बहरूपुर<br>स्टब्स्टिक            |
| क स्थापित हर्षा में प्रशासिक है।                            |
| एक सम्मा 🐧 हम्मीर हर सम्मा 🐧 माया                           |
| ल्यान हामते ही है होट दिस्हा शहात                           |
| श्रामार । इस स्पट्टेंड क्ष्मिया हा आरार ।                   |

Patrick E 1 ई ईउर एडोमीस एस स्कृत **इंक्**लीह । स्थिक द्रैक राग कर छात्र प्रसंख्य हर्मा करकारू न्हें बीट दिस्माउद्योग अब है--( Sibabbi ibib )

( out I ut tais test)priProx pareitstate )

ि य हेमनिने यक मूक्षायरे चनुरका

है। यह सक्त सार देशोंने नुस्त नमान है। इस मा स्वयं-पण है—

॥ : १० मिसिक किकि स केकी के त्रीवाक के

अधिभूते च सप्टब्स्टी पहुते: पुरवाद परम् ।

रुए रिक्ट ड्रेस हो हो हो हो हो है। इस हो है।

प्र ६४३१ और होत्रम होस्होक मंत्रीक रहीछ

। जनगण्डलीह के । मुक्ति निर्देशकी हाला वा

भ्राप्त इच्छा, अल, फिर्म—डोने सिह्न्या

मूलप्रस्वरम् मीमिद्राहारा गोहारा व्यान हिमा जाता

( https://www.)

( a prietetefeitenmen)

275

S Dr 1

स क्षेत्र यूस दहवा की वा वह स मोदाई वी म स.स गोश अव्या तन सोई । जाहि छवत वह प्रिंग में व किंग्रह स्थीक प्रवृद्धि मेह 1 किंद्र कर्मी क्रम स्थान १६% है।

व फॉस क्रीन सेंक रेज्यू केंस छ। फॉक्कू लिक देस क्रमक द्वारा मुख्यक यश गृह समाग । चाम पत्र यज्ञ अभिभंगात ॥

—§ हरू मिन्मिर्म

'। क्रमने स्थापने क्रियम् ।

🗕 । वे मूखवारवस्मे स्थित हैं

—§ মেচ রি নিজ—চহণীয় জোচন্ট্রক দল্লয়

किया है—प्योग्निस वर्ष अरुष है। उनस व्याप व्याप

(ક્લ્કામકાઠ **• ક્રિલ્**ક્ષ) भि नेपारान्त क्षेत्र क्षेत्र अधित स्व बाचा क्षेत्रक्षि मुख्यमस्बर्भ स्थिति होति स्था संस्थान इष स्था

,र्वाक्ष्यः वशक्यः वेशवविष्युवयः ॥, ज्ञान मर्गान्त्र एक्ट्र क्रम् उनका उन्होंके विक्रांगि

जामाथ क्राम्यतार्थाता | ई स्त्रम कि समी सि मभ्र प्रद्र प्रान्ताक्षां विष्टाति क्षेत्रक्रके—प्रान्ताव प्रति

क्षिक्रिट्ट किए इक म्यजान क्ष्मिएल क्लीक् रेटिन केछिना छण्डी संक्रष्टप्राथलकू की है कि स्थान

( <u>कारदप्र</u>तमः) दुवेक, तुक इ.च. १ ८१-८२ )

क्रांक्रम, सरास्ता व सहिदावासीयच व ॥

435€≥

(४१४३।३ •िस्मृत्र)

(xlažižoEtala)

॥ :अस्पिक्कास्तरक्ष

संसर्ध व्यवसम्बद्ध स्त्रं हि सामायक है।

क्त भग एकतिहासी क्रम्भावरूप प्रति गाँसी है।

फ्रिक मि क्रिके प्रीप्ट एक एक एक मिराईकी किराईकी

इम्छाइट क्लाप्ट्रिक्क व्यक्तिन क्लीक क्र

म्बन्ति इत्तर । है क्षति क्षताम हम है स्त्राम क्षेत्र

उँ क्लाव्ह है। है क्लिक कि क्लाब का मिला के किस्

क्लीम छमछ रिमानकि मिन्छ छाति हिस्

—है छ्वीशह उन्हर्स बड्रांग मीट हामार वर्षी त्तक संस्थित किल्ला है। ईस्क्रमी केल न्जारबर्गुन थाछ *केकोट* किम्छ किट । है हड़ीए मह

(घ ग्रायः हो दिव्हे सिंह देश टा देश हैं केम्पर के के इसक सका मान कि के कर्य कर्या के

( #\$\$-\$\$\$ | h @\$[##\$] ) । श्रिष्ठश्री एक किन्द्रीय क्षेत्रक सक किन्द्री

ः क्रान्डी-एक्टर प्राव्यांगीश मानवासमार्थः 🛊

ereibenerine fung.

त्याद्वसारीयः तात्रम् देक् शास्त्रातात्र

一年的時期

। § 1150मी में ( २१-४१ । ११ ग

—∮ iminap ma

— हे छल्लाई स्ट्राहरू

प्राकेनु संदर-सुधन, सिद्धिसद्त-सननाथ। इस दिय संगलदरन, नार्वी तथ पट स.घ॥

(सर्व्यक्तिः।) राजस्थानके श्रीराम रचमरितः, अमृतमय काय्यव्ये ॥ श्रीअमृतलालजी माधुरने अपने श्रीमव्रायम-रगामृतः कावमे श्रीयणेशजीकी क्या ही सुन्दर वन्द्रना दी है---

सुमति-भरन, मंगत-करन, सुमरन हरन-भड़ाज । विजय, सुजम, मुख-संबरन, नमो वरन गनराज ॥ ( भड़ासनसर्द १ )

अन्तर्भ धीर्मिधिकः रग-भेद ममेद स्रीतः, धीर्मातार्थः विवादाराव्यमे प्रमानस्य राज्यस्य हरामित्राकः, अञ्चन-अत्तरङ्ग भावना-विभोदः भावनः भक्तः धीर्मेदराजातीके द्वारा प्रमाणिकेशस्य विवेदे स्रीतिविद्या प्रमाणिकः स्वाप्यः स्वापः मुर्तावः धीराम-मार्थनिद्याः विरुमाके म्वष्यः स्वापः एवं असं अक्षरः आसविश्वातका दिरदाकः तथा धीरावेद युण मानवरकः एकः मधुर वद् देकर (म. इत नेतर्क भमात करते हैं---

ZHI. METE रेसने-नेयते भेषा जान-बंदन ह स्नितहि नासक निष्ठ कर्कनि, दण परद्रश्चित कमिक्य घण्डातिः नाहिसँ रोलनि. भए गर्काक्षेप-विध्ववस्था-निक्रम्बन कनि इसरा पर दृष्टि भरष् भव्य-भाव सरई स्रथ भग-भेदक छंदन

सत्पथ दरसावकः असावक इंदन ॥३॥

दिलु चाई हो प्रश्न-गुरु-गृहकः,

कहिओन 'मोद'क उर में भावका

# योगसाधनामें श्रीगणेशका स्वरूप-विन्तन

अनन्त, अलग्ड, अध्यक्त, परम व्योतिःस्वरूप तथा सर्वमा चिन्मय परमात्माकी सर्वन्यातिका अनुभव अथवा क्षेत्र ही प्योगः है। इस आध्यास्मिक रहस्पक्ष परिशीलन ज्ञावलस्य तथा संसङ्घते ही सहज सम्भव है। श्रीगणेशजीको पटचक्र-साधनायोगना आधार स्वीकार हिया गया है। वे मूत्राधार-चक्रमें संस्थित रहते हैं । इसी मूल्यधार-चक्रसे हुण्डरिनीको बवानेकी साधना आरम्भ दोती है । मृत्यधारसे निम्न भागमें गोलाकार वासुमण्डल है। उसमें वासुका बीज न्मकार स्थित है। उस योजने वायु प्रवाहित होती है। उससे जपर अभिना त्रिकोणमण्डल है। उसमें अग्निके दीज पश्कारके आग प्रकट होती है। वायु तथा अग्निके माथ मूलाधारमें स्थित फुल-कुण्डलिनी सोयो हुई मरिनीके आहारवाली है। यह स्वयम्मूलिङ्गको आवेष्टित परके सोती है। उसे जगारर ब्रह्मरुविक ले बाबा जाता है तथा वहाँके अमृतन निमम्बद्ध आत्मचित्तन किया जता है। ऐसा वर्षन नारदपुराषके पूर्व-भागके ६५वें अभ्यायमें मिलता है। मृत्याभारचर-आवारपद्मश ध्यान करनेपर योगीका पाप-भग्द नट हो जता है।

मूहराचे वहा धार्षद् वेत्वी स्वयम्बिकस्य। सूहराचे वहा धार्षद् वेत्वी वार्योचे सामवेद् भूवम् व तहा नाम्रुजमावेत्र वार्योचे सामवेद् भूवम् व ूण्य कर त्यापियन है। आधियान मन्त्रे धानने मोगी दिस्य मीन्दर्शने समस्य हो उठता है। तीर्थ मीन्द्र्य मोगी दिस्य मीन्दर्शने समस्य हो उठता है। तीर्थ मीन्द्र्य सम्बन्धनके सामग्री सामित हो। अमाद्यवक्तमान बैच्ये दि हमके प्यानने मोगी दिसायक होता है। योची सामग्री है। हमके प्यानने मोगी दिसायक होता है। योची सामग्री सम्बन्धनकों अमाद्रे यह देश्य मा जाती है। हम सामग्री प्यानी कर बोचपुण नेमने दिस्पारे देशता है। ता नियोगिये मान्द्रात हमें हमी, है। तो आधानस्य मन्त्रे आपनो बोची मान्द्रात हि समाभाग हमने करता है और कुल होन्छ में

'पुमन्त् परमञ्ज्लोऽवं यज्ञारका नावसीदति है' (शिवसर्वेता ५ । १३०)

यंगी उपयुक्त चक्र-कमलेका धान करते हुए सहस्य-विकार गरकार पाने प्रमाहित अपनुष्का धान करता है। व दिल गरकार पान सहस्य करता है। इससे स्व-केलाका है। दुण्डाल्गी—जीवपालको जासन् वस्ते हुए अभ्यापनिकार वर्षा इस केलाको तिमका गरकारका कर अमस्यस्थित महिता है। जासन्

भन उपने दिश्यस्यं सहस्रारं सरोरहम्। अझाण्डास्थास देशस काग्ने निष्ठति गुचित्रम् ॥

1:ton Die Bre Spille D angentie अविनाधि सुखंदित व सुखं विवयदियु ॥ । निमालित स्मात्रास्था कारप्रमुख्या निमालम् —प्रे मीर्फ्स क्षिण हेबचा मेर् मॅक्लि मिति पिए हर्ज । है उर्देश कियर, उर्देश है कि हेक्र के । के कामकांक के हैं किय वास्ता अक्रमांक क्रिक —ाग्म्य डि सीम्ब्राम्प्रस्य प्रतृतिकृति । ड्रिस् कार्च सीक्रिकां है। अस्तिमनीक्ष किए । हैं। किए प्रियाद किस्माल है। र्ह हैं फ़िन करनात्र भि फ़िक प्रश्नि हैं हिस्कू कापड़ मोमजाह

-ying efficest of propie ying manne e i fi fifte मन्त्रमें कोष्यक्षित्र अपने प्रतिकार क्ष्म ( २१ । सः १९ १४ । ४ कि किस्कृतिक हिल्ली है 🛮 विकासकास्य : इन्क स्र विश्ववृत्त क्रिक्टियास

**रूक्त्रक्तिक्युंक्ट्र इंड्रिक्स क** क्षाकाकम्बर्भ । યમાુવા<u>વેલ્ત</u> यद्याखल्य —डे एउस इंस्पोइ प्रहि करा के अंधि के अर्था भीर के अर्था के अर्थ किया

elebb-। **इ.** स्ट्राप्ट क्षेत्र के स्ट्राप्ट के स्ट्राप्ट कि 6 | \$ póv nyp éfridir feizén−gétend ( १३ । १३ । १६ । १६ ) ध असम्बद्ध को हो।

d tree the their four Be a teopole inidel teutopiose & where He to to the teory is 1 : Topat frie stenden dan : Tominian poli : Tobe Beremingen : Toden fil क्षित्रम क्रि क्रिक्टिया एवं सर्शक

fippes her at 13m tippins famy fieren िमामाविष्यः सम्मुलम्बाच्यानन्त्रमनुभवन् वतेत् ।' क्त स्टब्स क्षाना है है। इस स्टब्स है। इस स्टब्स के इस स epose | finite filisamezinite terbiteriter bati-- Hipologipe Friedrichmenten die — र्ड राषक व्यक्तकारित संप्रमाद क्रेक्टिक कर्षेत्र

ै। प्रकृष्ट कर्म किल कार्म क्रम क्रम क्रम क्रिक

<sup>669</sup>ए उड़ माल हिम्म क्रमण धनम् क्र **वी है** क्रिय

-रिकिंग दी हैं रिक्क उक्त कि हो दिन कि कि कि कि कि कि

मुक्ती सामान पुरबं क्योंकि नम्पूर्वत है।

। दिल्लीकारक रंकी एस माप्र स्माप्त

प्रीक्ष हैं वितक साम्य क्रिकाम विकास क्रिया क्रिया क्रिया

। इं 65क नगर इसप्रहार काली में रुड़ विक्री ति है

मॅग्रेस्ट्रानावद उत्रक्ति सम्बद्धि । है कि कार्रीकी

fine vir sveil ister nie ensteren tere

ions eriegtereftingn | prontegnis ibile

—— है १०५ करिएन इस राजा सीमाड्रीम क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार

। ई किस ह्याहोष क्राह्मीर-एक्प क्रिक

--- y бяно рение fafringy

一年阿科

( १) । र मिन्द्रिक्तिने )

( egistelülülül ( ) ( 6 ( )

Steiner Jan feil sine beit ten p be bing Jen fein ben per fannen ferni The bid stong but takends south from I wonting to some mu rate fort े ने हुए इक्क्य हर्ज इंतर इताह जिल्लानका है के एक एक विशिक्षण अस्ति है i mengerakti itanenal azamanti aparantantahan kan pin ampanantahan perin ita per anarah inpersenturungi aparantantahin perin itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah itanah ita 1 to toppesed to transmor kal chinkepike sogete er deitil finn t & ropera fest gimeil in wes g meil yn (Buin ) yneiseung farung fipie fifieil & Sy vreit? tenu piloipo d'un peli repres prese san koriste d'ung un pi jazzen barren t f. L'reseu fel cinci : much prese prese san koriste d'ung un pi jazzen berrent i) vebr fürgen fairnes wen in is in fe nibe (1742) ven iedig dur mob fert

1 \$ 510 2 फ्टर ब्लि ईर्डिक क्रमी प्रखे किएक क्रिकि क्रिकेट्रम एक क्रेस प्रशे एक ई स्क्रीय

કરાંગોર નિરામાર્થ વાન્યાનેન યોગિસી શર્મકરાંચાંત્ર લ વિધિકાર્યાન માત્રવાન ( મંજેદરમાંન ૫ )

भागितक विश्वविद्यालय प्राप्त पात्र विद्यालय करिया मानेवर्ग करिया प्रतिकृति करिया मानेवर्ग करिया मानेवर्ग करिया मानेवर्ग करिया मानेवर्ग करिया मानेवर्ग करिया मानेवर्ग करिया मानेवर्ग करिया मानेवर्ग करिया मानेवर्ग करिया मानेवर्ग करिया मानेवर्ग करिया मानेवर्ग करिया मानेवर्ग करिया मानेवर्ग करिया मानेवर्ग करिया मानेवर्ग करिया मानेवर्ग करिया मानेवर्ग मानेवर्ग करिया मानेवर्ग मानेवर्ग करिया मानेवर्ग मानेवर्ग करिया मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग मानेवर्ग

भक्तर परन्युपुत्व । तथार प्रश्ना शिक्षत ॥ सक्तर महामंद्रक । सहस्रकार ॥ हे किन्द्री पुक्तरक । वेर्थे सारमण्यकारको ॥ हाँ मिन्द्री पुक्तरक मिक्रें । भार्तिकात ॥ (क्षेत्रेचे १ । १९९७ ।

भी मंत्रवायों अनादियाओं देव दन्द वंगोधरीयों व पूर्व पूर्व के आ दे दें। गोवायुवान हे जानाम तम्बन्ध ने नास्त्र विद्युवार के मेराव्युवान है जानाम देव के कान्य कार्य आयमका तिरस्व उपक्रम होता है। उत्पोद किंद्र वहन अयमका तिरस्व के कार्य के किंद्र वहने भार का हिया। उन्होंने वास्त्र कार्युवा किंद्र वहने भार का हिया। उन्होंने वास्त्रका बादर निर्माईक भागियामध्या अस्त्र क्या। वस्त्रीईक हिर्माईक अपने वास्त्र के वास्त्रक आदि स्वाभी के वृत्र वस्त्रवा महान करने कार्य

प्राणानायस्य मुक्तं प्यारशः देशं गाजानाम् । आवाहनातिगुत्राभिः प्राणितः मनोमयेः ॥ प्राण्येनीनाविशेशेय पंतर्योशोपपारकैः । जजाप परमं मन्त्रं विष्णुवैनिश्वेषसः ॥

( विच्युक (१ १८ । १८०) वेशियों है पास एक स्थान के स्थित है हिंदी है स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्यान स्थान स्य

छोळाविप्रह्वानेषः स्वयभ्यती गुणातियः। श्रुद्धसच्यमयः सर्वजीवेती भुवनेषरः॥ परमारमा गुणातीतः पुत्रती ते समागतः॥ (गणेरगुरण २। ८२। ५, ८) िर्भाषण्ड या अविश्वाद सम्बन्धाः भागति विश्ववे कार्यान्यक्षेत्रे व्यवद्वानी संगोपी विश्ववे कार्यान्यक्षेत्रे संगोपी विश्ववे विश्ववे विश्ववे कार्यान्यक्षेत्रे सम्बन्धाः विश्ववे वृत्ये कार्याक्ष्मे

ધુનિ ખતુષામન મનાજિક નુજર વેનુ નથ અને પુનિ લેમન કરે હોંગ પુર મહીદૃતિને અ દૂધન

मंगीत जनका विश्वासी हुई गई हो व भीवदान देव सा गाँउ कि नहा हुन है। अवहित्यमें देसे अवहूदनी सक्वत अवसेव सहा हुन्य समितिहरूक (विद्यान १३ हुन्य १९)

मनवर्गे सेवांश्याहे चामान्त्र मोद्रार हिं है। उनकी हो चार्मेन एजीवन जीववार्गाय चे महावित्री हही गाउँ है। इजने हमें, सींड और अने भारत समीपान हिस्त्रमान हिया गता है।

वा सामर है। इसके भारतकार महम्मी मोजकार भेरी है। आस्माने से निरेदन हे— क्ष मामाव्यवकेष्या मामा व्यवस्था माम वृद्धिर्व क वस्त्री वं शुरुक्षामानुक्षावर्शामां भागा और क्यों नेर्व 'क्यों वो मोगायान सुप्ता भागा और क्यों नेर्व

पद योगमार्थक स्टीयका सी हा भी गरेख के के

आपना जह श्रीका वर्षात गुरुप्तुम कर नीक्षम है हैकर पर उपने पर जना बदयों है। ए भीन्नावर्षाती सुद्धि प्रति त्रिक है कि भी नेक्स प्रभावकारी प्रश्ना पर्वत करना है, जिन्हा प्र प्रभाविक एक्सेपरी प्राप्त किया परिवास प्रमुख्य है।

अथ गीवां प्रवक्ष्यामि योगमार्गप्रक्रमिलंबः। नियुक्ता प्रश्वेत सूत राज्ञे गज्ञमुखेन या॥ (श्रीनगेशर्गाता १)४

भीगणेयने राजा यरेण्यने कहा कि की येजप्यान गीताका प्रवचन करता हूँ: मेरे अनुप्रदेने आपकी हुदि अ<sup>की</sup> तरह संयद है: इसे सुनियेग---

सम्यम्पविता राजन् मतिस्तेऽनुप्रदानमाः । श्या गीतां प्रवस्त्रामि योतासृतमर्थे नृषः ॥ ( श्रीननेश्रगीना र । ९ )

योगामृतमयीका आद्यय उस गीतांते हैं, जो ब्रह्म और

म क्षा कर करें, करिं क्षा कर हत्ते । इ.स. व्यक्ति प्र , इस्ट्रिक्न हम क्षेत्र 

υĒ

क देव निकास सम्बद्धाः सुनक्षक सुनक्ष किन हो भी कर कर है। 65 बांत कि कांत की होता, मारे की प्रकार का संक हो। इस वर्ध गर्भ रहीए उप प्रथ छम छम छोब छंदे काए है । हैस क्षेत्र इस क्या दिंग क्योगरी गून्य एक स्वातंत्र —<del>₽</del>₽₽ fresit eirife ûguny off fie ryun fi vêc? ob-??

। प्रदर्भ संस्था । 6aft ihr mig ich neibr afbas ife noni De um warles in sone ihre bre to if me mal mite teinufile fra ma ?, et Seal , Durer tod to fie afe orn es

gielts wer ft felicite ein une pre क्ष उस वह मूर्व स्थान स्थान का निवास flange bit & mu danenie 1 fichefenbe um if fiete ece is dirige ce क्षा वा व्यवस्थात है हो। अन्त वर्द व्यवस्था दर्द ब्रांक et ma it das us afratt ? I das if सर्वात वर्गास्य साथ हिन वर है। (४१) इ.८.च इ.८.च्या १५५-- ६.१४वट अर्थ हेरी इस्टिशेक mente firat fr 31 6beite fe 31

1 2 2.3| Etabli

CALAT SHIRE HIS CONTRACT COLOR STANK 1 fein eine fie ( tenan) eine grief ber & 65 eine prim gefreinnen par f er fo-Many the test to the तन्त्राटमन्त्राद्यमार्थेन्य 4444

Lake prie ilge Calario es é tresses esela éce d re tanses à un spreit à puillantement i hispperenti MINISTERNIA te for met terrette erns an ferra in en erne ern fil to te te for alla felegenflangegregereiter genregen

Pra et.aru tien the g reing fel bis relaft übruren dart fen dentill fe

I fin goes en spi es faces freeza es de fin fi

telburaeflege mine 6 /fel ....

भी १ एवं में में स्वान्य स्वान्य स्वान्य अपनित्रेष्ट

n fr fenti bu pu es girei

। हे इस्था होड़ होह होता होड़ होड़

1 हे हे अध्य होते अध्यव दे I

u mel ag fen ge ge famile wu

। लीमाम कीई प्रीवात की हामा कई सिक्त

प्रमाणिक मिन्निक्ता होते हैं हो बार्किन

हि क्ष्रका हिमीज्ञान त्रीक्रां हैय है ०१ व

माने क्रीह कर उत्तर है कि इंग्लर वह वीह ॥

। मील क्रींक ग्रींक तम आह मा मिन

u signlie gelin ef Jete & um be

1 31ge EP-freit keine alten mm

े। इसके कि बीकास देखी बीने का सिका

a minn fir mit, fin uit merni erni

i une er fien ibigen ampale gin

, die from इंडबंध का फिली माने

sim fried su sin ta bir grafe u y rine tap pp ám timp

Jim Fr minche Sim De Die für

्राप्त कीक छतिका एए गुरेश छतिन

—हो होतह कम (स्के)

-- £ terkit \$ 4.3

# शंताम्बर जैन-कवियोद्यास श्रीमणेशका मगरण

( डेक्क ... मी वेदान, तथा सहार )

\_\_£uvn

देन पर्यक्ता प्राप्तयं प्रयोदे । त्यहे बहुत हो सम्याद देन-देन प्राप्त देन हैं दिलाया । दाने हैं (ताम्य स्वादायों) कार्य कोई कार्य हुए क्षेत्र हो से पूर्व के स्वादायों कार्य कार्य हुए के तो अवदात से सीदेशाय है कार्य के ताह हुए के तो अवदात से प्राप्त है कि देन प्रयोद कि कार्य हुए का दूर के सेया गाया है कि देन प्रयोद कि का स्वादा की कोंग्रेस कार्य है की पुराई देश वार्य मानी कि आ। स्वाद के साम कि वाद क क्यो पूर्व की जारी है । उस अवस्याद में कोंग्रेस के से ही दो को है उन्होंने हैं एक की में दिन माने स्वादा की कोंग्रेस कार्य साम सुमाने स्वादा की स्वादा के स्वादा की स्वादा की कार्य हुए कार्य सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुमाने सुम

रनेतापर अम्प्रापने गर्नेशको अस्त है महत्त्वारे वार्यकार के वार्यकार के वार्यकार के वार्यकार के स्वार्यकार के अध्यक्षकार का अध्यक्षकार का अध्यक्षकार का स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वर्यकार के स्वार्यकार के स्वर्यकार के स्वार्यकार के स्वर्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार का स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्यकार के स्वार्य

बनायमेनारि विस्वको में स्पेत्रवीयानस्यानाः।

स्वानामान्त्र वाभवति विद्यावर्णी विद्या विद्या १०

यवि स्थेतम्स रिहान् और वृत्तियोते भक्ती रचनाभीके मञ्जानस्में प्रायः शोषेक्से, गौजमानस्स एवं विशेषतः सस्ताती आदिता से साता किया है रह वर्षे वर्षि पेटे भी दुस है, जिन्दीने नित्तिस्वातक गर्वेदासी शोक शिक्षिके स्थान भक्ती रचनाओं के महाजाराजने भोगनेशाबोको नगस्सार और उनस्य सरण किया है। ऐने बुख

• मात्र गांधे भर प्रतिसंक्ति अर्थ, वर स्था नो कोन माद्रीय-मार्थे समझी शुद्धि करों है ने पाय अर्थेक्षण (विराज कर्ताकि सार्थे) है में दे नाकि क्षित्रमार्थेक्ष पार्टी कर्ता जाते हात्ये कोश्यों रहती है। यूक्ति स्था हो नेरे दिन्यक हैं, स्वत्रक्त साथ अर्थन्य योगेले सक्त्य मी होता है, अन्त परि समझ कर नेर्यमार्थे विराज्ये पुत्र पार्थित हो जाते है तो रहती सार्थ्येक वस्त्र कर नेर्यमार्थे विराज्ये पुत्र पार्थित हो जाते है तो रहती सार्थ्येक वस्त्र कर नेर्यमार्थे विराज्ये प्रत्ये निर्माण कर्मिक स्था कर है हैं। चीरतीके यह ध्यानके जंगवित माननी का नीते हैं। चित्र के रहे हैं, जिन्ह रोग्हारत चीरतीये रहर यान और मामनवर्गनाय शोधन विज्ञ के हैं।

्र-नंतरपद्यो । इहारपुर्वक नंदक्ष्येत हर्ने स्थानने—

क्षेत्र प्रतिकारित क्षेत्र क्षेत्र का कार् क्षिरे विदेश कुरिका विवश्यात गुण्यक्षिण स्वासि क्ष्यि है - १७ ४५ ५५ ५५ अगुरुवासी जार्सिन क्ष्यों

वारामी— मशीपुत्र गजरहर दिवाल, मिद्धि दृद्धि वर बचर सम्बर्

श्वनार्थका कार्य भेत्र, पृथि कार्य कार्वस्तरेत । श्वनार्थका कार्य भेत्र, पृथि कार्य कार्वस्तरेत । श्वेन्त्रंत्र १६ तथ्य कार्य साम्राध्या

पीरिके प्रस्ताने— सम्ब गुप्रसंबद्ध सरा निर्दि इदि नदिन दुरेखा

विश्वन विकास रिश्व करना, परिश्वी द्ववः प्रकृति क ४-८/० १००२ में दूलग्रीतिनश्चित भूत्राच्या रहे हैं दे

चित्र सुत सुंदास्थे सबक, सेवे सहक मुदेत। विवन निकास वासीयन, गरी-पुत्र सन्ता

ध्यस्थित् भाराके ता एक्सके तहाउक प्रकृत उप्पक्षे, सुंदक बरके दंगक पुरुष पुरु प्रमान, तेत तकारे केंद्रक भूष नेत्र प्रकेत था भवते भाव कर भूष केंद्रिय एक्सिक स्वस्ति प्रकृत स्वतः सुंद्राक देव दिव तिव दंशिका, ससरी दुरस्ति अर्था भे

५-सं० १७७६ में वेसरम्भिराचा 'चंदनमहिन्हींगी चीक के प्रारम्भों —

विधन विकारन सुध्य करन धार्नद्र धंस उद्धास। स्वरी-सुत प्रममु धवर प्रत्यक्ष पूरो धार म

६-सं० १६०५ पं० मशिगारके व्हपूर मझरी राग<sup>र के</sup> प्रारम्भों—

# छिंगिक्ष मित्रिकुर्म ह्य मित्रीत की क्रिक्रि

त्यो मान रिया । सनी बोह प्रत्योग हेर ईसीईसवाधीका नक्षांत किरिताक कि देवा देवा में स्वाह ( केपर-शोअनुवर्तमणियी विचारी, एम्,० ए०, बी-एड०, आनाव )

क्षि प्रभाव स्थाप स्था । fami fairvio firse faundine in filapin क्षेत्राह सम्प्रक विकायका स्थापन होते । है १४ हे मास देई हैं। त्रास्त्र , श्रीवादीक सुन दुनाश्यके व्यक्त मन्त्र विभक्त क्षा बोट-यहाँग भी भीतकार हो होते क्रोसिथ कम्पु । कि स्लिक मिलेक निक कामा र राष्ट्र bar feitale berr fremgefeite, al finfs स्तिमा कर रिस्ट के के साथ कि मिर्स कर कि विश्वक्रिक प्रवच्य है। वृत्याधिक महत्त्वक स्थाकी खुदाहेंवे prûpi क्रकष्ठ कि मेंक्रम- किशोड़ । क्रै क्रक करने डि विद्यारम-वर्ध्या हो होते राज्यवन नमः विराधार्थ ,श्यानशाव सम्, ह ही सारान करते हूं। बन्दीका महान है। मारत के मार्थ हुई। स्था का मार्थ रचना द्वा-द्वताथाको छवा सूचीने थीगणशका निशेष हरे । है कि क्रमां का विश्वा विश्वा की है। है। । फिली क्षेप्रसी निद्धिकि छ। स्ट

कारक अञ्च या । इस मधार संदेशके एक जनशहसा कारव

जिनार कोट. वर्षेट एक राष्ट्रीय राज्य उनको साथ प्रवाहरी

देनवा-देम्हारे देनसभ्या क्षमक्ष ही मही उत्पन्न हुआ ।

द्रापट्टे छाड़ ब्राइकि :फर | द्रीप्राप क्यी प्रयोग निक

#### Blobile b.hb2-Plblob,

→ 기 및 Hyp (한참) EP | Em अन्ते हत्याची से पर केता है। हव सन्दे .. . con be if une sie utp bine ferpa वर्ग संवास वस्ता वेद रावास्त्र वृद्धाः १६ रहे वह वह वृक्त विशेष स्टाइ ११ व कर्नाड न्याप-वक , मेलकेल के में में ब्रह्म की है क्रिकेट ई reit je vat gione abit po afen fampp graph gire eiten Greite wift if pap भारत हरूक नेपले बोहम्मीरास एक प्रभूष

(b) Wall allen (Sparis ellen (b) Weiter ( wor ) was curre tip ther over tha the territorie figir mon-printe I med ner gie fann fans des filt ner tere offe and in why releases his serip filte nie tes re al atim | bn ensu ile metig faciolis fafiere 28 fersi fre firm i mil sa po tainegle minten in m emur fettes Bilte eines ibr eine weberte fe छड़क हंगड मेंछेडुउन अहि फाम किछिक स्मिम हंग्यु हता में Sie seine feithfiel fes femitten james ess fac factured fest femitten james Spo the mane feet that the total & mod that the Sibre il dembu worm touel & fet fitte किन्द्र किन्तान क्षेत्र तीक तर्ड क्ल्यू र किन्त मिंगान्ते प्रसाह सिमान-पा इव राज्यी काग्रहा नेता छड़ी विराज्य क्षिकड़ी दिए दिकि। दिल एतिश्राभ कृष्ट संग्राध्योत्र क्रीसम् । कि क्रिस् fabre nanne fie bible bunen ein fi । किन्द हिमकाक द्वी क्षित्र इतिह मिकाली की छन्। इस हो है किएक विकास किन्नुक्रोंकि छों। किक कि क नामम क्रिकेट प्रकार की छन्। इन म्बोर्ड १६ धिमा छा ६६ विग्रिमिनी स्टिप्ट स्पर्ध ह र्भार कहा। एक सन्न वस्त है। एक अने पर विकास है tevy Bille email fire fa anolfe sera son tro छड़ सिव्यायो केम्स प्रीष्ट ब्रह्म । है एक्य प्रकृष्ट क्रिया thre 45% feel 45% to 15 fer & verpr 6% (राजिस्म ) प्रदेश मिलीय। ए प्रशासक प्रीह रहे त्क्षींग प्रक मित्रह सी है कि एक क्रिक argunarn enegle miller fr fit fo - Print | g mal belien fannege ge tor fen त्रोप्य एकम प्रीष्ट किमीकर्तिकी रक्ता किसीम रहने त्रुक्त क्षेत्रीह क्षाञ्चीक्ष्म क्षेत्र हेंसे मिडिकिस राज्य (मिडिस्स) प्रत्मेष्ट मिडिक्स व्य (TSS Efferite by Reste , prijite , ter ph.

then dere der ber ber der der der

## जैन-मत्तमं गणेशका स्वरूप

( टेप्स--श्रीनाराचन्द्र मी पाण्डवा )

'पाननस्' (अभवा गमरा) अर्थात् शापुतान —जनगणके दे तिवासक या जेता भीते भागेता करते हैं। आक्र कर्लके माने गर्व अर्थापी शोदतानके वर्धातन्य या सुमान्य नेवाको भी हम पानेदाग सन् सन्दे हैं। 'संघे कार्यक्त करते हों—दव हिंदी शोदनका वा शो क्रमान्यता हा समर्थन प्राप्त करते विभागत नाव हो जाता है।

महाभारतकी रचना तो वेदच्याक्षजीने अपने मनमें कर की, हैकिन उसे दिक्किद करने—बाह्यरूप देनेका कार्य गणेयाजीने किया और वे बिना अर्थ समझे डिपियद करते नहीं थे। अतः शनके संकटनस्र कार्य भी गणेशजी करने थे।

गणेवाजी ने विरास गाज भरता है, अर्थाव् साव तरहार आता है। किंग्रम दत्ता एक ही है। इससा भाव साह है कि रामा नामा अपेकासम्ब होनेवर सी उद्देश्यविद्ध हो। एक अपेकाकों ही मुख्य कर कार्य करते होतों है, अप्याध अनिभ्यालमा ( स्वयालमा ) नाष्ट हो। बाता है। । युवकताहन यह हिमेल करता है कि पहुस्त नाई विश्वक करते विश्वकाय करोणे अना आह होता है। १ हमी महार उनके स्वरूपके विभिन्न आहो आहिके वर्ष महान के वा सकते हैं।

विन पर्यमें सामग्र संस्कृत करनेयां के पाणेदार अर्थात् पाणवरण्यों मानता है। वेब्द्रस्थात (वर्षका में उसक्त्य करवेल स्वार्थ मानता है। वेब्द्रस्थात (वर्षका में उसक्त्य करवेल (तर्षका में क्षेत्र मानता करवेल किया मानता है। वर्षका मानता वर्षका के तेर के दिव कृति के तर्पका साथ कर्मा के तेर के दिव कृति के तर्पका साथ कर्मा के तर्पका साथ करवेल मानता करवेल करवेल मानता करवेल करवेल मानता करवेल करवेल मानता करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल करवेल

कैन-मान्यवाके अनुगर वर्तमान कराके अनिवम वीर्षेक्य कर्नाके क्षित्रे वो अनीम दी है श्रीमहावीरखामीको केवक्सन होनेपर उनकी 'दिल्य-स्वति' , अभाइपना सूचित होता है।

( उपरेश ) गुननेके लिये समयशरण ( दिन्य-समा-भरन श्रचीपतिसहित देव, मनुष्य, प्यू, प्रजी बैठे रहे है योग्य पात्रके अभावमें भगवान्की दिव्य व्यति ६३ दि नहीं लिये। शर्चापति इन्द्र इसका कारण विच उस कालके महानिहान एवं पाँच सौ शिज्यांना ने स्ट गीतमको श्रीमहाचीरस्वामीके शास्त्रार्थं करनेके वहाने आये । समयदारणके शहर स्थित भानसामाके द गीतमका अभिमान गलित हो गया और वे विनयसी गये, तब वे समयदारणके अंदर प्रविष्ट हुए। उ प्रविष्ट होते ही श्रीमहाचीरखामीकी दिव्य ध्वनि हि ल्यो और गौतमके मनश्री शहाओं हा समधान हो ग निर्मल भावों हे पलसे वे उसी समय बुद्धि औपधा अर कर्ज रहा तप और विकिया—इन सात प्रकारकी अर् शक्तियों (ऋदियों) एवं चार प्रकारके शनके धारी गये और ये ही महाचीरस्वामीके मुख्य पामधर बने अ उन्होंने उसी दिन एक ही मुहुतंमें भगवान्के उपदेश १२ अझ और १४ पूर्वोंके रूपमें संबद्धन किया। क सवमें इन्हीं गीतम गणधरको भागेशः माना जवा है।

सभी तीर्थक्रोंकी माँति महावीरस्वामीकी भी दिन ध्वनि १७ कार रूप एवं निरश्चरात्मक होनेपर भी सर्वभाष मयी थी। अर्थात् मनुष्यः, पशुः, पश्ची आदि सः क्रोतागर्नो मै अवणेन्द्रियमें पहुँचनेपर वह उत-उत्तको भाषामें *परिणा* है जाती थी और उस दिव्य ध्वनिमें समस्त विश्वडे समी पदार्थी एवं विषयोंका शान्दिक ( अक्षरात्मक ) क्षत्र <sup>विहास</sup> सभी विद्याएँ एवं कलाएँ प्रकट होती थीं। अतः वाणपर हारा सफल्य शास्त्र भी सभी विषयों, पदार्थों, रिपाओं एउ कलाओं हे शान्दिक शान-विशान रूप थे। यह मही है कि सर्वबर्ट सम्पूर्ण शानका अति अल्य अंश ही उसरी दिव्य विद्यार प्रकट हो सस्ता था और उसके भी अति धर्य अंग्रका है संकलन शान्दिकरपर्ने अर्थात् अधरात्मङ क्रव्यर<sup>प्ने</sup> प्रकट किया जा उस्ता था। (क्योंकि भाव अन तो असीन थनन्त् है। जर कि अधरात्मक एवं शान्दिक ज्ञान सीमित ही होता है) देकिन यह अति अल्प अद्युक्त ग्रान्दिक शान भी मुनिद्याल ज्ञान विज्ञानका महासायर है, जो हामान जनीके स्थित तो अभीम ही है । इसने भाषपराहे भी शानका

FIFTH SAPER : Ift EIL: FILE & fr 61 ft Ft 1777P feingunfente. Emen by priffe iby afe al g होत है हैं भी देश कि छंड़ होड़ी छड़े । ई कि एए कि रिष्ठ बारोतिक्योद्ध बास्सी उपनि इत्रोक्ष अस्त्राप्त वित्रवाश्वायक Lie feipign feigung fantepitefte freisip \_\_\_\_

# 1 \$ FEIEIR EFFIFFIN ÉPIPEUN EIF

ingiger i samier 128th भक्तः वस्त्रीयोज्यः वक्तरे वर्षा विकार 一人工計學學科 firm fa beiteit mit weite mit if stetten

ी है एअप्रज्ञ असक्त्र दक्षित्रीह Jun 81 4 g pagent tipan, Tie g Bange रक्षात्र वाक्षात्र है छित्रकाल विद्यालीह वास्त्रत

in abrite teatitele siefente fie umparil dere beit brief gire 13 dig 1517 . S' ne by Da 15 em in berneit bru bil in if in mie f ft fin nimme ratiter, DE f ist de mit ft form DE fire. I ren a es my it fir ete attiet? कर १८) का वस री ६७३ विशय । ईस है सीनाई fer a my fing if find if Ring farm m Frires nu i f mil sa mil frang terya fere Biel fein mis få i 5a nied meid sein sam Lyes farmen al f fra mire nel denere men. nr 17 å Frais 1 f fre fres ftillimitentifte एनस विकारताची हजानक एक बहुमही हिल्ल FRE BETTER BETER FFEIR 69 ا مح عب م زندن و ا اون (۱۹۱۵ تا ۱۹۱۶ تا ۱۹۱۶ تا ۱۹۱۶ تا ۱۹۱۶ تا ۱۹۱۶ تا ۱۹۱۶ تا ۱۹۱۶ تا ۱۹۱۶ تا ۱۹۱۶ تا ۱۹

" fine o with trit thing & ( wing · ) "11 ] [ # 211 (4 + ) 12/16 Fre (#14 E 10 ( E 1) LE 1254 \$2 (c) 15 Ets MIN 165 12 PAR DO B LACK 129B Carlos al La belle ge er lei ...

> हिणिगोर मिथ्याक कीितिमास्त्राज्ञानाप्रीर विमास 1 \$ 13: 11아96 유 (유(다.하 1997)과 5일 부 - fixefil bive lie fighe is fen is nur febly feipfinftet f grey propp कि मार धनाक मानाम काल मनग्रमी al S mis zeit sp 6pars py i fr ia किएटरिक्ति सम्बद्धाः स्था कि हो

1 \$ 12.9] \$2.0 £ मिता होति वस बन्द्रमा कहे हुए भोगवासक मिल भी है । उन्होंने स्थान स्थापन अपन माध्या है। उन्हें स्वाडी वया हिंगिया লিম্নীর নিদ্দত কল্মনীয় লক্ষার fir à । **ই** क्तिमार र ड्राप्टाइस ह्याएक किस्टि सकस्तर पार्टी ( 토만 [마위 #8호/4 이모—425분 )

त्या अस्य व्यवस्थिता । सिन्द्रम अस्त अ - g Ibb Ital 6:ati læfietefrife fafty apielbin árein ipf

4 2 Ebs lefterfrift bi if fri territ tentift Breit ben g fales gloge gir, Pad mot inn ile ibr in fe & firele dien ein

अ है। उसने मध्य देशक है दिस्त स्थापन-कर्तानाte talk leitetetrite bun erterfeb 13 mp 33 fg x3m menge farag ers ange bery affen nafe en frett mi there will will be the ter to be efenter erafür ging gen eufe मिलित । दे टड्रेसी त्राम्नीस दिल्ली स्था न्याप्ता नेवाक से क्या अया है। तीवाक्षा

وعويته ا ﴾ موادات و ا ا المعادة الم वर्ग । बजस्म HUNES lubigengfiebig i tebum effer f \_ ३ अंक सार्थ में मिली मिली कर १३, क्ये ममोश्यु से राज्यतमे स्वाहा । क्याराये स्वाहा । इस प्रामक्षे पुछ गार्थिमार पंक्ति (। प्राम्न है—
के मार्गे भागत्वे भागेर्वालियुर्वाय । के मार्गे 
स्वायाय । एवं मार्ग प्रुमोक्षित्वय सामे स्वार्थे 
विद्रति सा प्रदूरकार्ये महता निमुत्तिक सामे 
स्वादेवानियुद्धारी साम्युक्ति करिसामो प्राम्वाला । के सहा 
स्वादेवानियुद्धारी साम्युक्ति करिसामो प्राम्वाला । के सहा 
सामे भागात्व अधुस्मावाला साम्युक्ति सा 
वा कियम् कुळपुत्र अन्तन्त्र । इसानि नामान्यि 
सहस्ति भागित्वाली वा सामित्र 
स्वादानियाति । साम्युक्ति । साम्युक्ति 
स्वादानियाति । साम्युक्ति 
स्वादानियाति । साम्युक्ति 
साम्युक्ति । इसानियाति । साम्युक्ति 
साम्युक्ति । इसानियाति । ।

'इत्मवीचद् भगवानात्तमनास्ते च कीधस्त्वाख सर्वोचनी पर्यंत् सर्वेचमाञ्चयासुरगरुडगञ्चांध्र छोद्रा भगवतो भाषितमभ्यनन्दक्षिति ।'

और प्रन्यकी समाप्ति की गयो है। निम्नवाक्यों के साथ---

#### 'आर्यगणपतिहृदयनाम-धारणी समाक्षा'

वीद्रभर्मक वज्रवान-शाल्यावाको तो वर्तेतक विश्वास्त्र है कि श्रीमचेपाओ स्तिक विका मनीत्री विद्र हो थी नहीं करावी । वीदाने आपरवृत्ति गोजमहृद्धत गर्म-मेण भी एमोक वर्तेतक करने करवाल है । यहे वीच्या मन्त्रीय वर्तेत्व स्त्रीय प्रश्ति वर्त्व मेण मनीत्र प्रश्ति वर्त्व मेण मनीत्र प्रश्ति वर्त्व मेण मनीत्र प्रश्ति वर्त्व मेण मनीत्र प्रश्ति वर्त्व मानीत्र प्रश्ति प्रश्ति वर्त्व मानीत्र प्रश्ति वर्त्व मानीत्र प्रश्ति वर्त्व मानीत्र प्रश्ति वर्त्व मानीत्र प्रश्ति वर्त्व मानीत्र प्रश्ति वर्त्व मानीत्र प्रश्ति वर्त्व मानीत्र प्रश्ति वर्त्व मानीत्र प्रश्ति वर्त्व मानीत्र प्रश्ति वर्त्व मानीत्र प्रश्ति वर्त्व मानीत्र प्रश्ति वर्त्व मानीत्र प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रश्ति प्रस्ति प्रस्ति प्रस्ति प्रश्ति प्रस्ति प्रस्ति प्रस्ति प्रस्ति प्रस्ति प्रस्त

#### बौद राष्ट्रींमें 'श्रीगणेश'

नेवाल, वर्षाः पाईतेंड, तिन्यतः, भारतानिस्तान, सन्येतिया, योन, रपाम, कम्योडिया, दुर्किसान, मंगोलिया, तथा तमुद्रपारके देशी—अधन, ईरोनेशिया, अस्या,

(F) ( F

वीनियो और बादिहोन प्रश्नि वनाम ग्रह है पर्म, धादिन एवं वापनाम भी श्लीतंप्रप्यूबान स्थान है। इन नीड राष्ट्रीम श्लीवरायूबाने मा परभयका शान उन राष्ट्रीम प्राप्त पुरवानिक एवं पाममियोंचे प्रमाणित होता है।

जा गांधे प्राप्त कई मुद्रा मोंसे श्रोगणेयसी गुर्वि भी 'बिटिश म्यूजियमांभे सुरक्षित हैं। नेपालके काठ नामक शहरमें निर्मित अनेक बौद्ध-मन्दिरोंमें भगवान् मूर्तिके साथ-साथ (श्रीगणेश) की भी मूर्तियाँ कई छ सुरक्षित हैं। कहते हैं कि महान् बीद सम्राट् अग्रोडक पुत्रीने नेपालमें अनेक बौदकदिरोस निर्माण और उनमें स्वयं अपने हाथोंने 'श्रीवणेश'की स्वापित की । चीनी बीद-साहित्यके अध्ययनने शत है कि ५ वीं और ८ वीं शतान्दीके मध्य चीनने म यहुत दुछ लिया । उदाहरणार्थ प्रशिद्ध चीनी वात्री <sup>पूर्व</sup> जय ५ वीं शताब्दीमें भारतसे चीन वापस गया है 'श्रीगणेशा-पूजाकी परम्प**रा और** अनेक मूर्तियाँ अपने छे गया । महायानी बीधग्रन्थोंमें ध्वीयनेश<sup>, सन</sup> अनेक छोटी छोटी परम्परागत दन्तकयाओंका वर्णन व है । बीद साहित्यमें श्रीगणेशसे सम्बन्धित दत्तकपार दृष्टिगोचर होती हैं तो यह विश्वास हो जाता है कि धर्म एवं साधनामें भागेश पूजा का बहुत महस्त्र है। वेदा मंजुश्री नामक एक जुद-मृतिके समोप ही श्रीगणेग मूर्वि आज भी खापित है। भगवान सुद्धके धर्मचरूप्रवर्ष स्थान खरनाथ (वाराणखी ) की खुदाईमें ध्रीगणेश औ 'कार्तिकेय' की मूर्तियाँ मिली हैं, जो परिनिर्वाणस्त्रामें से हुए भगवान् गीतमञ्जदकी सेवा कर रहे हैं। हुई। 'मन्तक चेतयाः स्तूपके पास दो हाथीवाली 'श्रीगणेश' मूर्वि आज भी खापित है। इससे प्रमाणित होता है कि 'श्रीमणेद्यः'ने महायान बौद्धोंकी सीमावे बहर जाकर लक्का-जैसे बौद्धदेशमें भी प्रवेश किया है। 'रूप्पदुमावदानम्' एक महायानी मिश्रित संस्कृतका प्र<sup>त्व</sup> है । इसमें श्रीगणेशस्त्रति सम्बन्धी एक कथा आयी है जे इत प्रभार है-आवस्तीके एक विषक् पुत्रने, जो बोद उपासक था, ब्यापारके लिये अपने शायिकों हे सार्थ 'स्याकार द्वीराके जिये प्रस्थान किया । उसकी नान उँछ **ए** दिनों के बाद एक व्यानने टकराकर हुव गयी। उसने अपने प्राणस्थायं उस समय हे समाजमें मान्यवापात अने हें हैं।

Chalifia ratat things has pass For I for the Francist Ship Fine THE PART OF PART OF के उस्ताम् मार्थे दिस्त्री का and alfred the chicken This har bed fresh bid brief bler 19 dis 1 \$ 15 m \$ 2 mm ps had 1 \$ mm its eighteile Gen 12 m if in mu f ft fre promite 14-15- CE \$ 122 Kg mil ft fry RP BE OF THE PARTY OF THE SECOND Cre tes in the Unit of the Burg to a my fame in finel in there to re-Elle the mit I & mij ta mij hankt fant the

Other ma falls min min rate Cary Card and fire mire red Arpers mire "I 17 Sraip 18 fin men militententile Und fantening paneter mit artief tielle Pak arriegrafeffen strang mantik 66 I Sern Sien Sitten ferienfe pentinfe p " Frank Blieg Birth FAT IN 1, 5 FRAFET INFRA. THE \$ VANTE e neighbor of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the con

ingules | which like lemitrine lemme men 一人一時 大學中語 四次 信即年二十年 多的好作品。

firth for C Risefin TBffe prings pag. \$ Northerp ( 42 mpl 1526/4 013-3515)

1 \$ rolfig goriese Appears of FRIER LAFTER OFF RIV. The & Gr Suffe Dropp the estraine. There we regim the Afr & THE I SAI IN the COLDESS HELD BY I S IF HELD IS the arthering full registrate men francere Die Einer kirmen feingegeine bereip 

franchise f | j rangra-paje Din I CARL Impremplicen Imfam k - 5 ISE HIS MER PHINE

Berge Grame pfent dates mer ber an iden utterfriedlige ber in I S TER JR (3 Egn TPSTE INT. TPES BRIT SIER BILE FR my thick letter telement WHEN WESTER FIRE FOR filmin i S tefel tabinites bir Carling It | 5 mm Da ft. crim

feftenfreiße bis is ims pung हिन्ही सन्त है जिस्क इतिहा होत. the the the two to the the le wire winget technickers

-- j 11dt f किक्ष्यतिक्षाः किल् कालीमा 13 विव्यक्तिक्षीय प्रदूष क्षेत्रक विक्रम विव्यक्तिक विव

मिल अभिने सास स्पेटर । क्षान्यक्री तथा हिम्बल्य Elegifik fiper zolpfip: नगम रहागाल नोएन हिस्स

हिणितिह मिल्लाक क्रीक्तीमास्त्रमात्रमाहीह है। -----। है कि मिल्क कि दिविहरू foort bive to high,

> · 師 FR 部序 FIE मेड्साइस्से इस झ Grusefiele, fire pie

क्तिम किएएएएए ।

मार्थ भीताव्याव्यावे एक बर्ग है-वर्ग त्वेष ! भारका मानून क्या अहाजाबर होता है। अधिके हुसान महिलानु का रूप देन्द्रमाण धर्म को मांत्री महाकद्द बदने उन्तत बारक साम ग्रिकात है कहा हु कार अवस्तिक प्रमान प्रमान्ते हेनो है । अवधा ७१ प्रचार मध्य ग्रहम् mure neu ? wies fem e netent finge grat at er बार रही है। हारहे अन्तर महद्यानम् बाहर होनाहै बरवाप्योपदेशका ने द र करने हैं। इंद नगर ब्राव्सीका र गृह नशाहन्त का श्वा गुंदर करते हुए अपके बामका निर्माहरणन रदत्त है। भाषकी शुन्द सरम दरदावस्य है तन्त्र मन्त्रमे मुद्दी हुई है । १९७४) रामाक घालकारी काव शास्त्रपुक्त है। अपर 13 तर दें और समझने स्टामा स्ट साला रदण है। पंत्र भीरह विद्याभी है वसमी है। भारहे ह्यु नेपीडी त त दिशा । करींकी मीडाएँ विलोसनीय है । आप है मनाक्ष्य र न बीचत ने बच्ची सुदृष्ट सुशोबित है। बिसके रजीने निजनिज प्रकारके प्रधायकी किस्ते रिकीर्च होती रद्द्रों है। इनं रुष्टकीरी गीनमनिद्धी क्रोडि अपर्यनीय है। आरक्षे पुत्र दनास स्वात्रद्वित सुर्श्वन्द्रप्तन है। जो स्टब्ही हुए वर्त सुर्व दरीने मुतीनित है । भाषक उदर भुत्र भुत है वया नागराजने दिस हुआ है। मानी यह आपडा कटिबन्ध ही है। कमरवंदमें समें हुए ग्रंपुरू मधुर ध्वनि करते हैं। आर चरुर्धन तम लगोदर है एवं पोमान्तर पहने हुए हैं। आपके उदरपर चैटा नागराज नामि-कमलपर चैठकर फ्रस्सर करता है तथा मतन इधर-उधर देखता है। कण्डसे ल्टकती दुई विविध पुष्प-मालाएँ एर्प-मालाओंचे मानो स्पर्धे करती हैं। रानजिता कण्डमालाका स्वर्णपदक आपके इदयपर निराजधान है। आपके एक हाथमें फरसा, दूसरे द्यापने कमल, तीगरेने अङ्करा और चौथेने आपका अति प्रिय लड्ड है। ११

क्षध्य उरष्ट गर हैं। जान छन्द सम तालेंबर होने तालें अपने क्षांत्री प्रश्न अर्थित है। आफे ब्रह्में स्वाप्त एमव सीतिस्थी, मुदद्व आदि बाग क्षणे की हैं। आपद पद्मिन्ताप एता गतिनान, है कि आप एक एक भी सिंद स्वीत प्रश्न पर से पर स्वप्ति हैं। अपने एक एक भी सिंद अर्थीत मुद्दर है। आप जब जन्म करों हैं, तब आपने स्वाप्ति प्रस्तु पर सम्बाप्त की स्वर्ध है। तब आपने स्वाप्ति प्रस्तु पर्य, सम्बाप की स्वर्ध हैं। तब आपने प्रस्ति दुस्तु पर्य, सम्बाप की स्वर्ध हैं। तब आपने प्रस्ति हुस्तु पर्य, सम्बाप की स्वर्ध हैं। चाम विकास चारत र तेरह होते हैं। बारहे वृत्ते विकास अपूर्व कारत व्यवहार हो जाने है। इह एक विकास अवशील चारवादित है। इस राज्येय बोरहे (अह जानतीहर तेरहे जाने कार मुं होते रहेंहें)

ारण प्रदासको जुन्दक सद प्रतिपत्ति के ने गास्त्र विभागकार अन्य कराने स्थापन व्यवस्था के

भागिता वाच काल क्या वर्ग वा माहित है पहार दें वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागित है वा भागि

 श्री प्रकार भीदायशेष्ट्रे स्थान स्थानसः गुरेशकीधः सरण और उनकी रर्ज़ा की गयी है। नमर्थ आंग्रनशासी द्वारा रचित्र भीनवेशकी आरपी महाराष्ट्रमें तो पर नरने पुन हे गमय गर्वप्रथम गारी जाती है। इतना हो नहीं, उनके 'ओरी चद्रदंगरानक नामक अध्यापने तथा उनको अनेक रचनाओं है निभिन्न स्थानींपर यह भारपूर्व हृदयरे श्रीगरेशकी का सरण-वन्दन हुआ है। बहाँ-वहाँ भीगयेशबंधा सरय-यन्दन हुआ है। वहीं वहीं समर्थ श्रीरामदासस्त्रानीजी महायत्र की अगाथ गणेश-भक्तिका मधुर दर्शन मिलता है। वहीं श्रीगणेशजीके भव्य स्वरूपका वर्णन है, वही उनहीं लीलाओं हा चिन्तन है, कहीं उनके अस्ति खम्पना मक्तरा है, कहीं उनके अनन्त गुणोंकी जय-जयकार है, वहीं उनके परमझ और औदारतत्त्वको ओर संदेत है। वहीं उनसे कातर याचना है। वहीं उनकी ग्राफे प्रभावका दिग्दर्शन है। कहीं उनके भजन युजनके पळका उन्मुक्त गान है। कहीं गणेशाराधनके निजी अनुभवका उल्लेख है। समर्थ श्रीसमदासजी महाराजको जब-जब अवसर नित्य है। श्रीगणेय-जीके स्मरण-वन्दनमें ये विभोर हो उठे हैं।

# निवान-प्राप्त किलागुमग्रहिष्टि

( ADIEDS flatener teith op op op-Dies)

1 fife warn 1 wijel g fer fen fijn l rig teg in j far i pin ge ungang -- f mete leftentinfe f pade in late Ne f tron mile! skurfente & tonies | f wir me) nwol berei tativel glingense effe beilem अन्ति वर्गा वामान्ति सम्बद्धाः वामान् विकास frei is ien na iahain dus elege i f pp mier biemin fir en true if teile meir foust হিছে। সহ। होए। द्वी छिन्। छन्। छन्। छन्। छन्। telife terryan impe telife top fiet bear preife 19 mm mal gen latepete geng eintefenfe रमिलावि एनसब्दरना एपान छत्र है महैले एनस्प्रेटी है में अन्य साम की लिएक वर्ष प्रमास के वर्ष प्रसास के विश्व के तिषु जिल्हामुद्द प्रक्षित प्रमृत्त कि विद्यालिक (सम्बन्धाः स्तातीक मिनण में १ । इ एमप : Eng दिकामुन्तमानीहरिश माम मुक्त हो है 1554 इसी इस तिहर हरिया विश्वास मीजाड SP3 Tie feren profeso sagar ip faren 1 f bly प्रकाष विराणितीह ज़िहाप हु 🗢 त्रिहार क्रिसट 🐧 डपू TRIBITE TIPE DE INDE & PORMER ER CENTE | \$ मित्रो ग्रीमत्ती स्टिनिस् प्रतिकृति प्रतिकृति प्रतिकृति स्टिनिया मिला क्षेत्र होते ( १ ) हो। हो। हो। (Y) 'I :PHIND PRINTER FR IS PLESSONING । है मनुष्ठ तीहर अपूर क्षित्रात किलोमने टीपूर किस्ट

the warm 1 which of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both of the both o

Specials from properties of production of properties of the following from the following from the following from the following from the following from the following from the following from the following from the following from 1 for properties from the following from 1 for properties from the following from the following from the following from the following from the following from the following from the following from following from from the following from from the following from the following from the following from the following from the following from the following from the following from the following from the following from the following from the following from the following from the following from the following from the following from the following from the following from the following from the following from the following from the following from the following from the following from the following from the following from the following from the following from the following from the following from the following from the following from the following from the following from the following from the following from the following from the following from the following from the following from the following from the following from the following from the following from the following from the following from the following from the following from the following from the following from the following from the following from the following from the following from the following from the following from the following from the following from the following from the following from the following from the following from the following from the following from the following from the following from the following from the following from the following from the following from the following from the following from the following from the following from the following from the following from the following from the following from the following from the following from the following from the following from the following from the following from th

stand visiblagied fields des fibres to fibres to 8 december 20 st. Dark sept street in fibres to be entranchied and been the entranchied and been to be entranched and the entranchied and the entranchied december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 december 10 decembe

क्षेत्र क्षित्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्रक क्षेत्र क्षेत्रक क्षेत्र क्षेत्रक क्षेत्र क्षेत्रक क्षेत्र क्षेत्रक क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्ष्य क्ष्र क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्

पदयन्थ दे बसन । रॅगःथा असी महीन । साहित्य शोभायमःन । फिनःरी दे॥ ६ ।

धार-अग्रासका चाहिएमें जो स्वात-बीवल है। यही प्रधान प्रधान के प्रधान के प्रधान के प्रधान के प्रधान विश्व जो प्रमानकार की अमीकार है। वही उन वनके सूक्ष्म और चम्हाल तमु हैं। साहित्यमें जो बाल नारकाहिसी अ भी वामीय है। उत्तरी योजना धार-कासकार बोलीया के प्रणा वालमें मञ्जूल बति हरनेवाले मुद्दानिक सानक की है— अमेक तलीवा निकरण विश्वाम निपूचत तथा हुम लक्षम उचित नचन स्तर्क समान दीनकी हैं।

हायता वर्षण राजन राजन है। मानो है कप्पनाटक । सोधनेते सर्व्यक । पदकी धुद्र पंटिका । अर्थ प्यति ॥ ७ ॥ कतेक तत्रोंक्र निस्त्या । इसक नैतुष्य विरुक्षण । द्रावित चयन सुरुक्षण । देशे राज स्मा ८ ॥ श्रीत्योधपाडी वर्ष्मण मानो एक द्रायक होता है, दशको भोरावण कहते हैं। म्यायनास्मीक आदि महाकृतिन

भी दुद्धिकी प्रतिभा अदितीय है। वही मेलल्य खानीय है— ब्यास्तिहरीक छुद्ध द्वान । सोभता मेलल्य समान । उद्यक्ष द्वा है महोन । झळक्वो सद्य ॥ ९ ॥ प्राव्यक्रासरूप भीगोद्योजीक करकारका स्वस्य दिलाते हुए भीजोग्डेस सहाराज कहते हैं—

शहराते जो पहुराते । मेले भुजदंह महान् । तभी है असंगतपूर्ण । आयुप करमें ४१०॥ पहुरुष्टेनीकी शायके स्थानपर योजना की है । क्षेत्रे

पहर्द्धभाषा द्वाय अन्तर्भ यानता का है। बस भारतीय आतिक स्पेत छः है वेशे दी भारतान्य भीरतेपछे छ: एम हैं। यहाँ व्यक्तिक अर्थ है—वेदों के अस्तिक और महस्को श्रीकार करनेवां है। इसको यद्भिय गर्नेपक्षी वस्ता करते हैं; किंद्र वेतायुगर्म अवतरित भीरानेपक्षीके छ: हाथ है। वे छ: दर्धन-सम्ब्र ही छ: एम है।

है। व छ: दशनान्त्रक हो छ- धाव है। वहदुर्शनीमें प्रत्येक दर्शनके प्रमाण प्रमेव-विचार स्वतन्त्र है। वे मिल-मिल विचाररूपी आयुष दी मिल-मिल हायीमें संशोधित हैं। कहा है—

तर्क ही है परग्नु । गीतिभेद अङ्क्रम । वेदान्य महारम । सीमका मोदक ॥११॥

यह हाथमें दे दून-। स्थानमे हो समिता में भीदमा संस्ता मार्तिका मीर्गयपाओं के पह हाथमें समित दूर स्थादि है। दूरा हुआ दून बीदमाओं गमार है, विद्या पर भीदमारिकारों अपने प्लोब गार्तिक और सम्पादि किया है। भीरिकारों माराको स्थानिक मंदिक माराका है। भीर्गयामीके एक हाथमें प्रा (स्मात) है और प्रा हाथ अस्पद्धाद्धित है। उस विषयों भीडानेश्व मारा हाथ अस्पद्धाद्धित है। उस विषयों भीडानेश्व मारा

सहन सरकारवाद | है प्रमार मह |
भूमें महित्रामें जिल्ला अभूव साववादालामा सरकार्यमात ही प्रमार है। वेद्यून से साववादालामा सरकार्यमात ही प्रमार है। वेद्यून से साववादालामा सरकार्यमात ही हिन्द में दोनीने ही स्वमार्थ माना है। वेश्वर साववाद्य कहालनेवाला प्रवास्थ्योगस्थित अभ्यम्बार्लिक राव है। आगिश्वासीने अन्यमीने उत्य महि स्विता है। आहार्त्यमात है। साववाद्यमात स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्

विनेहासना सुनिसाना नहीं सुण्य दगई साला।
वे परामानना केपका मामानुवाल गांधी
स्थायाव्यातिमानिक विकेत हैं शाय-द्रस्त श्रीमवेशकी
स्थात शुण्य है। मान गुँदरें में स्वत ही मानेद्रस्ति श्रीमवेशकी
स्थात शुण्य है। मानेद्रस्ति एक मान प्यक्तना है। वाले विवयम कहा गाय है—
असी स्वता है स्थान। को है समना श्रीमवी।

पूर्व बनार मीमीसा मान : मुनि-मन वे भाग्यत ग्रावके गायस्थलने स्वीत्रभ<sup>्दे</sup> भीक्षानेश्वर महाराज : सेपस्यी अमृत भू, स्वावयर मननभी

पर्तावी

क्षाप्रमः निष्ठ किष्णय किष्टिम्बर किष्टिकिक्षिः। 🖇 क्षिप्र ग्रस्य ब्रह्म हे अने ग्रीवस । सस्त्रक तर्म ॥३०॥ Das fiele fare 603 | \$ spredel mogle । भव्तान है होत हैं। भव्ता अवत है महत्त्वनुष्टिलामें प्रमामकर्मात्र भा

इत्यु हात्र राज्यमध्यात्रका ग्रीमध्यानमध्यात्र हात्र हुआ क्रमिक क्रम् की के दिवक कामउमन्यर्गिक कि । है क्रमीमन ক্ষাত্রত দুবুন ইনরী 💰 চিন্ন চেন্ড কিন্টেন र्ताशासाम निक्ति मृत्र । ई काअम प्रकाणकामात्रम प्राक्तम fie g pilindayse yieres if singeryd yieres ०९॥ इत्राह्माध गुरुकृपाने बाना देखा यह वहीं में तीनी हुए एक । बाल्यनस सम्स्रोक 1134 महार हे महासंस्क । महामार संदर्ध वर्धन वेरीक । इकार कर्यर विद्याल । वसीन बेताचा राजा है।

। इंग्रेस्स लाइ शहर बंसती | क्रुंग्लीएक सह है उपसर — हे ६३३ हफ ३२०५५। प्रदू किक निषक में करने वस्तु हुए होइफ्यू कि इन्प्रमेक्यू । ई किस किस क्रम क्रम -faitifrift igner Fy 1 \$ 55 f5 Erdfie Sverino ी कम्प्रत्या स्थित है क्षित्रका मिलाप क्षेत्रहाई । ten faleninenen argust fenefin fa psiu te क्टानिक के ६ दें ह्यांद्रश्ची हमीर कि कीर्रगारिक

eigung insyrabius an essan warm

संस्थार जो समय संग्या | सहस्र 💈 हे हो। १२६१

संत शीएकनाथजीका शीगणेश-चिन्तन । है १६४३ प्रकाम किन्छ में शक्ती लेख हो amme are for ,g for for tille fainciff

#### क्टूब इस्त व्यक्तियान अपूर्वा हिंदि हे स्व ( tress profited repetie - sus )

S par it rinnn i Giripe minel-f bie भावजीयमा द्वा नाम त्याब्रहरा है। कामहरतमा '। मियदम प्रमास हा । मिर्कितियोग्नाम्भी मध्यम —§ 13.≄ ե( Հ ) դրովորակարութութութ म इंतर कमान्य प्रित । एक्ट्र सिक्शि क्रिके शोषक देव । एक वर्ष द्वित अस्ता ॥ — ५० कि. के कि. इस कि. के कि. के कि. के कि. के कि. के कि. उठ एकता है सहिल्यों अनेसमा हित्सम है। इव

वा स्वरूप मी विद्यात है। उस उद्दर्श कराय I PRANIS DAIL SCENIT INPAY महोवात् है और परिमायान्व है। अतः मध्यानीका ्रे हिच्च कि सुत्रमें कि निकृद मेरिएम अगर की न्द्रोड्य देरमाह्नमात्र भीम्पा न्द्र । हे वि क्यांचा विवास । श्रीवस्थानशर्था संभावन्त्री यो पुरानामीक विक्रमानकार्यम् हेडी क्षेत्रीय-कार्यु जानाक क्रान्ट स्था ने उन्होंने अपने अनुसंबंध आपार कुप्र सन्द्रमन्त्रमील । जुँ विदे विविध्य प्राप्त करण केंद्रय

हि के *बे*र्ड क्रमीर कोट क्र किन्क्रिम बैस्ए क्री

ब्दा है । संत एक्साम्बोक सरेन न्यापूर्व महादेव

पदक्य है बसन । हैगाया अति महीन । सावित्य शोभायमात्र । क्रिकरी है ॥ ६ ॥ धन्द्र नहान्वरूप साहित्यों जो रचनान्द्रीयल है। वही

सुर्द और भनतील सीन वस है। उस स्वनामें अनेह रिप में स्वालहार की आपहिला है। वे ही उस पहले सुप्त भी क्यार्टिक हुन हैं। लाहिला में बाल मानाहरिकों भी हमतिय है। उनकी बीना संबन्धानक भीनवेपके बचन पुल्ली मन्तुक पनि सर्वालिक पुरोहें स्वाल्य भीरे— अनेह हमती मिलार रिक्यन मिलार्टिक का या ग्राम स्थाल उचित पना करने समार दीनवे हैं।

सानो ई काय-नाटक। सोपनेसे सर्वातुक। यरची शुत्र पटिका। अर्थ प्यति॥ ० ॥ अनेकताचेंद्रा निरुपना। उसका मंत्रुचय पिठक्षण। उपित चयन सुक्ताना। होत्ते सन समा॥ ८ ॥

आंगोराडी अमने वैपा दुआ एक उपस्य होता है। उन्हों फोरफ दर्श है । एम्स बासीहि आदि महाहियों को दुदिको मीमा अदिश्व है। वही भेल्य सामीव है— स्वाक्तिकों मा सुद्धाव है। वही भेल्य सामीव है—

कार्यात इक्रा के सुद्ध प्रान (कार्यात स्वकारी स्वर्ग । १ व सम्बे १ वा है सहीन । सक्कारी सर्ग ॥ १ व इन्द्र अराज्य स्वर्गात के देन १ कार्यका स्वरूप दिखाते हुए (इंट्रोजेक्ट सर्गात करते हैं —

कहरू ते जो पहर्तन। जैसे भुजर्दे सहात्। तभी हे भरोगापूर्ण। भायुर करमें हा

बहुर्यनीक्षी साथ सामान बीजना की है। वैवे स्वार प्राणिक स्थान कर है नेवे ही समाना भ्रीमोचाड़े इस सम है। वहीं व्यक्तिक का अपेरी—विवेचे अधिना और सहाकों क्षीपर करियोंनी स्थानी बायुर्विज मोक्सी करता कार्त हैं। दिन नेतापुर्वाने अकारीत भीगोचाड़ेके का सम

चहराँनोते प्रापेक राउंनके प्रापंत्र प्रमेव विचार कात्रव है। ये प्रित्न प्रित्न क्षित्र कार्या आयुव्य ही प्रित्न प्रित्न हार्योंने बुद्धोंन्तर हैं। कहा है—

तहे हो है पातु । योजिनेह भट्टमा वेदम्य स्ट्रामा मन्त्र संद्रह १९१३ तहेंके यातु (इस्ट्रम्) वस है। न्यास्त्रीतरे

वहरी नहीं (विश्वा) स्वत्यक्षी को विश्वासी क्षेत्र वहरी अपना है। विश्वासी स्वत्यक्षी हार्जे वहरूचे बाहुय है। बेल्लेडबंड यह एक्षेत्रेयंड यह वहरूचे बाहुय है। बेल्लेडबंड यह एक्षेत्रेयंड यह है।वेल्लेडबंड एक्स क्ष्य देश एक कार्यों दे दत्ता स्वभावसे ही समिता । जो कौद्भात संस्ता वार्तिकोश धाः श्रीयमेशालीके एक हार्यों समिता दत्ता रहा है। व ट्रा हुआ दत्ता बौद्धभतके समान है। जिल्हा सम्ब

हों। हुआ दत्त बाह्मसक समान है, सब्बंध भर्म सोद्यमारिकमहोंने अपने प्रशोक-वार्तिक और एकपार्धिक किया है। वार्तिकमें भारतके द्रविका अवैदिक सनस्वधार है। वीगवेदातीके एक दायमें दव ( कमत्र) है और प्र हाथ अभरपदार्श्वित है। उस विषयमें बीरनिक्ष मार्ग्य बहते हैं—

सहन स्वक्रपाद। है वजार नाह। पर्म प्रतिक्वर्त्ते सिंद्र। कामर हु कार्र साम्प्रकारकार एकस्वरात ही वदान है। नेदान में गोप्टाइफीने मा निज्ञा है। किर में गोप्टाइफीने मा निज्ञा है। किर से देनों से कार्यक मान है। शेषर एकन बदलकेनाल व्यक्तिनाहन व अमरद्वाद्वित हार है। श्रीमंगाओं अस्वानि एन कृत

होता है। अनः निर्मन विश्वकतो शुण्यका स्थान दिवा गया है-विवेदध्यनन सुविसक । यही सुषढ हम्म साळ। है परमानन्द नेयक । सहागुलका ॥११४

सत्तासर्वाज्ञांकक विकेत हो अस्व मा भीतके में सरक सुण्ड है। यत मूँत्वे सुंख्य हो अबे बुरेबो स्वय करता है। सीमधेसका एक माम स्वकृत्या है।उपहे विषयों कहा गया है—

भवी स्वाद है द्यान । को है समया ग्राम्बर्ग । देर बस्पेप सुरमेक्य । विज्ञान हार्य ग्राप्तने सदेहींके निशस्त्रके जिल्ले अपना विकर्ण

व्यापनि विदेशिक विभागक कि विभाग कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि वि

पूर्व ज्ञारशीमील मात्र) ज्ञाने हें हैं। श्रवण श्रवण । मुक्तिमत केश गुण पात्र। करते समाचे कार्य गाउंक गाउमान्त्री वा मरनाव होता है। १५० (हार्ली)

तार्वेद सार्यापणे स्व महत्त्वत होत्र है। 166 मान स्वार्वेद कर वह नहीं कि सार्वाणे क्षावा करना देवनी आहा हो पहल तार्वेद मेरे देवता की हैं। सारम सम्मान मुन्ति की मान रामा देवत को है की सारम सम्मान की है। स्वार्वेद की समें सम्मान की है। सारम सार्वाणेद की है। स्वार्वेद की समें सम्मान सार्वेद की

1313 ting hipp-liftelik op talkultagile befasis by । है। प्रमान के प्रमाना है के हैं (कि महे-दिलंक) erral elgasti as i most tan person blienses ज्ञाम बुष्पति ब्राह्मिक व्यक्ति मेर छन्ता स्ट्राज्य Pilith (5 paileile pitte teffeines eg-terg, Me ente, einfigie, emert fing being 1 f Fiprafie भ्यातकूका मागवन प्रमें अहेतका मत्त्रतिष्यी और 

- ---

## मिलामी श्रीतुरुसीदास्तावादारा गण्डान-स्मरण ------

(:)

समायन हिंदे महत्त्व देवता गणेशकी वृत्त्वा शावश्यक ug fra pur Giginten ein mung gu ( \*x 1 %) | } Buth ) 'धो हो भी मुंद्र का समिता है। मुल्लीस सब द्वार शिर्म शिर्द है।

Meter ertill मान प्रक्रेयांग रंडतेतानक विने इतिह दिनातीह इस्तेने मूह्यपारको निद्धि यात हो बस्तो है। भार अपनाहत 1क्ष्मि—र्वेश हे इस्स अपल्ये । सीच देशासिक अपूर -- है हि रत्य विनित्ते है कि देशकार है कि विने हैं के कार हो है-अवस्थ अर्थ स्थान्ति पट्च स्था है पर संस्था रह नकार में के देव देव देव मात भी है। देव है कि के हैं। देव राम शास्त्र वः सह ६१८३ स्वयंत्र सह - लेखता जान्ह्रभः क्रान्त्राक्षं । है स्त्रम्क हान्त्रिय अपिः क्रान्त्रास्त्रः १ न्येट क्षेत्र होते हेस्त भी वर्षायांका स्तर्भ वद्या है । कि महिले स्वीति थी।

man it manticle fife bid dus benfra fafennu vo bill die jum faberen by fine fire Do in han so were divine their police free brem Sauente falterin terremen 15 fr in fro oner uferer erge dars fire fell इसिका मिनि विधित्त में किया मानीक दिसीत् 1 f fra f dare mild feren bira memen व्यक्ता बन्ध था रहे हैं है है साम बन्ध इस है henenge hender the hy fur

> fare and there is a state of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of t the Harte , alded Chile and the ध्रक्षाण प्राध्याम भाजवर्गामनो महाराजने ( क्षेत्रक्ष-मा० शावनास्वयाद्यिंद्यो ) अलेम निर्माह । ..... । ருது ரிருந்து ந்து மிருந்து ம —ई ४३६३ ध्रम्ह दिए । इ.स.ह

है शिक्ष *चेनावर में ह* कर हे महाजा। 13

र्जाः है अझान कि म : सम्पूचन सीडाव दिक्तिय

॥ इति की संस्थिति । स्थापिता हो

्राम् स्थान सान । स्थानको सुम् अधिहान ॥

के मोक्सभ मार्क किसामक्ष । है कि ह

किन्द्र दिस्तिएरि सिस्कार के प्राथना में हुन हैं,

fire eg ffteftippift ferabaie 20:m वित्राति के देश प्रमुख्या में विवास न्तरमन्द्रियानन अद्भिति सन्त है । नद्र 1 best in rately rights taken biblion b tom fift i fill ming auf i felft auch माराज शावकामान्त्री ही बन्दाति है हार है। ि सिंद्र मद्र प्रसिष्ट के शिक्ष किए स्था प्रशिक्त । permissin rakipperi by asipenissin remede Blote at 13 1226 Include hitelet लाउ मध्य है विद्यात है होने मध्या हो माउपन प्रमा । है फिल्मी मिल्रम दियांका प्रेर B fieles upn engab funnunbenin मिं मिंद्रम है हिस्सिनिय स्टिस्सि है। महिमिलिक की है एक्स उठ स्ट्रा है है ए इ १४६व व मन्द्रिक्यक्म वर्गन्य भगवान्

भाग नात कार क्षांत हो कि हम हमा है।

fries fe. fie feminel somerore 69 R

den 2-uneftangn i ntentikei tettperetige sfe poppipp fus 1 \$1

-- **है** हिंग क्रा

'विष्न**इरः ।** श्रीयणेशजीको परमब्रह्म मानते हुए जो उपासना करता है। उस नरके समञ्ज संसारने विष्न नहीं आते । पर नर धनना सहज नहीं । धनरा-शब्दकी ब्याख्या है---धन+रम् अर्थात् विषयोंने जो रममाण नहीं होताः वही 'नर' है। विषय-विरक्त नरके सम्पूर्ण विष्नीको श्रीगणेशजी हर लेते हैं—

गुजदेखे जो नह। स्यासी सुस्राचा होय संसाह॥ विम्नहरू। नामादरू तुज साजे ॥

दर्भ तो गणेशजीका मुख हो है । उस मुखर्मे सूर्य-चन्द्रादिकोको भी प्रकाशयुक्त यन,नेवाला उनका दाँत अति निर्मंत है। धर्म, अर्थ, काम और मोध-ने चार ही उनकी चार भवर है--

इस्य ते ददन गमराजा । धान्हीं दुरुपार्थ स्थाचि चान्ही भुजां ॥ मक्तिया प्रकासी बोजा । तो सळकत नुसा निजर्तु ॥

पूर्वभीमाया और उत्तरमीमांगा ही श्रीगणेशजीके अवणस्यानीय है। परा, परपन्ती, मध्यमा और बैलरी आहि बामी उनके मुलमे नित्य विश्वाबद रहती है---

पूर्वं बत्तरमोमीमा दोनो । सामस्तिया धवमस्यानी॥ नि सम्दादि बाचा बदनी । कर जोडनि अभिया ॥ भगवन वधवंदी/देवनिषद् ( ४ ५ )ने भी कहा है-''वं चरमदि वारूपश्चित्र । 'वं वाद्यायः ।'

जब राजेशजी हाहियात करते हैं। उसी समय यह समय थारि आरिक्त होती है। यही उनहीं आनन्दमय दक्षि है-युक्तिकारी सक्त सुरी । आयुक्तेपणे देखत रही ह देखि नुसी देखकी रही। सुचर्मनुही विज्ञायका व

उपनिवासे 'कं सक्क' जो कहा है। इस उन्तिके अनुसार रहेशको गुणानव है । उनके नानिस्थानने धानन्त सम्प्रका हजा है। राज्य हा नहीं, वे कदिने क्षेत्रकती बहिसक efece wit feurrus fat alten ?-

मुक्त के के के हो है। मानी भाषाईका कार्नह ह क्षांच्या जिस्हे स्वयंत्र । दिसे समझ स्वतित व

atmeniar tig bereit tig vin negne be bie महिर बदलाने हाद अलब्स दूपरा नान व्याचा है । हरा Level unte et at & t au m ut. fond verru ER ITE & N'E THE TO BE SAIL ONLY WAS EL ल्केर बदवर्गन कहत है बता है। मुख्या नव पहला है

और दूसरेका नाम 'अविद्याः । यह मामाही ईस्वरकी उ है। मनेशजीका शुद्ध सहामय बख्न पहनना मायशस्त्र का परिचायक है। इस प्रकार श्रुप्त वस पर्तकर केंद्रे श्रीगणेशजी अनेक सुवर्णमय अलंकारीने मुसोम्बि 🐔

शुद्धसरवाचा शुक्तांबर्। कासे कसिला मनेर्र । अलंकार । तुझेनि साचार संभिति ॥ मकृति और पुरुष जिनको उपनिपर्मे परिश्और पा बताया गया है। साथ ही जिनसे बहुनिय प्रज उत्पन है है, वे दोनों भीनणेशजीके दो चरण हैं। भीनधेर सहजासनके ऊपर पूर्णरूपने स्थित हैं। उनकी इपने रिप्न

दें दनेसे भी नहीं मिखते---प्रकृतिपुरुष चरण दोनी । तस्त्री बालिशी कोजापुनी ह सङ्ग्रासनी । पूर्णपणी मिरवयो ॥

दुसी अणुसाय शालिया भेडी । शोधिता विभान परे वा संवारके पास तो यह भीषण है । अविवाह अंस्टी राग, द्वेष और अभिनिवेश—ये ही संगरके प्रधान है हैं। जीववर्गको इन पार्शित ही बहुत बतेश उहाना पर है। भीगणेशजी अपने परगुठे इन पर्शोक्ते कह रें। हैं

इसमें संग्रप नहीं कि भीगगेशकों के अनन्यनक इन करें मुक्त हो जाते हैं--तोडिसी संगार फांसोडी। तोषि गुझे मुझे निवस्त्यू । आवडे । स्थापे दगविशी भवसोत्रहें । भारते भक्ता हो

धनन्यभक्तिचे युद्ध नरको बीगगैराजी भान न**ु**ध हारा संगर गमुद्रशे अपनी और सीच केने हैं। बार करा नी निरोधमाओ बहुत महत्त्व हैं। है । दे बहारे कि भो एमा निरोध है। उएके मुलको मोनगंगाने स्ट्री है। राजा ही नहीं, वे उप भवको राम्य मेरह असे द्यापवे शिक्षकर उथको धान्ति प्रदान करते 🦫

बंदिन काहिमी आपनाकडे । निजनियाँ स्त्रच निरोक्ष को निशेष । त्याचे तृषि बाद नेशा गुण्ड ह देंबनि इतिकाचे सोइक ! निर्दाशी देख किशानी है उप्तराही 'अवेरचेवान् सहने महोक्षर्' रूपने <sup>प्रस्</sup> fi negt weit njenen ibagiba eite if f

भीर महत्त्रे सहत्त्रे त्य । भीवनेय हह रा दलको वर्ष ब्राच कता पर मृत्यत ब्राच है कि मुख्यतेगान व<sup>्रा</sup> उत्तव अस्टिन है--

al § mó trith fortens sing étales yn seg-treiné terre un sein chishan apine wén étal cher i § us mò tratensis i § 5; myr fill file insere "tractival" christ sir seg treine se le fis mesen relaticira mora fiche i un fis myre forte cuprat chara ficher of fishe dese apira i § fis verse repetitiva fer seglia 6 sin factor of trife, absenseglia 6 sin factor of trife, desenseglia 6 sin factor of trife, desensignary der c'émplog mapa médichère ag ficury der c'émplog mapa médichère ag fer fise i § tyl tres fancya pièc ficura

( 5 ) ( • 9 • 341, 1145; 1141, 114 • 10 ) ( • 14 • 10 • 10 )

न्ते हैं तिश्यात विशेषणायाँ किंगाव्यायाँ क्रिंग्यानी स्थाप क्षेत्र । स्ट्रेस प्रश्लेस क्ष्याकरा द्वांद्र धीनी स्थापी । स्ट्रेस स्थापित क्ष्याचित द्वांत्र हाम्यास्थ्य स्थापी

महा सहस्य क्ष्म व्यवस्था । सम्बद्धाः स्था व्यवस्थाः । स्था विषया विषयं विषयः स्था विषयः । स्था विषयः विषयः ।

into field the log up amprésale augustion de biglie dynamication du letters de gir chie de gir gir an entre auscient de fie the ug 1 g the accompliable ferri gir own makerbier of girmen fir ye in faitemays dyrfice the the 1 g top to querre per prise according to the top and prise in prise according to the county of ye in prise according to the county of ye in faithment or proper maker in faithment or faithment or proper maker in faith fayering rank whole proper upon a faithment the familiagille 1 und prope faithment the familiagille 1 und prope faithment the familiagille 1 und prope faithment a faithment and proper faithment a familiagille 1 und prope faithment a familiagille 1 und prope faithment a familiagille 1 und prope faithment a familiagille 1 und prope faithment a familiagille 1 und prope faithment a familiagille 1 und prope faithment a familiagille 1 und prope faithment a familiagille 1 und prope faithment a familiagille 1 und prope faithment a familiagille 1 und prope faithment a familiagille 1 und prope faithment a familiagille 1 und prope faithment a familiagille 1 und prope faithment a familiagille 1 und prope faithment a familiagille 1 und prope faithment a familiagille 1 und prope faithment a familiagille 1 und prope faithment a familiagille 1 und prope faithment a familiagille 1 und prope faithment a familiagille 1 und prope faithment a familiagille 1 und prope faithment a familiagille 1 und prope faithment a familiagille 1 und prope faithment a familiagille 1 und prope faithment a familiagille 1 und prope faithment a familiagille 1 und prope faithment a familiagille 1 und prope faithment a familiagille 1 und prope faithment a familiagille 1 und prope faithment a familiagille 1 und prope faithment a familiagille 1 und prope faithment a familiagille 1 und prope faithment a familiagille 1 und prope faithment a familiagille 1 und prope faithment a familiagille 1 und prope faithment a familiagille 1 und prope faithment a familiagille 1 und prope f

シミ

र्रांग करमस्य रिकारिका को है छिए मत्र मान्य छ। विरार्कत । प्रिक्त मान स्थाप छि हैंग क्रेस्साईकिस्य विनार्ग

() uch urch)
mas ups 1 g fan Am ands plasjie fierfin
fierfin ands ng allicen dêreng flories 154
fierfin ands ng allicen dêreng flories 154
fierfin and fierfin yn general 154
minsternation al men felicipation i for
minsternation al men felicipation i for
minsternation and men felicipation i for
fierfine yn môr dêrine prop fierfine gar
ference felicipation in 3 increptur
felicipation in 3 increptur
felicipation in 3 increptur
felicipation in 6 increptur
felicipation in 6 increptur
felicipation in 6 increptur
felicipation in 6 increptur
felicipation in 6 increptur
felicipation in 6 increptur
felicipation in 6 increptur
felicipation in 6 increptur
felicipation in 6 increptur
felicipation in 6 increptur
felicipation in 6 increptur
felicipation in 6 increptur
felicipation in 6 increptur
felicipation in 6 increptur
felicipation in 6 increptur
felicipation in 6 increptur
felicipation in 6 increptur
felicipation in 6 increptur
felicipation in 6 increptur
felicipation in 6 increptur
felicipation in 6 increptur
felicipation in 6 increptur
felicipation in 6 increptur
felicipation in 6 increptur
felicipation in 6 increptur
felicipation in 6 increptur
felicipation in 6 increptur
felicipation in 6 increptur
felicipation in 6 increptur
felicipation in 6 increptur
felicipation in 6 increptur
felicipation in 6 increptur
felicipation in 6 increptur
felicipation in 6 increptur
felicipation in 6 increptur
felicipation in 6 increptur
felicipation in 6 increptur
felicipation in 6 increptur
felicipation in 6 increptur
felicipation in 6 increptur
felicipation in 6 increptur
felicipation in 6 increptur
felicipation in 6 increptur
felicipation in 6 increptur
felicipation in 6 increptur
felicipation in 6 increptur
felicipation in 6 increptur
felicipation in 6 increptur
felicipation in 6 increptur
felicipation in 6 increptur
felicipation in 6 increptur
felicipation in 6 increptur
felicipation in 6 increptur
felicipation in 6 increptur
felicipation in 6 increptur
felicipation in 6 increptur
felicipation in 6 increptur
felicipation in 6 incr

uraise dravy châru al § mis nau nó mai dingre havaru ! § de angre de al § nau du ! § nide un núi diava de la saire fuierra de se fuierra de la saire mai de darq uraire se de dia dray faire no alta faire drava dunie; ya des usper thàrdie nice die refrère rurai mai gent de competente.

(2005 5 1 9 8020)

Syzi-Ginge (1902 1) 8020 )

Syzi-Ginge (1902 1) 8020 (1903 1)

Syzi-Ginge (1903 1) 803 (1903 1)

Syzi-Ging (1903 1) 803 (1903 1)

Syzi-Ging (1903 1) 803 (1903 1)

Syzi-Ging (1903 1) 803 (1903 1)

Syzi-Ging (1903 1) 803 (1903 1)

Syzi-Ging (1903 1) 803 (1903 1)

Syzi-Ging (1903 1) 803 (1903 1)

Syzi-Ging (1903 1) 803 (1903 1)

Syzi-Ging (1903 1) 803 (1903 1)

Syzi-Ging (1903 1) 803 (1903 1)

Syzi-Ging (1903 1) 803 (1903 1)

Syzi-Ging (1903 1) 803 (1903 1)

Syzi-Ging (1903 1) 803 (1903 1)

Syzi-Ging (1903 1) 803 (1903 1)

Syzi-Ging (1903 1) 803 (1903 1)

Syzi-Ging (1903 1) 803 (1903 1)

Syzi-Ging (1903 1) 803 (1903 1)

Syzi-Ging (1903 1) 803 (1903 1)

Syzi-Ging (1903 1) 803 (1903 1)

Syzi-Ging (1903 1) 803 (1903 1)

Syzi-Ging (1903 1) 803 (1903 1)

Syzi-Ging (1903 1) 803 (1903 1)

Syzi-Ging (1903 1) 803 (1903 1)

Syzi-Ging (1903 1) 803 (1903 1)

Syzi-Ging (1903 1) 803 (1903 1)

Syzi-Ging (1903 1) 803 (1903 1)

Syzi-Ging (1903 1) 803 (1903 1)

Syzi-Ging (1903 1) 803 (1903 1)

Syzi-Ging (1903 1) 803 (1903 1)

Syzi-Ging (1903 1) 803 (1903 1)

Syzi-Ging (1903 1) 803 (1903 1)

Syzi-Ging (1903 1) 803 (1903 1)

Syzi-Ging (1903 1) 803 (1903 1)

Syzi-Ging (1903 1) 803 (1903 1)

Syzi-Ging (1903 1) 803 (1903 1)

Syzi-Ging (1903 1) 803 (1903 1)

Syzi-Ging (1903 1) 803 (1903 1)

Syzi-Ging (1903 1) 803 (1903 1)

Syzi-Ging (1903 1) 803 (1903 1)

Syzi-Ging (1903 1) 803 (1903 1)

Syzi-Ging (1903 1) 803 (1903 1)

Syzi-Ging (1903 1) 803 (1903 1)

Syzi-Ging (1903 1) 803 (1903 1)

Syzi-Ging (1903 1) 803 (1903 1)

Syzi-Ging (1903 1) 803 (1903 1)

Syzi-Ging (1903 1) 803 (1903 1)

Syzi-Ging (1903 1) 803 (1903 1)

Syzi-Ging (1903 1) 803 (1903 1)

Syzi-Ging (1903 1) 803 (1903 1)

Syzi-Ging (1903 1) 803 (1903 1)

Syzi-Ging (1903 1) 803 (1903 1)

Syzi-Ging (1903 1) 803 (1903 1)

Syzi-Ging (1903 1) 803 (1903 1)

Syzi-Ging (1903 1) 803 (1903 1)

Syzi-Ging (1903 1) 803 (1903 1)

Syzi-Ging (1903 1) 803 (1903 1)

Syzi-Ging (1903 1) 803 (1903 1)

Syzi-Ging (1903 1) 803 (1903 1)

Syzi-Ging (1903 1) 803 (1903 1)

Syzi-Ging (1903

is fim langeren gen fre freiefeien'

महारामाओं दिया। (यारे प्रमाणकी है अनुगर महार्थे एता हैं। जीवाती। पाहमाओं करातीती (१११ मोड) उस मोहास्त्रीत, मुस्तीसाहा प्रीप्तिन कहा सोमानी सेने भीपानवीत माना उस नीमानवीत की पीराने हैं की बन्दा सेते हैं। तो प्रमाणकी में पीराने हैं की नित्ते माहुर्वे पह साराहाती विद्यास अस्तित के सेने हैं। है सोने इस हो हो सीमानवीत है। इस माना के सम्मानवीत स्थान परितास स्थान परितास स्थान परितास स्थान स्थान परितास स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थ

मेन्यमें हैं दिवसने मोग्रासी सीवानांतिक और सुद्धि किता है। हम दूसर मोग्रासी दिने हैं देश हैं, मान्य आपने कर पूर्व हो भी दिने का से से के बेदन कार्य है। दिन्हों ग्रांत दिने कार्य से मान्य माने से हैं कहार है भी बहु भी दिन्हों भागत समने इस ही कार्य हमाने देश हैं।

ंबितु सहस्रम विवेक न हो है। राग्य पृथाबितु गुजन न सोहै वाँ । सन्तर २००१ )

राज्यसः इसकेन्द्रके एत है । सहिद्यानीका गानस econ Conditionen einem uita ? . errital न्द्रभव देशन दर्शन दर्श वह दिल्ला है। महा दिल्ली नहा हात्व हुल है और श्रीबन्द बरन है। परी बरन हिंद बारम हो रहत पूर्ण है। दिस्से रबसे दुनत Lam eman an agrague & e tend the affice of earliest to be दार पान्ति । पूर बर्ब राजा के राजा था बाहत and the fire of the said and area some description of all and of ber massen, set wite ern will if इंडर्डा के बुद्दे एक स्पूर्व करण देश मार्थ करण as are Sue that was it surette Le gal ed em at long to be not a a er, out to self and sele to to to the The biologic extended to the second confidence with a reset to the term of the said to ----A CONTRACT TO A P.

ग्रेंडरतीडे रिप्प राजनेवाले वागोडे अस्त्रिता परंग्ये हैं। अतः उन गाणेडे विष्कीडो ग्रांग रोडडर अनते हे महत्यक शिक्षन करतेडे जिने ही गोरशमीक्षेत्रे गरेउडे समझ दिया।

मोरामांजीने भागे मतत्त्व स्तिकों से राज्य के सामोजी ( केरह देने ) बजाने माया सामा दिता के माराने दिता के सामोजी प्राप्त कर के सिर्व का सामा कर के सिर्व का सामा के सामा कर के सिर्व का सामा का माराने का सामा देने के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व के सिर्व

'सहिमा ऋषु आव गरराड । प्रथम पुत्रिश्त तस प्रश्नात । ( सम्ब्र १ । देव ।

रोश्हानी से असे असाने श्रामानश्रीका । तान करोशि में । असा नीरमानसम्बद्ध करें एवं अदिति तानस्य क्षेत्रीयार कराव कर उन्हें आधीर्वाद कराव अस्ति वें ता १९ कि रोश्न के त्रोधार्वाद कराव स्थान केंद्री कराव

स्ता जोक्का है कि जातन सकते कर जे नहा—रोजेंडे किर करें। तम एकतक रूपे में मूर्त प्रकार को को है, दि किरामान राजें रेक्ट कि कर के प्रकार कार किरामान कर के राजें जात (करा) का जोर स्वतन कर 1933 का किरामान किरामान कर कर के रिकामान के प्रकार कर कर के प्रकार कर के रेक्ट के एकता के स्वतन कर के प्रकार रेक्ट के एकता के स्वतन कर के प्रकार रेक्ट के प्रकार कर के राजें के स्वतन कर के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्

्र आर २० करा करा करा है। इस वेबड़े बेच्हें ने निर्देश राजनू विशेष में अस्पर्देश स्थापित के विष्टु ने निर्देश

क्षण प्रत्यक देवलीय के अवस्था मेरहर समझ हो है है । में सन्दर्भनाय को मार्थ के अधिकार के को

and the Deschapes of the of the or of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the ored order of the order of the order of the order of the order of t

के हाव्यक्त कि लाह कि इ मेहाविक क्षेत्रिक मीठ छाड़का न्नार कि छड़ । कुंकि कम मणकानिक र्रक हेग र्मे हे । असः में प्रसामानियान्य साम हो। हे हि प्राप्त जामधीप केनाड क्षण कोम उक्के माहिल बाहर ergie feitere Goniegeiligen ihr ihriefie पीड्रीफ कंप्लाडाकमान्नार तते एक धराना से हैं ( લાંજી કાર લાંજી ) is nay said safe his urp annye; sale anssep । क्षित्रिकार्यक्रिक स्ट विकासिकार, क मेरवामी श्रीतुरमीदासम्बद्धारा गण्या-स्मरण क

अधिमहा खरू दश्च भग्ना है— क्रिकेप्तर्था थि वेपक्रजींच इत्रीहः । एक्टी कास्य डि гана урыу дары найзар йили баридаг fiellimfit ya mym mune takufit ei gaen 研究 吃。 | 多硅 師侍 吃以 耐多腳 耶辛芹 नेहानीस्ट र्नाथ किं। है किह कि नक्ष कि रेट कें न्द्रक मान्य रासीपूर किलाउनिक । है । अस्ति व्यक्त एउसम् कि हाइलियः को है लिए। कि इक कि कि विवास सम्

। महरू रूप्ति क्ष्मात्रक होत्र छोल्। ध्रमिट (६ — दो है ।एएनार हिशक्तिमार क्रिमार्स्सा है कि एतस्यग्रह्म सिखं सरिवर्गनन्त्रियद्यु ॥ १ मान क्येंच छोछ यास प्रशासित ।

प्रीक्ष ( प्रके मोनी कामीट ) व्यक्ते ( मड़कामीक ) ря ( कामायक ) मान ठीनायक में-( «16: 3:13 BF=11-) H PSPA FLE 14년 PAINSALE 3년2 311266 2530

( ) 1 \$ ta 11-5 prente your ton sings fembrik finferpife नाम (जिन्तीनवर्त्तर) एवं में का आने हैं। अधः

factur men fires four fearthfule Ciclinists भेडे १२क १९७७ हिल्लाका अध्य करने हुए होया देशक है कि है का अनी स्टिस का उनसे है कि है कि क्रिकेटर्क मन्त्रे को रू किला सिनिम्हर्क । किए कि मित्री की हुई। तब स्वयंत्रम पुरुषके प्रारम्भो मोधाबोकी ही

किन्द्रम अन्तर स्थानिक अन्तर सामित्र कर्या

जो दें भग्नाक किया है मधीक समाप प्रशंद संग्रह्म के

तिकार के विकास के विकास है। है कि विविध्य कि विकास

boltey ele apporte inper faleizferile paes drig Nic wir nen fre pur feript ferminiennie

क्रमा ही प्रशास क्षेत्र । इस १ क्षेत्र हो हो ।

प्राथः क्योपः मिछनामहर्गेष्टमारः । 💈 एतः हानीमधः ईक्योपः

हम हाड़ किएकि किए केन्द्रिक्य केमान्ड्रही प्रीट 15%

मानस (७१९०)में कहा मार्थे — हिन्ते विस्तास भवति नही।

इति । विशेष विशेष प्रमुख है। इति स्थाप ।

किमञ्जामाइकः --- है ास्क द्वित में स्तीय न प्रीय

उदमी हाएजी क्रमी हमाने स्मर्था हिन्दा ।

क्या माना जता है कि सम्बन्ध दरवारक छन्त्रपत

आवश्यक है।

पूर्वजांकी ही भींत गोराजोकी कृपा त्या, सर्वप्रमण्डे विद्यानार्विष, वृद्धिक्याता और तिर्द्धिक्युत्तक कर्मो निर्द्या है। भीक-माजनले क्षेत्र प्रोत उनकी प्रविद्ध स्वता 'वित्तम पर्वका' का प्रथम पद हमका प्रतीक है—-गाह्ये गाजसी जाराज्य हमका प्रतीक है—-तिर्द्धि-स्वता-प्राच्य-स्वत विक्तसक कृप्यतिक स्वतानी-स्वत ॥ तिर्द्धि-स्वता-प्राच्य-स्वत विक्तसक कृप्यतिक स्वतानी-स्वता

मोद् फ-प्रिय, सद-मेगळ-दाता । बिद्या-वाहिषि, बुद्धि-बिधाता ॥

प्रार्थनादि भी श्रीगणशक्ति आरम्भ करनी चाहिये । तभी तो प्यनवर्षायका पर उनके आरम्भ अनायनाय

श्रीरानाथने अपने दायते भारी। कर ही।

होत्समीकी बीठवेषाकी स्व वस्त एवं सारण अक्ती स्वनाभी वस्त्रण कम वितिम वस्त्री होत् में दिया है। उदारस्थान पार्टी महान्य अन्तरी महान्य पार्टी महान्य अपने पार्टी महान्य अपनी महान्य है। पार्टी महान्य कमा अन्तरी महान्ये उस्ती दोरी उस्त्री हुई होत्त स्वीम कर्यां, हिंगु कमा सम आंदेह वर्षेश भीतीकार्यों में नस्त्र भी है। यस—

पुत्र सक्ति विरोजनीत पीने विरायके। अरह भेष पुत्रके भूति को साम क्षित्रक क हाथ जेरी की किस्स सब्दे किर करी। क्षित्र रहुकेर किक्कु ज्ञादास्त्री करी करेस (\*स्ट्री-स्वत्र)

प्टमाबादान के दल्ल करते दल्ल कारने उन्होंने

गणेय-स्मरणकी महत्ता प्रतिपादित की है। उन्हें अनुहा सबदेय अथना विदेशमें गणेया-स्मरक्षे प्रारम्म हिने गने द्याम कार्योक्ता परिणाम कल्याणकारी होता है। श्रीविपण स्मरण सभी देवताओंकी अनुकूक बनानेनात्का

\_\_\_\_\_

विदियोंको देनेयात्व तथा यात्राको सफल करनेतात्व है। यह विद्याः विनय और धर्मके पत्नको सुरूप क यात्वा तथा सुमञ्जलको सानको प्रकट दिसानेवात्व अतः सभी कार्योको सफलाको क्रिये गर अत

स्यमचरितमानसम्बे आरम्भमें भाषेत्र वदना है तथा सोराठेके माध्यमक्षे की गयी है। इलोहमें गयेव व याणी (मरस्वती ) की सम्मिल्ल वस्दना है। यथा—

वर्णानामर्थसंधानां स्तानां छन्त्सामये। महत्त्वानां च क्लोरी बन्दे वर्णाविकायकी ह । दोनोंडी वर्ष्यनका कारण मतलते हुए गोस्तामं

दानाहा वर्षनाहा कारण कारण है। उन्हें पर राष्ट्र हिया है—वार्णी अध्यम्हों, राणे उन्हें अं मङ्गलैंडे विधायह सरस्ततीजी और गयसकी है वर्ष करता हूँ। सोरटामें उन्होंने मात्र गयेवर्जने अनुमह (१३

करनेकी अभ्यर्थना की है---जो मुमिरत सिधि होडू यन वायड हरिवर बरने।

करड अनुतह स्तेह युद्धि रासि गुभ गुन सहर है। । अभ्यभगात कारण स्टब्स करते हुए कहा है— है हरें नापक ( स्तानी ) है। चुद्धियों गति और द्वाभ गुनेहे पहें वधा जिलात गत्रहें धमन मुंग है। नव मनेग्रहें हा स्टब्स्टर हों शिंद्ध

महाध्यस्य या भांत यायाके अवस्य को हवे रावेश यायाके अधिन कोस्तामं की विराद महावेश अवस्योद भी गयेश मुक्कारी सामित की भी बती में है। यहाँ विशा और भीतामाने विश्व हुए की देखा है। बही विश्व है किए अपनार विश्व या मान्य दूक्ती

मुनि भवुष्यम्य गम्बनिष्ठि एतेड भंतु भक्ति।' (य.स. १०११म) श्रीतारमके दिश्व को की यो उससे है। इस भववरदर रोज सेउस मनेय दुस्य क्याय वर्ष है—

। प्रिक्त रूप में बीट में डीडर सी । प्रिक्र दीव दूप नेमान्सा l frum flogel fife pen i fre te fley getre fa —\$ feech feftr\$ fisgerol is its farest royal 07 है मण्ले क्लेड़े सिन्ह मिलक्टिक । है छिने सिन्हें छन efpohriedere 15 feires noupen fielleinstelle ₹¢?

দিদ কি চট্টাম দি চেদিদগেও ডিক ডিক কি চিটেদিদলৈ প্ৰের र्कतंत्रक त्रवेत्रिय प्राप्तमाध्य किलाम प्राप्त एकाट विराज्यक · 중 673 irbit 3654 6250 নিচালতে ইনচোলিড সদী ইডক দেই-ছ কিলুবদী চেচ ign areis alson assimile Osteranskas Asgered ( 45-5 1 505 1 5-84<sup>1</sup>)

1 5555 सर्वधान E132 — है स्पाप्त कि क्ली क्टाफि उन्नि तुरुगट हमके हो। यहार मध्यक्रीम विकास महार हिन् ( बेस्बर ६ १ ईन्द्र १ ईन्डे 🕽 ) ॥ प्रर्रेत महीम भी हैं। प्रेर्ट रिवास समित महीन म म हेम अनुर हिन्दू बर्धाई। समय सम्बद्ध मजुद्दवाई ॥ --है फ़िर भि मंत्रीक छात्र मीथ देव राष्ट्रीय राज्या त्मिंह तुत्रप्ताप्त स्वरक्ता कामास किन्द्रक माम व्यावस्त्रीनम हम प्रतिमी किया तर्म कार्याक्ष्य की प्रवृ क्लेक्ट स्टिड मान-मानायाः विवासीयाः अयोगाना उत्लाव-माना

BB

Em Ster Dite dite f TETS PRESIS TARS EN EDS. A traigl feil deputifin die bis einf with bu कः तन्तः तन्त्र प्रकारमात्रः प्रविधिम्नीति समीनी kacapthocα thapafa 41 € 610/5 H3 J1412 H3 (**≭IX≿}I≿** <u>Delle</u>) ।। प्रक्रिक सुग्र व्हारी **१ विक** 

> (2-03122313823) 'l igrang ent exter floren Stiren fla gamm'

। क्रार्ड अन्तवक्री अन्त्र किन्छ त्त्वप्रदेश और क्षेत्रक क्ष्रु दिक्षित और क्षित्रक भित्र कि माग्र केडक प्रकार निविध्यो कर माथ्य कि उनमे क्षा कळ देशक आही विकास कर 3 एव

u yên Alir ay 13 Alile eştəy vên gw i gife gurm filig ga gifte jufte br gife — र् किन रूपम क्रिया हिस्स क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया ey 660 pans ene 6sa ense fabrate n -3BFR SELFER HU PSUS DSFRACHE-6# 1919 the farmender farmiliers it by darm

1 2 2021 प्रयोग मासिस है। इत सन्दर्भ बनुरन्तका प्रवञ्च किंदिह का उता है, वह मनुष्य देवी विक्युक क्षमुन्छ बंकीए मीट ब्रीह किम्मम मिन्न मून क्रिका ve plie giene is eight ture ieny kineat लिएन कराना है, जहां कांपको अपना मन्त्रकानाको men fachungfte fie tierfigt fig reits ( lot ment)

न मेन ही यन बन्द्रता करहे उन्हें समाने -- किछकेन ज़ीर करते दिल्ला करते हैं जाति करते हैं है है है है है है है है अर उनही वह वर्गा देख्या जब करन सामावर बहुक बायु मिरें क्षेत्र अन्तरीजी बन ही मन अस्तर ही ब्याहुक होती डक्सिक्स बेसाप्रीक प्रीव क्यून्य हात्री प्रदेश भि क्या थ वर भगवात् श्रीयम च.पके स्भीप आहे हैं। तब कृत्कृति पृष्टम-हायी असम काम विषयमान्यनीति कृति

त्र ही सब सबत अहेल्डन,

# तमिळनाडुमें श्रीगणेशका प्रभाव

( देराह-विज्ञान् हो । श्रीनिशासवरदन् ण्म् । ए० [ निमेट एवं [हेरी ] )

धीमनेवाजी औधारकी साधात मूर्ग है तथा सम्यूव सिंग्स प्रदेशी उनकी समाजित पूजा थी जाती है। त्रीवक-सदेवाजी जनता श्रीमनेवाजित सभी मांगीने परिचार है। (१) दिनावक (१) दिग्येत (१) दिन्योत्तायक (४) गणकात, (५) एकदरत (६) मोदहरहा, (४) मुक्तवाहर, (८) मजदूरत, (६) मोतहरहा, (७) सुक्तवाहर, (८) मजदूरत, (६) मजतत्त (७) नेव्युक्त तथा (११) हैदरा आहित मोता मजता जनताडी वाणीने सिंग्समीत प्रचलित है। हर्नके अर्थारिक सिंग्सम्भागी वाण्यत तथा कोहरील एक और सम्ह चिल्ल्ल्लेवाए (विल्लेवर)। विल्ल्लेका अर्थ है—युव तथा अरार आरस्यक्त प्रचण है। अता दिविंग हरे पुत्रकी।

### पिळ्ळेयार शुक्रि

शियजीके पुत्र हैं।

तमिळ हिंदू-जनता पर खिलंते समय प्रारम्भर्मे जनर श्रीगणेसासूचक एक विशेष चिठ्ठ बनाती है जो श्रीगणेसानीका ही घोतक है। इस चिठ्ठविशेषको तमिळ प्रजा चिळळेनार द्यक्ति (श्रीगणेसगोल) कहती है।

#### श्रीगणेशजीके सेवा-प्रकार

वामिज्याहरी में मह करता विश्व वस रिवारक मिन्द्रियों नावाह प्रवान करती है। परंतु रिनायक मन्द्रियं मान्दरीमें नावाह प्रवान करती है। परंतु रिनायक मन्द्रियं सामने अपनी रिमारीक पूर्वर मारांचे प्रकट करती है। अपने दोनों कार्त्री हों मी उपने दोनों कार्त्री हों अपने दोनों कार्त्री हों मी उपने दोनों कार्त्री हों में अपने दोनों कार्त्री हों में परंतु के भाग कार्त्री हों में परंतु के भाग कार्त्री हों में मान्द्र हों मन्द्राहर पृथि पृत्रुक आपना करते हों मान्द्राह हों मन्द्राहर पृथि पृत्रुक आपना करते आगल कर वर्षी कार्त्री हों मान्द्राह हों मन्द्राहर पृथि पृत्रुक आपना करते आगल कर वर्षी हों मान्द्राह हों मन्द्राहर पृथि पृत्रुक आपना करते हों मान्द्राह हों मन्द्राहर पृथि पृत्रुक आपना करते हों मान्द्राह हों मन्द्राह सामन पहना है। अपने प्रवृत्री हों मान्द्रामा मान्द्राह मान्द्राह सामन पहना है। अपने प्रवृत्री मान्द्रामा मान्द्राह मान्द्राह सामन पहना है। अपने प्रवृत्री मान्द्रामा मान्द्राह मान्द्रामा मान्द्राह मान्द्रामा मान्द्राह मान्द्रामा मान्द्राह मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा मान्द्रामा म

ग्रेश-सम्बन्धा रचना

क्षा विधिने यह छोटी मो वुनिहा मानेवायस्था स्वा मिले स्वा स्व महार अस्त अस्त स्वा स्व यह दूसरा भागेत्वारस्वामा भी है, विश्वे दूसने सारमिक अस्ति हक्षेत्र स्वयंत्र सामके आदिने अर्थे सारमिक अस्ति हक्षेत्र स्वयंत्र सामके आदिने अर्थे हैं। उस्ती अस्तिवरक्षा सामकार्थी बृद्धनी हैं। ए पद्मात्वी इस विद्यात मृतिक प्रति स्वा स्वपाधाराधी स्व भक्तिकी स्वय सुचना मिलती है।

दो ती यर्गक पहले वंशीर जिन्नेक प्रोत्तरकार-वा-सामां सामार्थावसामांत्रीन का अन्य हुआ । वे कर्नार्थ हित्तर भी अपनी आयुक्ते सस्प्रात्नी मनस्प्रात्मक स् गरे। इरोहो अपनी अयुक्ति महिताने (१) गरेकार्यस् (२) आनसण्डस, (३) इस्रीहाण्डस, (४) उत्यानावस्य तथा (५) गरेका-उपनिष्द आदि वहं संस्कृत मास्त्र वेदान कर्मोरी रचना दी थी। इरोहे दर समझ क्यों योगोद सफली वेता की भी हर्षों देत समझ क्यों योगोद सफली वेता की भी हर्षों के समझ्यों सामार्थ

श्रीगणेत-रिरायह मन्य तिम्छ भारते अनेत हैं इनमें 'जीवेबार ( कर्चवणी) द्वारा रिवन गीनामर्थ अक्टवळ सुर्यायह है। इनके हारा रिवन गानुस्कि मन्या महाज्यस्य जीवगेदानोंके चन्दनास्यक है। वह वव स्वस्ट तिमळनाहुने प्रचलित है—

पालुम् तेळितेतुम् पातुम् परस्यसिर्व नालुम् कलन्दुनगङ्ग नात् तस्वेत् कोलम् तेष् । एककस्तितुस्ताणेथः नीयेनगङ्ग नाहस्तमिळ सन्दर्म ताः॥

भाव यह है कि 'हे तुङ्ग गनगुण्डासर गुँहनाने। में तुण्हारे लिये दूध, गुद्ध सधु, पाह तथा दाल—हन नहींसे मिलकर हुँगा। तुम मेरे लिये दागत्तिक तीनोंसे दे दे।!

इसके अनिरिक्त अहमागिरंताध्न, रामिन्य स्वामिनान् आदि दीव संतीते भगगान् श्रीमनार्के विषयमं वर्द मुक्कर-स्वताएँ को है, जिनसे अक्वर्य सानगब्द भागिरांगर हो जाते हैं।















A PER

नाय-रत-विकास व्यवस्थ रहे भग देश वस्ति है-मृत्यात्र श्राप्त व्याप्तात्र व्याप्तात्र हे है। बलनार्व स्वानैसेवटा सर्डन हरते हैंव अन्त ।। अन्दर्भार मधीम बन्ह प्रदू रिफ क्वीक्रिक विक्तीश दह गोत है। इस गोपने भगवृत्त दर राजा तुराहर याज्य दर हो राजि राजा प हंकारा इत्रावर्क । है एवं मान इट मि एडमर्टिनेइन्छ क्र

\$234161\$ IFE 134 (mptte) Haufib fpiering. करती हुई ने अवर है, ऐसी उम प्रदेश क्षिपंतिकी साम्बन्ध है। ह्मातुमानुस्कारको वि कण ५० वेस्तरे स्थान हानी हरतीरहरिक्षीरहर -इत्त्रमाधानस्य एक्टम क्रुंच गाम यो । इसस्यymplie iz basenie zwi pe vese einel ünversien को ई 893 । सिर्कत क उद्योग सिंद सिर्क दिष्ट अप स्कृत 3) दीने छिदं द्रीमा हिम छ । है एक छना है छि क्षेत्राप्तिक एउससे कारावा असराव क्षेत्राच्या क्षेत्रमान हो।

| farms | bis | Eficati bis Pible pror pel pase pie Brite Befier volle बोकमु स्रोप स्काम ! किंग्रेडमारूक प्रकेश मोम छितम प्रकास क्रिक्स क्रूड क्रूड क्रूड क्रूड क्रूड क्रूड क्रूड क्रूड क्रूड क्रूड क्रूड क्रूड क्रूड

—क्ष भारत विश्व हा क्ष्मा । एकी स्प्रा संस्ट संस्य स्वीक र्वाट प्रसंस्कृत उतार केलान-सिक्स्पर एड्डा कर हिया । स्वयं देवीवे किरोहर्गिक रिएएंग जारणस रिअम्पट इक्ट क्सीकम किरका वहीं वह पीनावकर, अवन्तरः माना जाना है। इस प्राथना-क्षण नाम ल्युसीकृतिक कं संसम्भा विस्तृत स्ट्रेस्ट किस इति एवं कार्योगी ए तथा प्राप्त एवं सानद मन्त्र টি চ্যুম ৰ্কাচ দট সেনিট ফাফ ৰ্কাছন্তিশ বী টেক प्रदृष्टिक न्याट केंट विद्यविष्यक्ष क्यांच्या क्या छिट । पिछ रिक्र किस दिए रिक्सी व्हिंद मान वीस्ट 취루마-마장수 마하다 후 335유니에 만드 현50g/1812 | 150 문 1월 छतिमत् किंग् क्या प्रमाति । कि मिल्कू किंग असाछ छाएति ६०४ जाएँहींट । एकी ब्राट कि जार्ककींट ईक्टछ किछ कि । रिस्ती किला महार महिल उसके अस ह्य कमहन्नी सिंह है। कि स्वित्तमन किंग्रज्ञम् प्रीध

মচন্দ্ৰ দিহিদুল ক কুসাংগ অমীচং ফচ আদৰ্য দিন্দে क्षण रे बी है किन क्षणीत्र क्षण क्षण देश है। . इक्षित समक्रमें में सिन्द्र स्टब्स के अप कार में स्टब्स स्टिस सिन्द्र स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स

। है किए नाए राष्ट्र किछीका क्री पन है। उनमें संस्ता है । उनमें सुनरव द्वांकता हेड्डान्ज्योड ज्यान्ड क्षेत्रावरतम देव क्षाट । हते एड्राप्ट महुर्गात्रमणास्य विभाउत्तर प्रकृति विशास्य स्थापि विश्वेष्ट है हेउस । वृद्धिकार मञ्चान क्यांचे अर्थ । क्यां अर्थ व्यवस्था राजाती क्सीत निश्चानक प्रीट एम्बी प्रक्ष साथ सांग्रप्त तराव्हेंगीट ह मेंन्न्यि निकृत् प्रक प्रत्याप्त भारत्याः १८४ । १४४४ स्मिट is po tar fell afeire tites fie erp time महास्ता उनका समझन था तथा और उन्हों इस Correcte adireite dis 618 munte | ibre fa fegel है स्थायकार है : १५०५ 'दिर प्राथम दिश्य साथ दिस्ट है कंत्रमन्त्र । एक विद्रे एक्पी स्था । प्रतस्थी । एकी रहें, मैठक किन्नुति मह सिंक्ट । बिक्ष तीमक क्रम केल्रीका <sup>665</sup>क मर क्रा के कि किया माई का कि ट्रिक्ट क्रिक 183 कि हारी क्लिनिक्स की 10 प्राप्त क्लिन (Sea Fil lings Figg 4/60F Files FE 572 65 Fills) धीय सीचे बहुना बहु। इसव्य ब्याहुरहहुद्या भावाको इत्रोंग क्षिप रेम्प्र क्षिप्ताम उत्तक्ष के हैं है है है है माम केर्स ने कि हो। है एस्प्रेस में अवस्त में कि विद्या है कि स्व निस्त भीत है। यह प्राप्त है है हिस्स । क्रम है साथ प्रस् Bp sad ppin gan frieten i ganifi mir महिद्यामा प्राप्त । होहे वर्ष — हेर्ड । सामा मामाम हो । ত্রনাদ চল্ফ সাদদ্য ক্যামীন দেশিরজাদ রিশিদীদ্য कु कुछ कियान अपनियार, संसम्ह दिशुक्तानीय

। ई ध्रम्ती किथ्वस्य हैं yeneth topt is neur nychygmin feing ? ब्लीह क्य साम्ब्रीसी सेनक्षक म्लाथ विशेषकरियो। 65 । है किस एक किएन क्षित समाप्त की कड़ीनी है - काक क्षित्रक क्षत्राणंक्ष्ट्र की ई एल्लाम कालोक्ष्टि । ई क्षांक किक NR तरूक मिगक कि उम्हर केल्पा | ि । प्रकृतिक रुक्तिभार सङ्ग हिन्छर । । ।

हिणिगीर में रुहदर प्रदेशान्हीं तहीत्री प्राप्टिंकि किम रुभीत

चीतकरूकपरचेन्द्रासरेप्यस पातचिकंप परक्षिकी पाड मोस्नरी पुरदुद्धिल ज्ञाणं आर्रेयं यहन सहंदिङ वयन्तं ह हिए। ers. विलंबी सन्ते ने भाग्य वित्तक विनायक विरे द्वारणे ॥

भीतल करम मध्ये युक्त हाउ कम्हन्म पर वंगीत-वैक्थिमें प्रजीपाले नुपूर्वते श्रीमित हेनेगले कोनन गुक्जम्बर-परिक एवं देदीप्यमान सूरम कटि प्रदेशयाङे एवंगमयं विकर देवी गन्धगुक्त वेरे चरण-कमछ ही ग्रस्य हैं (उर्व में न्योद्यार हैं ) þ

#### तेलुगु कवियोंका गणेश-स्मरण

( लेखक--श्रीचल्डपहिल भारकर समुरूपमानायुँ प्रशासन ।

रोड्य भाषा दक्षिण भारतकी प्रधान भाषाओं मेरे एक है। गत एक हजार वर्षीमें तेष्ठगु-भाषाके व्याभग सभी प्रशिद कवियोंने श्रीगणेशजीका समस्य किया है। यहाँ सीमित स्थानने क्षुक कवियों हे गणेश स्मरणों हा परिचय दिया जाता है--

नन्नेचोड करिराज ( ११-१२ वर्ती )— इनका 'दुमार-सम्भव' आग्न वाळायका अद्भुत रत्न है। इसमें इन्होंने गणेशकी स्तुति अनोखे ढंगछे की है—

सिवइन्तयुगंबचिरांशुकारम गर्च तनुवसितास्तुजैन सुद्ध गजैनस्तुग रसदचि शक्त्रशसनंधुनै चन

मद्रवारिवृष्टि हितयस्यं समृद्भियनथ वेळ नां जनु गणनाधुदिरसु नतिशस्तु न भीष्ट फलंबु साहिलन् ॥ भागेशर्जिके शरीरकी छवि काछे मेघनी तरहः सफेद कान्तिवाले दाँत भेषके और (Edge)की माँति, उनके कटाध इन्द्रच.पढे सदद्य और उनका भदसाब जल दृष्टि ( जो धन-धान्य-समृद्धिका हेत्र है ) के समान है। ऐसे मेघरूपी श्रीगणेशनी हमारे अमीशोंकी पूर्ति करें ।

यहाँ श्रीनन्नेचोहहास मणेहार्जकी हारीरकान्तिको काला कहना तथा उनको मेनसे अभिन्न कहना दोनों विशिष्ट ही हैं। पेर्रना ( १३००-१३५० ई०)—अपने 'नरविंदपुराण के

आरमभें इन्होंने गणेशकीकी स्तुति इस प्रकार की है-ध्यित्रसञ्ज्ञी पुत्र देमके बशीशत हो गणेशर्जका आल्डिन करने हमीं । मावाजी के इस आलिजनने मुद्दित गणेशाजी हनारा मनोर्थ पूरा करें ।

वम्मेर पोतना ( चीदहबी शवी )-- वे वेद्धगु-भाषाके मक्त-कवियोंने अप्रगण्य हैं। इन्होंने दारिद्रय पीड़ित होनेपर

, 1

भी राजाअपकी उपेक्षा करके रोजीवे जीविशेष किया और श्रीरामचन्द्रकी प्रेरणांते 'श्रीमद्भागनतःको अ भारामें लिलकर आत्मदित तथा लोक-कल्याणको हि किया । इन्होंने अपने भागपतमें श्रीगणेशकी प्रापना ग् ही मन्दर दगते की है।

अल्टसानि पेइना ( सेन्डमी धर्त )—इनी ध्यनुचरित्रः नामक एक प्राप्य-काव्यक्षी रचना की है, विका आन्ध्रभाषामें अपनी मौलिकताके कारण विद्याद सान **रे** रचना-वैशिष्ट्यके कारण आप प्रयन्थ शैलीके प्रपर्तक परे व हैं। इन्होंने गणेशकीकी वाल्यलीलाक वर्णन गणेश-सर्प यों किया है---

भाषेदाजी सर्वीजीके अञ्चल सेटकर सन*मान करने* क्ष्मो । उन्होंने बाल चापल्यक्षे एतीजोक्षे दूषारे सान हो अने ग्रुण्डले परइनेकी चेश की। परंतु अर्दनारीधरका दोष भग विवस्वरूप था और दूगरे स्तन भागपर नागराज विवसत है। उन नागराजको मृणाल समझकर उसे पकड़नेकी होधिय करनेयाले श्रीगणेशजी कृतिपतिको समस्त सीभाग्य प्रदान करें। धूर्जटि (रोलहर्यी शती )—इन्होंने अपने काळहलीश्वर

माद्दातम्यःमें गणेशको स्तुति उदात्त रीतिवे की 🖫

'अपने-अपने कार्यके निर्विष्ठ राज्यादनकी अभिकार वे प्रेरित होकर खड़ि। स्थिति तथा लयके समय ब्रह्मा, विश्व तथा रहके द्वारा प्रार्थना हिये जानेपर जो श्रीगणेशकी अपने सरणमायते ही जिल्लास तथा कामना पूर्वि कर देते हैं। उन दया-समुद्र श्रीयणेशजीकी इम उपायना करते 🕻 ।

इस तरह समय तथा स्थानाभारके कारण बहुत है परिमित्ररूपमें करियोंका परिमाय दिया गया है।

करन वन्तर्य क्रम्यदेको है क्रद्या क्रद्रा हूँ । डीम भारत करहे हैं। उन विदिशासा महोरकपूरक भावास्त्र विरोध के राजुना है स्थाप स्थाप .. fre fo 3 30 Orie ben felle dien fager Pg £313 3P30P 香杯5 15 3F4E 16 15 10 5 75 7 16 5 73

• जिल्ला करी करें हैं करें। मेंह करने के अपने समान ा ए क्रक्रम क्षेत्र क्षेत्र-क्षेत्र हाला विद्याप्त । en Prate tubiel bipme bylages bes 14114(B) 140) इस्प्रभाग्ने स्थान विद्यान स्थान महान्द्रस्थान्य विकास मित्र व्यवस्था वर्ष 17-20 17-bens werpen brage ber

—) চল্লান হান্তি লাবহ মৰ্বাজ্ঞা হ্ हमस्त्राप्त क्लीएक स्ट्रीटमंत । क्लीक छस्टू प्रीट है कार्रोगिक कप, क्षांक्ट । है क्लोक्स क्ला काम क्राक्स ந் ந்நூர்ம் ந்திஜ் <u>நெரும்</u>ம் ( சு ) । ई गर्रे प्रधिष्ट्र कि मिनमानो जीनी नड़ी क्रीपट्टम अन्य किमानाम विक्रिक में छन्द्रम । है छक

त्रोकष्ट उत्तरका होटू वर्क दि ईक्ष और कई विष्ठकत्री किन प्रकार पर्वति सेक्ट्रिकिक सैट्ट्रेड्ट ट्रेसी ई ঠাঠ চানীচাদ ঠালাম কলিচে ত্রীমাং ক্রম সন্ধি কুঁ ঠার চারীদুহে fatiegu-verg fronugue ficeludorus offic princilis ट्रंट हे हिन कारन चलेत्रकुन और प्रत आहि सामारणहाप tieflie fallitwespie fabilipm é 6m fer toi tige fatipoety somalie ben andypas

। के किए उठाए केउक माणए किछकित साइड्रोरी कृतिक लिक लिक क्षेत्रक किया छन्छ। है किया माद्राः ज्ञाम्य ६८ संजासायने कांत्र प्रीट है किर रागोछ विवास धिमक कंछडेगड़ किविनुष्टक्ष छट केनस केनप्र ो है हरूओ ', माम काप्तर्थत संदृष्टी ही, कंट्रूम्सी संदेशक है है pris yene dineis siles s 6200 biteb argreip fipre লক্ষম কভান্নান কিছে ভত ক্যক চন্তাৰ্ক কিছেলটা ক্যানুদ্য हर ज़ाक्षण के 63क कामध प्रदेशनी किएकित और वे 63क круперіво фун крім пес ўсёнія фун бри

( शिंहि-क्रिसि क्लिक्स क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक होस्स्का क्षेत्रक होस्स्का क्षेत्रक होस्स्का ( इंक्लिक्स क्षेत्रक होस्स्का क्षेत्रक होस्स्का क्षेत्रक होस्स्का क्षेत्रक होस्स्का क्षेत्रक होस्स्का क्षेत्रक होस्स्का क्षेत्रक होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्मा होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्स्का होस्सा होस्सा होस्सा होस्सा होस्सा होस्सा होस्सा होस्सा होस्सा होस्सा होस्सा होस्सा होस्सा होस्सा होस्सा होस्सा होस्सा होस्सा होस्सा होस्सा होस्सा होस्सा होस्सा होस्सा होस्सा होस्सा होस्सा होस्सा होस्सा होस्सा होस्सा होस्सा होस्सा होस्सा होस्सा होस्सा होस्सा होस्सा होस्सा होस्सा होस्सा होस्सा होस्सा होस्सा होस्सा होस्सा होस्सा होस्सा होस्सा होस्सा होस्सा होस्सा होस्सा होस्सा होस्सा होस्सा होस्सा होस्सा होस्सा होस्सा होस्सा होस्सा होस्सा होस्सा होस्सा होस्सा होस्सा होस्सा होस्सा होस्सा होस्सा होस्सा होस्सा होस्सा

# मुहिहीती श्रीमीश्रीतिया

। रेक म्यानी क्रिया first trolly felowareste despets in begree bor Syste dientergen frund finge den sont र्ड्ड रिस्ट प्रह्मप्रेस क्षेत्र क्य क्षित्रर्थेत हर्डत हेग्स्ट mire wan eineig fonte birbge 1 f meig par ्रमम काछतं क्रांक 'त्राविक क्षांत्र द्वीती ' हरू हाती देवस्त्रीय निर्म thirtips if these term size reserve forthir fo लिया है। है प्रारम क्षेत्रमां साम लिया थाया है। वंबाद्य - नमछ देलांमते कुछ तमक दिलको क्रम् कुम bre fabin tr fest | f mis mir mefrei होई मान तरार्था मेंद्रपरी द्रापर किराय का 13 tegine ginne fartuggl foine fint bit

#### द्रिव्याः क्षाक्ष्मका

( स्टब्सिक क्लीस्ट १ १ १ १ १ १ ई(स्वत्रकारचीयुक्काः ॥क E) hi impant tet beteitetetilisetet

्द्र ६व सथर ६— प्रिक्तानो स्थापस्थ्यने ध्यनद्वत स्थाप चरा था रहा हिएक केल्प केलकामन केएलिए सिल्म्स कर कीन्छ । র ই ফ্রণিচ চনচর বজিং চলসিসপরীলারত দীরত । हैं छाई सम करने हैं है है। sofer tenno pige eibnam biunerto ? । ई करिन्द्र क्य हमीरम्भयोगाम्ह विकासक क्य क्रियान उच्चत्वा दोः दद्वत्वा तकः वातकत्वा तक वता thal Is this one butter of the former sort firemiter oren from miremite fit Sein ap annengiranign fioj joj frigstelb PP deriger 53ft the genter diebnie भिष्ठ होस्य स्थापस केलारता क्षेत्र होता हो हो। माने भी उनके ही दाय वश्चरेय में स्था था। यज एमबरः उस स्मर्व द्यान महामुक्त वृत्त चानस्ति मानदेशका | 후 취임 취급/품부 승규기에운 다다라는 속타기다 만리구 모든| ईस्ट । में किक लग्ना भीकर राजनीय साम गरि में । में feinpilier für (faift festip ) Feloninu Py Sfei प्रीय स्थितकारी बसाम्हणे ईस्टोकस्य स्थ रिस्टीक्ट

गणेशकी सामानिस्हरू भाग है --

सिन्द्रशामं जिनेत्रं पुरुषानदर्श प्रमाणकी रोधानं दन्तं पारान्द्रनेष्टान्युरुक्ररविरुगद् श्रीजपुराभिरुमम्। बखेन्द्रधोतमीति करिपवित्रदनं दानप्रश्रद्धेगण्डं भोगोन्द्रभद्रभयं भजत गणालि स्वत्यसहरागम् ॥७ गणेशका सान्त्रिक मन्त्र है—'मं गजरतये नम ।' गणेशका प्रणाम-मन्त्र है---

पुकर्मलं महाकायं सम्बोदरं शताननम् । विधनाशकरं देवं हेरस्यं प्रणमास्यक्तम ॥१

(छ)सिद्धियमाय प्रधन—गर्वाभीश-गिद्धिकी प्राप्तनासे बञ्ज-देशमें यह मत भाद्रपद-मारको शक्क चत्रवींम अमधित होता है । पूजाके अन्तमें भविष्यपुराणोक्त 'सिद्धि विनायकः मत-कथा)-का पाठ होता है । इस अन कथाने जात होता है कि कौरव-पाण्डव-युद्धके पूर्व युधिष्ठिरने श्रीकृष्णते प्रश्न किया था कि उस महायुद्धमें जर प्राप्त करनेके लिये किय देवताकी पूजा करना ठीक होगा। श्रीक्रप्णने उत्तर दिया था---

पुजयभ्यं गणाभ्यक्षं उमामलसमृद्रवम् । तिसन् सम्पूजिते देवे भुवं राज्यमवाप्यथ ॥

 'उमाके देहमल्से समुद्रत गणेशकी तुमलोग पूजा करो। उनके सम्यक् रूपले पूजित होनेपर तुम निश्चय दी राज्य प्राप्त करोते ।

(ग) वहीय स्मृति-निवन्धोंमें पञ्चदेवोपासना और श्चीगणेश-सनातनधर्मायलम्बी दिव प्रधानतः दो भागोंमें विभक्त 🕏 — श्रीत और स्मार्त । स्मार्त होगोंकी संख्या वहीं अव्यधिक 🕯 और इनमें दीक्षित-अदीक्षित प्राय: सभी प्रवादेवता अर्थात

विष्णु, शिक्त, शर्तक, सूर्व और स्थेशकी एक गाँव उप करने हैं। किछी विशेष देशआई सन्त्रने दीशित स उपायक पूजाके गमय अपने इष्ट देवताको सन्वतः अ प्रदान करता है। हिंदु वह पक्षदेवीपालनाहे अहीर्व देवताको भी दादिह अदाभक्ति समर्पण करता है पद्मदेशोपसनाके अभिन्न अञ्जवे रूपमें गणपतिकी उप सार्त-मनावलमी हिंदूमात्रमें एवंत्र प्रचिक्त है । र ग्रहस्थके घर निरानीमित्तिक पूज आदिने अन्नप्राद्यनः उपनयन एवं विवाहादि संस्कारीमें सर्वे विभविनायक छिदिदाता गणेखकी अचना की जाती इसी कारण पुरोहित भाग्यादिषद्वदेवेभ्यो नमः 🖰 मन्त्रसे पुष्पाञ्चलिद्वारा गणेदाते ही आरम्भ ह पद्मदेवोक्की पूजा समात करते हैं और तलधात् वे अ कार्यमें स्टाते हैं।

बङ्गोय स्मृति-नियम्योग्रे शत होता है कि <sup>यहार</sup> जीवनमें बारहों महीने पूजोत्ध्वरादि लगा रहता है। धान दे की बात यह है कि यज्ञदेशमें मध्ययुगमें वैदिङ यागः आदिका विशेष प्रचलन नहीं था। समाउने वतनुद्रान प्रचलन अगरय अधिक था। इन वत-संक्रन्ति-आचार आहि विशेषतः स्नान-काल आदिमै पुराणीका विषेष्ट प्रभाव है पहता है । बङ्कीय स्मृति निक्य समूहपरः विश्वेषतः श्रहण ( पंद्रहवीं शतान्दी ) से लेकर रशुनन्दन और गोविन्दार्क्य काल ( १६-१७ वी शताब्दी ) तक रचित निक्धांनर करें का प्रमाद प्रभाव दील पहला है । बहुदेशके पूज उत्सवाहि तानिक मन्त्रीका प्रयोग, तान्त्रिकमण्डल, मुद्रा, य आदिका व्यवहार विशेषरूपते परिलक्षित होता है । जीवनी तान्त्रिक दीधाकी अपरिदार्थता भी इस देशमें स्वीहत **ुर्द** भी समाजमे जिन सम्प्रदायोगा प्रभाव था, उनमें धैर, धार्व और वैष्णय प्रधान थे। इन तीन प्रधान सम्प्रदार्थी अतिरिक्त यङ्गदेशके हिंदू-समाजमें सौर, गामगरव, पामक पाद्यसम्, कापालिक आदि अनेक सम्प्रदाय विवसान थे।

बङ्कदेशके स्मृति-निवन्धकारीमें सबसे अधिक प्रतिद सावं रघुनन्दन भद्दाचार्य थे । उनका समय १५००वे १६०० ई०के बीच माना जाता है। अपनेदारा र्यच्य सुप्रशिद्ध स्मृतिनियन्थ "अशर्विद्यति तस्त्रामें उन्होंने जो अगाव ग्रायः ज्ञान, स्वाधीन चिन्तन और सूक्ष्म-विचार-निरहेपमञ्च प्रिच के एक दानबाटे, विद्याल कावा कम्बोदर, गणान्य निह्या है। यह अल्पन्त विस्मयमद है। रशुन्दन महावाहने नियन्थ हे देव यूजा प्रकरणमें पणपुरान्ते

<sup>·</sup> को सिन्दरकोसी अप्रकालि पारण करनेवाले और त्रिनेत्रपारी है; िसका यदर बहुत मोटा है; जो अपने चार इस्त-कमलोम दन्त्र, पार्शु अङ्कुछ और बर-मुद्रा धारण करते हैं; जिनके विद्याल द्युष्ट-दण्डमें भी-पूर (विजेश नीनू या अनार ) शोधा दे रहा है: जिनका मतक बालकपूरे दीक्षिमान् और गण्डकाल मदके प्रवाहते आई है; नागरा के किहोने भूपगरे हपते भारण किया है तथा को लाल बस और अरच अहरानमें मुहोकिन 🕏, उन गजेन्द्रबदन गर्पात्रका भवन करो ।

पूर्व विशंतविनीहरू है। इस हैश्वदेशकों में प्राप्त हैं।

विश्वकारक वह समास्य देश है।

Post brain guing guinsume-it it form elleides erteldet alleite et eife anet adet tingpun fitter i 3 emp laftelit famg sie en ere ibtig ferien uelte feufer bamen

करवा ई 1 क्रमी विधित्रांतम काप्रकृष का क्षणा त्रकाल विधित्म हेरू i mamer fafren aufen pupleipfen pu-

मानवा मानवा निश्व साम्बन्ध मनावस्त्र । i propinibiten puritherme byn une

— है 158में है मिनगर के छह । इस्से mu wormein fistente ping dennem

ा है हरक महम कर और क्या कर हाल कर है ११ मक्तीप्यनाम । रेक छपू कितिक कियोक्स सिर्वक मिल क्षा अनिकाम महर्दिक, नेस्टिक्किम सूथ तथा वापु क्षणकारात्र क्षण करने एक किएका मानकायन

Lengenandt: dett. TEACHER PROPERTY IN । प्रक्रियोक्तक्ष्मिक्क्ष्म कर्ण किंग्रेग किंग्रेग

भ गम्छ केएड स्मिन्द्र के उन्हास्तास्त्रकात्र lyke bus tenup ben ipp injeine

—} 65क छरू काक छोड़ धम्क ब्लॉन्स्से क्लिस्सक् দ্যার সকলবুনির দক্ষ-রীদান্ত নিরাজ্যনার ক্ষান্ত রুকান্তর্যান स्यें का रूच निर्माय कर हे उनको युव्य को कारी है। माणमस्यkpriagip sie infor kintersief ibisi kinterilie क्षिमी , संपत्ति नाउड़े केल्फ छट। ई किक कि क्षपू कि स्ट *के* कर छड़ी।८ सेनाथ स्था रूप स्कटोड रेंत ( र्दछ? व्यवान सानक मानक करता है (बाक-एन्यद्वाद कतीय सींस्ताक को छा है और कार से है के तस्पीकी क वा है कि एक कि एक विकास के का है। इस

দত *ৰঙ্গৰ* চল্লীফ দফ চন্ট ৰফিচেচ<u>ই</u> চন্ট চ্য -छन्ति प्रीः १प्र १९वी स्टिन्दिक्तीय मिटिहिनिकाष्ट्र **ह** तिलक मिनावन काक विशासकाव्योद्य के किस्स प्रमानिक है कर है एको पहुंचे सकार असमा विद्या है। उस one som concernant ent le teux ष्ट्र काछिर किनमाध्य । इ. त्रसीत कि किनो से किनो से इन्छ

होक ब्रीमः व्यक्ति कितवाद्य राष्ट्रकि व्यक्ति विकासकताः . . È,

1. 是 野性 四 करते होता है कि कर एक इस स्वाहित हरता है। भी देव Siriguen popuju bije bir espas ente cela tom 93 | 5 Sertial sie infeipure se derten क्रिक्टिक क्ष्मिट क्रिक्ट क्ष्मिट क्ष्मिट गाउँ क्रिक्ट । क्रिक्टि rerg Granden (finnt, unde fifantes fiest भगवा विचित् परवर्ती अहिम्मान्द् आवम-शांवाच लह हाल नहेवा है । अन्विन्तमहामुक्ते वस

कहतीत प्रमिक्कत होतुन प्रय विकास कर्ष केंग्रेड bitme b और एटिक मिरिकानी कहवीत काउद्देशम ( प्र ( hearthan)

व दिशास्त्रात्रीक्षकार्वाहोत्रक्ष त्रम हमात्राकामकृतः कि वास्तानाम व

- trai bac विभिन्नेत्र एक सम्बन्ध वायुक्तावा विक्राम्य

सम द्वयां गृहाज ।, नविद्यासम्बद्धान हर विद्य हर् विद्यः, भजाविक्यन migge des grap 1 g fine Ballette tattfete U है आवाहन-सन्त्रमें भी नेदिष्ट्य हैं । वीजे व्याद्वविषे । 🖇 ऋषीते अग्रसम्ब कल्कारिकडू संस्कृ कि ध विमाधकर्म, हीव अवश्रव । । ( आदिश्ववस्त )। ,। असे महास्थान । यत्र विक्वान्त्रविदेशको । अ

। इ ६५ उस इन कियन केम्पु छनित ब्राप्तमानी कि इ कि किर कपूर किएकि मंत्रीक अस्तिक के एक मेर् वदा दुक्तरूक इति विम्ताओं सम्पर्धितः ॥ । किन्दु न म सिला त्रावाद तक दिल्ली

्रे एक्स प्रसात उद्देव किया **है**—

क्षारपृष्टकीय संक्रम्ह संक्रम्पन छत्र है तही क्षेत्र सही प्रकार छन्। ६६७३० किए किए किए किए होता । सङक्ष्य के स्था अन्ति है क्या । सबसे इस्ता । - saine fire my faufen Sap tilienes en

नशक्तं विद्युद्रास्वयन्ते च हुक्देववास् ॥क । मानकाक इंड किई च कालवा काड़ीक

प्रकृष छत्र लाभनी, प्रतामपूर कितातम् इन्द्रम क्रांक स्ट्राह स्थ

#### छचीसगदी छोकगीतींमें श्रीगणेश

( देवक-मान्ड्र्न्ब्सिस्स क्रा )

संपेधीका प्रायः गति गम्यापनी एवं गानी स्तीते प्रावेश स्तीते प्राप्त का मानावार को असिक प्राप्त का प्रतिकृति है उसीको देशकर वीरके एक असेच बच्चेन असी मुख्यापनी प्रथम भीत्येश्वर्यको बच्चा कर दिर असी प्रदा्त कर स्ति असी प्रद्यान केवा प्रयुक्त होता है। यदि वर्तीयापनी भागवार होती प्रदारक एक बाक्नोल प्रयुक्त किया अस्ति प्रदार किया अस्ति प्रदार किया अस्ति प्रदार किया अस्ति है।

हाथी कांको हाथी कोको, पावकं पर्यक्षों को । दोनों भुक्ता बंग काक, छाती गुरुक काक ध नदी नाका दीप राप, कहैच्या का मारे तीन कात। बोको करामा, करामा, करामा ॥ भी इ.च.डे बच्चेडे गायन महिनाने मोलीय पानके पीडमें वाहरूप जाम करी हैं द्यानकेंडी मामान करते करी हैं कि मामाने मुक्यों नीर प्राणी सकते हैं कि पुल्लामी में करता है। जानके नहीं भीर माहिन गुझ्ये करी एवं अग एराइक मार हो, देने गाइदकी एक क्लोने दूरण कर्मानों तथा 'क्लो क्लाइ के कर केंग्रा''' प्रसा करनेता में जा महिन्दीके मारा अस्मान क्ला कर देनेताने भीरामानकी में मारा अस्मान क्ला क्लानोंकी भीरामानकी मामान कर में अस्मान केंग्रा कराता है।"

## छोटा नागपुरमें श्रीगणेश-भक्ति

( नेपक-भागादुर बहुबी सदद )

बिहार-पातास देखियों भाग छोटा नागपुर योच क्रिकों से एक कमियनधी है । यहाँ ही शीत-नीति उत्तर निहारणे धर्मया भिना है। यह बिस्टुल बंगली स्वान था, जहाँपर आदिवाणी पुण्डा-आणिके राज्य थे । अब इस अंगलको शारखण्डा करते हैं ।

प्रभूति १०४१)
प्रमुक्ता गीत ( हांडीके अवसरपर गाया जात है।
प्रमुक्ता गीत ( हांडीके अवसरपर गाया जात है।
प्रिमें गीत गामकर हे पूर्वि सरहा, क्षेत्री गीता मकरवें
प्रिमें सागा, जीत गागा, जाई त्यांके विकल्त
प्रमें का अवस्थाक तथा कुछ जाने
सेन्द्रत प्रमुक्ता तथा, तिस्ति हुम्मानी
स्मानकर, मानवार, तीतिकारकर्याना
स्मानकर, मानवार, तीतिकारकर्याना
प्रमानकर, मानवार, क्ष्मानकर्याना
प्रमानकर्या कर अवस्था सुक्रव
प्रमान निर्देश कर करें भीति प्रमानकर्यानि

होडा -

ग्रजेन्द्र वदनं, कन्मोद्दरं, ग्रेकमुता वन स्ता । द्विज विदोधार एत् बद्दतः, दुदयो कर संस्त् ॥ विवनस्तानः, दर-नादनः कर्ती या-वन्दरं । कन्मोद्दरः, भागमुख, पुत्रके सदन् ग्रुळ, पुनिस्त करे जन्मस्ति । स्वाद्यः आरम्भोते, रेहुन भागम्य क्रोदिः, वाहत करत् पुत्रकत्त्व। जत दृशिया पाया-कर्मा वसकु भागम्विकोध्य के वर सर्गा

#### ( fictipitalle ota-state ) . हिणिगीः मेग्रामकि

मिरफ्के रुद्धार १६ रहा स्थाप हो। ही स्थाप है रहा क्रिक्षेड काम क्र क्ष्में किदिमी क्रमाज क्षिक्षि काम क्रिक्षेक् निमान हम क्रिक क्षेत्र के क्षेत्र कर्म कर सम्बन्ध । है जिल ऐसी क्लोकियर घरकार अधिकार केनास्य किसी न किह्य दिराका किए की कि हुने - विद्वितक अका । है कि रर्जीत द्यांतर सम्प्रदेश क्ली कारकार किस्पं एउ छिन्छे किन्स्पं प्रस्काता क्रिक्टि प्रकम **छ । ९ कि**क क्षिण्ड ब्रिक्टिंग किसिल उसी है 1670 एकी धमन पान क्राए ईक्र कि बांट प्रहू किएंट मधित एक क्रम राजीमार्थिक क्रीड विकासकास । ह जिल्ला यह समाध किसी समाय जानावाद है है जा त्क्रिंग । है सतक सरेत्र मेंगार कि व्यव अपि व्यवस्था

क्षेत्र कपू विद्यालय किएए ( विक्रियोग प्रकारित) प्र विवासम्म संस्थार समारीहमे तया बरम्बयमोक महीत्वव । कु जिल्ल क्रिकी upro bie seine fe Dies seregusine bife in Offe न्त्रांका प्राक्ष्य एत । है किल कि छित्रीय कि किलियांका

। १ ६कोष क्रमानं उक्त किन्ह एक एक सक्तानं इनक वस्त्य हुक एवे स्पेश्वर भी है, मिल्का कारण । सन्दर्भा है स्कृष्टमा विकास विकास विकास काल्यामा i f rillen fereier fie one sieres gel is to urgu urpiriu-fass foruts - histofa-bird क्षेत्रक एकावस किविक सभी क्ष्याच्या अर्थत () भे ई म्प्राक कि । ई किस काम भग्न करम करम

ंत्रक क्राप्तर्रकांक की संदिष्ट क्रावात एक संदिशकह करने

र्काक्षक मह । मेंहालक्ष्रिक । ई क्षेत्रक स्वताय क्ष्मिली है के

' अन्न मात्रविक्तीत' माछ वेशकि छन्न-इस्ट्रिट वेंब्राजन । ई

-प्राकृत । क्षय का पुत्र कि का कि का क्षय । वाक्ष्य-का अर्थ ( अवसी मात्रके अनुवार ) है—एक हुमा, रिमा, राज

वर्गा रेन स्टेंग स लाउँव मुक्त सर्व है।

व्हालक हम्म क्रिया विदेश क्रिया स्था वर्ष है।

प्राप्त क्षाहित्य अनुसर विकास क्षेत्रको अलीव भार

मध्यक्त तार्व त्रीवित एउन उत्तर व्यक्ति निर्म नि इक तार्षकु मिक स्वानमुख्य क्रियम्बर्स क्षेत्रक क्ष्मुक्त्रम क्रिक क्रिक्ट क्लिकि । है इस्तामक संतीप एक्सक कड़ कितिका ताम वि जानामाध्यक्षे काल मार्थिक इक र्वाजनीक क्लीप्रके छट्ट। ई एउस प्रकार क्लिक्सिए क्ष्मति क्रम क्रीड कास्त्रीक क्रिक्सिक सिक्टिक्स

क्छ। है एतम क्छ प्राचाकि । है किपहिसे पिय किन्निक कि कई उस कि छात और है साम के জ্যেত হিন্তা ৰ্বজনানাক দি বিভিন্ন কুতি হৈছে, कडीङ-6-छडोङ । ∮ मञ्जातिए क्रियेट स्मिक्ट स्मिक्ट में उसी प्रकार सर्वपुरुष 🕻। केन्द्रकि क्रील एप्राथात 💈 प्राप्त प्रकेष्ट छोडी की्याकर् किई क्लोफि एक क्लेंक छर्ना कार्यक्री क्षेत्र है स्त्रका होत्र सकावत त्रवास्त्र रहे रहह है, यही

一种研究 阿斯萨 即 । साम् किस कोई भी कार्य समान नहीं किया जाता। किटमा बटमाने सने मॅराइमिनमोठी एक मॅरास्टर्भन , स्थिति होते के अन्तरक अक्ष कि । ह स्था कि छ है किए है गूर प्राथमियों है कि ह उक्क क्ष ६६६ एक त्यीए कितीमण र्रह्म ६१७ एए भारत द्वाम समझा जाता है। यह या मन्द्रिन निमाण बराते ान्त्रक राज्ञांगान्त्रीको काम काक 73 काम केली काम मुद्रमका कि हो। प्रहीकि द्वर्गिका की 🐧 का कि उत्तेष्ट क्र द्वार क्रिक घरतार किवान क्षेत्र क्रिकी । । क्रिक क्रिका क्रिक्टि क्रिक्ट व्हिलिक क्रिक्ट व्हिल्स्ट व्हिल्स्ट । ई कि कि का ग्रेट किएड स्थानित होते के उत्तर

कह । ई किल कि का प्रत्यम्बद्धम प्रकार कीरी S fine to fteiner foldemitte nie ber gent हिंद्र क्या है। इस क्या है। दक मोदी दुद्दी कर् क्षित्रक और है किक मड़ी छा छा क्षेत्रक उपन्तम प De afine Bipe ficente affeifelte beft ( 0 ए ही। है सि एक प्रमाधाना के क्षेत्र स्माह ) है है। lergene ione fest fænds op parte-kliefe yn

कपाओं के अनुनार रात्रेयाओं का पूना आहित होना नहीं होट है और रम प्वदूष चौषाने रात्रे बहे तथाकों किम सरकारी निक्षित किया गया है। यह देखकर स्रोक मानस्थे गृह्म चूलका खेटा मानना पड़ना है।

भवेद्य चर्रावेश्या १९द्वरा चीमः पुत्रवता स्वताओस स्पोदार मना जाता है । माहाएँ विभि विभानते गुलेशकंत्र पूक्ष करती है तथा पुत्रोक्षे दीर्पांपक्षे कामना करते हुए उनके रिप्र-वाधाओं के निवारणकी मार्थना करती है। इस वतको <u>स</u>स्य कथा एकगाय और बापको है । किश प्रकार वह गाय बापड़े चंतुरूने पह बाती है और अपने आंवनका अन्त निकट देश बापने प्रापंता करती है कि अपने बब्धेकी युप फियफर वह शीभ ही. औट आंग्रेगी । बापको उगके कप्तनी सत्यको शास्त्र मित्रती है: अवपन यह उथे छोड़ देवा है वात्रा उसके अनेकी मतीका करने समता है। हमर सता इप रिन्हते समय बज्येको सबक्या मुनाती है और ग्रीम ी जानेको उदाउ होती हैं। किंद्र बच्चा मौके दिना देखे (हक्का अतः भौने उथे अपनी शालियोंको शीपकर प्रस्थन केया । मायको सामने पाकर बाप उसके सस्य और यचन हरूनवे अत्यन्त प्रभावित हुआ और उसने उसे अभयदान देया । इसी मकारकी अन्य कथाएँ भी हैं, जिनका सार यह नेकस्ता है कि भौकी अनुपरियतिने बंबीपर संकट आते हैं, केंद्र मौकी तपस्याधे वे सब दूर हो जाते हैं तथा माँ ान: अपने वर्षोको पा जाती **है। इ**स प्रकारकी कथाएँ . इते हुए माताएँ बारंबार अपने पुत्रोंक्री कस्याण-कामना

काती है। यह गरंध कार्य मान्य मान्य उपने वहने मन्दर्भ को है। इधिक पान्य निर्माण करिय क्यान्य है। यदि स्वाप्त क्या उनका मन्दर्भ कि विशेष है। यदि स्वाप्त क्यान्य कर्य के हिन्द प्रधान स्वाप्त क्या है। हो यदि अपने है। य नार्या पूर्व क्या है। हो यदि अपने मन्दर्भ क्यान्य क्यान्य है। इस क्यान्य हो पूर्व क्यान्य क्यान्य क्यान्य है। हम प्रधान मान्य स्वाप्त प्रधान क्यान्य हमा नार्य है। हम प्रधान मान्य हमान्य हमान्य

एड और बर्जिंग लोड बीतने रिंग तस्त्र । बार रे-प्याप्त क्षत्रवामे बर्जी हुए लेड बीता हैं। बारीय नड मेरी ने करते हैं। ह्यामी सिंग पुकरात नामानी लिये त्य हा अमिता है। हम्म को कार्यों की तमी हैं जा नहम मिल्टा बीता हैं। शामानीर कोर की वेडड माने लेडब माने बेडले हैंगा आहर उनमें राज करते हैं। बिट इसी या कारायों बेडट हिलानेसांकी एक से निकार है।

हन प्रकार हम देखते हैं कि अनजीवनुके क्षेत्रेक्य भगवार तथा जिवारमें गणेयमीचा बरी सान है जो म्या पार्वितों कहा था। पर्याचीओं पार्वती थीं कि सेय हुएँ देखताओं के मध्य प्रथमनुष्य हो। विकासी भी उनसे बार भांक या देखा असाने प्रभावित होकर बही चेलिज किया की कि गणेया देखताओंने प्रथमनुष्य होंगे।

#### स्मरणीय युगल

( श्रीहनुमान् और श्रीगणेश ) (स्थिक-मानश-सत्तान्थेशी एं० श्रीरामकुमारदाशकी रामायणी )

त्त व्यस्त श्रांगुल, उत्ते मजनसुंह विसाजत।
इत्यंषुह हत भारतः उत्ते चंदापं गुरुज्ञत् ॥
हते गदा, उत्त वस्तु नोड वस्त्रिक्तान्त्र ॥
हते गदा, उत्त वस्तु नोड वस्त्रिक्तान्त्र ॥
होऊ संकर-सुधन, दोड विस्थ-राम-उपासक ॥
राम-माम जापक होऊ जगत-पूच्य होत गुरु-मदर ।
माम-मेह दोड सी चहत जन चुन्मार दोड जोति कर ॥

#### हिणिगीश मिनकीर-मह क्वास्पे

( केयर-याः संस्वतस्यते वसूर, प्यतः ४० में स्युक् श्रेण, पीक्षितः एतं सामां स्वोच्यस्य वसूर, प्यतः एक संस्वते स्वानः सन्दितः सिमांत्र या मूर्ति शायनाः और सुनामां प्रदिक्ते स्वये सव्या दिवासन् हैं। स्वामाः

th, exapi vient squester to very home the office and it was converted to the control of fing and it was something the control of 1 feet as white something the religion 1 feet as white squest owners the result for the control of the control of the the proof of the control of the control of the control of the control of the the second of the control of the the second of the control of the the control of the control of the the control of the control of the the control of the control of the the control of the control of the the control of the control of the the control of the control of the the control of the control of the the control of the control of the the control of the control of the the control of the control of the the control of the control of the the control of the control of the the control of the control of the the control of the control of the the control of the control of the the control of the control of the the control of the control of the the control of the control of the the control of the control of the the control of the control of the the control of the control of the the control of the control of the the control of the control of the the control of the control of the the control of the control of the the control of the control of the the control of the control of the the control of the control of the the control of the control of the the control of the control of the the control of the the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of th

will feiliur in 1/6 deprik-dien fünsörich für Opere Seig nömenyöl sein princi i S inne vorhe Bernd vorgelite seilene infless spliches Grant verse ginne princi hie auso löbe dien He rasche Hig. der proce seil me turien dienope servine zie, se h die klippie jäl

हिन रायपूर्वा हो, करना नीय ( दीनाजीन म्यार हिन

हुनोहमीके दिन हुन्तेपूक्त हो, विजयादयाने ( दशहरे ) के

भक्षण कर्णाव्ह । ई किक्न किलाई दि हीन किक्सिका major kesp Ciente eswir acipys aif. कि दिक्कि । है किन्से क्रिक्ट प्रेयमीय दिन telkeiten fie pie fichte bitte ap mie at करात म्प्रेस क्रिकाक सिराप्त प्रसित विश्लोक क्रिय ों में मूरियों ही प्रायः हांश्याचर होता है। fallen D wer fir fir bris braf lingen नाप्रनारक शामकि विक्रीत मिर्फारकी प्राकृत होका 1 film få tadia eine diefiltemen fabit पालवादी वरीके सुरक्ष द्वारपर अब भी गर्बानन क्राध्मेम सम्पत्त । हैं शिक्ष्यक इत्याबद्धमें मिटीहि होहें 8-500 ठोट्ट किस्टाणि तेक किक्स्त्रीक pp द्विमी नाइडली क्षेत्रेण हमाने कालुका क्रिक विश्वहार-क्ष किले क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट प्रमें प्रीम हमारा अदा अस्पवास् विमाद छोम की के निम कारी-कपूर निष्ठ मिलाक्त्रकी-गाज़ाफ कीनमाँक क simplind f | 3 pg minere, rane albu dere जिन वामन्त्रेय मेहामा चे नवस्य हमाई छाक्र-अन्त्रम g adaed a Zoli & led udadig unter म सरस शक्ति शिवनतत्र दिन्तिसाराक श्रीकारात्रीका जिन परिमार्ग अक्ति धिनके कुम्मन प्राप्त हुआ है।

मिक्र क्रिक स्थाप कि साथ स्था स्थाप स्थाप है सि

 मिरी गनेपाय नमः, महस्त्रकारी विधनहारी (विध्नहारी) अव मिरी गनेपात्री नका दृश्यादि (व

व्यंक्टदारी) नाम प्रमादनै गणेशकोके दिन अपन्धि है। गामका मोडेसकड़ी भौति मोडेमाडे होनेडे कारण सीम प्रमास हो आने गाउँ एवं शक्तिपुत्र, माल कर्वतीके महरा परात्रमार्ण गणेशनीको अंबरहरकाकी उद्धि मिनी है। वंजाबीने पड़ा ते पा। (प्रकट प्रगट) और प्टा ते पर मा पर (चढकदरा) होनेकी प्रासि है। इसी मकार संस्कृत दिवीका शास्त्र । लेक्टर पंजावीने । लेंगहर में परिणत हो गया। कार्तिकके कृष्णपश्चकी सदावीको हिंद महिलापें कठिन उपराध करती हैं। दिनभर अन्त्री एक पूँद भी भूँहमें नहीं हाजरी। सूर्यस्त के उपरान्त वादा परिवाह मस्मिलित होकर भगेषानुबनः ( मुचारीको शिवक समावर ) करता है। यह स्पोहार चीडेमें मनाया जाता है। घडरेमर मुचारी रत्यकर पूजा होती है। भदायेके रूपने गुड़ मिलाकर तिलक्दे और रोटोके दृष्ट्रीके ( पूरीके ) अलग-अलग पदार्थ ( जो कईकी पूनी-बैंगे रंबे होते हैं ) बनाकर राजेशजीको अर्पित हिने जाते हैं। इन्हींका नैनेच वितरण होता है। फरवा चीमाची भांति रात्रिमें 'चन्द्रदर्शनः के उपयन्त ही व्रत्यभारियो देशी भोजन करती है। गर्मग्रजीकी त्रशिके निभिन्न उसे 'विप्नइरण'से प्रार्थना करने के लिये भूखे रहनेका संकट सहना पहता है। तभी इस बत-स्पोहारको

खेंगाइ पोधा की अभिया प्रदेध की गयी है।

दिवारिक तमान वर और कपूर्क दावनों को कड्रमा
(वंत्रमी धान प्रकार) प्रदास जात है। वह में साम रहता है। उपने लेकि एक छल्के और कोई के तथा सुरारी भी विरोधी काती है। बड्रमाँ मुख्यका होना महाराजिक आहुन प्रकार काती है। बड्रमाँ मुख्यका होना महाराजिक आहुन पर परिकार गतीक है। मक्तानों छल्क महाराजिक माम प्रकार किया महिता महिता काती है। महाराजिक प्रकार मामनामिल्लिक भी महिता मुख्यक्त मामनामिलिक महाराजिक स्थापनामिलिक में मिला हो महाराजिक मामनामिलिक मीती मुख्य वीपक्त मामनामिलिक मीती मुख्य वीपक्त मामनामिलिक मीती मुख्य विपक्त मामनामिलिक मीती मुख्य विपक्त मामनामिलिक मामनामिलिक मीती मुख्य विपक्त मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनामिलिक मामनाम मीत भी भागकनार्वही भोरते हेनी है। के मेंदर प्रशिक्त है।

गोधबीकी मोदक प्रियताने पंचरी बीवनमें मार्च्य वंचार कर दिया है। परमें कोई भी ग्रुमाबसर हो, मंत्रे ( पुत्रजन्मः पुण्डन-संस्कारः देटी या सङ्घ्य गीनाः स्पर्ध विवाह या वर्षोठी परीधाने साफल्य प्रतिक्री कामना है। सर्वत्र बेसनकी बूँदोंते बने मोदकोंके (किंदें फोतीवूर्वे स**ड्** कहा जाता है ) जिना हृदयके आहार पूर्वि नहीं होती। घादीके अवसरपर तो समेद ग्रकरके हैं। मोतीचूरके मोदकोंने सहयोग करते दिखायी पहते हैं। बेटीके दहेजमें माँ बाप कितने भी बखाभूपणः कारः क्रिज मेंट कर दें, किंतु यदि सुनके एड्ड और मोतीनूरके टड्ड अर्थित न किये जायें तो आज भी बड़ी नृदियाँ उल्परना देती 🦫 "समधीको बचत करनी थी तो एक आव*्*ट्रम-उह्हा" (आभूषण) कम दे देता, सगन (शतुन-सगुण) ही चीज तो देनी थी।» कितने सहुषा सम्पन्न हैं मोदक महाराज कि नवनिवाहिताके गृह-प्रवेशके समय अथवा किसी समीपस्य सम्बन्धीके यहाँ नवविवाहिता, नवप्रस्ताके जानेवर हर्डुओंडे 'सगुनः का ही श्रीलवाल्य रहता है।

धारीरिक गरिमाके सम्मुख गणेग्रजीका वादन राजा लोटा क्यों है! मृषकको अपनी सवारी मानवा गणेग्रजीको अपार गरिमाका गरीक है। हतना विधानकाव होडर मी सामी मांस्यारी जीव नहीं है। त्रीक देठे ही पूढा भी निर्धामित्र माणी है। इसी कारण बाहक और वादमी

श्रीगणेद्याय नमः के स्थानपर नो वाश्य कपर दिया गया
 है, उसका नेश प्रयोग पंजानी उत्तारणकी भिन्नजाके कारण होता है।

े किर का पूर लेखां सब सामने तेरी हैं स्पर्ध स्थापः कर को स्थाने किरो हों को सिन्द, सिन्द किरो स्थापक प्रोचे कर, सम्बन्ध के कर में

to these visit 4, not to years of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person of the person

nyraeftite we pur, by fiften frue vo umehte wep soll-oft, ternelmeltere iben fe emony pur. Blue feue fünfton prome fe emony pur. Blue feue fünfton prometere

"spines with yet up-spiles will subject to the fear the read a size of  $2\pi$  for the part of  $2\pi$  for the part of  $2\pi$  for the part of  $2\pi$  for the part of  $2\pi$  for the part of  $2\pi$  for the part of  $2\pi$  for the part of  $2\pi$  for the part of  $2\pi$  for the part of  $2\pi$  for the part of  $2\pi$  for the part of  $2\pi$  for the part of  $2\pi$  for the part of  $2\pi$  for the part of  $2\pi$  for the part of  $2\pi$  for the part of  $2\pi$  for the part of  $2\pi$  for the part of  $2\pi$  for the part of  $2\pi$  for the part of  $2\pi$  for the part of  $2\pi$  for the part of  $2\pi$  for the part of  $2\pi$  for the part of  $2\pi$  for the part of  $2\pi$  for the part of  $2\pi$  for the part of  $2\pi$  for the part of  $2\pi$  for the part of  $2\pi$  for the part of  $2\pi$  for the part of  $2\pi$  for the part of  $2\pi$  for the part of  $2\pi$  for the part of  $2\pi$  for the part of  $2\pi$  for the part of  $2\pi$  for the part of  $2\pi$  for the part of  $2\pi$  for the part of  $2\pi$  for the part of  $2\pi$  for the part of  $2\pi$  for the part of  $2\pi$  for the part of  $2\pi$  for the part of  $2\pi$  for the part of  $2\pi$  for the part of  $2\pi$  for the part of  $2\pi$  for the part of  $2\pi$  for the part of  $2\pi$  for the part of  $2\pi$  for the part of  $2\pi$  for the part of  $2\pi$  for the part of  $2\pi$  for the part of  $2\pi$  for the part of  $2\pi$  for the part of  $2\pi$  for the part of  $2\pi$  for the part of  $2\pi$  for the part of  $2\pi$  for the part of  $2\pi$  for the part of  $2\pi$  for the part of  $2\pi$  for the part of  $2\pi$  for the part of  $2\pi$  for the part of  $2\pi$  for the part of  $2\pi$  for the part of  $2\pi$  for the part of  $2\pi$  for the part of  $2\pi$  for the part of  $2\pi$  for the part of  $2\pi$  for the part of  $2\pi$  for the part of  $2\pi$  for the part of  $2\pi$  for the part of  $2\pi$  for the part of  $2\pi$  for the part of  $2\pi$  for the part of  $2\pi$  for the part of  $2\pi$  for the part of  $2\pi$  for the part of  $2\pi$  for the part of  $2\pi$  for the part of  $2\pi$  for the part of  $2\pi$  for the part of  $2\pi$  for the part of  $2\pi$  for the part of  $2\pi$  for the part of  $2\pi$  for the part of  $2\pi$  for the part of  $2\pi$  for the part of  $2\pi$  for the part of  $2\pi$  for the part of  $2\pi$  for the part of

(with the control proper depthy and finished by the familie of 1 f ing balls are the first familie of 1 f ing balls are the first fight when the individual first first fight with control first fight with control finished by the first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first first

(athu (b.1805yde—ass.) (a true fram (sivo) fi nyfu bijashi apunsi jubi u ga kufili yfu (bijashi hoy bibi bifi t tena

# <del>त्तरक हिणमीश मिल्डीस इसी स्वीड्रहेमक</del>म

cierion diemorș firo al prov dey 15 erier tipe op ductie și nei san deput der en sept mepar ferie ery deige ale 2 and rend alire și neu ren ren pro tep tapou 15 cou mar de rone arend permit de deriville, dec trâncie rên rain ferie provin district trâncie rên rain ferie ferie fedicite tipe deze (§ fez reny fedicite fedice)

धित्या मेळ्या चतरभुग, ध्यान धरणीधर होती। 'ळालू' परसण पात ज्ञान का सावळ घोडी॥ इसी प्रकार आपने अपने 'हरिलीलाः और 'निकर्त्वंग पुराण में गणेश खुति की है—

(१) 'सनमुख हो गणपात, सिधि म्बामी सुंहाळा ।'

(२) 'ध्यत्वां गुरु गणेश'ने, खुळी गुणां अंद्राहः।

सिद्ध इस्तमजीने अपने अत्यन्त लोक प्रिय प्रन्थ फिसन-•यावलोः में गणेदा-थग्दना की है---दित कर सिवरां गुरु गणेश । भात पारवती पिता महेशा ॥ सुरम पिंपाळां निजें सो देखा। गुणपतने सामी आदेखा।

सिद्ध बस्तमजीने अपने 'किसनव्यावलो' प्रन्थ-निर्माण-के लिये श्रीगणेशजीसे सहायता माँगी है-

गुणदाता गुणपत जयां, संविध भवो सिहाय। कथां स्यायखो किसन को, सोझी थी समझाय ॥ इसी प्रकार 'सिद्ध सम्प्रदायन्के आधुनिक युगके

अगुआ कवि सिद्ध रामनाथबीने अपने भ्रीसन्दपदिति' म श्यामकस्याण रागके अन्तर्गत विप्रदेश और मङ्गळ भीगणेश भगवान्की स<u>त्र</u>ति की **रै**—

(1) भीगणवि मेरा विष्य हो है, विस इसे से स्वासी करणां करें से बदेक स

सब मुख कारण विश्व विद्यारण, गर्जनन आप सरी है विद्या सुधारण ज्ञान डचारण, या वित्र बाद करो है। मुक्ति के कारण, भव से सारण, साकै चरण परी री 'रामनाथ' गावी भजन सुकार्वे, सुकतीहि पार बरो ही।

(२) संतों भाई गणपति तेस गुण ग<sup>ई ।</sup> थिप्र विदारण संपतः सारण, सरस्वती सार मिकाई

इस प्रकार इम देखते हैं कि अनेकशः बातींमें <sup>कि</sup> सम्प्रदाय<sup>भ</sup> अपनी मौलिकता एवं भिनता रखता **इ**आ श्रीगणेश-स्तवनमें सनातन परम्पराका पोपक एव पालनकर्ती

#### राजस्थानी लोक-साहित्यमें श्रीगणेश

( केसक-डॉ॰ ओमनोडरजी शर्मा )

भारतके अन्य भू-भागोंकी तरह राजत्यानमें भी श्रीगणेदा की पूरी मान्यता है। यहाँ प्रत्येक कार्यके प्रारम्भमें उनका **धादर स्मरण किया जाता है। सुद्रद** होक-विश्वास है कि श्रीगणेशकी कृपा पात कर केनेपर किसी भी कार्यमें उपस्थित होनेबाले बिन्न स्वयं समाप्त हो जाते हैं।

धीगणेश विद्या-इद्विके विभायक माने जाते हैं। अतः विद्यार्थी बालकोंके लिये वे परम पूज्य हैं। राजस्थानमें बालकोका प्रमुख स्थोद्दार भाषेशाचीया (भाद्रपट-ग्रुक्शा-चतुर्थों ) है। इस दिन बालकोंमें, बड़ा उत्लाह एवं उत्लास रहता है। वे नये वस्त्र भारण करते हैं। उनके लिये मिश्रस बनाया जाता है। पाठशालाओं की ओरले भी यह त्योदार वह उत्साहके साथ मनाया जाता है। लोकमापाम इसे चौइ-वॉदणी (अर्थात् प्यानणी चौध) कहा जाता रे । पाठशालाओंकी ओर**से विशेष शौकी तथा अ**जस निकलते हैं। इस अवस्पर बालक समयेत स्वरमें गीत भी गावे हैं। इन गांतीको नाजल' कहा जाता है। स्वीक-

र. प्रथमानने नगर-वर्णन-सम्बन्धी कामको (गमसः कार नाता है और वहीं रेथे न्यत्रक'नामक कान्योंकी प्रधानी बरायरा है : देवे--- बुक्की ल्यम', रविमानकी गमका आहि ।

चौंदणी के अवसरपर मायी जानेवाली ग्रीकरोंमें भागेश के गजल प्रमुख है । इसमें श्रीगणेशजीके जन्मकी पुराणक्या है राजस्थानमें प्रत्येक भवनके प्रमुख द्वारणर वार्व शीगणेशकी प्रतिमा स्थापित किये जानेका नियम**है।** ए प्रकार वे भवन एवं उसमें निवास करनेवा**डे** होगी<sup>है</sup> 'आरख देव' हैं। कन्या-विवाहके अवसरपर उस भवनके द्वारपर पहुँचनेवाला 'वस्' सर्वप्रथम उन्होंकी बन्दन करता है। इस मथाको 'तोरण-बन्दना' कहा जाता है।

इसे आजवाल श्लीरण मारणोः नाम दे दिया गया है। जी

सम्पूर्ण वैवाहिक कार्यके सानन्द सम्पन्न किये जानेका भार तो विरोपरूपसे श्रीगणेशजीपर ही छोड़ा बता है। राजस्थानमें रणयंभीर गढ़के गणेदाको विशेष स्याति है। वर्री गणेया चौथके अवसरपर बहा भारी मेला लगता है, वहाँ दूर-दूर के यात्री अपनी मनीती पूरी करनेके लिये, देवदर्शन हैंड पहुँचते हैं। नैयादिक कार्य प्रारम्भ करते समय वर्षप्रयम उन्हीं का आंवाइन किया जाता है। इस अवसरपर गाया

मानेवाला भीत बढ़ा ही महत्त्वपूर्ण एवं लोकप्रिय है। गीव देव प्रकार प्रारम्भ होता है—

मध्यकालीन राज्युत-जीवनका प्रभाव है।

और क्षेत्र मधार्थय 🗲 १ क्या ( प्राप्त क्रिया ) राज्यात । क्या में ( एमक 170g-416PP ) Opfie, bujs fenm fifre यस किया वरी रामस देवियो और देव विराजनात है। 🛊 ( भाग्न प्रमामानम है ) व्हाय रुप्त १९३३ एव स्थानाया ह्या । 🗗 em ক্ষেত্ৰৰ চন্যাও ( দক্ষ ) ত্ৰেদ 🕽 নিক ইনচনুচ সনি (कार्य) शहरते प्राप्त हैं। है इस्ति (कार्य) रिकारिक प्रवित् ( इतक क्षित्रक व्याप प्रशासित ) राताक कि रेक्ट्रबर लीए (अंद्रेस ) वय पाइंक (रेब्हे) क्षेत्र भूत देश भूत हैं। स्तात देश । क्रिको ६ (प्रसंध ) पीकि क्याउउ किलो सीव्ह रही है जीर वह चैना अंगीय सांध्य संस्थ रहा है । विदेशों हैं और बीवने हत सेवारे हैं। हे जिदियों वहवत सेटर मिरिनान एर्स है। उस्स र्तर-उत्तर काव क्रांत । एवी एक ईप्कार्स राष्ट्रड क्रांक् नीड़-ट । है प्रह हिंद स्थान भीर क्यान भारतक साथ है है है है

ibenfan feiteft ofis Rin afes | appept gu । के व्यवनात के देशक (कायक) देहें एक देशक का क भाव में मान के हु अब के का के मान मान है। वे यो मोरी सी बोरे ने इन जाले भी सांस प्रांता है। वृष्ट ओम्प्ली यस देहे विकायक, कारबे को दादी-पाद में ! प्रवाहरूकी अस देहें विस्पर, कारधे डे धाये बोहते। ने को बाय-करने की यन किस्से, कस हैंने प्राथा में । । है शान कार है कियान, कार है है सर दिस्का कु

किन्छक प्रीष्ट १६ के कि हैं हु । कर कि कि में ( छर्मा ) रतार विभिन्न ग्राप्त स्मार क्र्यूंटर्ट [ बस्मारही है। कि आरम प्रसासन क्रमान के हैं है है है मह देना है सन्द्रर नाजी कोंक जेरि तसराका काववार किया है जिलायन है कि देश है है है है है है है । अध्यात है । पि है है विनापक | दुरुद्रेक बावा और भारवीको मुकाका बढ शावेत्तरने, जियते क्रूर पोरंगरेसे उन्हों प्रमान हो। क्ष के अनाव क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र के अने क्रिके में इस कि लिए क्रिके क्रिके क्रिके कि कि कि कि

(BiB) wit & mirge sin, sonet iem imp frafe ay । पूर का के शिक्षाती ,कामती संप्रक विपृत्त कर वर्ष । i pr nie & ipfilping, apmebl fem er is-benn ap व्यक्तिया द्या ईया का

> । क्षेत्रक है क्ष्य क्षित्रक क्षेत्रक क्षत्र है क्ष्य है क्षा है। नुजा सार प्रेंड के, कोल समयो स्टब्स है कद की। f ar en fif al mer, me quien til an fif an il मध्यम से क्या विकादक, को युत्रकी विद्युत्ती ।

> > \_\_\_\_

। कि इक्षि केंद्र किरोम उत्तर ,क्षिती केंद्र कि कि कि । कित्रक इ डॉम क्षेत्रली कृष्टी क्षेत्रक क्षेत्रक क्षित्रक क्षि ा है कि क्षेत्र देशों करिया की कि क्ष्मा है। उन्हें स्थाद स्थाद स्थाद है। उत्हें मिन क्षेत्री में अबर मिन्न कर्या थारी लाक कार ) व्यक्त प्राची ब्रेड्ड हैं। हैंक इस्टान किया । ने नगरने वर बैंका-बैंकन बाह्य हैं er eint it eine ift, eine Teile ib fiet av अहि द्वेरी । एक प्रोअकको फर्क एक्ट्रेक क्रांको : 14 tente | equilents und states

ra d und wat affent, maret aber bem in है के करते था है जो करियो, पाने में बेंड क देह देखा है । फिलान किन्न कर्य के किया के किया के किया के किया है। । क्षित्रकि-विराण क्षेत्र कर्षेत्रक, क्षित्रक क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्रक वि । व्हिडाक-किरत का को है कि की एक्सीड कि कि के कि कि कि । दिह्म क्रिपेड कंक छाभड़ ,किक्ड़ की ठाम कंक एक एक कि d gen der eine foreal, fer gietra gent : वे के बाबते केएन बस्तियो, कोएन ब्ययो स्की निवृष्टस्या । । क्रमेंकि ज्यंक कर के निर्मात, जिस्मेंब कि निरम्भ कि कि (। क्रिकेट कि किस के प्रतिकार के का किस के किस है।) । एक क काम कि कि के प्राप्ति का कि कि का कि ர நக்கிர செரிக முறி செரிக நக**்**கிர क के सरवर के दे दिखेया, जी भरे जो पणिदर्शियों १)

-- th ok oh i ma' albun sups wolt pipes mite kog क्षा बच्छा संस्कृति । उत्तर्भ अन्त स्था संस्कृत र्केट हुन दिए । फर्को में ( क्योंक ) पीट्र मध्य छभुद्र स्किन्छ। है कि अभ छन्द्र हैओक्सीर अभि है छ र अर्थ १डे वामीड मधा हैगा है। उसमें स्ट्रे उड ा है। अरीने देवच स्थान चंत्रस्ट पूर्व किया। the firmer are course, the come our मीन । एस अस्ति स्थान स्थान । नहीं

ये तीन बस्त निरासी दिनायक, पून अपाणी बसन्दरा। एक अळी-गळी मत जाई विनायक, सीधो ई आई सामी साळ में।

"दे निनायक ! पायनके सेथके तमान सर्वना करते हुए आना। जो छाँच उच्छायका विसार कर देता है । हे निवायक ! नानतेके बैठकी तार छव प्रकार से सर् पूरे रोकर आना । दे निनायक ! वर्षमुतागिन छोके हाम विष प्रकार संदर्शिक 'जोटनी' (अलंकरणों ) छे गुन्दर कन जाते हैं उठी प्रकार छव ताररे माण्डित रोकर आना । है निनायक ! पवन, जक तमा ऑस—दन तीनींकी वायका निवारण करना । दे निनायक ! स्थर-उध्यरकी गाँकसीने न चक्ठे जनत। शीके स्मारं पराधी धामनेवाळी 'खाळा (कारेंदी) ही आना ।)

या तो भावे गुरावित्यां भी वास गुराची, हुन गुहाराण वायरत पुणियों सम्मदा पुर्दे कांडेकें भी साथ गुहारामा, जो पर विश्व द बतावजी। " मागुमाइकी गुरूप के रही है। किस गुहारिमते ग्रीमते की दूस की है है हुन्हें की साता गुहारिमत ग्रामतिकी गुर्दात रही है, सिवक्षे पारी वैवादिक कांग्रेके क्लिये उतासकी हो सी है।"

राजसानमें भीगणेशने सम्बन्धित अन्य क्षेत्रमीत भी प्रमुख्य हैं, परंद्र उपर्युक्त गीठमें इस वर्गके सभी गीवीकी विरोताएँ जवाजि हैं। अला अधिक उदाहरण देवर केशका कवेबर बात्मा अध्या नहीं है।

े प्रश्वा गीतमे भीगणेयाचा गुननीरन भड़ीमाँधि प्रकट है। साथ ही उनके प्रश्नि प्रकट क्षेत्रका भी राष्ट्र है। सङ्गल-कामना वी इप गीवका प्राप्तवान ही है।

ं तीय पुछ बहा यह है। इसमें बतलमकात पुत्रवक्त महर भागार उपार्थांक वर्षण पूर्व महाराज्य कर व्यक्त कर कार भागार उपार्थांक वर्षण पूर्व महाराज्य विकास में दिन कि तीय है। इसी विवास भागत जानक पर्व प्रमुख्यों किया निवास प्रमुख्य अपार्थ है। अपार्थ के बीता मा पुष्ट्रका अपार्थ है। अपार्थ के बीता मा पुष्ट्रका अपार्थ है। अपार्थ के बीता मा पुष्ट्रका के बीता मा प्रमुख्य के बीता में की बीता मा प्रमुख्य के बीता में की बीता मा प्रमुख्य के बीता मा प्रमुख्य के बीता में की बीता मा प्रमुख्य के बीता में की बीता मा प्रमुख्य के बीता मा प्रमुख्य के बीता मा प्रमुख्य के बीता मा प्रमुख्य के बीता मा प्रमुख्य के बीता मा प्रमुख्य के बीता मा प्रमुख्य के बीता मा प्रमुख्य के बीता मा प्रमुख्य के बीता मा प्रमुख्य के बीता मा प्रमुख्य के बीता मा प्रमुख्य के बीता मा प्रमुख्य के बीता मा प्रमुख्य के बीता मा प्रमुख्य के बीता मा प्रमुख्य के बीता मा प्रमुख्य के बीता मा प्रमुख्य के बीता मा प्रमुख्य के बीता मा प्रमुख्य के बीता मा प्रमुख्य के बीता मा प्रमुख्य के बीता मा प्रमुख्य के बीता मा प्रमुख्य के बीता मा प्रमुख्य के बीता मा प्रमुख्य के बीता मा प्रमुख्य के बीता मा प्रमुख्य के बीता मा प्रमुख्य के बीता मा प्रमुख्य के बीता मा प्रमुख्य के बीता मा प्रमुख्य के बीता मा प्रमुख्य के बीता मा प्रमुख्य के बीता मा प्रमुख्य के बीता मा प्रमुख्य के बीता मा प्रमुख्य के बीता मा प्रमुख्य के बीता मा प्रमुख्य के बीता मा प्रमुख्य के बीता मा प्रमुख्य के बीता मा प्रमुख्य के बीता मा प्रमुख्य के बीता मा प्रमुख्य के बीता मा प्रमुख्य के बीता मा प्रमुख्य के बीता मा प्रमुख्य के बीता मा प्रमुख्य के बीता मा प्रमुख्य के बीता मा प्रमुख्य के बीता मा प्रमुख्य के बीता मा प्रमुख्य के बीता मा प्रमुख्य के बीता मा प्रमुख्य के बीता मा प्रमुख्य के बीता मा प्रमुख्य के बीता मा प्रमुख्य के बीता मा प्रमुख्य के बीता मा प्रमुख्य के बीता मा प्रमुख्य के बीता मा प्रमुख्य के बीता मा प्रमुख्य के बीता मा प्रमुख्य के बीता मा प्रमुख्य के बीता मा प्रमुख्य के बीता मा प्रमुख्य के बीता मा प्रमुख्य के बीता मा प्रमुख्य के बीता मा प्रमुख्य के बीता मा प्रमुख्य के बीता मा प्रमुख्य के बीता मा प्रमुख्य के बीता मा प्रमुख्य के बीता मा प्रमुख्य के बीता मा प्रमुख्य के बीता मा प्रमुख्य के बीता मा प्रमुख्य के बीता मा प्रमुख्य

अमाज्य माञ्चलं माञ्चलंती अववन्त्र । अस्य हे वातस्य त्या दूपयोगी विनायो माराचे जवण वेगमी पेदान, केंद्रानह्वत्व, अन्तुन तसिन, प्रत्यिक्तं किन्यू रोग्डाः समेशो तुरस्य यकात्राव्य वाति व्यक्तं निक्रमें निकासे नः एजीत्यो वर्गहा । एकव्ययो न अभिष्यतः वर्षमाना।

इस प्रकार करना न रोगा कि यर लेख्यीत अगर्य सांस्कृतिक महत्त्वसे सम्पन्न है और भारतको अभिग्न जीवन धाराने इस महत्त् देश हो बतामा जावन प्रकृषि में जेर् नाल्य एक प्रकारमान स्वर्णसूत्र है।

पालवानी मानवानीय वहा प्रवार है। वर्ग मानवानी मानवानीय प्रवार के विकार अपने प्रवार के विकार मानवानी मानवानी मानवानी मानवानी मानवानी मानवानी मानवानी मानवानी मानवानी मानवानी मानवानी मानवानी मानवानी मानवानीय प्रवारी के विकार मानवानीय प्रवार के विकार मानवानीय प्रवार के विकार मानवानीय प्रवार राजरवानी कहानियोगने द्वाप यही मधिन करते हैं। बाती हैं, जिससे कि हम सर्वका कहान्ययोग अरदान स्वाह हो बड़े---

पह दर क्षिप्रक्या च्यहकार प्रमृद्धा [व

ं। एक हे छरू छन कि स्टब्स के बात है। है ह छ कि होमा किए। एक छोए। सिहेर क्षिके स्टब्स्ट ह। एक व्ली क्रिक्ट डिमनी किएमी लाग किए हि हैं जेन बर का । किश्व देशक (उसकी, कब वह वर्ष क्षिताम मिमान किट : अव: अव: क्षम विक्र कार विवट f fice pap eine ern inn feie fans no fo

then rem feziel for redre fire fe fer 69 চিত্ৰ চিলিন ভাৰণত সহি কৈ দেইত কিনিকসদলী নিকত '। कु के उलाव , प्रवास कापी- 'परकृष पू. प्रतिक के पूर्व ।' ि हैंत है। इस अवस्थि विकास है । कि हो। किएयो मा । एडी एकी संउद्योग किया कीट उनई एक भारत सिकट किर्दा ईखड प्रीय का छ छ छ छ स्वापना हो। बाय ही बना दीन केरका भीत चढ़ा दिया जापता। एवं क्रफ कि प्रापंत्र किए कि प्रापंत क्षेत्र की एक प्रीप्त कि हेंद्रेड किछट प्रयम्भक था सिर्ड छिट सिन एडर्ड ड्रीड्रास्ट कि किन्म किकियमानी रिकास प्रति हैं किन्मिक्ट किन्मिक्ट मुरमा नवतिको । देवहतावे ऐसा ही हो गया। उत्तको पुन करके किए किन्छ इन कि के उस लगा देश मुक्ति इष्टर श्रीयः की सिनाः विस्मित किकिकमानती रिराप किस्ट for a prince from from from from from from

प्रकृति स्टाल के ति संबंध अस्त के प्रवास अस्त विषय

ें क्षांत्राम कि है सम्बन्ध मी स्पन्न हैं

केतानान सेन्यु देव वत्तव व्यव्हांका कार्याङ बांव है। बाद ही दई भी ब्यानी रानता चाहिते कि इन 1

त्र हराजे हराज विवर्द्धका संस्थान हर

fite ten feffer arter! Intefar um dir fe बना है। विस्ति अवस्त्र या तक हाइ बीडक

क्षित्री काम कम्पुरिक धान्छ मिनमा वेताक कन्म

मी उलर कर देते हैं, ऐसा उनका स्वभाव है। बाब:

नहस्त्राक । द्विक दिशक, स्थापन दिश्कर दि प्रति दिल्ली logs f vol. 13 were Eip is for tool som ogen किएएम करके कि इक् । मिट्टी किन नाम कि प्रस् priener femerief fes 1 3 for Ge pre क्षिक क्षेत्र के ला रहा यह कि मील वा परी Saftuman is ibs sir Siranin is silva i unitere टह रेकि कि। किए क स्थि का मिल का मिल की हला तकार जन्म भी कई शतकार्या शक्तांत्राप नामी-गाम रिमार निरम्भ दिखि १६ प्रमार मुद्रो प्र क्षिद्ध दिया । Statem on eville fore me fereit inn f के अधितिस अन्य कोई भी तथा। वह बलिका हो ey tipp sie for th fie fa this s' correite? I कि हिड़ा किए किएट प्रीर व्याप्त क्या किली । मधा हुना और उने धव प्रधारने सूची बना दिया। क्रमान्त्रक काछ कामहीह क्रमान्त्री करनाव । कि क्रम क हाक किस सम्बोध प्रमण्डा एई दिए कि क्रम जी हर हिछाई किमीए छट दिक्ला हुए। डि एए जिए किमी Dr by then fore for via may restore; fore for force to this all for also करक नान्त कथा। त्राप्त वाक कार्य वास्त्र वास्त्र करान करान एक्टी क्रिक्स क्रीक किए क्टी किथ उसी और कि ब क्टार क्ली हंबाला प्रकास जिल्ला क्रम सिंग्ट क्रिया ग क्र कि क्रि नेर रीर क्येंट के क्ये। क्रि हेज़ील प्रतार प्रकार क्रिक्स क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्ष

किंचे इतिक लाल करा दिया बिक स्वाल करते कि

अम कनाम मह विकट देनके और कि उठ प्रकृषि छ। किएट एएक्ने ईएट कि. क्लिके ईमाप्त केरम कामग्री

क्ये देवार नहीं हुआ । अन्तमें बालक जिल्हा प्रमापक एक

इस्ट्रेडे मार किक्ला वह स्पान हैं। हा का कि

किक्स तक प्राक्रम सकी जीत किक्स प्राप्त कर करें

師 郎鴻獅獅 縮 维 拍 房 腳 鄉

क्ष्वी इस इस्कान्त कर का का प्रमाण्य मार्थ के कि

ny bipeln feren ug bai ung ruierg nie

नो क्लाफ नाक बेट कि किए जीट किए किए कि

l to par tralite fatro tats diamere ve per

stants is one for the course has the

u & fender red erfort fint nie g fende R न्हज्ञान्तिम् उड्डे किम्पेन विकित्र वर्त क्ला क्लाइस गाम उडी

क्रम दे प्रमृ हंक कित्रिक मांग- कित देव है प्राव की

प्राथ कि किम्फ्रीड निक्इड । एक ब्लि ब्रिलिंग मार्फ्स

त्राध्य प्रदुष्ट हरू हिल्लाहरू होता होता होता हो।

पूर्वेक कहा जाता है— है निनायक महाराज ! जिस मकार आपने इस कथाके पात्रार असला होकर उसे सन प्रकारते प्रस्ती कमा दिया, उसी प्रकार स्वयर कृषा कीजिया— कथा कहनेनालेगर, क्या धुननेनालेगर और हुँकारा हैनेनालेगर।

असलमें यह अस्तिम वानय इन वत-कपाओंका याहारम्य प्रकट करता है। जिवसे पहल ही लोकहदरमें भद्रा उत्सन्न हो जाती है। यही कारण है कि राजसानी जन-साधारणस्र अटल विश्वास है—

विषत-इरण संगळ-इरण, झटल सङ्ळ क्ळेस । सारां पदकी सुमस्यि, गौरोदुव गणेस ॥

सारा पहला सुमारयं, गारापुत्र गणसः॥ 'विर्फ्तोको हरनेवाले. मञ्चलको करनेवाले. सब प्रकारके बलेश मिटानेवाले गौरीपुत्र गणेशका स्मर्थ सभी है देवताओंसे पहले करना चाहिये।

इसीडिये यापारम्भके पूर्व घरहे निरुट्ये ही स्तुति की जाती है—

सदा भवानी दाहणी, सनमुख देव गलेखा। पाँच देव रक्षा करें, प्रक्षा विष्णु ग्रहेस !

'श्रीगलेश मेरे सम्मुख रहें, भवानी सदा दादिनी है रहें तथा बहार विष्णु और महेश—ये वाँचों देवी देव मेरी रक्षा करते रहें।

इस प्रकार स्पष्ट है कि राजस्थानी जनता**के** रोम-धे में श्रीगणेशजीके प्रति अपार श्रदा और भक्ति-भवना र हुई है। वे यथार्थ हो गणरति एवं परम पूजनीय हैं।

## खम्भात-क्षेत्रके कवियोंद्वारा श्रीगणेश-स्मरण

गुजरातके सम्भात क्षेत्रमें भी कवियोंने भीगणपतिका स्मरण करके अपने कान्यका ग्राभारम्भ किया है। दुख उदाहरण नीचे दिये जा रहे हैं—

- (१) कवि विष्णुदास (समय १६३४ छे १६८१ वि॰)
  - (क) ध्वाक्यसरा-आक्यानः के प्रारम्धी कहते हैं— श्रीचंकर सुतने प्रण्युं है, आयुं सबि सनोहर सार । सुत्र संदर्भ करण्य करों है, गण्यति चुन्दिन्यतार इ

#### दाल

बुद्धित्यमे दातार गणपति, सुध-तुध स्तामी सुधान । इक्ष-सम्भ तुमार में मन-कामना बधु ममान ॥ मुचक कहन, अन्दार मोर्क, विश्वद विदेक। राजनन, गुनरंत प्रत्न, रंत वास्त्वत एक ॥

- ( ল ) ধ্যাবার্য-সাংক্রমণ্ট ---
- क्षीपुर गमानिने दिनपुरि प्रकृति सार्गु पाय। ग्रुभवनि मुक्ते भागे रे, स्वामी धांगनराय।
- (य) ध्वस्यासके आवश्यको (स्कतानस्य १९१४ है॰) वस्ते क्यपुंत्रकति हम, वेची ध्वस्थको निर्देश सम्बद्ध इस करेको हुँ का है। हिस्से करि मने भागो भागने ह

- (च) 'हरिरचंदपुरी-आस्त्रान' ( दचतान्त्रत १६५६/ गणवि गिरिकानन्त्र, दंद कई प्रेर नावी रे। सामी रे सेवक, कार्य सिंद की रे। इस कविने अनेक प्रत्योडी रचना की है। (२) कवि शियदास (विच्युदासके समकार्धन)
- ( क ) 'ज्यूळ्यस्थानः —-प्रथमे प्रणमुं धाद्य धनंत कृपा करो श्रीकमकाष्ट्रं । जन्म भागो गमपति, गुणराव प्रेम परीने कर्मु कव ।
- ( स ) 'परद्वरामास्यान'— 'गुर गणपतिने कहें बीनति हुद्ध हुद्ध बरदा त्रिमुक्त परि।'
  - (ग) 'डांगवास्थान>-- श्रीमणपतिने कार्गे पाप, ज्ञा आपो उसका म व ।
     क्षो सहाय सहस्तुता, गुअने कार्तु रे इ
  - (३)कवि रेवारांसर (१९वाँ सही)
  - (स्वतान्यात १८२६ है॰)

संभुत्तने वर्णनुं प्रेमे, पूर्णने बागुं है यान । विश्व तनया महराजगमश्री ग्राम मित स्वर्णने काल है गोरिन्द्रंत काल जातहेत जिप्तिकाल है । संस्कृतक कथार्थभागात, मार्गे हरे जेली केट स कंट्रेटर सुभ कक्षण पूरल, एकत वराज प्रित इसो करी क्षणमाना, बालनुं विल्युक्षित है

अवसी प्रमाधनीय जीव कामधिनीयोव मैंक्स्प्राच क

மகமை 10 ig≯ vù fb ≩ fijs £18519 । कापन् का क्यांत्र शिक्ताम काएकीकी

---1 \$ 1644 EHER TOPINALE क्षेत्र होते का वर्ष हो है। उनमें वह

। १४ मान इस्टा है एसे भी भीतिय-उत्तरकार सना है। वृष्ट हेन्छी है प्रन्यप्रेट कि बहुत क्षेत्र है सिन्हें होएड ( tylie faminiafile—alta ) क्छति म्नामक्छि पृष्टि हिम्माहिणिपृष्टि मैऱ्यागुड्रम

नक्रितीपुर क्षेत्रों के अधिते स्था शिंदर्र स्ट

माछ क्रकानका छात्राच । स्वास्तात विश्वकानी वास्त ्या उत्त वसन् वह उत्तव वः हिमोत मध्या या। 67- रायन विकास प्रकार वाचार स्वास्था स्थान स्व क्लाम आस था। श्रीमन वर्षाई साथन्तन के सास्त्रकालने 6518-515 pfant i) \$4 evilefer fisierbeit इंस्ट । बीयन देशवान्तरकार वर्णयको उपायक थी। उनके किमो पॅड्राग्रम रिफ्नप्रेशे प्रीर मेंग्योड़ कथायर कैन्ड 1 ई 67क ानछापट किन्छाप्रमधिन प्रस्त ह । ई 63क कार्य हार्सि हरने क्यात उत्पासक कार्य हो। हो। हिर्मिन अन्य उपराभ मार्ग हैं। बेरे — वेब, वेब्यव:

্ৰ হিচাৰ মিদিন কদাদী

त हो हो है। हो। इस स्थाप अहर क्रांस्ट हो। -होउ तक इंग्रेस इंक्स्प्र । या प्राप्त हेक्स् इति उरह दरववनः द्वारातः मञ्जनहार त्यादि वरहरादे क्रियम दीया था। 

Chu amein tenbene bibe fie de fit mount 6 65725 Fritigi be geinen मान्याचा उस माना साई। सामानाहरू संस्थान क्षा निर्मे कार्य दम नार्य उत्तवको भारतार हरभाक्ष

क्षेत्र अस्त हित । हिता । विवयम दित विभाग न ब्राह्म के कि एक स्थापन करने व्यापन के विकास के क्षेत्र १० व आस्ता हिना । तरेव तत ब्याच्याचा उत्तर हैया दी विश्व बन्दीय देखा है की उद्देश

The mittiff definitele al f am Us i Seef-

रहेश स्थान १५३व ।

क्षांक्री एन काक्सीक्रम क्षमी क्षेप क्ष्मी तमा ति हो एर्डकर ति है स्थान हार

। ई किक इक और बोट कि कि इतिक मुत्री पाठ के कि संस्कृत के स्व g togs nes prete & fighte-fg en flo ! el abige | 5 bis tanie biang tifer neu seien amir fter 1 f inse mg fart paps ber b !

भ्यामी देवतीका उत्तरक हो। मिर भी वह प्रयम गर्वा पुन्न ह । वे हुंद्र एक दिल क्लाइकालक स्टूड में हैं। गुन्तान मेंबर्सस्य के साना आया है। इंस स्वान

निया सुरम् क्या सामान्य राजानिक स्थाप क्षेत्र होस्य ilpat papite filitan taike fa by-itabet Hi पीतक है हार केंग्र का कानगड़ कि छत्। fifen fein feine nieb feiergen bit bite biet माबुछ स्थापित । एवं मिश्रम मिश्रम हेरे क्सिन के

बहा यो वर्ष हैं। लोकमान्यने देशके क्षेत्र अपना जीवन the ha pour 6908 क्रेग्रीहराम में-धिनके कि उँ देशे उत्तम भागान

क्रिक सिल्लालीय गिकानीय क्रमीयक आणनी हैं—

मिटित करनेका कार्य सम्बर रहा। यादिक उत्सव होने

क्रिक्रिमेक्टनीक मेंद्रस्थार केडिक्य छाड़ क्रिक्साड़े म

राज देवता है। वह संबंधि शरिक्त हैंडा । अबत मंचित

्डाइट्ड क्यापण ६ए७ वर्गाम प्राष्ट्रीय केहन्स है.

-- 'Seing Zelbine in ibunit feitifie [ yg terif

हरात क्रीक क्रीक्षा क्रीक्षा कि सिंगान ब्रीवर प्रमुख वीग

प्रसम्बर्ध है अस्टरकार है बच्चे असराबती।

( 0) 0)7

। ड्रे एन्डो रूक एक प्रमान विद्या है।

-धर्ड व्याह-एर्ला मेंकार्ड क्वाडी स्पान्त्रीड मिल्डुंग

त्रीब्स्ययम मासको क्यांग्लाम् ( स्वनाकाम (६७ कि ११) उन्होंगोर्क बीन (४)

fre | § fa mer falient fabre fela er

भाव द्वीलंग उसमें ह्वाधेय नहीं बर सकतो थी।

l lb go

भागे वर्ष १८९४ ईन्ये इन्हों बंध्य बहुत बहु नहीं ने कीन में मध्य भागे रहे. पर प्रधा उठा। इन्हें कि सम्पानी बोनों ने क्ष्मां और अन्या गहेत वार्यनाती निर्योग्ड बनाया इन होनेने पूनके प्राप्तेश करिया प्रधान समर्था और नेतेश्वादे नाम्यां हो क्षमा प्रधान पूरान और नोत्या मान साम्यांवाकों दिया। यह बम भाग भी पर्दे हैं।

प्यांने फेनाके निवे हो स्थानको प्रायंक्ष प्रियारिक म्हिन विद्यार्थ स्थानि व्याप्त स्थानिक प्रायंक्ष स्थानिक प्रायंक्ष स्थानिक प्रायंक्ष स्थानिक प्रायंक्ष स्थानिक प्रायंक्ष स्थानिक प्रायंक्ष स्थानिक प्रायंक्ष स्थानिक प्रायंक्ष स्थानिक प्रायंक्ष स्थानिक प्रायंक्ष स्थानिक प्रायंक्ष स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थान

क्षेत्रमात्यको गणेश उरस्वके रूपने स्वयं अवसर सम्बन्ध । उन्होंने इसे राष्ट्रीय उत्सवके रूपने परिवर्तित कर दिया-कान-पत्रका रूप दे दिया। छा दिनोंके उरधवको अब दक्ष दिनोंका बना दिया गया। अंग्रेजी शिक्षाके कारण हिंदु गुवक आचार भ्रष्ट और विचार-भ्रष्ट होने हने । उनमें हिंदू धर्मके प्रति अन्रदा पैदा होने ब्मी । देवी-देवताओं और पूज-उपागनाका ने मजाक उड़ाने बने। इस अनिष्टरी ओर कई होगोस ध्यान गया और वे इसके निराकरणस उपाय भी शोषने हुने । शोकमान्यने इसके विये गणेश-उत्सवको अपना साधन बनाया । इसके माध्यमसे उन्होंने हिंदुओंमें जीवन और आगरण उत्पन्न करोवाले कार्यक्रम रलने आरम्भ क्रिये। क्रीतंन, प्रवचन, ब्याख्यान जीव मेहा ( स्पाल ) के साथ संगीतके तीनों अञ्चन्यायनः वादन और जयादी विवेणीको भी इसमें स्थान निख्य । प्रदेशन और नाटक भी इसकी द्योग बदाने लगे । स्यास्यानोंके विषय ऐसे रखे जाते थे, जिनसे अपने अतीत—धर्म, नेदों और पुराणों, भारतीय छाहित्य और 'स्कृति, अपने देश, राम और रागायण, कृष्ण और गीता, ज्योतिप, संस्कृत और आयुर्वेदके प्रति होगोंकी उत्पन्न होनेवाली पूणा श्रदामें बदल गयी। उन्हें यह भान हुआ कि वेद और पुराण पल्पित नहीं हैं। विदेशियों भौर विद्योगकर अंग्रेजीने इमारे इतिहासको हुनु 🐣

रामा भारत कहीता हिमाने है। स रा रा मान्यनं भारतके उभाव हुए उपार होम नाने भो । असे भारते हिसाई हिसाई रहा रव हुन हैं। स्टाला करते को हि तान दान रहता भी है ने सानके हिसाई नहीं भारते और से दुई हमाने पर्यंथी भारते दूर हैं।

बदमें अमेलीन पुरस्तानीको सहस्रय हि पारेप वर्ण को प्रमाद रिरोम्पो है। एत सब वे लेग हर्ण वर्णने हर्णने की तो जाने सामने हराने सरामा उत्तरा हो जाती की यह की विद्युद्ध पार्टिक एवं है, विश्वको अन्तर्ने पहिल्ला मनार होता है। किसी पर्यं, जाति या सम्प्रापने रिरोम नहीं अया उनके माएस भी तस्त्री होने को रिरोस्ट में सहिंद प्रस्तृत है। यह अस्त्रापनी को हरान सभी हिंद्वालिका देने नहीं कुटा। यह महोग्राजीन हो हरू सी हिंद्

क्षेत्रमान्य गर्वेच-उरायको भारत्यचे प्रश्नीत्याची देशकं व्याप्ती भी जाना-व्याप्ती मालका प्रसाद विदेशों मालका प्रसाद विदेशों मालका प्रसाद विदेशों मालका प्रसाद विदेशों मालका प्रसाद की मालका प्राप्ती की स्वाप्ता के प्रसाद मालका विद्यानी प्रमाद की किया प्रमाद की किया प्रमाद की किया प्रसाद की किया प्रमाद की की की किया किया प्रमाद की किया प्रमाद की किया प्रमाद की किया प्रमाद की किया प्रमाद की किया प्रमाद की किया प्रमाद की किया प्रमाद की किया प्रमाद की किया प्रमाद की किया प्रमाद की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की किया की

----

ा किया के व्यक्त अपनी । । मिल्क रिजाकास क्रामीप रेजी क्सर । देवी प्राप्त निमान क्यांन क्यांन क्यांन क्यांन क्यांन म अर्द्धारायां है शर्रव अंसवीय ही फ़ब्द क्या । (६ मोदी संसोधई-सर्वाधं मोदीस्व बनायका । देह किन मिथानार दिन्द्रिक क्षेत्र प्रशिक्ष है (बार्स पुलिसको उठाकर उन्हें विस्ताब्स करना नद् र्क व्यक्ति प्रकार कि विभिन्न कि विकास कि वि स्वा विद्या वर्षाय है। वर्षाय विकास क्तिक होता है। एक है। इस क्षेप कार्य क्ष्में क्षाप्रभावता हात्र होते हे हे हैं है एकारी उत्पन्ने मार्च डेन्च्होडी हो करने ड्राएम्स एक है आब की अमेरिकी ईक्लाक्कि और ! मिल्लाम् सर्वाद्वा सिक्त निक्न स्था दिस्सिक्त दिन प्रम क्षम निर हिल्ली कि होते हैं कि इस्ट्रेस की देव के अस्तान क्या गया । इत नार्क स्थानक हुठे अधिपर े विवर प्राप्तका बक्ता साम मा मस्मिनी 1143 | दिस देव हेव्य क्रम्पर हार्ड 1440 किएवार्टन क उनके मारा-स्थित होते किया जाने क्या | इतक ि सामनार देविलक र्राज्या (स्मृत्) रूप है एक अस्तार्वेषर भी दोन क्या दी पानी । हतना है क्षाप्रकृक्ति उक्क क्षाप्त क्षिक्र । एक वि क्षेत्र क्षाप्त विसर्वे नेवारी न्याल भी क्यों। डिक्सिका लेख भी पाफ द्रिकंग उपनेंद्र एक्षा दिवसके उबसे दिया हैउसर छ किंतु उप्तर्क उनअपक दिशक उपरोहकक कि और किक्स कि लाएम दिन्ही ईन्होर है। कि कि किसी उस्त दि मन्तर घट। इस रहि अपूर सिकीर ई ( रूपन ) कि इ इद्वाराम्बर मॅरिस्स्ट । इस्त होत काम्य करस्ट कि स इंकि इंकि कि प्री में को को मार्ग है। कि इंकि कि -इन्ने इस्तर-द्रापित क्षार शार शार है किंग्ने किंग्ने भिट्ट मि

1 5523 क्लान्त्रक करारी उपस्था काम स्विति । क्रिकेट क्षत्र हो है। ब्यन्स्यायकी यह भएता करेडी एक विकास मान्या विकासकांत्र मात्र वंश्वर । साईत स्टब्स इति है US AP ECO JF | Bite Gr fire file fifent by 670 g efterefr Firete so ing me biter or beite डाइन्डाइक मनाया व्य रहा है। गाउ ८० वर्गने अनेक उतार चडाव र्माभ कार्याट निरुद्ध निर्मारी एने थि बाध 'कारा-एर्ना क्र क्रफर्ट में प्रतिष्य प्रतिष्य प्राप्त क्रिक्ट प्रप्त क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्ष • १०११ मि बस्ति स्नाम्स् । विशे । विशेषां स्वाप्ति । प्राचील महिष्ट विक्रिये संस्थान स्थान महिल्ला हो। वहने वास कार कार्य कार्य है। देव क्रियो किंग्री क्रिक : क्रमी व्यक्त क्रिये प्रतिक क्रिक मि हरूकोन् रिक्टो एक रिक्र रेक्टी व्यक्ति क्लेश कर्का क्रिके उन्हें शहरत बहार नीयस अध्यान होते हैं भीव स्था । धार्ष ( शोस्तीत ) और सद्भी प्रधा mp. figuni faun fa wite dreit i fes fie Ste ज़ीर हिन्ने ड्रीएड प्रस्तुया-कडान हिन्न हैन | कि डीक्य म्हानक ) कृत है क्रमोकिक भि अंदि (क्राइ-छ)अंदि है । (स्क ६५ प्रकारक ठिए होक हिले दें( हाएक ) छिट

there's sign the role are press deversible reports desea the rollin rice they to wall exprises up (33) debut medies fine flevel 1 will fix sign reteam tous, & (5) Kura referent (3 Junu fairest) for all my up of 1900 free re-

augu desk 1855, egk gerrag fink, ap 145, ers 170 fings 195 des vigen may ar varge finek, ap 155, ers 170 fings 165 des vigen ers 170 fines 155, ers 170 fines 165 des vigen ers 170 fines 165 des vigen ers 170 fines 170 des vigen ers 170 fines 170 des vigen ers 170 fines 170 des vigen ers 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fines 170 fine

#### तानसेन और उनकी गणेश-अर्चना

(ेटाइ---वाक मुदेशवरात्य, त्म्क एक, बाक दिलक, त्रकृतकक कीक)

प्रत्येक दिर्धर्भावलम्बीके जन अधिनमें गणेश प्रजन सबसे अधिक मीर्तिष्टन एवं लोकांप्रय है। चाहे घर हो चाहे दुकानः चाहे विवाह-कार्य हो प्रथमा अन्य कोई माञ्चलिक अवसर, गणपतिकी प्रतिमा अथवा चित्रकी अर्चना किये विना कार्यका आरम्भ ही नहीं होता। मृति नहीं है हो सिन्द्रर, रोही अथवा हाल रंगने द्वारों दीवारों और बही आदि स्वानोंमें 'श्रीगणेशाय ममः' का अद्भन गणेशकी ब्यापक लोकप्रियताका परिचायक है। लोकभाषामें 'श्रीगणेश' शब्द ही मङ्गलकारी शभारम्भका पर्याय बन गया है। प्रश्नदेवी (विष्णु, शिव, सर्य, दुर्गो और गणेश ) में सिदियों एवं ऋदियों के दाता गणेशका ही प्रमुख खान है। शास्त्रोंसे गणेशके ५१ स्वरूपीका वर्णन है। जैसे-बाल, तहण, विष्रराज, देरम्ब, दृश्य आदि । मत्त्वपुराणमें गणेशके विभिन्न नामीका उल्लेख है। 'दारदातिलक'में भी गणेशके अनेक नामोंकी चर्चा की गयी है, जैसे-विष्नराज, गणपति। द्यक्ति-गणेदा, बन्नद्रण्ड, देशमा, महागणपति, विदि-गणपति, अस्टिप्स-राजपति आदि ।

ब्राय-मणपिति रूपो गोगाणी शंगीतहरूको प्रतीक हैं। इधिक भारतमे युवय-गणपिती अभेक वृश्तिगी किसी है। विदार्थक देशेवदर्थक हैंग्योशस्त्र-मर्नद्रमें व्यव-गणपिती अद्युत्ती नणतीनात्माम मृतिके द्वामीने पद्मा चार भोदरकम् इस्त वर्ष पर्व प्रायोगित हैं तो दंग दे तथा गत्तव-मृत्र कीर विस्थापस्त्रकों मुक्ता है। ती ती त्रियं होता महत्त-मृत्र किसी संस्थापस्त्रकों मुक्ता है। ती ती त्रियं महिला होता है।

शरण-प्रमाणे गणेराको अर्थना और दोकांगवाके संगीतके देश्यमे नीवायादिनी स्टास्थ्वी और नहराके गणेराको मित्राहित स्थान मिला संगीतायकारो देखाले, महत्वकर्ता और विमादतीके कर्म व तब्बार, प्रदान, स्थापन-पाइक आब भी ग वन्दाको निम्म स्टाइके स्टाइक करमे प्रसाद करने कार्यन्तमा आगारमा करते हैं—

गणानो स्वा गणपति इवासद्दे व्हर्वे इडीनागुपमध्यस्य ज्येष्ठराज बद्धाणां मद्धाणस्यत् आ नः श्रष्यस्मृतिमिः सीद्<sup>सर्</sup> ( अप्येद १। ११

यदी नहीं, संगीतहोंने इष्टदेव गणपतिको सम्बंध मात्रावाले गणेशतालको रचना की । गणेशतालको निम्नमकार है—

(सात्रा २१ भाग १०)

|    |    |   |    |    |      |    |    | ` |      | ٠.  |      | - /           |    |     |    | _   |                |
|----|----|---|----|----|------|----|----|---|------|-----|------|---------------|----|-----|----|-----|----------------|
| ₹  | ₹  | 1 | ¥  | 4  | ,    | 9  | ٧, | 3 | 10   | 3.5 | १२ १ | \$ <b>१</b> ४ | 14 | 6 6 | 10 | 23  | क्त गरि        |
| খা | तः | Æ | वा | 20 | IGZ. | भा | Ĭζ | a | •ुंग | शिट | ताथ  | में दि        | वा | भुग | а  | 102 | हुत गर्बि<br>र |
| ×  |    |   |    | ٠, | 1 1  |    |    |   | Y    | ١,٠ | ۱ ۹  |               |    | ٠   | 6  | 1.  | سينيا          |

रेशा प्रशित हैता है कि वर्णयंग्यालका वस्त्र का वर्णाल स्वादराई उत्पास हुना । वार्णको वर्णाले प्रशास प्राप्ति वर्णा भावते मातृत्रीय काव्युव्यान के अवार्णत प्रवादत क्षात्र क्षित्राच्या के व्यव्याद्यान के अवार्णत प्रवादत क्षात्र क्षित्राच्या कर्णता विद्याले क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात् अपनी ग्रुपर रचनाओंने सानकेन संगीत पर समर गजनको चरणोंने अपि कर हो है। गरेव सम् गिजनों, नी निर्णयोंके दाता और विकटों है, कि सारणायके गरे बर दूर हो जाते हैं। इरदेवें दिन्हें जानेकि उक्तेया, येश सीरणायमान वस पुसर्व करकेन प्राण्ड करेवा, मेंस सीरणायमान वस पुसर्व करकेन प्राण्ड करेवा मेंस सीरणायमान वस सुमर्व करकेन

— გი ინ ინ । में हुन क्षांत्र कर हता हुई हो की तांत्रमें उसे 'बब्बा हो क्षंत्र' वह है । سطب: مندة ه innen gre ( fft ) un: und bit gen eine ficht gind aften 'tengt ferne' e.

15 gin bis ungu the an dantete tile britig un ein gile egen denafe gile benter ant fa dy ne ere giet if g or i ware filme to er de central fire et et giet fire pie of f rry kurn er ballerg sor binn 1 bibm big freis rie figunn benehn un b fribarju 1 f er? am tie pulig dire ide bait ib barn ande gares ide erge dienruft ermeil fe wilm un alburing dora fip i bullo bis miring feft praeser fim dipplu legim fieft bir u way you tadin ile affet, unde general, efteren merete, fant beite fer fie ung ber 154 Cerert i bit weit bije lagint rie festing zie taberare sie fein felige einen Arzellausien -- 6 erps

erper telbun bal dochn is emteln po 18 drauenit und deilnel applitundelte. ममने कृर्णमने क्र्याम-हिर्णिगीः

1 2 13 124 2011 open ischmit them thempeneralis किस्तेल्य को फिर प्रदेश कि किया। स्थाप क्लाफ्क क्षित्रीय विषय है कि कोम क्ष्म किस्ट अक्ष्मक श्रीय है Pfegire jeg fromb 693 amisene sie elleni wen in \$1 unffire ebene onu ulast went कार १ वर्ष वस्तुमक होस्ति संस्था ध्वार वस्तुमा And pis felle in pelis fo Bin per pon' 1 \$ fs mite wire femfen fie formes fie fie alb farman um elunes mie sage win men fewen pr. fapp, wenn meine defens

म महेम हुन्स भावमेन' प्रश्न तुमहो है ध्या के भावतन इस किया है। क्ष क्षा क्षिक

onlig Jin finnel egwarp pel pe pilas tign pen's pine Cast min

200

तसक्ष बर्रच मध्य म

12-16 ஓர் நூரிர் kkitete Lips: —§ कि फिल्फ संब्रिय संदेशम pais fapature fie dimprit the unfarguefriers pron Sieriae rafe Chievesco chippel and

politific sloists from fame fire for ap 위누·szir-러만 디만 카마 9분 D3파란 Eril targ (stirm) सद योग क्व

करिक लखी प्रभावजी के तक्त्रीक कियार बात कियाकेसी

erit bei be bir bir beit fer jege. , के का मान है के ब्राया को साम के का

—∮ éns f# 147 egel fieht ferefer fit poppin 1 3 673 prife कमा उन्ने सन्त्रिया का वार्ष हुन किया वार्षित वार्ष कि ताक के किए माने हैं जिस्से को जिस्से के अप र्जार द्वारा द्वार कि स्टब्स्स क्षीय किक्सिग्र

सहा क्षेत्रक कारक जगत के तहे काज ह 

। इंकाल

ई हरफ इस्प्राचीक कि प्राप्ते का एक प्राप्त eife ie ehte d ei ugige, ge in epithe prie eri ag

काल महिम लीह क्या करिये करिय einel gin Bieft fried be bjerg

· —§ (# 114m কিন্টানিলে সন্তি রাচম রুনত নির্টানার দ্বৌচত ওঁ চারীনীম street affer befor from 1 g winge talle किसमान मिड्रीस क्रिएकि एडिसिक क्रियमार कर्नेथ श्रोक उसी केंद्र किट

नकृत सक्ष्य सक्ष्य देख हाउ हतूनक विके 'क्सेन्सक'

॥ क्रेफ़ क्रिकेटक क्रमी

की कुछ उनके प्राप्त करा कर वाहर सुरत हिन्द

क्षांस्य भागान ज्याबर्व सिन्मुत रुक्तित सब बरवाई व n jung 9 muralun aucen eren eier

#### श्रीगणेशप्रतिमा-पूजाका मूल्याङ्गन

निस्पदेश श्रीगणेयावी धर्षणील्यं निषि है। वे महत्वपूर्वि हैं। उनके रुक्ट्रिटिश महत्व उनकी थी हमणे वाणीये अद्वित किया जा बढ़ता है। स्वस्तये गणेयावी धमला कर्मुंबाडे आरम्म हैं। वे थी मृत्यु पुष्प और मृत्युरम्म हैं प्रशास हैं तथा घरके आदि, अन्त और सर्यम्म हैं—एथ बत्य समयं यानदाकने अपने ध्यासयोगाये उनके सरस्या सरण किया है

तैसी संगळमूर्ती अवा । पासूनि जक्ष्या सक्क विद्या ॥ सूक्र पुरुपाचेनि द्वारे । वैसे कवी । नर्सू ऐसिया गर्णेदा ॥ (दासनोप ७ । १ । १ ४)

भीमणेशजीको प्रतिमा खीन्द्रयंकी प्रतीक है। जो न्यस्ति गणेशजीको पूजा करता है, उसे विभक्त भय नहीं रहता—

भारेक्षं पूत्रवेशसम् विष्यक्षस्य न जावते।' (पश्चराण, स्टि॰ ५१ । ६६ )

भीतनेशामी मार्गिसस्य हैं। वे महचलस्य है। वे पूजी और अब्दे स्तीम अभिनाव है। वे हिंद्याओं स्वयं महर है। अब्द और जह—दोनी है उनके सस्य हैं। वे कार्युके बारण हैं। वे विश्वस्य—वर्षक मायक है। उनका यह जातर सर्वा दें। विश्वस्य—वर्षक मायक है। अपना महिताने हों। जातर सरूप अथवा स्वयं हों। अभिनाविक उपस्था होती है—

प्रधानस्थको महत्त्रप्रकर्षे अश्वास्थिने दिशीमादिक्यम् । असाधान्त्रकर्णे अगबेद्वभूनं सत्त् विश्वकरं गणेशं क्याः सः ॥ ( गणेश्वल १ । १६ । १६ )

क बार्ग करिष्ट क्या । वेट् वेट्या बळा श वर्ष हो दास वया । क्याचे प्राथमा श्रीयव्या ॥ वर्षे क्षित्रेत्रिक क्या वेद्य क्याचा वे क्षाव्य ॥ (अट्डिट्स्ट्राव्याचा व्यव्ह (१९६०)

क्ष्रीर्मेश्चास कर साथ मुल्या है। उनकी पूर्ति बड़ी

हो मनोहर स्वीकार की गयी है। उन्हें कीर्यमंत्री कहा गया है— 'सीन्वयंमण्डितः।' ( गणपतिसहस्रवमनोष्टन

बेद उनके रूपका वयन करोने यसेआरों वां अध्यापं पते हैं। तथा, निष्णु और मोदा में उर्व इत्यादे उन्हें मूर्तिमान देवलों धर्मा देवे हैं। दि अब्ब दो गया ''त्यात निष्णु और मोदाने परेवर्ण एति की। उन्होंने करणा वर निरेत्रोंकी अला दिखलाया । यह रूप मा और नेवेडि आला ततांतिकरणास्त्रिष्ट कोकायण्योतीकरणीयां ।

( नरेखुः १। ११। ११। ११। ११। भीगलेख जीने अक्षाजी ही प्रत्यक्ष दर्धन दिवा है हैं। आपानि दृश्ति हैं। उनके प्राप्ते पद्म और कृत्यक दुर्धनेज हैं व स्पन्न वार्षोंके हैं के स्पन्न वार्षोंके हैं देश होने के त्या प्रवेशी-दृश्केक हैं। इस स्वाप्ति हैं कि स्वत्यक स्वाप्ति हैं कि स्वत्यक स्वाप्ति हैं कि स्वत्यक स्वाप्ति हैं कि स्वत्यक स्वाप्ति हैं कि स्वत्यक स्वाप्ति हैं कि स्वत्यक स्वाप्ति के स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्यक स्वत्

सङ्ख्युतिहासे सर्वसीन्त्रवेश्वः। व्यविश्युक्तसीभी भाष्यान्त्रामयोगः सुरमञ्जयमोत्री सर्वतिकोष्टनसः। (अनेस्युक्तस्य १११४/१६)

भागात् विश्वास श्रीलेख सीमा (स्थे उन्हेल किया है। एवेस्पुरान उपकार की स्थे है स्था-देश्यार निवा साम भागार किया गिर्दिशन परिवा साम किया है। भी हिर्दे भागात् रिप्यूनी मेलीच्या सुम्य हर राज्ये के के सिं किया उपने माला करकी मानति है। भागत् किये किया उपने माला करकी मानति है। भागत् किये दिस्ते में स्थान करके मान किये रही से । योगति के की मानति हैंस्स रही से । योगति के की मानति हैंस्स रही से । योगति के की मानति हैंस्स स्थान से गो। शामी दूसी हैंस्स मेलीवर्डक मिला कियो वर्षा हैंस्स से हमा से 100 मान किया है हैंस्स हिना से भीता सा उन्हें बार से हिन्द हरूर से प्रति स्थान का । अने सार सार से । से .संस्कृतकारमसं सहातामु स्थानित ने हर्गा । १३ । १४ १३ । १४ १३ ।

(vvsvr 1 vr1 s grown)
Irail worn fedicafic uiz son sie feui lie von reif wegogel fifes dere lose vou ap feil siehe ellim üb feurelae isani vakusin sie fa eilim ih fer ewnen primvakusin sie fa eilim ih fer ewnen primpe mp.

1 plestliersenen engegeneige 1 gegespeige fen tyrigeseise u. p. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u. 2000 u

(1711) (1714) (1711) (1714) (1714) (1714) (1714) (1715) (1714) (1714) (1714) (1714) (1714) (1714) (1714) (1714) (1714) (1714) (1714) (1714) (1714) (1714) (1714) (1714) (1714) (1714) (1714) (1714) (1714) (1714) (1714) (1714) (1714) (1714) (1714) (1714) (1714) (1714) (1714) (1714) (1714) (1714) (1714) (1714)

'i mig triben go mitbienminifft,

pmegiele piese umunes pe greinieriel lucinepes feul eful

rel ya nardie prineuwe sproyel i al ya syguyel fikushi savov rebua p yo 1 g irof dip fainshi co sikeni kora izikeil yo 1 g kurbar dip fainswa eelel

1- 2 | 12 | 13 - <u>Freigi</u>)

n felürenhennyedel numpen ynedygengeln begt been ergn gung press ynnu n fentguen

felil feve vis skran previliviten en kryckir feve kel svy i kivs istlu i prises ryka par spiere sjilis ver syshis fie now die fakuste varan gerne de fizer i S noj ware Evoqueter von aroleis given een er er er en die steere er die given en gewore en gewoord of steer er gewore fall evoarme in seker en eine fall ektuerte er given en een een een een een een een een gewoord en fall evoarme in seker en een fall kluckrik si

piperpadienen benege ingen

्रा १९८० हैं। १००० ( क्यूडीक १ । ११ । १० ) सर्वेदशब्दी हुंदर जीव्हादेवस्थालयः ।

(19--19-13) - 1 gewen (19--19-19) edin ilj. chinchickennik even (19-en) 6000 freez fell ficia wan chinchi (10-th mark even (10-th varyers) (semili 10-mai even direc fizikei (10-en) — fi simuli verjen ili etilizz ferezen f

gening rige sentenses nicht genings in genings in genings in genings in genings in genings in gening fest sige in gening fest sige in gening fest sige in gening fest sige in gening fest sige in gening fest sige in gening gening fest sige in gening gening fest gening gening fest gening gening fest gening gening fest gening gening fest gening gening fest gening gening fest gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening gening

ने के प्रतिकृतिक स्थान आया आया है। जान कि स्थान कर्म कि स्थान कर्म स्थान कर्म स्थान कर्म क्षेत्र कर स्थान कर्म स्थान कर्म क्षेत्र कर स्थान कर्म क्षेत्र कर स्थान कर्म क्षेत्र कर स्थान कर्म क्षेत्र कर स्थान कर्म क्षेत्र कर स्थान कर्म क्षेत्र कर स्थान कर्म क्षेत्र कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्था कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर

मंत्रपानी ही मूर्ति है। यूना देवता स्त्रुति मुनि—-प्रमोने हो। क्रेनीन ब्रह्मात्र स्ट्रिने भी मंत्रपामूर्ति खावित की थी। क्रेनीने सर्वि गीतमक्षे प्राप्ते मुक्त होनेके ख्रिये मंत्रपानी ही आरापना की। गोव्यामीने उनहों प्राप्ता दर्शन दिया। स्ट्रिने चिनामानिपुर-सीक्षेत्र स्त्रुत और मुक्कि करित एक

विश्वाल मन्दिर कम्यास्त्र उत्तमें श्रीमणेशाजीकी एक दिष्य, धर्वावयमुद्धद स्वटिकमधी मूर्ति स्थापिन की — स्थापवामात सम्प्रेशि स्वटिको मूर्तिमादरात् व वेनायकी द्वामी दिष्यो सम्बद्धमञ्जासम् । करणामात विद्युलं प्रसारं राजकान्यकी ॥

ध्रस्य मृति गणेवाले महत्त्व १। १४ । १०-१८) ध्रस्य मृति गणेवाले महत्त्व भक्त वे । काल्यके पुत्र वहने ध्रस्य स्वरिको गलेवालीले मुर्तिको तह्योपाला एवं विभि विभागते पूला करते देखा या । वह पूर्ति एल-काल्यले निर्मित आर मुला तथा तीन नेत्रीचाली एलं अनेक आर्मणारी

रुट्रत या--वैनायक्षें महामृतिं शलकाञ्चननिर्मिताम् ॥ चतुर्भुतां त्रितयनां नानाक्षंकारग्रोभिनीम् । ठएचारे चोबश्चमिः युजयन्तं विधानतः॥

(गणेशपुर २१ : १०-११)

परसमद कुनिकी गणना क्षेत्र मणेवभक्तीमें है। उनके तथने प्रस्ता होकर अंगिमेदामीने मकर होकर उन्हें प्रस्तात्र दर्शनमें इतार्ग किया गा कुनिन पुष्पक्रभेषों उनका दिसाल मनिन्द बनदाकर उन्हों बरदनानेवपूर्णिके खारना की गी। वहीं मगेदाकी इन्होंने स्वादना की गणी। गणा। यह पुष्पक क्षेत्र गरकी कामनाओंका योगना (सथन) कतारी।

गणेशमूर्तिप्रसारं कारवामास सुम्दरम् ॥ वरदेनि च तथाम स्थापयामास भावतम् । सिदिस्थानं च तथासीद् गणेशस्य प्रसादनः ॥ कामान् पुण्याति सर्वेची गुण्यकं क्षेत्रसिग्यरि ।

विविधित है। विशेदमध्ये केत भागवाधि में प्रदेश है। १८४५ है। वे प्रण्या पात्रक अविकरित ते तेता विद्यानाथ प्राप्त केत्र विद्यानाथ प्राप्त केत्र विद्यानाथ प्राप्त केत्र विद्यानाथ प्राप्त केत्र विद्यानाथ प्राप्त केत्र विद्यानाथ विद्यानाथ विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्यानाथ केत्र विद्

'भीतत्तर्वानियमें भीगयंत्रजीहे विभिन्न रुपोहे बाजा वर्षन उपकर्म देता है । वे बाजायर्वीत त्यस्तार्वीत मक्ताय्यदीत गीराम्यदीत प्रतिकायर्वीत विकार्वार्वीत विकार्वार्वीत मण्यदीत अट्याय्यव्यक्ति निम्मायंव्यक्ति विकार्वार्वीत रूपस्याय्यदीत व्यक्ताय्यक्तित प्रत्याद्यस्यवदीत व्यवस्यादीत मुख्यस्यादीत अध्याय्यस्ययक्तित प्रवास्त्रयक्तित व्यवस्याय्यक्ति कृष्टिम्ययंवित अप्रत्याय्यक्तित व्यक्ताय्यक्तित व्यक्ताय्यक्तित व्यक्ताय्यक्तित व्यक्तायंवित व्यक्तित व्यक्तियाय्यक्ति अध्याय्यक्तित व्यक्तियाय्यक्ति व्यक्तियाय्यक्ति व्यक्तियाय्यक्ति व्यक्तियाय्यक्ति व्यक्तियाय्यक्ति व्यक्तियाय्यक्ति व्यक्तियाय्यक्ति व्यक्तियाय्यक्ति व्यक्तियाय्यक्ति व्यक्तियाय्यक्ति व्यक्तियाय्यक्ति व्यक्तियाय्यक्ति व्यक्तियाय्यक्ति व्यक्तियाय्यक्ति व्यक्तियाय्यक्ति व्यक्तियाय्यक्ति व्यक्तियाय्यक्ति विकार्यक्ति विकार्यक्ति विकार्यक्ति विकार्यक्ति विकार्यक्ति विकार्यक्ति विकार्यक्तियाय्यक्ति विकार्यक्तियाय्यक्ति विकार्यक्ति विकार्यक्तियाय्यक्तियाय्यक्तियाय्यक्तियाय्यक्ति विकार्यक्तियाय्यक्तियाय्यक्तियाय्यक्तियाय्यक्तियायस्ति विकार्यक्तियस्ति विकारक्तियस्ति विकारक्ति विकारक्तियस्ति विकारक्ति विकारक्तियस्ति विकारक्ति विकार

भीनविधानी वृद्धि प्रशः राजक (सदी) होते हैं
उनके आपन-वृद्धिनी (बैटी प्रतिपादी) भी उनकर
होती हैं। श्रीमोधीनाय राजने अपनी पुराक स्कूकेंट्ट् अपहादित आर स्पेतीमारी राजने अपनी पुराक स्कूकेंट्ट्ट् अपहादित भी प्रकार काल है । गर्नेयमीनी स्वाक स्वानीर कीय प्रकार काल है । गर्नेयमीनी स्वाक सूर्विनी विभाव और समाग्र प्रतादी हैं। उनमे प्रकार बार्युक प्रदूशक, अप्युक्त हम्मुक्त होती हैं।

भोगणेशसी मूर्तिके निर्मातके सम्हण्यमें कहा गरा है कि पिनायकको गवनुम्ब तथा चार भुजवान बनना भारिये। उनके शादिने हागमें शुन्त अध्यमन और सर्वे राग्में वाश और भोदभूष वाथका ध्योजन करना चारिहै।

क्ष्मान भारत है है है जा बहु है तिया बार्ट कर्म that frith intigating tathe tones 649 ि • 3 कि कि मिल समाज कर का बालाहरू

। क्रमी होमाने अधियामीय बसाइन्ड (५ किया है क्या की कार होते देश के कार की मारे हैं। gibal erite tige for in in fefier friege fathen bet eles 6.3 fen fife nuns en sie s miel tilieben bi en ipfägine ein femun मिक्स है। इस वनी उदाहरवाने स्वह है हि प्राचीत स्थादार ryn iafer fren ft. ( . f fre f . y ) xygq सहकाको भी मूरी मिला है। स्पूराक प्राप्त एक प्रिका frent fir feign op ( .) fig upp bip बर्गुरक समीव हेट लीलक स्थान हो भी ( प्रथम होती हैं। है। हैं हिस बंदे क्षान भी सबदे हैं। वेची मैंस सबस् बेर्ड है। माराम नेमहार स्थाप है। समाप नेमहार शहर होता है। अस्तर्वतीव प्राप्त एक विश्वपद्भर ( र दी धनी ), क्षेत्र अस् स्पनीय स्था मीववाव काव दावा है । इसके अविदेश वानीन साहत्व तथा मधुरा, निहिता अप्र पशाया आहे अने हात भी कई शतान्दी पूर्व भारतमें प्रचलित भी, तेशा कि नातरन प्रताव होता है। दस और सामीकी मुवेदीकी वृत्रा लेखको पानीन्त्रम मूरियो यथी और नागोको प्रतिमानोका रानेशको युवा अत्यन्त प्राचीन काश्वे प्रचलित हैं।

1 30 151 1521 the west form that they better forthis for freilun ibr forin fel and ichinen of Wal men beite lot bet, ufengem ner nebe Ebran fel eifte if (nus ) mit fabrib faeige efrie eine firt gent eine eine

का देवना विस्तात्त्र वर्षने क्षित्रा है। मुंब ट्रेमाओड बनाय बरांच हिंसी है पता आंजरेबाचन म है। गहरतियाने गर्भयको दिन्तिके अन्य नार मरिवर्ड । तमर्थक्रिया र्यक् अनेक समिन्न स्था हो 13 IPSI FIPE 539 ISIDA farrin \$13 fir file उत्तम हेतं दिशादिद्वित् त्वीवत्तानामक मावद विस्तुत एवं सिविध वयन ग्रज रिवे हैं। देवनी ग्रज न्द्रीतक वेत्रदेशक संस्थातिक देश्व बन्धा कर् क्षा ग्रेसिन और अपेट साम है। विनयितान קים, אואשנו אימוקנו פֿנימי עוק דיה הוא הוא היאים האים. Q fie aprie affait feles tiafe arme all third statel the control of country ten market

स्तवः संस्थाति विश्वविद्यं सामार्थः हरू परंत्या महिवासुरमापने विद्याभियेः निद्ये काई वाह्मसमुद्रक्त जीवन शुक्र की कार्य । neigh and arise mitted at a faith and

( biste-ein Alndbegiten) uit, Sie Ten Welfe ein tie fuze, enemie en ine )

# हिर्णिए मिलकित्र

शुक्रदाहिनी और अनन्त मुखदानी है। \*.Rhi)--इन्द्राधी उन्हर् है—शीववाति । उन्हों परिया अन्त ering | g friegt diring big festereinte

१ है किशोड़कब्रुम और क्षिड़िदांची रहे क्लारन क्रक्ट दक्त भीत क्रियाचीय किवियाचीका और उत्तक हरूही होन्द्रिय किमीने किमोमने निरूप्तांग पि स्टिप्त भारतस्यके प्रया स्थायार स्वत्यक्ष्य ,स्यानक्रक आर्ष ( \$3-\$3 : 3# : \$ \*Dolinger )

सर्वयम्भारम्बर्ध equal depth of the party of ereitieten erei fleetenin eines l

प्रमाद्रक्यात् स कारते शस्य कार्यत् ॥ \_\_\_\_\_

नार्यकारहरूवः वार्वः वंदः भास्त्राम् अधुर्वः । म क्रिक्रिक्ति में क्रांवर्ग मान्से विदेशियुक्ति ॥ वाज मांबर्टरेक वे वस्तीरेक्व बासका संसद्ध असंसद्धा व धर्म रहित्तरिक्ताः व । :इस्टिक्ट्रक्ट्रक्ट ingeren eine

त क्ष्में के क्ष riene bueums ferbur me nieberbe fei इंस्ट । ह्याप होई कब्छ छात्र प्राप्त । उन्हें उन्हें क हर हे आसमान मोदकर्युण याज १९६मा ब्याहित । । हेर्गीक सत्त्रक प्रपेशिक व्यवस्था करना काहिये । कार्या दीव नहीं बनान स्मिद्ध । एक आस्ति

\_\_\_\_\_

पुरिवित है। दानी उनके देशक दो दान है तथा पुरव की वी मेरे पुरी है है कि का अकात नी दानी वह की मेरे पुरी है है कि का अकात नी दानी वह के मेरे कर कर रहते हैं। भूगारी भी कामत रहते है वक्ष की दान के प्रति का अकात नी है। भूगारी के कि उनके पी पुरव मेरे की उनके की कर के कि हो हान है और उनके पी दान मेरे कि अकात नी की भी कर के कि को हो हान है और उनके पी दान मेरे कि अकात की कि अकात की की अकात मेरे कि अकात की है। उनका पुरावृत्ति को है। अकात भी देशी जा वक्षी है। उनका पुरावृत्ति को है। अकात भी देशी जा वक्षी है। उनका पुरावृत्ति को है। उनका पुरावृत्ति के की है। उनका पुरावृत्ति के की है। उनका पुरावृत्ति के की देशी है। उनका पुरावृत्ति के की देशी है। उनका पुरावृत्ति के की है। उनका पुरावृत्ति के की है। उनका पुरावृत्ति के की है। हो की है है है है। हो की है के देशा है अधित द्या वार स्वत्ति की हिस्सा है। स्वति है है वार्ग की पूर्वित्ती विद्या है।

पूर्व-मध्यमुगीन प्रसिद्दार-काल ( स्थामग ७५६-१०१८ में गणेशकी अनेक मुर्तियोका निर्माण हुआ है। पत्रधानमें वटियालके साम्भ-लेखके ओ'ओं विनायभ्राय नसः' से प्रारम्भ होता है, ऊपरी भागमें गणेशकी सार मर्तियाँ चारी दिशाओंकी ओर मुँद किये हुए बनी हुई हैं। जोबपुर-जिलेके मण्डोरके पास रायणकी लाईके समीव सप्तमातृकाओंके साथ भी गणेशका अङ्कल हुआ है, जिसका एक अन्य उदाहरण इलोरामें भी देखा जा सकता है। आवानेरीचे प्राप्त एक मृतिमें चतुर्भुंबी गणेशको छिल्तासनमें बैटे दिखाया गया है। ओनियामें गणेशकी कई मूर्तियाँ आज भी वहाँके प्रतिहार-काळीन मन्दिरीपर देखी जा एकती 🕻 । वहाँके अभिवका-माता-मन्दिरमें गणेश, महिपासरमर्दिनी दुर्गा तथा कृषेरकी विद्याल प्रतिमाएँ विद्यमान हैं। ओवियाके सर्य-मन्दिरके बाह्य भागपर गणपति-अभिपेककी एक अद्वितीय मूर्ति यनी है। जो मूर्ति-कस्पका उच्चतम उदाहरण है । विचौद-दुर्गमें निर्मित कालिका माता मन्दिरके वाह्य भागपर भी गणेशकी अत्यन्त सुन्दर मूर्ति उत्कीर्ण है. जो आठवीं धनी ई॰की मनीत होनी है। उत्तर मदेशमें कत्रीज्ञते लगभग इसीकी समकाव्यन चतुर्भुजी दृश्य-गणपतिकी मूर्ति मिली है। जिसमें ने सर्पनतीपत्रीत एवं नापकी खाल पहने दिखलाये गय है। म्बालियर संग्रहास्थकी एक ऐसी ही मूर्तिमें बृत्य गणपतिके साथ सुदल्ल-जादकवी भी दिस्ताचा गया है। तृत्य गणपतिकी एक अन्य सुन्दर मूर्ति भारत करुमननः ...

भोगे(का के वर्धीन्य नंयहकारे उप राजवंदिये भूगे भाँगा महर्षित्र है। एसने द्वारंत भोग एक सामन्द्र कर ने दिनाये को हैं। इसने द्वारंत भोग एक सामन्द्र वार्ध भोर क्षी-महरू बना है। पूर्वेस विन्दुरे दि अप है। विगते विश्व होता है कि बाँ कुंब के हैं। उन्हें कि विश्व है। अपने सामन्द्र मुख्य होता हो। होगों प्रणोण दे का का की भीगों के अभिकार हाथ, में अल मुद्यों दे कहिन ही भीगों के अभी हो। यह वह सामन्द्र के अपने हो। उनका यान्य महिन मेर के अभी हो। यह वह सामन्द्र का की हो। भीगों के अपने हो। यह वह सामन्द्र सामन्द्र यह मूर्ध भी एक्सी कोची बनी हूं। कार्य है। इस्ता वार्य सामन्द्र एक मूर्ध भी एक्सी कोची बना हुई कार्य सामन्द्र एक्सिका नामी दिवारी भी होणी सामन्द्रने सम्बन्धन एक मूर्ध भी हो। जो अपने एक द्वारिन होगे लग्न

मंत्रिपरकार्यन १०वी ध्यांकी मृत्यके मह व्य गरेवामी एक गुन्दर प्रितान सेक्टर के क्लानेस्त्राज्य में ११ एगी चतुर्यन गर्वाय अस्त्री प्रक्रिक क्लांके कर्ण केंद्रेचे आपत्तर के देखियों गर्वे ११ एकी धान रह एक वृद्धि मृत्युचनंप्रकार में में ११ एक आपत्तरीय गायकी यात गृहिंची भारतीय व्यक्तवार क्लाक्ष्य एहींच संवादकन, नवि दिस्त्रीन भी द्वाराज्य है।

प्रतिहार-राष्ट्राव्यक्षे वजने व भाव उत्तरी भावते अं धार्मोक्षे स्थापना हो गयी । दिहार्ग-प्रतिक्ष के स्थापना हाथारीने ओ प्रस्ताः धेक्षणानुष्यती थे, अने ह ग्रे भाविमाओं को मिनते करणाया । एर्ययन्त धार्म गर्नेधकी कहें ग्रुप्यर मूर्जियों गर्नित हाथाना प्रतिक्ष मूर्जिन औ १० भी धार्मीकों है, गर्नेश प्यानमञ्जूनि है। भावे हैं। अ अपने हागोंने यह स्थान अस्त्राव्य करें की

अलगर-संप्रालयमें वृत्य-गरेपाकी यह तोत्तकली मूर्ति वर्षायत है, जो अपने उपराहे हो हार्गित यह धर वर्ष है। हेरों के समीच तृषक तथा गण को है। मूर्तिक सिंदिक उर्जार्ज के तरे जता होता है कि दर्शत गए। प्रमाह रामहोके मसीच वाचक ) निकासी सहालेकल-नामक महिन् हम गरीय-मूर्तिक निर्माण विकास संस्कृत नामक महिन हम गरीय-मूर्तिक निर्माण विकास संस्कृत हम हमें

i file fignie क्रीजणात्राह एउटेशीशक रहे व्यन्त है। स्थापित - मुम्रामिद्दार क्रियोकारी क्यार क्रम क्रियोक्स क्रियोम्स ( इ. क्रांसी म्ह्राथ करावर्णक कि अप्रहारीकारी क्षेत्रक कि साम 693इने करोहोर करड़। है सिष्ट कि दें े सिष्ट कि मुन्दर एवं कलालक है। हेने मुक्ति मुक्ति सक्ता-रामा কপাৰু ট্ৰিক টনিদ লাম চনক্ৰেন ক্ল ভিন্ত কিচক দি সদী (§ 1530) pipe the trebije mie bemie etter 1 § होरीहम मेंक्काइक्स भारत हींद्र क्ल क्य साथ किसाक रापक इंफ्लाइमले-१न्डिंग की का साथ क्राइकी किसीरामा रुक्त है जिलो में एक्स स्वाप्त कि हैं। इस इस है जिलों में एक्स स्वाप्त कि हैं। इस क्षेत्र वर्षाः क्षिम्योकद्योग्य स्थातम स्टम्फ्ट क्स्मी राम्ही उत्तरह प्रकृतम्म विम्लानास्य विशेषक स्मार निकृत्र कि उपनिष्ठ इकि । सम्बो स्थाप बोम्मा के स्थाप ----

। है हिंदीइम भि संप्रकाष्ट्रसंग्रहकार केरिश्रहीर मन्त्रीयहाक कप्रकार भागक आस्त्रमा है। स्थापन है। स्थापन क्रिक एक सन्वकालीय महित्ति जो अन लिक्स द्यापे हैं। भासाम क्षेत्रोच विक्रम क्ष्यान समाप्त स्थानपर बने

1 f tillsu kings for "pongrie pięts te barel ifte fetig temiere ismen fie freps याम हेई जी देनी सम्मान्त्र वेराहर है। हंत राज्य beite garte dan ifte fe ibig unte ene op (a.) fen feite ? f ereit un ten हे सिक्षे हैं, को अब महासन्धराहकमेंने रात्री दूरिहै । किन्त्राकर केंद्रियों प्रसिष्ठ मारीय एम्से क्या किरावय किंपूरुष्ट किराएंग । है एवा है इंद्र करने क्याएंग नि नुगोन गांतमा अध्वयो रामीको विस्तिवन्त मास है। हिन् स्टेड देखिया है। देवांबे सांच्य रखवा है। तस तैया बार्ट्सत अहन मिल्ला है। देलस सार्यानंक शीवक्लांक रामांब क्षित देश करूती और कि कि कि विकास कर हारा है कि ा कि देश के महामहाम कि मान महाम के देश हैं। निर्मातक प्रथा प्राचीनकालने ही प्रचलिको है। ब्रह्माको इप्र क्ष्म किमिन्निक्यण से विरुद्ध विशेष

ूर्व दिल्ला को । हिर होने के क्षेत्र हैं bily fore om dregenin fie kind antonel

> मन्त्रदेशमे सन्देशीक समझालीन नेदि या हेद्द-है है जो भोदक-पात्र पर्द है। क्रमध्ये ही उन्हें वाहन मूनकरी भी एक स्वतन्त्र then i f egeran ernne bills fariari-big : es buign ife Dinnin vin Sauele by feidenich प्रकृतिक्रीक ,क्रमात्र ,हमास क्रिक्कि प्रमित्राहेव कि है। है कि कि हो हारी हो मिंद्र है कि है कि ग्रेमिम देक प्रकम्श्रास किछमी। मैश्काइसके-भिन्ना क्रिक्स हो है किस साम मेनाक रूप किया किछ क्षान्त कि । दे वित्रम् अस्य क्षान्त क्षान्तिक वि मंद्रिक्त । है किक्स कर किई मि नम फिर्तीम जाए केसी बिरही स्वतंक, भावन, रूप करती हुई तथ अपनी करिक ब्रीवर किपुक्र किपुक्त किपुक्त किए प्रश्ने किए प्रश्नेक । न्तारा निर्माय करवायाः जिनम् वर्षः आज मी विद्यमन गन्मदेशके लकुरादीचेत्रमे चन्देनीने अनेक विशास \_\_\_\_\_\_

> त्या हत बराम कवाड़ जब गोड़े ही उदाहरन हात भावा विने वादमें सेवस्थानी शावकीने पूजान नह कर लांगली कांग्रिक्तीम किसीय स्वी कीशीक किमार काठ कर मान अमान व्यवस्था विकास अमानस सामन मधिकाका प्रमान करने हिम्स व्यवस्था किरिया । है कार्यक म्मिट कान्य-देकि प्रेरंट के दिला कान्य मान र्वास्त्राच्या विद्यानकार्यक क्षित्र विद्यानकार क्षित्रीर स्थि मानेक । हे लामात्रमें भिर भेड़ामाड़में उत्रनेम क्रिमेंमभी क्ष्मिक मुक्त महारमाह क्षेत्रकार्य क्ष्मिक्षिक स्थ । यह देवी ६०वी शतीको कृति है। इसी समयको दी एड्रीम अपन्योगे क्यून और है इका ब्राप्ट कार्य छ।

> with the sp spir lieger | \$ bib 3hirts & her

के उन्हें दक के अध्यक्त में हुए दिसाया भया है।

मीय करवाया । रायपुर संप्रहान्त्रमं गर्नध्यक् एक कव्य

क्षित्रमधीय कप्रजिनम स्थानिक भि स्विधा प्राप्ति

क्षेत्र संस्थित उद्योद्धियो है। The total to 33 the Struy forte 673-177 मार्थां करान्यम् तर्दास्य है । नातवंत वर्द नेव Poin wie fe if Big fontemenge mit 6 auf 670-110'es ति है। हत्ती सम्प्रता सब्दे प्रमुख क्यपित्क, क्यि

IFF F ( of 1888-ofe ) father planer

सम्प्रकाः पत्रवे प्रमुख तंत्रीर क्रिकेडे नागर्वाक्तर्तमण्ड स्वात्ये प्राप्त देशन-मनेराडी डांख्य प्रतिमा है। इनमें प्रवा प्रती पर्य दनमूर्ती गलेखका नादम गुरुड न दोडर निंद है। पद देश मी शारी देशका तिल्यान उत्तरहान है।

पर्यक्षान वेपहर उपयो होगी हा पो हे एखे हो एक का कार्यक्र मने क मनित है। इन मंतरीयर अनेक पीएक कामाने विषय है पाणा मांचा में भी की सकता मुर्चिय अपने के पाणा मांचा में भी की हो मान्यो मुर्चिय अपने की मान्या मान्या हो हो भी पाने मान्या केने इपाएल है। उनके देना हम है कि में पाने मान्या केने इपाएल है। उनके देना हम है कि में मान्या मान्या अपने कि हुए हैं। नीचेकी माँचाने अपायके अपनित्त उनमा मान्य पुरत हुई सामाने पाला है हिन्दी अपना मान्य पुरत हुई सामाने हैं पाने में अपने हो होगी मान्या भी मार्गित है। एको ने अपने हो होगी में पान भी हम का वाम निक्के हमेंने हुन और मोहक्या किने हुए हैं। उनकेने समझूट बामा कर्यका

हन प्रतिमाओं के अतिरिक्ष उपयी आईट बिडेमें बैस्तेरके जलकार्यक्षके मन्दिरमें बात-गरोधका पढ़ आदितीय चित्रण मिलता है, जियमें वे यह उताने बालकृष्णको मीति हापमें मोदक लिये भगते दिलाये गये हैं। यह स्वाम्मा १८वीं धर्मी को इति है।

करक है। केरक मानके भी मणेशकी बुक मतिमाएँ मात हुई हैं। हममें या तो वे मुश्कर प्रचार दिखाने गये हैं, अथवा अपनी सक्तिके वाप बैठे हैं। ऐसी मूर्वियों, जो अधिकतर कांस्ट-निर्मित है, १६ बी-१७ नी खरी दिक्षी हैं।

गुजरात-मानके धामकाजीये मिन्धी गणेशको जबने गणजरित एक सानक-पूर्वि (४ यी धार्मी १०), दिटोर्स्थ मिन्धी माना वर्षतीके वाण दरव-गणपति (९ टी धार्मी १०) को तथा रोडाये मिन्छी आधान-पूर्वि (८ वर्षी धार्मी १०) विशेषरूपते उच्छेरतीय हैं।

उस्तरात्य है। उद्दीसारे भी गणेशकी अनेक मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, जिनमेंने अधिकतर भुवनेश्वरके मन्दिरीयर देखी वा सकती हैं। इनके अतिरिक्त क्षित्रमंत्र प्रता क्या काँके स्थ शम्मक्रवर्षे ११वी छत्री हैं-को एक स्थानक पूर्व एक कर्मा गर्नेश प्रतिभा प्रतिकृति है।

रोद एन देनियोंने भी गरेघड़ा माने देशे-देखा-गय भद्रन दिया है, वस्तु उने होन सान दिन है। वै भी देशे भरधांनाकी मूर्विनेंने, जो नज्यते निये गरेबड़ोंने रिशेष्ट्र पुत्राचा गया है। देशे कि महण्ये ग्या यह बेनेदरी भीनाइस्ते नृतिये गरेख उन्हें देशे या नुदर्स के ग्या महर्सिन हिन्ने यह नियों हैं।

िहरेगीने भी गत्याको जनेड भूतिनी सिली हैं भारतानिकारानी गरदेकचे आन नेपाइक सूर्तिने जो हैं घोती देंच्यों दें स्थानक गत्रेया मुद्धार, वर्गनकीयोग व भारतपूर्व भारता किये हुए हैं। उपयोजन भी हता हैं। वें पढ़ भारत मूर्ति कालुकडे वाय नकरावाने भी बात हो हैं।

र्से नेरक रोचनाम साले एवं मूर्ति विशे १११० हैका देता है इक वर्ष मूर्त जा हुई सी । उर्ष में करेडामेरी कार्यों परा, इस करना मोहक में किसे दिलाये मो हैं। एक अल्य मुर्तिमें उनके चार उन भी दक्त हम है तथा है। एक अल्य मुर्तिमें उनके चार उन भी दक्त हम है तथा है। एक अल्य मुर्तिमें उनके चार उन भी कार्यों भी अनेक सोलयनियार निर्मित हैं। किसी स्रोक्त अदित हैरकर मोलयानी मुर्तिमें महामाने आती हैं।

दनके अतिरिक्त केशोंट्या, ब्यातः द्वित्रेनित बाएन देवेनेशियः, चीनी दुव्हिंसातः, सोरियेतः, बार्से आदि देवीते भीके क्ष्मा अन्य देवीते के क्ष्मा अन्य देवीते कंश्चालकी प्रदर्शितः हैं। इस्ते वर्षात्र स्वात देवाद हैंक एनेश्वाली दुव्ह न केवल अप्ताने से प्रवर्शित स्वात देवाद हैंक एनेश्वाली दुव्ह न केवल अप्ताने से प्रवर्शित स्वात देवाद हैंक एनेश्वाली द्वार्शित क्षूद्र देवोति भी समान-करते सम्बन्धित यो और सभी प्रार्थना करते हैं कि—

सिन्तूराभं त्रिनेत्रं प्रधुतरज्ञदं इसप्रीरंभनं दन्तं पाताष्ट्रतेशान्युक्ततिकसन्योजप्राभिरामम् । बालेन्द्रयोजमीकि करिपतियदनं दानप्रार्थागर्यं भोगोन्त्राबद्वपूर्वं भजत गणपति स्वत्रक्षत्रसम्बर्ध

## ( fiften dermatik oft-stati ) हत्कृतिष्ठ एक्टा एट एक्टाई मिल्क ग्रीह रिग्रीए विध्यात

न्मारपोडक्षको मन्न राज्य हो इतिहासी सम्बद्धा हो। - FFIK-9 · 라페라-라테-9--- 호 FFIF : 호 P9 타디다 । एक एसी स्मेर ने छाउँ दिख्या ए सीमक क्षेत्रीका र्हानक साइट स्कें ६ दी ई इन एउटन एकट व्यावस्थान क राज्य के कि 5 सम्बर्ध की पूर्व का कि कि कि कि कि कि कि कि कि 83 | ई लाए द्रावेति विकासका विकित महिल्लाम

। :गम्बीकागुरुकद्वीयक्षाः। । है कि एउंच कि होएं कह खाम इस कही बड़क, बिन्ट दिकासकी र्तारमा अर्थ साम्राम् । राम राम स्थानिक दक्तिका --- } to fig yan eg um ant afteufer thefayur. Chore ty miras é er l ya mean sy érisi जाता है। यह उत्तम मनोहर रच था। इशो स्पर्ध हे पार्की मुड्डाम-मिहिन-९ । व्हिंद हर्न्ट्री सक्षेत्र क्रिक क्रिक्ट क्रिक्ट क्रि विष्ठः । ज्योगः र न्योगः वर्षः १-व्यवसाय-वाणिकः । वर्षः

1 ई फिल्मी किए एएमी किएन एउ केट मिल्फिए 1 ई :你你你你好你你你好看你你你你 क्षरिक्ट क्षेत्रकारी प्रिके बेहरू किस्पीह प्रतिकार क्रिकेट

कष्ट्रम मिल्ह्याम निकार वित्री ईन्ह नाम कालमारह । १४५६ मान कार्य एवं । विष्ट क्षेत्र । विक्र क्षेत्र । प्रिंगाइत तथा तत्रनित नेतृत्वके परिचायक है। उनको मास्त्राम तिकृष्ट प्रकार अन्य वाक्ष्या मास्त्रमा इकिछाँक क्षणसही हुए कुणकी त्यक किछ साम हर्कतामक महीति क्यार किमक व्यक्तिक प्रकाश ( { { } } } | } | } |

है। दिवाल उन्न देश देश मान दर्भ गता है-, क्रम अयः बकः वनस्तिनी वया स्तित्रवदायीय प्रथम भरार the 18 fire our faule fe is virille bire क्षिके मार्गिभक देवमा देवराज १०८ है। वे ३भ M2-8 1 रू के इस कि के मार्थ के अप कि कि कि ह । ५५ रतार एक्ट्रील क्योग्री क्रिक्स रेस्टर है artie im min Cate au al f anto min es pp 1 g ffortifery p 在能Biff tif fp34 Pic 4 and tif g 1 दंशालार एक्ष्योक किएक । ई मह कपूर एक्षी कतार रंगा

इन्छ (हेरास ( केर । केर क्ट्रिक )

1 : 57 far für fo upefiltum frechte fun' sfie ( ? 1 \$ 7

। ९ करपुर ) फ्रिक्सिक हीका ईम्सक्ट ठीवला

'जबसूब देश है किया है। वया-'वायत रवा

महिन व्यक्तियो शक्तान हान्द्र ताथा है । इत्तरा प्रथम

। प्रदूष साम एक ई सोहोतीय कि कंडीह किएकि

216-}

ठारा प्राप्त है। इंड इंड हैंद्र मिलमधीय स्वेन्य किन्द

हुए महीरात किया गया है।

- 5p of of atte 1 3 firet mann fachmen fine fie Bridphi (aftad Giphan Sp. fark apple effet : Afge Zure Agente, ( natet ) ereist auf 1 है कि घर कार किएक माह्र करा, देवकात्रा दिवस I DE DEST FOR FIND POPE CATHOLOGY BE ! संक्रमधी। ई इलाम्लेख धन तीय कीय कि ( क्रम् क्रम Springer IP ) gins appr 1 g abite is ( FRE DP) bir pr | pr Birin Pisis Fire 77 PP | IPSI S SIPE fell Striefe fartig fiertil fi । के इच्या सीवनाते :स्थ्र-क्या स्था शाम । मन्द्र श किंग्ड कामू । है तम प्रवि एम सहित स्वीर स्वीर कुम्प प्रशास हं । है किसी सीमीह समित दिन्छ।

ाँ भट्टाक र्वत्तर कार्य रमत्रम्योद्ध की हासिक । में स

रिकार र्हाप्ति है । एक सम्मान । कि किस्म कि दिस

क्षक मिनकरदूस केव्हों के होड़ कि अन्तर्भवानी बच्च

कि क्षातिक के प्रतिक का मिने । कि कि कि कि कि कि

fanc Esinate beite | § fent piése afferteil

быяві йіна ўік фытон фраген.

i g mas rals fu sie fenorieu we fer sur?

इन्छ प्रमानि । १६ है शाय द्रम १६ स्टब्स्मान दीलास्य

केट व्याक कंछड़क एक एक कारण कारण के केवल 1 g mig finn ( mirfor pir füge ) 475) मूर्विनीय दे दाणियाँद्राण काल्यूति कळ्यांते छरानीरंथी हा अभिनेत मिळा है। यहाँ छत्मी पृथ्विनीय गिरा है और प्रणी (देगत्वत ) रहन्ते मार्गितिय है। अनेत धानीन कळा होगोंमें भीळ्यां तथा मच्याबीकी एक धान दिरमां मार्गितियां हो गोगांवीका मवानगर कांग्रे देव रहन्या परिचायक है और हम कात पर्याक्ष चोक्त है औ हमिली मार्गित्य करती है। हम देशकी समुमार्गित प्रणानका करनेमें महत्व हो थे तथा हो है। अञ्च नायक मुहेरी गोगांवी हारा चारानी बनानी हम जी जा नहीं है।

#### ५- ञ्चवमाय-वाणिज्य

रेतर्रिके अधिनिक अन्य उदीय पंत्री तथा ब्यायस्वाध्ययं रेवर्स भाष्मिक बनानी है और उसना आर्थिक आधार पुष्ट रिया है। यानिक को प्रांत करण्या राज्य का है। या निकार के प्रारंत करण्या स्वायस्वाध्य स्वायस्वाध्य स्वायस्व राज्य ्व राज्यस्य राज्यस्य राज्यस्य राज्यस्व राज्यस्व राज्यस्व रा

ज्युंक पीवी तारीस अकारण गमनव मोदावीमें मिता है। एर्सीके एर्स मार्चीव देशी अध्यापक सात मात हुना। भोक के मोने गोदावीक गोदावा प्राचना प्राचीन में गमार्चीके सावक कार्वे दिख्यों प्राच प्राचनीने पूर्विक सर्वे के को मार्चीव के पतिक स्थापना अर्दाकी केंद्र भीक अमार्चक वर्षी हमां कर्यों के स्थापना केंद्र अर्दाकी केंद्र भीक अमार्चक वर्षी हमां नहीं असाव स्थापकों अस्ति केंद्र भाव स्थापना मार्चीक क्षाव देशी

अनेहार्जनी मान्य स्मिते प्रमुख बार्यस्थिते है। रिप्तु-हिता सुर्वः देशी तथा परिचन्त्रते बारेश्व है। युव पुरस्ते इत बार्यसेन्यमञ्ज्ञाती स्मित्त हुन्या। यदेशकारी पुरस्तातीय द्रांत्रस्त्री बहुत बार्म स्मिते हैं। बार्विबर्धी युक्त प्रमुखे परने प्रचलित हो चुनी थी। वेभेयनक इंग्लिसनि-जनस्की अपनी मुझानेष कार्तिकारी उद्यानीय निर्माण कार्तिकारी स्थान दिया। युन कार्यद् ग्राम्परान प्रथमने भी में विशेष प्रमाद कार्यों कर प्राप्त कार्या कार्यों कर प्रयाद कार्यों कर कर के प्रमुख्य कार्यों कर कर के प्रमुख्य कार्यों कर के प्रमुख्य कार्यों कर के प्रमुख्य कार्यों कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के प्रमुख्य कर के

दिन युन हे रूपो मान्य दोनेश गोनकी मान्य द्वार मुक्त है प्रभात हो उनसे पहुलेका हैं कमने जो। गयुर में है प्रभात हो हो जो उनसे पहुलेका हैं कमने जो। मुक्त में स्वप्तका बड़ी। को पहुले हैं करें (यनस्थान) है गोनकी स्वप्तका बड़ी। को पहुले हैं करें विकास दिक्का मंत्रत १९८ (८९५ हैं) को के के के हैं। देनके आता होता है कि क्यांस्थिताय का ही मीना बड़ी साध्येत होता है कि क्यांस्थिताय का ही

इलमें पुते होतंत्रवाद जिय (मलपरेस) है जि मत्या नामक रामकर गणेसानीस एक हुउँम में देग्नेगो मित्रा, जियमें गणेसानीसी एक विशिष्ट मूर्वि से पुरितेब हैं। देव मन्दिरसा मार्सिम्ह निर्माण है। नो से स्थान दुआ है।

कारों को देखीर क्षेत्रकों सुर्ववा वि बनने कोर्यो । उनमें गृतियों चार आर. १८ वार्य के मुक्तभारती भी विशे हैं। गृत्व भीत्रकोंने उनसे विशे सम्में दिखाने को हैं। चीर्याक तथा किंदर करें! उनसे बनीयों में का भीत्रकों। सिभेदी जारि किसी कभी-क्षों उनसे देखें के पुरे और पुरे देखें हैं। मान कारीन स्वेत्र पुरास क्षेत्रक इस्ता भे सी सार्वा के दान दिखें हैं।

संवेश वृक्षः भारताक हो सीमत नहीं रहे। सर्वे वर्धिका नेवाल शिकात स्वेत क्याँ। स्वयं। मुस्तात्रा आदि देखोंने उनकी बहुनेशनक मृश्विं निर्वे हैं को संवेश अर्था के स्थापक प्रकार से चेतित करते हैं। ्युरक्तात्का हैतर वात्तु सक्ता सहरास स रू entre figure ( ) sprint marke . ्, प्राप्तिक क्षेत्र राज्य । हे कि कार्न क्षेत्र क्षेत्र oitute meet f oft defta an refta .

then bets 1 ) as exact mos fally afinital i f rem mile eie ünen tufan f tim burg ben meitinge ma bib preiffe विवास समास आहीयत है और एउस प्रभाव विवाह Mily of the 13 fts on bily stu fing in fan garte enteiner 15 fim for fin fine Murt to munt ibe sie f feut traitee fere ereine go bar igne ibn ereiner i f fiche fem धक स्त्राहरू एक विस्तृत किए भेजर किला सम्ब | Livring ( ) ) और ( कि ) लोगार ( 9 ) त किए ) करळा (१) — ६६ । इ. ६३७ इक छत्तामने सिंताम Fib faibbly ti'm Firm Bireins Ausge

#### <u>मित</u>्रहर् प्राप्ट इस्प्राप्टर कीमुएला मेटईहरू

l lin lible 2h १) लाए तिर्हेश हो हे हे होता है हिन्छ अह क्षा हो। इस्ति हो। इस स्वापन विकास स्वापन स्वापन हो। क्रीर मेरिएक । ए एक होई साथ नाम मेरिकारी nie wie it feitelders romm nie ibe so we ति । त्रशीनी राम कीम्बोई वर्ड ( क्तांक्राट हुई) व्यवाद स्ट्र TE livits of Ele tenarme teriene | ginfanc Ny taona tenga nik tene umalk fiste eve । इंद्रेड दिहे सिल्लापि सहस्रार तहराशीले किई है हुँह साथ धर्मीक महिलाय दर्शन हमाउ त्रीकृ क्य ग्राक्षम छत्र । व ब्रिंग्रे स्कीपू कि स्थित स्थित क्षेत्रकई rite kum iste ünvale ardın kuzen

है किई 93 तिष्ट किछलिए कि मिन्न केस्प्रस्थ क्रेग्रीस प्रीप frou firint les fral fral fraisprous superp প্রেছ। ই চরাহ সহি দেয়ি রি নিজ কানচ্ছে hit firpilitieps branchi Mingrab en

हिर्णिः मिरिक्सि मिरिक्सि

काएसए केंद्रीय क्रीफ किक्का प्रसाने तक्कांकी कि क्र्यें के एति हुन प्रमेष क्ष्मणा केर्याहरू ( प्रतिमाधि क्षांत्राहि को क्षेत्र है। कि क्षेत्र मुख्यांत्र के मुख्यांत्र के क्षेत्र है।

5499 इत्तरकार को दें तिहं त्या द्रेम होक्कियों को

इन्दर एर ू च्या वक्र वक्ष्म के Fib Srui fibrmu f ( 0} 0555-c00] लक्ष्मछ । ब्लिक स्लीहरोम सिक्न किएल्स क्यू अब्दिल्य ৰত্ৰ কিত্তৰজ্ঞ সাহি দানিত্ৰ—কুলীল ঠি বিলানীন ( সান্তন কন্যাণ কেন্দ্র চদুর্য ) কৃত্যত freed her the pier inas ( .) M. -33, ) ásie-pou ésiple eugh sif

। है 133 के कि से कि कि कि कि कि tine sie g fagge so 1 g pilit son thur

fre ap fe ( aupelq estioneris'T) fin far ! malteil es plag tinge pon some siege ple

तिमानी सहीर क्या नहार नावन महिन किया गया

erg | § mig dern milden fergd son fenferfin

ர்ச் ∣த் இரை கூறால் சுஓ் ந்ச்ச சுஓ ਜਿੱਥ]

rie wari fiers my drie frug ter fige weu-क्य कप्र केंग्रह और स्थापक क्या केंग्रह की

हिल्ला है किस्तुरू हीकू । ई मिल्डिक्ट रिक्स्मर्थली ही

क्षण कि (बीक्र क्य किराएक) प्रथम कई क्षण राग्य कर

म एवं इन प्रतिमाधीन सम्बन्ध कराने परिस्कृट हुआ है।

है इस्ते और साऊ सागर छह के क्विंगित। है क्वांस

Dian papell nyadia ebeb essu den briak

मामतिष्ट छट जीध ई मिद्दीय किटिगि एक्टिमाल्क कर

मिन्छ। इं व्युप्तकुर किय ६थोड विस्तरतीय अधि ई किय किय

किहीर किछ और दिई दर्मा विशाप एक दिवी देवर clayer ( falfeiter festis ) Argaisp ay kge

प्रकट । ई किए कि काम्बर किस्तिक कि प्रकार मधि किस्पिए

ig fire wo sie fen de 1 g fer fer f

है। भारतक वर्व्या १६ द०केंग्रेस पार द्वाना साधारण हा द्वान ची है जीर पर रक्तर जहूर, द्वाद्व्ह हुन्देंद्र ती देने जा। है। वा लान निहें साथा भार हायीने हत उस्तिने मिला के का बहुत गर्द । विशेष के महार प्रमुख का अर्थ को किला है। यापी। प्रतिक्रीय खरीने मुण्डक्तन है। पहीरक कि उनके जनका मृश्चि भी साक्षणानके अप कुरकुरने ही पर्राता है । उद्वरेशने शिक्ती प्रयासान कृतकार्तियो सामः देवाके यादन प्रान्तकार करीहे ५३हे असर ही जुल्बरत है । इन बहेराने उपर्युक्त वारत करणाडी गृही भी अपने बाह्य गुपर है उपर ांबर १ दे । कुन क्षेत्र, में शिव नरगमंद्रे एक प्रदार्क प्रदेश अनुसाण है यह दन दीनी देशजानीकी मुर्जिसीके हरू ग्राम निराधण करनेने स्पर हो अजा है । वही-हो दत्तवस्थान नरसम्बद्धाः दण्डान पुराधी पूर्व अनुकृति गणरंत है। इस प्रसार ही मूर्तिने देखी जाती है। उन्देशने अस प्रव्यवसा अनेह तुल्यता गरेश पूर्विनीडी ाना क्षेत्रे उत्तर है। और क्ष्याना में पत्रवयुक्त आस्यान्छ ल्ये हुए दील पहते हैं । इसकी अद्भित करनेश कारण हर है कि आहा खर्ने इप्ट पल है और गणराउँ अपने प्रति इद्रात रापरीको मानो अनस्य उत्तर प्रत अर्थात र्जाड और मासल्य प्रदान करते हैं।

उत्तर प्रश्ने दिनायुद्ध जिल्ले बामायुने वाम त्यर्थी क्ली एक इल्लग्येशमी गूर्वे विशेवलस्ते इल्लामी है । गलाँच अपने मुख्यास्त्रके इल्ला इल्लामी है पर्योग प्रमुख्य ने पाइन्ता होत्रीक हैं । ये लोग प्रश्ने हे प्राह्में होत्रीक हैं । ये लोग प्रश्ने क्लामा क्लामा होत्री वार्गी शोक्ष क्लामा होत्रीक प्रमुक्त क्लामा होत्र वार्गी ओर्ड क्लामा है क्लामा होत्रक स्वास्त्र हार्गिय है। कर्णमानस्त्रीक मण्यासमी, प्रवास्त्रक आस-गुर्व क्लामा है। विश्वास्त्रक स्वित्त स्वास्त्रक आस-गुर्व क्लामा है। विश्वास्त्रक स्वित्त स्वास्त्रक स्वास्त्रक स्वास्त्रक स्वास्त्रक स्वास्त्रक हिस्स्त्रक स्वास्त्रक है। मूर्विक स्वित्त स्वास्त्रक स्वास्त्रक है। मूर्विक स्वास्त्रक स्वास्त्रक है। मूर्विक स्वास्त्रक है।

#### हेरम्ब-गणपति

पूर्व-वक्षके रामपाठके ध्वंचावरोपमें ग्हेरम्ब-गवनकिकी

पुरुवाल्लीका दूरे है। यू वृति वित्र के है। कार्य मूर्विकारे मुख्य ( Carata ) महार नहित्तकात महासालीके अन्ति (Crabus Buddhist and Prahmanical Sculpture the Dices Mureum ) Prish Pitt fried नियम का किया है (शहरद-रव)। जन के प्रकारत है हिंद सम्बद्धांका वस है। मूर्ति सम्बन्धे रहित देखनामारीका स्त प्रति दिला पहरम्मकारतमुङ है। यह प्रश्न एक एक करके जोर देख र**हे** दें और जैवर्स आकारह*री* । उनके ऊपर १६४४ है । ये विहार अस प्रार्थन है। ह दम मुख्योंने एकः दत्तः अन्यतः प्रकृतिवृक्षः मोर्कः वरद्धा और अनवद्धा प्ररक्षि है। इन प्रव मूर्जि दक्षिणदेशमें शिरत मही है। इसीवर सूर्वित इता भीनोरीनापर,वने प्रयन्ते ( Ble cents of His Iconography, Vol. I ) उसाने रिल्लानंत्रा विरश्य दिया है। पूर्व-रक्ष्मी प्राप्त पर मूर्ति अनेक अर्थ उठके प्रक्रिय होते हुए भी अस्मी एक विद्विता रह है। इसकी प्रभावलंके उपरी भागमें छः छोटे आकर गनेशन्तिंची पुरी हुई हैं। ये होटी मूर्तियां मानन सम्बद्धायके छः विभागीके छः प्रकारके गनश्रीकी प्री हैं। ये छः प्रकारके गयानि हैं--महागयनि, हरिद्वागर्य स्वर्मगणरति औ नवनीतगगप्रति। उद्यासम्बद्धाः संतानगनपति । उन्धिष्टगणपति-उपासक सम्बद्धस्त्री प धालाके उपास्य ये—हेरम्यगणपति । वे क्षेत्र शांक क मार्थियों हे समान नाना प्रकार है कीटाबारमें कि वे बच्चदेशके मध्ययुगीन तान्त्रिक निवन्धकार श्रीरूप्यान आगनभागीय (१६४१ शतान्दी) द्वारा प्रचीत क्षत्रहा भन्थमें मदागणर्रातः इरिद्रागणर्रातः उन्द्रिष्टगणर्रातः भौ **देरम्बगलप**तिके म्यानः सन्त्र और उपाउना विधि वर्नि **हैं। इ**स्ते बङ्ग देशमें गामपत्व-सम्प्रदायके अश्चिषका दा ब्याजा है। रामपालके ध्वंसावक्षेपमें प्राप्त हेरामगवर्गिक उपर्युक्त मस्तरभूति वक्षदेगके पूर्वमान्तमें मन्युगीन गानम्त्य-सम्प्रदायके उपासकों अक्षित्वका द्वार्षक समर्थन करती है।

मीमानपुरुष में छट। 🕽 प्रतिष्ट इतीक किम्बान्यकाल

( 44-181 - 412 - Enten )

p polyte of form birebelbilite | iceluvest form ivog meries | giverel find ien neitregivigun

श्र शिराप्रस शिक्षक कंग्राप्तक पिटानी | अस्त्री स्थापन श्रिका स विक्रम्बरका | साम्प्रतासाम्ब्राणियरिको स्थापन स्थापन | स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्यापन स्थापन strach von ein ruppans yn tabufridia patter by histope volge yn tabufridia faril yn Gerpe volg yn tabuf faril faril yn Gerpe volg yn tabuf yn da dia tery i rene or oai der en feligii fa faf fa fari ferfening terspende sêle f - f fre prei ferfening fen yspiegi i f

्। :क्ष्मान्त्री सेश्वसिक र्राप्तिक्रीयुम्सन्त्र छः ( १९१०-११ व्याप्तर्थाः )

err finns ko, fronde devruche noch eine nehm wur anderen kurfen burde kurfen per vroh presite freigene fiche voll i elunen nu eksperite pr 15 for einebod — f pier finefi

n tarda vez (vina nize) road area un articular al marter et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fine et al fin

Fare for fog' feare al f pr pun

( 42-42 | 1 24-411-20 )

सन्द्रसाद्यस्थ्यस् ॥

संस्थितात्री हेन्स

poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglacski poglac

knuparysid-pips skilpuningi itasubiksinu tapik punggep biyal kpop skilo skilo skilo — s inis prope fef

Bratilita is

ši4

्राज्यसम्बद्धाः स्टब्स्यसम्बद्धः ।,

neuthopologo at \$ 2ml epu na 5 2m the speup control construction inter=\$ 3m \$50 (\$ lipple beame mu institution enthalogous manne pomparens (\$ on in chille charrel) —\$ mu neal interfer sometime child interes \$

( \$ 2 1 5 2 1 2 0 Engly )

i miedentien transtrant refermenere fecimienite u miegenten beligeberte

ogediening harmanist Tangkanin inangkann

(1)

where the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the sta

### क्रिः । इति। ।

मय असंख्य प्रकाशमान गृह हैं। दुःख और मोदसे रहित वह गणेश-लोक उनकी क्रपांते ही प्राप्य है। उसके उत्तरमागर्मे इक्षुसागर शोभा पता है। उसमें सहस्र पत्रोंने यक्त पश्चिमी है। उसमें चन्द्रमाके समान कान्तिमान् सद्खद्ख्याला कमल योभित है। उसकी कर्णिकामें रत्न-काञ्चननिर्मित शय्या है। दिव्याम्बरयुक्त विनायक उत्तपर शयन करते हैं। सिदि-बुद्धि अत्यन्त भक्ति भावसे उनके चरणोंकी सेवा करती रहती हैं। तीन भूर्तियोंचे युक्त सामवेद उनका गान करता है । शास्त्र मूर्तिमान होकर उनकी स्तुति करते हैं। समस्त पुराण उनके सदू गोंका वर्णन करते हैं। उसमें शुण्ड दण्डसे विभूपित बालरूप श्रीगणेशजी विराजमान हैं। उनका अञ्च कोमळ है। अहण वर्ष है। उनके बड़ी-बड़ी ऑलें हैं और एक दाँत है। वे मुकुट एवं कुण्डल, करत्री तिलक्से शोभित हैं। उनकी माठा दिव्य है। उनका अम्बर-परिधान दिव्य है। उनके शरीरमें दिव्यान्धका लेप है। वे मक्तामणि गर्णों से युक्त रत्नमण्डित हार धारण करते हैं। अनन्त कोटि सर्थों के समान देजावी है। उनके मस्तकपर अर्थचन्द्रका सुरुट है । स्मरण करते ही वे शीघ ही पर्वोका नाश करते हैं-

असंस्थाता गृहा भान्ति भास्त्रहा गजमीतिकाः । तस्येव कृपया प्राप्यो दुःसमोइविवर्जितः । तरत्तरे भाति पर इक्षसागर एव त ॥ सहस्रपत्रसंयुक्ता वन्मध्ये पश्चिनी गुभा। सहस्रपत्रं ६मछं वस्यो भावि यथा शशी ॥ तर अणिकागतस्तकरो रवधायननिर्मितः । ब्रिध्याम्परयुतः शेवे तुप तत्र विनायकः अ सिविद्वयी सदा तस्य पादसंबाहनं सदा। कुर्वाते परया भक्त्या सामयेद्रश्चिम्विसन् ॥ गर्न करेवि साम्राणि मूर्विमन्ति स्तुवन्ति वस् । प्राणानि प सर्वानि वर्णयस्यस्य सङ्ख्यात् ॥ क्रकरूपशस्त्रव श्ववादण्डविशावितः । ध्रेमसाक्षेत्रणनिभी विशासाक्षी विशासकत् व सस्यी बुण्डली राजाकात्त्रीतिककः स्वराद । विध्यमस्याम्यस्या विध्यमन्द्रानुसंपदः ॥ मचामन्त्राक्षेत्रेतं 'सरावं दाम संद्रभण ॥ सम्बद्धेरिमुपीस सन्दर्भ कृतीयरः स्ताचन कर्मा सकः...... ( बरेक्ट्रप्प १३ ५० । ५१-५५ )

तेजोवती और ब्वालिनी—ये दो धक्रियाँ उम प निकट सदा स्थित रहती हैं। ये शक्तियाँ सहस्र समान तेजस्विनी हैं-

तेओवती स्वालिनी च शकी पर्यष्ट्रपार्श्योः। सङ्ग्रादिस्यसंद्रारी तिष्ठतो नूप सर्वदा ॥ (नगेशपु॰ २ । ५० <sup>। १</sup>

श्रीगणेदाजीका यह स्वतनन्द्धाम द्यीतः वराः स्वेदः तन्द्राः क्षुपाः तृपाः दुःख आदिते सर्वथा रहि पुण्यातमा जन ही इसमें आनन्दमन्न होकर निवाध करते

सर्वतीन्दर्यनिधि श्रीरापेदाजीका स्तरण परम मङ्गळ है। वे समस्त समृद्धि प्रदान करते हैं। उनके खरूफ अङ्ग प्रत्यञ्ज, आभरण-अभूषण, परिधान, परिनार, प्री पार्गदः, बाहन तथा लोकादि-सब-केसब दिव्य है। परमान-दकी प्राप्ति होती है। उनके चिनानते वहीं प और आत्मतृतिकी उपलब्धि होती है। वे संगरमें पत्री क वालोंके श्रम हर छेते हैं। उनके चरण कमलके ध्यानने लोक और परत्येक—दोनों सफल होते हैं। वे पास नष्टकर विझोंके गढ़को धृत्तिधूसरित कर अपने स का-समक्त संसारके प्राणियोंका आनन्द-संरक्षत करो महाकृति भूपणने श्रीगणेशकीची बड़ी लेखि स्तृति श्री है-

भक्ष्य अपार भवर्षय के बज्रे हो हम-इरन, करन वीजना-से बरहाइबी यह स्रोक परस्रोक सप्रस्न करन केंक्र नद से चरन हियें धानिके हशह<sup>ये ह</sup> भविद्वल कडित क्योंक ध्याय हरित अनंदरूप-सरित मीं भूपन भन्हाद्<sup>यी</sup>। पापतक-अंजन विस्तराइ राजन, भगर-नाइये व मन-रंजन दिस्सम्ब (हिल्लान)

धीगणेद्यजी परवक्ष परमात्मा है। वे धर्नीक्षितिया और छदा प्रग्य है-'अयमेव सदा पुत्रवः सर्वविप्रदिनःशनः ॥' ( व्योधपुराण २ । १२५ । ६१ ) निस्लंदेर भीगणेशको एरम समर्थ है। वे <sup>स्त्रण</sup>

भनोरप और संबन्त पूर्व बर देते 🚺 उनका मक्त बर्रानी बमक्ष कार्व विश्व होते हैं । मझक्मूर्ति मीतनेकटी

aftendes tou 1 g undurg ally terekotefor ( कोन्छ प्रजायः व्हीदा स्वत्यः अध्यात ६६ । ६६ — ६६ ) ॥ ब्रें क्ष्म किस किस । लाह के किस किस क्षीर स्तवसी कारावण। वेसा इंडी स्तवसी नाजकर्ण। ॥ किक क्षितंत्र कार द्विक । कार रंगकः किलीह ई शंशांधार्य । terptitube i paniten sigt fieuri क्षत्र स्टिन्स ध्यार करिती वरी भस्तव । सञ्च | FB | திருமை நேரைப் | மாஜக்கு கழ்ச தந்து ச कार्क कीर कामना क । कामन भी कामन । ফিলিন কৰিও সহত। জড়িত লাদ চলংদ বীক क्रमध्य क्रम अंदा वर्तुक स्मान्यक । संयोग्सी किरोमुख किरीक अदार किरीकाण्य रेपून किरा tie for thrite die | fiersom file avrie

8

the ray of the 13 pg for 6 fifty 3 fine first positive and the resident of \$ person and general mass and resident of \$ person are used to \$ person are used to \$ person are used to \$ person are used \$ person are used \$ person are used to \$ person are used to \$ person are used to \$ person are used to \$ person are used to \$ person are used to \$ person are used to \$ person are used to \$ person are used \$ person are used \$ person are used \$ person are used \$ person are used \$ person are used \$ person are used \$ person are used \$ person are used \$ person are used \$ person are used \$ person are used \$ person are used \$ person are used \$ person are used \$ person are used \$ person are used \$ person are used \$ person are used \$ person are used \$ person are used \$ person are used \$ person are used \$ person are used \$ person are used \$ person are used \$ person are used \$ person are used \$ person are used \$ person are used \$ person are used \$ person are used \$ person are used \$ person are used \$ person are used \$ person are used \$ person are used \$ person are used \$ person are used \$ person are used \$ person are used \$ person are used \$ person are used \$ person are used \$ person are used \$ person are used \$ person are used \$ person are used \$ person are used \$ person are used \$ person are used \$ person are used \$ person are used \$ person are used \$ person are used \$ person are used \$ person are used \$ person are used \$ person are used \$ person are used \$ person are used \$ person are used \$ person are used \$ person are used \$ person are used \$ person are used \$ person are used \$ person are used \$ person are used \$ person are used \$ person are used \$ person are used \$ person are used \$ person are used \$ person are used \$ person are used \$ person are used \$ person are used \$ person are used \$ person are used \$ person are used \$ person are used \$ person are used \$ person are used \$ person are used \$ person are used \$ person are used \$ person are used \$ person are used \$ person are used \$ person are used \$ person are used \$ pers

可父父父子

ফিল্লাস উনহু স্থি নাম ক্ষাস্থ নেনতী ক্ষা ভাজন্ড— । ই নিটি :

( nayer the stiftle-attre )

193 p 1 g 194 m cras desp den derivitation of the second constitution of th

स्मित क्षेत्रक प्रशास प्रशास कर क्षेत्रक क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्षमित क्ष्मित छिलिम ईम्प्र स्ट्रांस क्यानेस स्ट्रांस स्ट्रांस स्ट्रांस स्ट्रांस स्ट्रांस

—्रीकां भित्र महिल्ला क्षेत्र भित्र —— क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क

## क्षिष्ट क्रिह्म क्षिडिंगिगीर

ा रुग एक एक स्ट्री से उन है के हैं, उन से उन के कर से उनके में कियर काम को का देवी 'क्टी' कमानी में से के 1 कियर के कि काम को का क्टों क्टी के क्टों में के 1 कियर का कि काम को कि का क्टों के क्टों में कि 16 कियर का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि 16 की कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि का कि क 市会会会

## श्रीगणेश-सम्बन्धी तीर्थस्थलों एवं प्रतिमाओंके विपयमें नम्र निवेदन

पञ्चदेवोंमेंसे एक, पार्वती-दीवके आत्मज, सब देवी-देवताओंमें सर्वाप्रपूच्य और जन-जीव अत्यधिक परिच्यात भगवान् श्रीगणेशसे सम्यन्धित सभी तीर्थ-स्थलों, मृतियों और क्षेत्रों भारिका विवरण प्रस्तुत करना असम्भव है। श्रीगणेशाजीके सतन्त्र मन्दिर भले ही अधिक न हों, परंतु प्राया प्रत आस्तिक हिंदू-घरमें, दूकानमें, ब्यवसाय-देन्द्रमें श्रीगणेशकी प्रतिमा, विजयर या अन्य कोई प्रत अवदय विद्यमान रहता है। इसी प्रकार प्रायः सभी श्रीराकि-शिव-मन्दिरोंने श्रीगवेशके महलवि प्रतिष्ठित हैं। अन्य देव-सर्खोपर भी श्रीगणेश उनके रक्षणार्थ विद्यमान हैं। भारत ही प्या भारत याहर भी श्रीगणेशीपासना किसी-न-किसी रूपमें प्रचलित है। आगेके पृष्ठोंमें भगवान श्रीगणेश सम्यन्धित तीर्थो आदिका संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है। अनेक श्राह्मेका विवरण प्रय करनेपर भी प्राप्त नहीं हो पाया है तथा कुछ स्थलींका यहुत विस्तृत रूपमें प्राप्त हुआ था। जिसे स्थ संकोचके दारण संक्षित करना पड़ा है। विचरण अनेकों यन्धुओद्वारा प्रेपित स्वनाओंके आधार तैयार किया गया है, अतप्य सम्भव है, उसमें कहीं कोई बुढि रह गयी हो। इतना हानेपर भी, आ

है कि इससे पाउकोंको धीगणेशोपासनाके विस्तारकी पक झलक मिल जायगी। इस विवरणको तैयार करनेम जिन महातुभावति सहयोग प्राप्त हुआ है, उनके हम इर्य माभारी हैं । सहयोग प्रहान करनेवाले सजनोंके नाम प्रकाशित नहीं हो सके, इसके दिने ह क्षमा-प्राधी है।

> इक्तंस प्रधान गणपति<sup>-</sup>क्षेत्र ( हेया भीडेरमरात्र गटरासी )

१. मोर्डस्वर---वापपायतीयीमें यह परंत्रधान भी-भूजानन्द्रक्षेत्र है। यहाँ भन्नेग्रानानेग्राही नृति है। यूनाने ४० भी र भीर केन्द्री स्टेशनमें ६० भीख यह म्यान पहणा है। २. प्रयाम-दर प्रतिद तीर्थ उचन्त्रदेशने है। दर

भोधा राषातियेषः है । यहाँ आदिकसके आरम्भवे बोद्याने नेर्देश्वर्ता सूर्विनम् होस्य यवेदाबीही बारापना एवं स्थान्ता की थी ।

3. क्यां।---र्वे कृत्वग्रं योगका मन्दिर अगित है। यह न्द्रविधानवेश है। थ. बटरम्ब-मा र्ग-रामित धेवर है। मार्शि शीतमहे

लाले प्राहे कि एउन्हारी पंचय-विश्वेषणकी रहता बार्ड अन्द्रास्त्राहरूचा द्वरानश्च स्थानन दश पुर है। साम है बरणनाथ कारन बड़ी केंद्र बंध कारी है। a, ufre-mit Bit p bal etter mit

होत्त है। रहेन क्यार रेन केटल या मान है। हते

क्यों कि इवस बह का है। बाला बब्द की शक्तान है एक बहरके देन देवर की एक श्रीवान यहाँ तपल्य की और भगपान् गोधभी सापना से। बन्न भगवान्ते भी बिंदिवती जनेने पूर्व पर्दा ह्वेहरी अस्माधना की भी ।

६ पाटी—रव धानम प्राचीन तम प्रादीत है। बन्डाल नाम इ. वैदय-बालककी : भन्दिवे वर्षी गोपाई हो अविनोर हुआ, इसीरो हो अन्यत्नविकारकोण को है। यह मूत्र क्षेत्र तो निर्मादयमें कार्योक्षय वीत्र है। बिंद वह अर छन हो गग है। अर ने भएएको है है

७. पारिनेर—यह ध्यत्रक पूर्ति देश है। ४३४ <sup>हारी</sup> वर्षी गाम्या करके गर्नेश में हो अरापना की और अर्थन पर क्षेत्र नर्नदाने किनारे प्रतास गय है कि धानन र्देड पण नहीं है।

क्रिकेट बन्धी सफड क्षेत्र प्रसिद्ध है ।

८ मञ्जासमञ्ज्ञास्य । सारकार गोद्धार है । कडमने की गत्रप्रबंधी भगवत हो है। ६४६% war totalest mond boilt to figt

। दिन कि प्राप्त के रक्ष प्रमाणक कि प्राप्त की र भिराधक का उन्दर्भ कि क्षेत्र मि असी मार्थ nirp en pun departen i f fig femfer teg. मध्य प्रियम विकास मा १ कि १ वर्ष क्षा क्षा विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास व

1 5 vin grift tenite mels me 4. F. Graffing aliv ?? । कि १६४६ छ्डेहर reiglieufer farefe mir be fanfen bijep \$ 6.50 PF (47EUFAI) | \$ 638 18 F3PEU+ 63 | \$ eft gife ning be beied frem - Teil of

। ई सिक्न दिए कि विकासिक songe 1 \$ its wer anneuferunten bige । इ दिस सिम दिखलि कप्राथम स्मीम प्राथमात । ई कि क्रियमार किविस्थित देव हेन्द्र क्रिय क्रिया क्रिया हिमान समा है। इस मालालमारः मिनाम हमा है। एक क्तिक मारक्षिक छहे भेड़ेहा। है क्षित्रम क क्षार करहा । Byrnefe fine-rafte fempfen pile finance i f rusto १८. बामस्यावि—कार्नावा धनमद्भाव लह्नास अन्त

। है अध्य enre: कि हमाछ करज़ीत । है कि किसी-निकार कि क्लोगड़ छात्र किनिंग्न कि कि कथानाथ किलिख्यिक skepte nen (reiweso) pipane ten 1 g vilo क्राजाक इस रह लाम कॉट लगर के विकेत हैं कार्टर क्रमान्द्रम मुखान १६ साम वानाम सम्प्राप्त १६ साम इ किम । ई हिस्सारम सिम्म क्र**म्-म्यास्ट** ३१

। ई एकपान्छी एकः साह क्रिकी नमीक छाउनक 1714 मंडह किरमुक्तात संइंद का प्रक्षिणकी क्वा त्तर करक क्रमांछ कितिराधिक प्रमानक मङ्ग क्रिट्रीक হসকচৈ চামদ। সৃষ্ট টিন অফন ভিয়ন নিজে নিজ of prot far 6seiesm 1 g tip it. Golden लीय किंट 1 ई क्रिंग इसीतीकि (प्रभीतक्षे ) प्रभीतकृ िकिक सकाउद्योग ( एडब्स् ) व्यक्ति स्ट्रामाप्रजीह रहांत्र-मुख्याः साह समित समद्र—क्तिर्क .**८**९

। कि कि 1957क हिंदी इदिक केन्द्रहरू कि 한마 [3과 듀튬(hèn) | 출 터지? 3구 자자라 두칼 파니죠 १६. ९६१५ —ईमा एउनु राज्य सहस्र ६१ वर्ष्

धाएना करने युक्त किया था। taliation spenty by (Typic dayed talled traspit) मार्थ महायार इस कि मि महा अम-अपूर्वरका रूर्ड

। है कि फिल्म प्रकार कि कि tiumme fere fifeppen fign 15 ibr irp carps 18. Andrewa fir pie 34-mulberge 48.

I DELLER DE DE कि कि वह की ज़िक्क क्ला -तीम्मा क्षित्र हुई FB53 मृत्रद्वमम्हरी पूर्व समित्र हैं कि अन्द्राक मंत्रद्रम महाम । ई कि एक क्लाम । ई कि मान है। या । सन्त्रीय वह अने मुख्या का मार्थिक क्षान्त्री हि स्मित्रकृत के स्थाप के स्थाप के स्थाप के अध्यक्षक है। स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स

। ई किल्ड एक प्रदर्भ क्रॉक्स्स्य किल्डू । ई क्रिक क्रि men neine maferal | ya bre ferboget es भीत एकी नकता दिक्षात्रकीत वीकृष्ट प्रमास्त्र सत्र करी छर । प्रतृ क्षत्रीनम् सम्म सम्म दंशकृत्रमृत्तपृत्ती कित्रवण । क्रुं ६३३ व्हरि-मूलिक ६५—क्रीक्सार-५१

। १४ कमी स्कूप क्षिमिन्दिकार एउ स्थावन पूजन हाशमः वेली केरिक सम्पन हमेहीही स्वापनी कोईहर होड लाइक महानाभाइ। एवं कियी जाहणू तकतिरासीच विकी कैठिया fafets trif gu femil siente tar 1 fenerafit मार मिनाय कमड़ । है माछ इस शान्त्रो क्षीड़ेन स्मीन हु जीम ३ सम्परक भिक्रेट । ई स्पर्टक किस्तिम रहे क्लीम ३ हिमात्रक होय अपन्यत अनुसार देशम**्यट्टा**सी **ः** 

। कि कि प्रमाभ कि कि कि trifer find dern differel finefile tipinegip fileinen ि धेक्र-मून्से मेंच मोहाम वह स्थान है।

। ईक्ति प्रतीय क्तिमिनिनिन्छ। ईकि फिर्मेय क्रियाको क्रियाकिक स्थापन विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास व oft | \$ epeleten pipel. Bp | \$ pire pr final क्छेनार्राक अण्डाम ११ शास्त्राम-मण्डलका अ

। है उज्ञीमाविक क्रम -ज्ञामीर मेंहनम कीरेहाइति प्रस्तिम इड्रेग शिंग्र । ई स्पर्टी

इस्ट्रे शिएका भारत भावत १५४ \*

### महाराष्ट्रके कुछ प्रसिद्ध गणेश-मन्दिर

The Landing was sale and control of the property

स्तरकृत राध्यापात । तार्वक व्यक्ति है। प्रधानक पात का व्यक्तियान प्राह्म सुद्देश वर्ग बार्मान प्रधान के प्रधान है। इस्पानिक राज्यापात प्रधान के प्रधान के ब्रह्म के प्रधान स्वाम के प्रधान है। इस्पानिक व्यक्ति के प्रधान स्वामीक स्वाम व्यक्ति सुद्देश विकास स्वाम

मोसमीच (जिल्ला यूना)- (३ न म. ११०) वर्ते दूर स माराव व मान्यह १६ । यह । यह है । वह है देशन है महोसा । इन नक्त रहत् हैस्ट्यक्टराउट सह कियमधेन है। यह गोराहर के मान यह बहुत पह पहली प्रतिम है। की देश अब्दु काई है। दीको जीताय हुई क quien u'nite it ur's uijurd ure fand fruitmis अग्रव बध्न वापुरी निर्देश बहिशी द्वाराम ही है। दर्जिश्रे नामने पदनके अपने मुप्तक एक महर है। इन्निनिद्वराण महरेक्ट गतरीकी भारत उद्देशन महागदरी यह मेरदा दोनावीने भीदर से सहस्रोंने इस क्षेत्रने जाकर की और उने वहीं ध्या क्मण्यक रायेने नामान्यको सा उत्तर देवन्ती मूर्ति किनी, उसे की स्वयना करने इन्होंने विकादने वरके भाग मन्दिर धादा किया। भागे भारतर अभिन्या गोलाती गुरुने हो यह मात्र यह नहस्तको प्राणीते केरहीको भाने को । भाग भी विकाद को समावनी पत्र की इस दो च्यूरियों से यात्र के निमित्त यहीं अत्ती है। इसी बहर अडारहर्श राता-हीडे अनाने एक रूमरे निद्ध मन्युदय धीरानेश योगीन्द्रका भी सम्बन्ध इस शेवने रहा है।

भेडतर (जिल्ल-पूला )—पेडर पूर्ण चीर सीम्य है।
पान प्रतिकार मिन्य है कर प्रतिकार है। पार्टी के परिवार्कित नाम
विकासनित है। विचार है सीमीर काल है। पार्टी के परिवार्कित नाम
विकासनित है। विचार है सीमीर काल के परिवार्कित सम्मानित के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिक

लेखादि (जिला-पूना)-यह अध्विनायक स्वान पूनासे ६० भील दूर है। यह स्थान पहाड़ सोदकर तैयार विचा र को है। इसके का रहन को इंग्लूबर्स के हैं। स्टब्स् इन स्टाप्टर को देव है। बहुन सोस्टर्सक्य के देव यो रहते जो नोसीब समय के देवने होने हैं।

व्हेबर - वह चाना राज्ये राज्ये ने विकि है। जारणायां के दक्षिका में किया में की यही वीत वहीं वार्चार चाला काय प्रदेश हैं। व्हींकी राज्ये तार्चारें।

सामनावि (जि.स-तुम) - नांधवशीने स एक स्टबरें में दूरने ११ जेन है। मंदर हुने हैं। मंदरीये सम्बद्धित हैं। स्टब्स के देश हैं। स्टब्स में मुद्दे में हिम्मी हिम्मी स्टब्स मार्ग हैं। मंदिरायों आरास्परिए सहें हैं। हा सम्बद्धित हैं। हुन होंदि मार्ग मार्ग स्टब्स हैं। हुने स्टब्स के स्टब्स स्टब्स हैं। हुने स्टब्स मार्ग स्टब्स हैं। सम्बद्धित होंदी है। हुने स्टब्स स्टब्स हैं।

निवादक (एना) — पूर्ण नाम भी कुर सार्वक्र दे करना है। यह एक्ट के व्यक्ती भक्त में कर देश हर भागतर पाकुशीं जाकी कोश है करने भी गीर हरीते और गामि जो की थे। हि की गामि हरीते और गामि जो की थे। हि की गामि हरीते और जानि है। हर नामि भी वा मीनावीं दे कहान मानि है। हर नामि भी वा मीनावीं है वह साहित और जानि है। हर है

#### पूना शहरके गणपति विषद

(क) करमयानाणपति—हासरनाम एक वाँध भकतो प्राप्त आदेश के आधारपर वर्षीन स्वेद्रस्य व वर्षीमा मिली भी। यदी आदेश शिवाओं यह वे उन्हें से में हुआ था। वह स्वयाधून्ति है दूर्र वे पूनानार्थ प्राप्त वा वह स्वयाधून्ति हो दूर्र वे पूनानार्थ

( ख )स्पिद्धि-चिनायक--श्रीगणेश्चर्जाले आदेश हुई गणेश-भक्त छवाई श्रीमाभवराव पेशाबाने दाहिनी हुई श्री

Con Ci

er emir ter mei-I eefft nich tratt la aj į ten me a. und agerted and Cornel ra na. Circin aft feitfre fist :: th sign on an it generite at I to. rin ite we folken eine im gefa soie der sie fangige big biten eine nie atnig se mer famme 1 Dr Eft FF 45g 35 ft. 58l im 5g mps . 65 47 erge bire spille po en elle fins mit, wemit sie मामीय सम्बद्ध आने प्राचीन हैं। मुख्या बढा सार्वेटमें एक fich fil ergin apmelalele marfene pere 126 करतु है छन्। भीर एकमनकास्त्रीहोने खोड़ीमद

6%

3 ap 1 3 syla-elenen arfte is tar-gra 1 § 632 ft. capinstart) in capinstre 63 । हे मात्रीम छल्म होत वह वह क्षेत्र क्षेत्र के विद्यान है। BE 6773 færstin Fæl I to 135 fæfsæ en isfon frigers tennegu i in \$3 the Income sin by मुनिका उद्यवस वही था । दुष्पका राष्ट्रकायका वान्यव विवाह क्ष्य हमीय केछाम---( मिल-छाती ) छाएउडी

। इ.स्प्रमु menni kalm." pivaviz espay, bly ov ciem मन्द्रस्य जीजीवार नाम फटनमंग्रम् क्याचा या ।वीच छो म ह । § लाग्नक द्रियाक लग्गंध कप्र प्रत्यीय विकासकी होता उत्पतिहोते के—( कारुक्-रिक्री ) **व्यक्ट** 

। ई प्तक्रमणे जीमी मानिक्षः सक्त । क्षित्रार्थनाक्षि कड्र ई देह (छ) द्विष्ट प्रकामक तीकृतीय क्या किकट अवसाध नेतर रहेता किएक त्यांत्र व्यक्तिक यह । ई हेंद्र निर हर इस मंजूष कप कंकात त्रीमुख्य हैप कि कि क्यीए টুফ ট্রিন টিদেই কড় সামনুয়েইয়াথ ক্রিচেনিগঙি দঁইল 타 fell frag 15 feel fram strá hly 300 টেল সদি টি বিচুলেক 'চ ফেন্ট ৰচ কিলেন क्रिक त्रुमिकिकार मान एक हेत्र डीह द्रीमी दिउपभ वमाने र्राप्त हमागुरम हाराम दिलिमासकारकार्यन क्रिक हेर्ड हेर्ड (क्रिक्ट - क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क

क्रभीए दि श्रीवतातः कित्रमृष्टि प्रदेशीय त्रम कि वि विद्यान्ते मीर भारतामध्येष विमाध किसमानी जीले नड नेप हैं

\* ज्ञनीय-द्राणंग क्रसीय छक्ट र्रम्था अस्त्र \*

। कि कि एमपन की भी । र्मण्डहाताह स्नाट इहस्यह सादल्डार ३३११म विद्युत्ताहरू

णिहास्यान है। देवस्थानकी स्थापना ओराज्याल निवास इम्मेह बुप्र इक मेरर प्राप्तिक रेम्सक केस्टिक्स्न त ते वस्त-ग्रीतवीत ग्राप्ति-अक्ष्मान्त

( व ) दशमुत्र जिन्हामानि—वह सूरि भी आदेशके । क्षित्रे कर ब्रीक्लाक्राक्ष्य भाव कामतिय क्षेत्रक निष्टुण्य

भुगाएए वंश्वा है। हिंदी हुए एक गोवा क्या है। (क्रिप्रेनेस । ई प्रेन्नेस लाग्गम्कर प्रात्रीक्षे क्षेप्र नोक्ता क्षान्त क्षान्त्र क्षानस्य क्षानस्य स्थान गगैरान्त्रेक्षके भारतातुषार इस मन्दिरका निर्माण] हुआ है। हि पत्रकृत दे हिंसी बायकाश कि प्रकास कार्यमध spilniten fruggiefen | § font 6 bg spinene

। हे प्रजीय हाणिशिक कृष्ट है के थि क्वार संप्रीय क्ति क्रीतिक दींनात्र प्रमूष्ट करू । ईम प्रामीमध विभ िम एक कर्मनीहर के होपूर समाया को है किया कि प्रतान है। विश्वेत महारायको समापि है । इस मन्द्रिक होम क्षमाञ्चे क्रिप्टोम मिलारप्रेड सपूर स्थि क्रिप्टीम । ई प्रज्ञीम मारित्रक अपनी ई मधन क्विमिनिक मीप

्र प्रज्ञीम किक्मानमंद्रणेश्वीक प्रीय किठान क्रेप्रज्ञीम छ? रास ही धीतकी स्थित कमामन्द्रत्व होक्ट मीयस्ट तहेगा है। क्रुंक्रि से हैं एक्टर किए क्रिप्रेस । है हाछ क्रुंक्रिक क्रुं वया सेंडेक्येयीवाचे भी इसका उच्छल है। वानीनकाल हो यह व्यक्तिक । हे अंग्रेडाया मान दशक्तियां के के विकास माला ( मिल-इत्या )-व्य भ्राम्मानस्थान

रेट किया लोड़ है य कि स्लोड़ इसकाए द्वशीय देई क्रमास किप्रनेम को दें क्षित्र कि । दें क्रमीय विकियानियम महरू ( (अक्षा-कृत्याता )-महरू श्रामहरू । ई शिद्ध-प्रस्कान किसमात्रनोद्यगृशीर मेलना

हत सर्प्याञ्च वर्ष सीव्हर्ड देखे रहरू र्देश हैंते हैं। तालाओं रवा संस्ताध्रद हवारहे, हेंस खीवा है।

tiffe fich nath inte · leiniger fann, ein

i) pingle 13 2435 January Shibben गणेराजीके दर्शनके दिन मन्तिकी भीड़ हमी रद्गी है। इनके अधिरिक्त नाणमक्ता यालकेक्स, गुलेक्स, गमेसनाड़ी बदाला, माद्रमा, कल्लबादेनी, मदार गणेश, बांहा अर्हाद स्थानीके जीगणेश मन्दिर दर्शनीय है।

पुरुषा (जिल्ला-एक्सिकि)—यदो क गणवी वर्धन्य अवस्थित स्वाप्त कार्या स्वाप्त क्ष्मा स्वाप्त क्ष्मा स्वाप्त क्ष्मा स्वाप्त क्ष्मा के स्वाप्त क्ष्मा के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा

तादागाँच ( जिल्ला-साँगली )—यहाँ गणरीत पद्मायतमका मन्दिर है। वीचमे श्रीतिद्र विनायक है। उन हो दाहिनी और उमा रामेश्वर और वायी और श्रीविष्णुका मन्दिर है।

सौंगळी—यहाँका गणपति मन्दिर चमकते हुए काले

प्रत्यस्य है। कृष्णानदीके पूर्वी किमारियर खिरा दर्ग मिन्दरका सभा मण्डण एवं गर्भश्रदका मिलर कल्यार्थ है। यार्द (जिल्ला स्थानार )—वहीं के दोल्ला गण्यकीके देवल्यका पिठला दिश्ला मार्जी केंग्र के, जिलने कृष्णा नहींकी बादये महेन्दरके रक्षा होती है। मूर्ति विशाल होनेके कारण

दी खेत इवे प्टोस्वा (विद्यालकाय) गणेदाः बहते हैं। स्तारा—चहरके 'खोल्या-गणतिका मन्दिर आवत प्राचीन है एवं मूर्ति ख्वयंमू है। यह मूर्ति आकारने काडी बही है। शतायके तभी महक्त्यमं हर्षे अक्क देकर हारू होते हैं। दाराके वाल आजिक्य हिल्की बहाड़ोंके उतारार भी स्तोम मन्दिर है।

सिख्देश (जिला-अहमदनगर )—यहाँ है । विद विनायक अदिवागकोंमेंने एक हैं। यह प्रसिद्ध एवं वेतिद्यानिक महत्त्वका स्थान है। मणेशमृति स्वयंन् है। इसकी सुँह दाहिनी और छन्नी है।

मारतेयाडा(जिला-अहमदनगर)—यदौँका गणवि मन्दिर प्राचीन एवं जामत् है। वचान काल पूर्व यदौँक गोराजीको वनीना अने लगा, जो कि वजादिक अनुजानके वेद हुआ। वरके यह स्थान अधिक प्रमित्न हो गया।

नासिक—पहींद्र मोदकेश्वर 'दिगस्यादा गणपनिः नामसे भी प्रसिद्ध हैं। इनभी गणना छप्पन विभावकीये देशी है। यह कामयदद महेत्कट क्षेत्रः है। यहाँकी मूर्ति मोदकाकाद है, इमीलिंदे इन्हें भीदिकेचर बहा जना है । इन्हें की मामिक नगरंग और भी मात आठ गरेग मन्दिर हैं।

परंजील (जिला जलतीय)—भारवह गरेर प्रतिद अदाई वीडीमे अर्पवेटरे रूपने १० खनस ? होता है। इंग प्रवास्त्रवेदर अरो है एव १० में गरीवपुरायो है। तर्मवहार गरीवजी हो सर्पन है है। एक हास्त्री और सुद्दी प्रदेश परंदूरनी स्वी मुद्दी ग्रीइसी है। वह दस्कीन अंबोन्ने एक है।

कत्रस्यपुर (जिला-ध्यतमाल)—नीराई धर्म स्वीत्वो गजनवन्त्रे मृति है। इसकी स्वित्य वह एक ही पत्थरमें चारो श्रीर चार गंद्रश्च मृतिनी सुरी हुई धरमने के सम्बद्धमें मुख्य जिलामांच स्वीयो मृति फलस्य गममे इकक्षेम स्वत्यतिक्षेत्रमें इसकी सम्ब

केल्स्सर (जिला-चर्चा) )--वर्देशे गणवर्षा पण्डवोके द्वारा स्वापन है । महाभाषा इलीन एक्स्सर्न ही आधुनिक केलसर है। वर्दो एक अति प्राचीन महिर्दे

आधासा (जिला-नामपुर)--इन्होंन मनेत्र इंग् यद अदेश क्षेत्रभ्ने नामले प्रविद्ध है। वह वर्ष देवस्थान है। मन्दिर टीन्नेयर एवं पूर्वमिन्नुल है। व अंग्रेसमिविप्नेयाकी मृति है।

नागपुर--धर्म मीनाउम्र हिट्टो गगर्वाका परे बना हुआ बच्च मिद्दर था, जो मुस्लिक्सको राज्ञ ति गया। उनके अध्योर आज भी दिलाको देते हैं। पेड्रोड नीने हैं। वरते वह मूर्ति स्पर दिलाको देते जो अब अधिक सिम्ह् लानेडे हाल मूर्ति एवा में देवा है। नागपुर पार्टी मुद्दानातालंडे एवं एवं उठन गगेवा महिर है। मूर्ति दादिनो और ग्रामी बहिर्द हर्

अजिंदा ( जिला-ओरंगाचाद )--यह गणासन अवस्या जामरूक है और अर्थन्यद्वाकार है। गणा गुर्फों प्रदेश करनेवर बड़ा धना मध्य आता है। मध्यर्क प्रव भागम दीवारम चार कीट जैंचार्यस प्रद्वम्यूर्ति है।

यरुक ( जिल्ला-भीरंगायाद )--रवधीय गण्यी धेत्रीनेने यद एक है। यहाँ 'श्रीलश्च विनायस्थ से स्वास्ता श्रीस्वयुत्र रक्तरने की थी।



1,000

Cal Fil

\*\*

. .

। ईक्ष्ण हमिनि होमण मक्रिय प्रोप रूपक । है स्रोतेष्ट्र कि प्रज्ञीय प्रियेग किलींग sur wir infiete font fpie i bien fing क्रप्र कर्नात्राह दक्षात्रां ए जिल्ला स्थान हो हो हो है। जिल्ला क्रिया हो हो है। विभाग और (स्पाधिकारिका क्या उत्तरहो और विभाग (\$PP\$) 44. 5fts (\$PP\$)\$(\$\$\$ \$\$\$P. 3ft (\$P\$) \$ \$P\$ \$ छड़ मान ब्रेम्ड ( है मॅनमाथ शक्रीनी करनि किसीपूर करिन्द्र भूतियो है एवं एक जोकोर परवरके जार दिशाओं है। क्षान मह की । है प्रेजीय विश्वविद्यालया है। वही जार विवेद kieueb apgane ih firm urft ürfin i S wielufin

हिम्रिक्षित मार्क प्रवाद समायक्ता क्षित्र हे हैं व्या गांदाका सीव व्हेंब व्यवसान कासक भीन ग्रीमान ता । दो मान्त्री । है उद्राप्त देशीय उप्रोप्ति विश्वीत किरियावित राझस गर्यस ( सुद्रे )—त्युरियांच गर्भारा मार्चर

। है महोशह प्रमीह समिति दिमड़ समित है स्टिम्ड देश्यात्रीत किति बेद्राष्ट्र कर 1 के प्रकृति कि प्रमा व्हें 1516 1544 filppp tattr-(1611 ) 15180119 हे मिक्स कर्मा हुई ह्यापित हे में

sik áprou yy ár 6fer ásbydr 63 fi 63p ा है उद्भव के के अपने के स्वाह के के प्रकार होते fantrut applitik falsp- ( tetta ) Spifip

वानवादी दूर। करनेवे विकास हो वहा विशास हिमा बाता वार हिन्दी बादवे तर्द चींच अध्या क्षाया हो।

i kölik ipis kiril filmu tifirle kitş islişip -माना के वारतक द्वारत उम्र महत्त्र हारा है सामान sir augerin istraberpa einenen den anim-s ther and to send them -c above seed ग्रीतावादीः कार्टात्रिः वादेः देवनाकः ह-वापात बरना मुख्यान- १ तम्प्रामः तालमा पालक (वर्षा) १ daile ange dathe dres agence fort हे-माला मिन्स अवार्थः, पुरक्षादः गावाः, ४-रत्मावार ANTIK ARRE AUST GRET FEMTS-9 AFRE GRET मन्द्रित एव छेत्र वामा बीम आहे. हैं इब हैं 1 बेरी—१-पूना रान आवारक नदीवाहेन अनुका व्यवस्था करा

i ž klý by ryihi olovni st 🖰 licite of all and as enem & lie as union l f freffit george festegefor 1978 filbs Bo B

i g the iffen eliten is fife romen a

क्रिमार हिमात्रक्ति रहनीय का व्यक्ति द्वय । है लाक दृष्टी

विश्वास है। माहास्क है तुन यह मार्चेद मराज्याद्वार

Be agitige infinitien aging fige-85

tilbe im 's killente bient gibblin eż gerez- ( interb-org ) - cereg

। विरोध्यर चेवंदाः व्हा चर्चदाः व्हा चव्दाः

देखिय दीवरियर पंजायको द्वेश कुद्धर विविधी

mil függile bifeitie ipalie, delti-finte

। प्राचीनकारमें हरका नाम निराधकार क्षेत्र था।

हैं। पर्वश्वयाङ हर्स्टाच पाववाव हार्याच हार्या हो।

isymente derivit dictor by reporti मध्ये ( जि॰ वर्षण्या )—यं स्वान नुराज्य

भारत्य क्रम क्रिक्स राज्या क्रमिक्स क्राप्ट्राची ।

प्रशीव क्रिक क्रम काम क्रिक्रीय प्रशीम १४विक ।

वर्षेत्र प्रमानीत (इक्कोन क्षाप्त निकेष्टकीन विकास र्य ह्या इने हार्य हैने व्यक्त तेन धार्याया

क्षिक । है । आका अना कहा भूटे कर मेडिके

क्ष्रकृतिक म्हास--( द्वाद्वाद्वीह-वहीं ) र

बार्येकी हैं। इसके बारह द्वान हैं। सेंह्रे बाबी

होंक्र 1 कि किए किरा रूक्त उक्त होक्टरिका

गरार्थ हार्गाहर के अन्य-(इंडिगार्ग्सेड-०हीं) एत

र्ताक क्षांत्र करिक छन्। वर्षाय वर्षा -जूपकुमी कि--( हाशान्त्रीश-१ठाही ) ाङ्गा

। ड्रे शिष्ठड्रक एकछन्द्रम्यो

i de calada e Calada etalo e i

। क्रीकक्षिकेश्चर क्रियोस-क्रीय

1 த்கத் ஈந்

13

Sein ingin au- ( più ) den mire

धिकां वर्षे देश प्रति भारत वर्षा आरहे

### द्रविड्-देशमें श्रीगणेश

( ন্যুদ্ধ—গ্ৰহ্ম থলত কলকচাল ইবছ, ঘণ্ড খত )

त्रविष्यं देश तिमळनाड्ये आगोशावी देशको स्पर्म गर्म-माध्यको चित्रते वृद्ध आरुमित करते हैं। निर्देशके तर्यर भीमक पुर्वके नी माज मण्यक्ष श्रीच देश्वसम् इधारी असमे पित्रा किंगी द्वाराई आरवार्यके खुनी मास्स्री गर्सो छोटी-छोटी विद्याओं हे जरर उनकी धर्मका होती है। बोर्रे भी भर्मी या गरीज अद्यो चित्री अद्याभीको उनके वित्रवे बहुरी से स्पन्न करना देशों है। हम प्रार्म मार्कों हुद्यमें गर्थकीत एक विद्याद सान करना हिंदी हुद्यमें गर्थकीत एक विद्याद सान करना हिंदी है।

परमानकुष्ट्रि—वीक्टका इक्ष गव इसी स वस्ताः राजा इसके नीच अभिनोदातीकी महत्ता वह जाती है। परमञ्जूषिक मर्माप ने एक केटिया हुक्के नीच अपने भाई हमस्त्रेक राथ आरीत है। नव-इस्पत्ति अपने वैद्यादिक जीवनसी गयन्त्राकी किये गोनासीते प्रार्थना करते हैं और वे उन्ने पूर्व में करते हैं।

मद्वास—गर्धे कई मन्दिर हैं। शिव मन्दिर अमार्काके मार्चा मन्द्र हैं। उसमें भागान् उंगरूरी हैं। उसमें भागान् उंगरूरी हैं। उसमें भागान् उंगरूरी हैं। उसमें भागान् उंगरूरी हैं। उसमें मन्द्रिय हैं। असमार्च अमार्च अमार्च अमार्च अमार्च अमार्च अमार्च अमार्च अमार्च अमार्च के अमार्च देवा अमार्च हैं। उसमें अनित्र मार्च हैं। इसमें अनित्र महस्म हैं। इसमें अनित्र महस्म हैं। इसमें अमार्च अमार्च है। असम् मन्दिर्भ उस्त्र में स्वाप्त अमार्च है। इसमें अमार्च अमार्च है। इसमें अमार्च के सम्बद्ध है। इसमें अमार्च है। इसमें मन्द्र है। इसमें मन्द्र है। इसमें अमार्च हैं। इसमें अमार्च हैं। इसमें अमार्च हैं। इसमें अमार्च हैं। इसमें अमार्च हैं। इसमें अमार्च हैं। इसमें अमार्च हैं। इसमें अमार्च हैं। इसमें अमार्च हैं। इसमें अमार्च हैं। इसमें अमार्च हैं। इसमें अमार्च हैं। इसमें अमार्च हैं। इसमें अमार्च हैं। इसमें अमार्च हैं। इसमें अमार्च हैं। इसमें अमार्च हैं। इसमें अमार्च हैं। इसमें अमार्च हैं। इसमें अमार्च हैं। इसमें अमार्च हैं। इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमार्च हैं। इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमेर्च हैं। इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमें इसमे

काटहर्स्सी—गई रेनीगुंडाचे १५ मील है। दक्षिण-भारतमें भगवान् दांकरके जो पाँच तत्त्वलिङ्ग माने जते हैं। उनमेचे काटहर्स्तामें वायुत्तचलिङ्ग-मूर्ति है। परिक्रमार्भे भीवगैदानीका मन्दिर है।

चेड्डरमिरि—पह रेनीगुंटाले ६० मीन है। काशोधेट मुहल्टेर्ज काशी विश्वेशर शिव मन्दिर है। मन्दिरके परिक्रमा-मामि अल्पूर्ण, काल्मीरक, मिद्धिविनायक आदि देवलाओंकी मुन्तियाँ भी है। \ धरणानस्यम् ( तिरुवण्णामले )-निस्तुः समाधीय मील दूर तिरुवण्णामने स्टेशन है। अरुवान ग्रे नीचे पर्रतमे लगा हुआ अरुवाचनेव्हरका विधान है है। इस मन्दिरके दूसरे आँगनमें सरोराके क्रियोर मण्डर हैं, उनमें गमेश आदि देवनाओं के मन्दिर हैं।

काश्ची—व्य चेंगलस्ये वार्य मीत दूर दें।
वार्य हें भाग हैं – मित्रसाशी और लिखान
विद्याशीये एकस्रियर स्थानम्ब एक मित्रदे हैं। मित्रसाशी और मित्रसाशी स्थानस्य एक मित्रदे हैं। मित्रसाशी और मित्रसाशीय क्षानित्रस्य रोजा स्थानस्य हैं। एक्ष्य विद्यास्थ्य हैं। मित्रस्य दें एक्ष्य विद्यास्थ्य हैं। मित्रस्य विद्यास्थ्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य मीत्रसाशी भी भाग मूर्व
विद्यास्थ्यासी भागवात् भीत्रस्य विद्यास्थ्य भागवात् हैं। एक्ष्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य विद्यास्थ्य स्थानस्य सकोत्तरी—एक दूषरा विनायक महिदर है। है विश्वालकाय गणेशके दर्शन और पूनके लिये दनारें । आते हैं।

विद्रस्यस्य त्यांकामध्ये पूत्रे क्रियोति है।

प्रायन्त्रे अभिग्रात्र देखा है। मार्करोति हम अस्यान्त्रे स्थानित्रे व्याप्तरे हिंदी

प्रायन्त्रे प्रार्थी गोर्म-पूर्तियों व्यव्यक्षेत्र पित्र भारत

प्रिम्मिति हैं। त्यांकामध्ये यहत्व हिंदी

हैं। त्यांकामध्ये यहत्व विद्यानित्र यह दर्वते

विद्यानित्र नित्र मार्गिति व्याप्त गोर्मिति हम्मिति प्रस्कारियुर—विद्रस्तर्थ तमा दिस्तर्थे भीरामोधर्मा एक निरोग मन्तिर है। उस्मे कि स्ती पूजा दोतों है। उसके विश्वस्थे पुजारियों भी भी भी अपूर्व दो कथा प्रयोखा है। देशी आप्रदेशी ने निर्मा एक पुजारिया कारण है। स्ता कारण करा कि स्ता मन्ति । पहन्त्र निराय एक हिन्दे वैदिक व्यवस्ताने केलान्य पहन्त्र निराय एक हिन्दे वैदिक व्यवस्ताने केलान्य निर्मा स्तार्थ एक हिन्दे वैदिक व्यवस्ताने केलान्य

rate fighe fiem 6 sits ap fus is mie per मारू क्राकृष निक्ती प्रीट फ़िक्त निष्ट क्राक्ट क्रिक हडीड़ किन्द्रकृति एक् हे कि । प्रकी हासून्त विकास प्रीय क्रिकी मैंग्रनीय होते छट होताय अपनाथ कारणे होते हेछ्टू There sas for for the fire for the 1 35 E 12-3 Frant the after of fron for 1 11 (18년)과 1931 원조 13.4에는 8조 12회 시12회 31대용 누모년( me bjie layu gips fipze:bie desie et | Da प्राष्ट्रीक्षी किंग्स्ट अकृत क्ष मित्रम क्षित्रकाक सामापन्न सह 63 a mp des meinne bei disy ergelene क्रास्टिमी रिग्ट । पि फिक्स समस बिलामाथ कर्नेप्ट क्रिक Me mir fo 1933 fann sille emn argen pelle रार्थः कितामी किरायत्र कछीनाम किरुआन रहाम । । । । । De tipp fine en tanpitatie ma ay fiss ल्लाम् विश्वाम किम्प्र संस्मानी ईध्डकाय ईम्ट्रीतीमणा - रिस्ट कमान्द्री प्रीट प्रम करुक छात्री श्रीत । क्रियी मी ह्य भींस क्यूंच का होते । का क्यूंचा स्थान taftein sigso bintefte offe bor ey eft fi महाम विश्व के भी, बर्गिक वह एक अवस्थ 1972 aplie up four fort | 190 IFA 673 FF किएट | पि एउनेह क्षेत्रक एक व्यवस्थात स्वीहर हो। पि क्षि नाइन्ध्र आक छाण्ड थियो विशेष्ट्र छह हमें के । राई होर किएट उसान्य नहामि कारहाई हंस्परीय ग्रीह 65क त्रीवर १४६ और अनुप्त ईसाओ द्वी। स्टब्स् fir far yan reichm au furst blimay beru i byite म्होतिह में हरीय एड मही राज्य । ए मह विशो निक्त देशमध्य मेंदेशमी देशकुति का कि कि lafting angeln appart by ge i ft f are न्य अर । कि दिन में रिटिय करका और क्ट्रेस होई मेरीह -----\* isminits first puls \* 158

आने वीचने हाथ-बुंड्रेस हारा एक ही लोटमें लाहे कि वार्या करता है कि उस अनुष्य है। सिंद हुरहरी मारंसीक आल क्षेत्रना वही । उन्हीं weren eine fire fire fi de ege by fi महत्त होते वायंता की विन्यवस्था अपने भक्त और 874 mpire firm fres fre # 41 g fire क्षेत्रत् उत्तरे वह ही ध्रतिनश्चित्रमूचक प्रमुख नेवेशmiles fi f ipines fire ibigan fielles fift प्रक्रिया है। इस नियम क्षाप्रकृत क्षाप रहे मिश्रीह क्षाप्रकृ इसी क्रिक एड्स छक्ष छक्ष है साम क्रिक्नो का भी एकी व्यक्ति अवलान रेमक निवनी क्रेस पह उनम धमक कीमिक वनक घट कमानी।कि मनेमा किन्द्रम विक्रा केट मामक केन्द्री केदमी अब्बि १९३४ छन्द्र क्रमें शास्त्रीयोत यूजा-अनुशास क्रियाः देवताच सम्बत एउन्हर सिह्म के स्वर । एको छहेर संज्ञी<sub>य</sub> हिनाल उसरे पान भि निन्मु देवन उसर स्वानताः

tore true first rear tens it un. Sift bad galat balle gulten gan in Diftel वन्त कार्यक यात्र जैन्छि क्वन्तका शाध्या हो धर्मा । पूर्व बर्रेश । मेर क्यायको दिल्लो हो गयी। यभुके मा विवास विकास सहित करना है। व बीन्हीत बांदा सर्वास्था मधारवह रीतरू और स्थाउड्ड के निकासका वेस्ट हिमही देवी है फिल्म हा स्वांत वारवान है। देव हैं। देव हो ग्रेस नार्यस्थ विन्यस्य वस्त प्रथ सन्ध आर्थ वित्त उदा—त्यांव हे जब होत गुर्द देश यह है । अबनु देश हैं क्षे नेवेदारी प्रश्ने कर हिया । एतर उत्तक्षा क्रिया निरूप

क्षेत्र के विकास - व्या विद्वार -पुत्राची आसन्देने तथा हर्द्रवर्ष भर माने देवते देवते उद्शक्ष हर किया । बह बातक करार छट जबादद किएडिंट ड्रीस और प्राप्त हमीर किएड PPD 85 BE Dong fere frestind dryffe | Pr D p's rafete familie reifel by framp dep fr छह रोगणा जानाम थे प्रात्ता है दिनों हैगाएन ग्राप्ट हो frim turg affe tra gift and bepre proprie et ! िक्य मित रिक्र र प्रकृति क्ष्मी क्षा क्षेत्र के क्ष्मी क्षा कि कि Da bilde ferge bente my for sie fes mp

क्षिप्रम मिलिक्सिक्ट किया रिक्त हैं। कम छात्र

Fibre if fied bie fie fierem derfie me 3

Has Indig Dg fies arm fange deres An

मामान रहात है। है है है है है है है है है है

किमान किमानक एट अध्यक्ति । किमानक

मिन भागे राश और वृथ् भिन्द्रतीय कि मान मिन हर्न

Bu fing ag i sprinei gu fie bi-mi

, 3PAIS

त्यांक व्यक्तियों इन व्यक्तिक्री : ब्यंत्रीवर्धन नाष्ट्रमां वार्ति प्रकारों है। उनकी वृति क्रिके क्रिक्स कर व्यक्ति वर्षि वर्षि वर्षि है वर एक तुम सुदूर्ती ब्याइक्सेक्ट इस्ते द्वारा हूँ है है। कारण पर एक क्रिक्ट्रक्तियक विवार है। वरण्य और इस्ते क्रिक्ट्रक्ति कारण दाना। इसके समें प्रकार और वार्तिकारण क्रिका वर्ष्ण कार्याना विवारण कारण विवारीक्षी किला कारण की और यह एक वर्षण कारण विवारीक्षी कारण कारण के और यह एक वर्षण कारण वर्षण कीरण कीरण किल्क्स वर्षण विवारीक्षा वर्षण कर यस विवार कीरण किला कर वर्षण व्यक्ति कीरण की

રાગામાં આંગળાં નહીવમાં હોવા મહેવીને પદ્યાનીમાં દેવામાં વિલ્લામાં કર્યાં વેરવકા વિદ્યારા પ્રયોગ કર્યાં દેવામાં વિલ્લામાં વિદ્યારા વેરાયો કર્યાં પ્રયોગ કર્યાં કે કર્યો પણ દિવાલ હાલ કરો છે. કર્યો કે મોના પણ કુદ્દે ! કરીને વ્યાવભાગ કો ભોત વિલ્લાની પેશા થી. તો અને શાહે હાલ મહત્વા કરીના કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યાં કર્યા કર્યાં કર્યાં કર્યા કર્યાં કર્યાં કર્યા કર્યાં કર્યાં કર્યા કર્યાં કર્યા કર્યાં કર્યા કર્યાં કર્યા કર્યાં કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્

यह तरपाना तीन द्वार आदणों और भीन नुवाहरी इस्तिनी में मिंग्डे द्वारा में क्वारा हा है, हमेंनी और तरपानक पढ़ प्याना तरपानि निक्रारा है देखाने सोचेडी रीच्या विवासी है, द्वारा तरपानि स्वाह स्वाह इस आह भी में भीन्यालय जिल्हा और होता है।

तींबर्क द्वारा प्रियम कि र यांचे गार भी पत्तीको भीक प्रमाणि महोते अधिकारों दिया। उन्होंने उसे प्रेक्त प्रक बही संस्थापमा कि हमें भी तार्च में प्रियम किया कि प्रीवास्थ सीमान प्राप्त पहला भवा पर था गया है। में सेन्यस्थ नेवारम् शीच पहलाके सानस्य दीवेंके अपर नार्च ालनार रसा गया दीर मेथियण्यार नीय रा पाल चेंद्रावे गया | दे स्पेत चेंद्रय सामी राजा चींज चेंद्र तथा उन लग्ने उत्तर प्रक इस्त्र जमाजन एक मन्यी जानीत दूर | यत सीची वित्र स्थापन एक मन्यी जानीत दूर | यत सीची पूजा अयोजन किया गया इस कार्य स्थापन इन्हेंद्र पुर नामी की दूरी गया तीन मन्यों सामी कार्यों तोचन कर माई नामी जानी मेंदी वित्र सिक्ट

दिशयार्था—चिद्रश्वरम्ये यह ग्यान वस्त भीयां यहोका जहापूर्याद्वय निक्तानंत्र प्रतित है। मी परिकासी मामकी पार्चती, जीतार्वित तथा भीयां और अन्य देवतानीके भीतिमद है।

विज्ञें देखार ग्रही-वत्ताहर्नहरू ग्री। ५६ १ तसावन विजायक मन्दिर बनाया गया है। १ गर्स एक वृत्ता विजायक मन्दिर है।

िरुद्धान्ति हिल्लामा स्थाप रुवाइर्ड मायारायोगे येवर्ड भीत तूर नीववयुर्ड वन अपने दिनायक मोदर्ड करण वहाँ भागता दिनायक मायादन न होतर पुन ) में दिनाओं हैं। द्विति हैं दि द दुर्जी दिनायकारा दुआ था।

चेरहारपूर--- व सायु विके सामित है जिनकी वर्षों आपर्यक्ता होते हैं। आयाकार पूर्व हैं। इस मोजबरें केरहराओं (पहासा) है। जिनके पं और न अपर्यक्त कोई आकाश्य है। यह किसी भी मार्ताक हो। बिसा किसी जब केरहर देवता है अध्यक्ति है।

निहरपूर्वपथम्—वर स्वान द्वा पूर्व है। यही एक महीवरके दिनारे दीन भीनदर है। यहीके स्ववधीतक ताम प्राप्त दुनीन जगद्वी प्रदेश रहा की भी ऐर

निरुवसम्बुद्धिः-भीवदेशम् एक द्वारा विवादव है । वह स्थान विक

\* हिणिगोर मिड्रेड्डीड \*

য়ুহু জয়নু ৰাদ্দেশি চানিক মি চি নিদি ৰাদ্য কৰি हिर्देश हे हे । इस दे हे । कि है । कि ंद्रक हनाव दिवाद घट कास्पट्टाफ निकृत हा तीवय विव रेक्चा दिया। दूसरे ही दिन यह मूर्ति उसी स्थानपर स्वतः करनेवाल वहीं प्राय स्ताम देता था। आव अक्ताबाव हेड्डिक क्रिक्रिक कड़ स्टिक्स क्रिक्स का गीफ स्टिक क्रीम ए क्षक को कि वह किन्ने हुए होड़ कर है ।यक देशकत क्षेत्र हैं के विनायक है कि के प्रक कर्ता है। । § लंबित होरू ३४ । ई ह्योहोय होरू छन्द विन्हित्तम काराओका एक मन्दिर है। यह मन्दिर विदेशियोने बननाया या। ल्रीमकती कीव्यक्त । ई तिवृष्ट स्माम कि काव्यक्राक की नुहुन्ति ( पांडिनरी )--इत समाने समुद्राहस को-माछ ६०० ५७ होटू इम । ई होटू किक्टिनिक्स स्टीहेट । ई कप्र ६एएएएएएए छक्ति इत है है है । मान्यका द्रावाम में छहा है रक्तीम कि किएक दिमाल कि क्लोनम प्राथाम कामीर्जाप करिश मेंप्रकाम केरची है 75नि निम्हाने कात्महाम्हि। ई छाएली उहनीय इस । ई हिड्स firm to freignerme 15 fit by min eine en व्हारमधीरः किप्तपर दिवा है प्रस्ता रिनीव व्यक्तिसम्ब fætere sie ginne fing meinemp fanben ise क्ष प्रप्रकार प्रकृति है स्टास क्या प्रीकृतिक विकास । किरक ड्रिन क्षिर किम्पर्ट किंग करें कि कि कि कि । म क्रिक्रीम रेफ्केब्रिड । ब्रेसिक्स माम (इस) स्वरूक्त मा 테마스과 ipre 1312 FOLD 1 \$ \$2 8HT/PT 2 3인터 INP? किगर प्रत्येकृष्य सिंहलीरनम्बर कीजार किछीऽ।ई उन्हार हो है है । हिन्द में विक्र हो हो हो है है । इस हो हो है है । ক্সেন্ডেন্ডেন্ড লাও ফ**—সচ্চকৃতি**ক । देह किनीह स्रीप-मर्न किन्हमाण विगद क्वा किनी स्वजाह । ई ६७क श्रीहाएड सिमध अमन्द रई दिक मक्तर देनसम्बर्धाः हेली केन्द्रिक साम स्मार दिस्ति स्टेन्ट्रे इस eg éric é fira pie sífie à 654 taillinis त्री है किन्द्र हैं। इस किन्द्री के स्वार्थ के स्वार्थ हैं किन्द्र हैं किन्द्र किन्द्र किन्द्र किन्द्र के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वा ६६०७०भ-प्राद्ध सीरिक हैं तिकई व्यक्ति क्रिक्टीय दिक कप्र मेंप्रकृत किसाल काइनीम छत्र । है अभीय किसी किक्पमधि रेक्सि छिल्फि ई। ईँ क्ष्ममनी छुन्हीस्प क्छक हाने प्रीह किल्किम संख्याना किम्छ प्रतीम द्वम । है म्ब्राज्य मठान्मति किथिएय संत्रृतीय किट I **र्ड** टिक्ट

मानीन शिवालय है। उसका पूरा नाम है —सबन्यान्डकोडन्डो to the trained fixed period for 1 & train होत्र कप्र भीते हडाकि उक्ती क्षेत्रारे !- फिस्टिकि कामध्य कि संद्वितिकित एउट । ई माप काराजी नहीं सन्दर्भ वीहास संवाधानां मान्दर है। है। इंड्रीस्वर-मर्द्रित हो वर्रोक सुरूव मर्द्रित है। इब धिक । क्षित कीम हो क्षा ptess sten spolu nipie bymtern. E--nien Povir ac no trimppe bic tow dy ferg असूव ग्रहिमा र विषयम ध्यारविपारः ने गाया है।

कितियां में । कित्र र मिल्ल के प्रतिकार है।

प्रदू ईर्ट हेनीय जिल्ला प्रमाय दिनाए छड़ दिनाक कोरिन हैं

मान्द्रमें आयोत है। इब

. अनिविद्धानिक नामस Birps 34fgige for 640

की पराक्षीयर तीन धावर

'ee ) f eapinel melbeier um tebly fraume timerin ferrin diefterrie 1 \$ 630 diefterr Bed figures unt ? 1 % eite istent be Arbe isteitebutte tau 1 § 313 terreite fiebute willy ifagafa, filefie milb i f ifagafa, tile farab कात्रनेय अस्ति । एवं। स्कृष्ट एक स्माक्त्रक्ता सिक्ट भूमित्स परावे हा है । इस विवाद है । इस कार्य भावान् yane proedu yal (tanshu falandula éyes कप्र द्वीप और किनीमी छाउ अध्यक्त श्रीपृथात क्र ếgo kiệng đã địng lập pa Adila Piphy (ỷ bập

मामायका--विमामनीन i nesst ageste teltal े देश प्रश्वकृष विधिष्टीक कि त्वेगाराश व 13 ypflu dompt nieglo urb .

Die ste - है। इस्से सम्बो

रक्रांक्ट मीर र

-- (\* ( lini) 1 3

whip him you six losi you-prowhip

6 চক চনীতে নিয় কিচিতেনিক্য কান্দ্রত কান্দ্র সরি ইর



1 g mein fan feitenefen einem binvelt इष्ट्र-व्हिल क्रिफटि \* கடு-நுள் ச்தைழ \* مر دید

新파마 패마지트 기는 회의 He3 | \$ 기는, 17라 । **६** एक २५३६ किएवर ३१—१८५१<del>६१ ८ ४ व</del>स कप्र किकिकिस्पितिक व्यतिक केल्सा एउस्ति । ई उद्गीयस्य । है उन्होंन ईरिव्हि के नार विक्रा ।किक्ष्मिमीक क्रिम । ई साम्रम्ह स्मृष्ट क्रिक्से किईक्षितामी फ़िक्क । के किक्क प्रभीप किस्से किस्ट स्त के कि 1 தீ ஜ லிர் 39 155/n கிக்முடி — 175/n द्धिणावनने उत्तरायण जाने समय भूमध्यरेखायर अवस्थित मीर समामान् सूर्व उत्तरायको दक्षिणायन भी हर्गहारी तत्रीय छाङ्डाम मात्रकामक प्रकायक्रीमानीक प्रीर क्रिएको किलोमनी प्रज्ञीन क्षेत्रीमणा धानज्ञनी । है लहुएकक house sause monutille chair leveiseth seltrelle wereil teltsellergen wie enterg मन्दिर चिल्वहत्व तथा नेमवन्त्री हप्तिव

णाजाप्र प्रकृतिम बन्ताका विकासितिका विक—साम्बन्ध जा। हुआ बाज मिसलस्र मालकुण्डमें बेंका गया। माल । ई क्ष्मिन्त्रक मद्रव प्रभि क्षेत्र क्ष्माक्ष्म विद्वारक किंग्रेष्ट | क्षित क्षित क्षित क्षित क्षित क्षित क्षित क्षित क्षित क्षित क्षित क्षित क्षित क्षित क्षित क्षित क किक्कि किशीर है। पर किया किया है। यह दिल्ला उनकार किया तम रुपूरी प्राइक्टि तस्मक्षी रई तिकाष्ट रुपूर प्रदेश क्रुय Jirin 1/2 66 6ft 80mb In 13 63# 1 9 mi न्द्रीय क्रिक । ई साछ क्रक्र प्रशिक्त्याय साथ क्रायन प्राप्ता । **ई** उन्नीम तिमणा काथ का के प्राप्त क**्रे—डास्क**र् i g spila an initionite pipers fit fren milde गर्मका द्या अध्या है। क्छड़ । हु उझ्नीत कि क्विक्टिलियोश है स्ट्रिंट केउझीय । इ क्ति क्योंप्र इन्तेशासकि हिंह हि भि उज्जीय धारमिक स्प क्या है। इस मान्य है। इस मन्द्रिक अपने क्या किया क्य तमीले ठाउँहाराएउँहथिर छाए ४५५नीय धारमार्क लोग्य -तिर्देग छाए क्रीपु किक्तिर्याग । ई ब्र्डाइम छाम क्रीजिलक । है किन इस्ते धानमि मेहिकीतिक एम्राइ क्रकार जागम रिमार ईक र्रहाएट। ई हिए प्रीट किए क्री किएउ। ई किट र्मांट है लाफ कहन व्हर्मा क्राप्टि क्र--श्राममि वका दमा हुआ पन्तिर है। श्रीकांग्रिकी कृति एक फुट

आदर्ग न्यू मियातीय एक प्राचीत एवं निरास । है प्राप्त मित्रीके बस स्वयंत्र । ई किए) भिर्मे सिंह किशिय नामान । है छिट्टी एक अहमदाबाद--अट्से यह स्ट्रेस्ट वेशवाओं हे समक्र । है हिए क्द्रेर क्षिप्त कर है छ्ट्टिंग रूज्या है। । ई ह्येन्ट्रम् शिंद्र दिवशानशे ठीले विदेन—हजार । द्वे कि प्रज्ञांस कार अधिका है । है अधिका क्र श्रीमुक्त इक्ष्म क्रिक्ट अप क्रिक मिक्स मार्थिक

1 \$ 1E31 1E345 F2B

क्रांत्रे इत्यान समान क्षामंत्रीय किलियांचा क्रिया है क्रियोस

1 ई सिमाप छड्ड सीम इह । ई ऐर सिक्शिक खरेन मेराह

🕽 एक कावक्तम प्राप्त सिरिएड प्राप्त क्षेत्र र 💲 दह्यीकरी त्मतीय रूप किन्न किन्ना किहितियाह क्रिक रहे मिन्ना

주고 317 라마타 수다는 기타스 토 27만 수단광5다 승규 축구

। ई प्रमीम लाग्नी क्विमियक मैठान-राम । एक प्रकृति का दिलाक्ष्मिनीक क्रिका है दिवन पिर प्रवर्तक दिला rydu telpre fein frydu refneige frein वायर—यह स्थान नावाने उत्तराहम्र स्थेतुरव किरमी सामा गाम चुनुकूति की थी। उस मानिरकी - अडेडेंट । हे ब्हेडिन सामना प्रवादन है। सेडेडेंप्ट tipe Bunglibes ünier | m. su genbyfibrei ant is finne andn vo faufe-binte

Tartem 1 & radu refen fir fgr-frier

- क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक स्था क्षेत्रक स्था क्ष्य क्ष्य हिंगिड़ क्तिहर्ड । कि किए किए काम किलाइम्प्रेस क्रिक्ट । ि अर अपिक कार्यात्मा का मा है होते कि के , । ई रूजिम स्वतिक्रिक्ति विवस्

। ई उत्लोग कितिक्तिकारह कि सम देवप्

i g bije fæiktefonik wa

। है 135 सः एट्टी उपजास्पार दींह्यून स्नब्द हैं।

130 (122g): Ett

\* परव्रहारूपं गणेशं नताः सः \*

ક્રક્રક

क्योंकि गणेदाजीने सप्तेमें आकर मन्दिर बनानेके हिं महाराजने यथाविधि उसकी पूजा की। तभीने इसकी वड़ी मान्यता है । मना कर दिया था।

अहमविद्धि-प्रतिद्ध शैवशेत्र मक्तीश्वरमते एक किट्येमीटरपर अइनविस्टिमें गणरति क्षेत्र तथा तीन किलोमीटरपर भगवान पण्पसका क्षेत्र है। अइनविल्लि में स्थित गणपति यहे प्रसिद्ध तथा प्रत्यक्ष फलदायक हैं।

( फ़रेंच ) यानाम--गोदावरी-तरपर स्थित यहाँका गणपति-मन्दिर प्रसिद्ध है। यह मन्दिर दक्षिणाभिमख है। यहाँके गणपति भी प्रत्यक्ष फलदायक कहे जाते हैं। साठ वर्ष पूर्व एक साधुने इस गणपति मन्दिरमें रहकर सैकडों रेगियोंको आरोग्यदान दिया था।

भद्राचलम्--राजमहेन्द्रीने भद्राचलम् लगभग अस्ती भील है। गोदावरीके किनारे भगवान् श्रीरामका यह प्राचीन मन्दिर है। मुख्य मन्दिरके अतिरिक्त अन्य मन्दिरींमें

हनमान, गणेश आदि देवता प्रतिधित हैं। विजयवाङ्ग---राजमहेन्द्रीचे तिरानवे मीलपर वैजवाडा (विजयवादा) एक प्रसिद्ध नगर है। विजयवादाने एक पर्वतपर पुराना जीर्ण धीर्ण किला है। उसमें चटान काटकर

बही पहाडीके पादमूलमें एक छोटी गुम्हामें श्रीगणेशनीकी मर्ति है। कुरुडमडे ( कर्नाटक )--मन्दिरका महाद्यार, प्राकार तथा मुखरण्डप विजयनगर-कालका है। मन्दिरमें हरे संगममंदको श्रीमुबदायम्को मृति है। मन्दिरके गर्भगृहमें महासम्बद्धिकी हरे संगममेरकी मूर्जि है। इनकी कारीगरी

**इर्ड बीदगुपाएँ बनी हैं।** विजयबाड़ा नगरके पूर्वोत्तर

प्रमाणवद्ध एवं मुन्दर है। मूर्तिके आगे एक बड़ा चहा है। हरमुंकी (कर्नाटक)--यहाँके पक्षसायधिय सहस्राज्यतिको मूर्वि दिश्ल तथा नर्यलंकार भूकि है । ये गलेशजी बालजावारी है। कोजड (कर्नाटक)--क्षेत्रह गाँउमें एक मैदानमें एक

पेर्ड नीचे वे गनेगाओं हैं। पर्रों हे चरवाहे इन गनेग्राजीको

मंगलूर (कर्नाटक)--यहाँके 'शरक गणपति कर्नाटक एवं केरल राज्योंमें जामत् देवताके रूपमें प्रिम्ब हैं। कहा जाता है कि इस मूर्तिकी स्थापना एक तानिक

की थी। यहाँकी विशेष बात यह है कि यहाँपर रुटुम्बीली ही गण हवन करने आते हैं। गणेश चतुर्थीको यहाँ एक स्म नारियल प्रोडे जाते हैं। कासरागोड—केरलमें मद्रास मंगलोर रेलवे लाइनए कामरागोड स्टेशन है। यह स्थान पपस्तिनी नदीपर है श्रीसमयं स्वामी रामदास, पुरन्दरदास आदि सा र

स्थानपर आये और रहे थे। इस स्थानके पत ही माधुरे नामक स्थानपर श्रीमद्दागणपति मन्दिर है। कहते हैं। य प्रतिमा स्वयं उद्भव है। एक बार एक हरिजन स्त्री शासके मैदानमें धास काट रही थी। अचानक उसका हॅंपिया प्रतिसा<sup>त</sup> जा टकराया । उस समय गणपतिकी प्रतिमा ३X१**१ (च** नहर निकली हुई थी। इंछिया लगतेले, कहते हैं कि उनके अङ्गते रक्त बहने लगा । स्त्री अत्यन्त आधर्यमें पह गयी और <sup>उसने</sup> अन्य लोगोंको बुटाया । लोगोंने उसी समय वहाँपर भगवान्स समेंग्रह बना दिया और पूजा शरम्भ हो गयी। यह धरन

वाती है। अब वह १०XX दे इंचकी हो गयी है तथा उसने प्रायः ममुचे गर्भ-गृहको दक लिया है। कर्नोटकमें कुमदाके रूपणेश-गणपति, अम्मिहोत्र गमर्गर्छ और चिंतामणि-गणपति, शिंशीके महागणपति, विशापुरके भिद्र-गणपति और मधुरैके मदनेश्वर गिर्दि विनयहर्श

आठ सी वर्ष पुरानी कही जाती है। तबके मूर्ति स्मातार बद्री

दर्शन भक्तोंको करना चाहिये। कर्नाटक प्रदेशके क्रीप्रेय धर्मायुक्त मुंडाबे, कारकल, तेही, नुवीगय, (बेरिस) कदलेकालः, बेहर, मुलुर, शियानी, अपेगहरे, मिनन्युहरे, कोडमाद्री, वंबट्दे, गिरकेमठ, लंबापुर, उरकेरी, हालमारी अमहार, बनवामी, शब्देरी आदि स्वानीं क्रमानीय मन्दर एवं निवह दर्शनीय है। भकोंक्रे आन्ध्रप्रदेशके *प्रवर्शन* तथा आराधवस्त्रीत्यकी गणर्रात प्रशिमाओं हा भी दर्गत हात

कब्दीका नेरेप नताते हैं। इनका कोई मन्दर नहीं बना - -1==759 33=+

पादिवे !



and the same of the property

रणधम्भीर--सवाई-माधोपुर पूर्वकी ओर गिरि-शृह्वस्त्रओंसे पिरा भारतीय इतिहासमें मुप्रतिद्ध बीर हम्मीरका रणयम्भीर-दुर्ग पर्वतके उत्पर बना हुआ है । यहाँ व्यक्तें निवासियों के आराध्य पंसदिदाता भगवान् गजाननंश्का सुप्रसिद्ध तीर्थ है । मुगरमानीके बहुत दिनीतक अधिकारमें रहनेके भारण प्राचीन मन्दिर तो नष्ट कर दिया गया, पर भगवान् गजाननके आविष्णदकी देवल सुँइमात्र ही पूर्णरूपने अञ्चल्ण है । दोनों ओर ऋदि-सिद्धिकी परम मनोरम प्रतिमाएँ हाथोंने चँवर छिये जीभित हैं। यह स्थान गणपतिका निद्वपीठ है । मन्दिर आधनिक है, पर बड़ा हा भव्य एवं दर्शनीय है । यहाँ सभी प्रकारके मञ्जल-अनद्यान और मनः-कामनाएँ सिद्ध होती है। राज-ध्यानकी प्राचीन ख्यारों। बार्ताओं। शिरालेखों तथा तासपत्रोंसे विक्रमकी छठी शतान्दींचे ही अनेक खानोंपर इनका भन्य वर्णन मिलता है । आपाद और कार्ति इ-मासीमें खेतींकी ब्याईके पूर्व यहाँका कृषकवर्ग गणपति नौतन ( निमन्त्रण देने ) के लिये सहस्रोंकी सख्यामें नित्य आता है । विवाह-भादियों के समय तो गणेशजांको नीतनेवालींका ताँता ही लंगा रहता है।

. श्रीकेरावराय पाटण--पर सान कोटा-कडमले पाँच मीक दूर है। वहाँ वमस्थारी (चनक) नहींमें विस्तुतियें है। उकते तरहर मामावन प्रोकेश्वरावकी चतुर्खेन मुक्तिंव मुख्य पीठ रिपत है। मुख्य मन्दिरके चारों और मण्डमें कई देखाओंके मन्दिर हैं। उनमेंने एक मन्दिर गणेशनी को भी है।

उदयपुर--षाटेश्वर मन्दिरके बाहर तोरण सहस हो समीपर गणेशजी एव नारदजीके मन्दिर हैं। ये मन्दिर भेवाङकी उत्कृष्ट विष्पञ्चतिके नमूने हैं।

चित्तीहराबु--गोधांकके दशकी एवं प्रशेष इस्स्य अंद्रित स्थापिक मुंति दशिक मानी अस्ताद तो है तो हैं। वित्र मुंदित दशिक मानी अस्ताद असिता है तो हैं। वित्र मुंदित दशिक मानी असिता है तो हैं। इस्मादी कारीय कार्यों अस्ताद अस्ते नामधे अस्य इस् दया वहाँ भी महत्वपता नामस्य अस्ते नामधे अस्य इस् दया वहाँ भी महत्वपता नामस्य हैं। इस्स्ताद दर्वित दर्वित हैं। इरवाजीपर आहुत मूर्तियों भी दर्धनीय हैं । विश भी गणपविक्री छोटी-बड़ी मूर्तियों देखनेवंग्य हैं।

पक्रिक्टक्का--उद्पपुरथे नापदारा बते बन्द हब्दोपायो और एक्किक्कांबा स्थान आता है।एर का मन्दिर विद्याल है। ये भेनावृत्ते राजाओंके अ हैं। मन्दिरथे योड़ी ही दूसर हन्द्रकार-नामक स्र सरोत्तरके पान गोजधानीका एक मन्द्रर है।

गोमुन्दा ( उद्यपुर.)—यहाँवे दो स्रेल्धे गणेशकोका विमद स्थित है । यह मन्दिर बड़ा है है। यहाँपर बर्सेमें एक बार गणेशबद्धपंपर विधा आयोजित किया जाता है।

सोहामपुर--इस्डे पास्टी भन्तावस्थाने एक पि है। मन्दिरके सभामण्डयके उत्तरी भाग ( किः पर उत्कोण तृत्व करती हुई गणेशमृति है। इन स्टार्स है।

दांकरमङ्—यहाँ अनेक मन्दिर हैं। जिनमें एवं बुत्यमुद्रामे एक पङ्गुजी गणेश-मृति है।

आलोर—जालेर-दुर्गकी भाषपतिकी मूर्तियों है। मकरानेके फरारपर बनी हुई मूर्तियों देलकर न नाच उठता है। भाषान कालकी स्थापन कलक रूप पहाँके किटेंमें दक्षिणेचर होता है। ।

नामीर—स्याभन शावर्ग ग्रहान्त्रीमें वने : दुर्ममें गण्यविक्षे विद्याल मूर्ति दर्मानीव है । वर्ष देखभालके अभावमें किलेको मूर्तिका दश्य हक्ना नहीं दश्य की तथानि यहाँ प्राचीन कालकी पूजका अवस्य दक्षिणोचर होता है।

भीलवाड़ा—यहाँ श्रीमृलवन्द्र धीयदारा श्रीसिद्ध-गणेश मन्दिरके विमद्द विशेष दर्शनीष हैं।

द्वी प्रकार अलवर, कोटा, विरोही, बॉववाड़ा हैं प्रतासम्बर, बॉडानेर, पुश्कर, अजनेर आदि स्थाने भगवान् गणेया है स्व महिद्र अपना धाँ प्रतासम्बद्धिः

श्रीग रे

K 12

#### \* राष्ट्र-एतांगः र्रह्मार्गः \*

# रुष्टि-हिणिर क्रीस्ट्रिक्नहार्रि

me for feffinite em ierel if portie if fe " - fing fry | f bigipu freiteni wy roln digo thirt—( isute) birth

ton fitteffe ist- (Tiligie) Beigiöfe

। 🗲 क्ष्मिनी सांक्षोरिक्षा 🗗 ।

emple - L

विकास एक विशास स्वयन्त्रीय 🕏 ।

ा है किश्तर है है है विकास क्षेत्रक कि है । है विकास कि pife farry 19 feife 3615 au gubi tabibpir tgp १ ई कड़ क्( प्रस्थाक ) प्रमिष्ठ काल क्र-क्रफ्रप्रीक्ष

१ 🗲 छिछि किंद्र की किंद्र हिल्ला है फार है किंद्रिकारिक मूर्वि है। वही यहिते समाये क्षेत्र विद्याना आकार नामाधारी--नरी एक अति प्रविद्ध स्वयम्भागेत-

ाहे छिन्न तक राज्या हराहरू के राज्या है। क्षमरमाय--दर्श के न्यह है हिन सभी है, उनमें प्रकरो

gud und alte fer b. faite gerat et egn राध बना है। क्लाइ उस प्रताहरा बार्स र्रेश है। अरोश केल्हा है क्ट्रिक क्ट्र धनत केन्द्रनीय है इच्छ mere ? i celet quireque mitte i f erene Um & 1 aci qui be mite feit fan i f au

। हे क्रेप्स क्राफ

il italiacia a cereacion e eta fil mint and ferie 1 f em fin my e flifeftenn Reit, Snen f f Reit ton fie if 75fte Any up fiells after by the worth ophicus erreig-afrie für gu entet de ibra-ifrite

> वसिष्ठिय हूँ । उन्नु किछणितिक मिठिनीम क्रेग्रीम किएमछान (किनिक्रिक्तिक (किनिक्रिक्तिक (कार्य) छाछडी।

दर हैं । कहा आहा है कि एक बार व्यरक्तरेंक शंक्राको क्प्र क्र किन्द्रीकिमील मेंक्स क्रम क्रम । है शिरू किन मीक क्षा प्रविद्धे विक्रि क्षा क्षा है। है क्षान्यस्था हु मुद्दी है। महिरके कार्य एक मुद्दि है। -कि ज़िल्लाम लाग्र है । है लाग्र हुए प्रस्थित मारू है। PROPERTY AND THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

Pierre i iere is pieel Geblierites int feitere

। मृद्धि स्टिमी किस्ट क्रिक क्षांच कीह च्या माराम स्थाप हो । हैन है अन्त्र मिर्गाम हैए अ क्रिक है असि क्षिमक क्रेक व्याप्त क्षिमक है to seil riegen yr en figur feæblænling Sæ ना करीन विज्ञु । हो। होम किहाने हिं हे अहिल कि उस हा है कि विकास विकास का स्थाप का विकास है। इस कामी कामड के इस प्राची इस में वह हो गर है

### रुष्टि-हिणि र्नरुपर्ट

Tage - 32 mily with by bygathe - 73 Mg. i & might will the town wetend out.feg 1 gel ausliges bitt भित्र क्षा कुमा है जिल्ला है स्था क्षा है है एक शब्दमादकी समीका कराम्या हुआ। जानकोमोका ubein is biton piebl fingare-sygana

elidelinete ein fecentrarei nieu fie Britg thenh size bgomens gr-pfregu र देशकी कि प्रकृत res from the factor familial familia m the biestremy pies une tentebes

ल्मा रहता है।

रणधम्भीर--सवाई-माधोपुर स्टेशनसे पूर्वकी ओर गिरि-शृङ्खाओं हे घरा भारतीय इतिहासमें सुप्रसिद्ध वीर इम्मीरका रणधम्भीर-दुर्ग पर्वतके ऊपर बना हुआ है । यहाँ लाखों निवासियों के आराध्य पीदिदाता भगवान् गजाननःका मुप्रसिद्ध तीर्थ है । मुसल्मानोंके बहुत दिनीतक अधिकारभें रहनेके कारण प्राचीन मन्दिर तो नष्ट कर दिया गया, पर भगवान् गजाननके आंविप्रहकी केवल सुँड्मात्र ही पूर्णरूपने अधुण्य है । दोनों ओर ऋदि सिद्धिकी परम मनोरम प्रतिमाएँ हाथोंने चँवर लिये होमित **हैं** । यह स्थान गणपतिका निद्धपीठ है । मन्दिर आधुनिक है पर बड़ा ही भव्य एवं दर्शनीय है। यहाँ सभी प्रकारके मञ्जल-अनुद्वान और मनः-कामनाएँ सिद्ध होती हैं। राज-स्पानकी प्राचीन स्थाली, धार्ताओं, शिलालेखी तथा तामपत्रीमें विक्रमकी छठी शताब्दीवे ही अनेक खानोंपर इनका भव्य वर्णन मिळ्या है । आपाद और कार्तिक मार्टीमें सेर्तीकी बुवाईके पूर्व पहाँका कृत्रकवर्ग गणपति नौतन (निमन्त्रण देने ) के लिये सदसोंकी सख्यामें नित्य आता है । विवाह शादियोंके समय तो गणेशजीको नीतनेवालीका ताँता ही

धीफेरावराय पाटण--पर सान कोटा कंडमते में भी करू है। यहाँ बम्प्यती (बम्ब्स) मुद्देमें विज्ञातीय है। उसके तटक मामाव्य श्रीकेडमावकी चतुर्क मुर्विका पुरस्य योज रिस्ता है। तुस्य मन्दिरके चारों और मन्दरमें 'हर्द देखाओं के मन्दिर हैं। उनमेंने एक मन्दिर गणेखानी-सां भी है।

उदयपुर--भाटेखर भनिरकं बाहर तोरकसहस्य दो समीपर गणेशकी एव नारदक्षेत्रे मन्दिर हैं। वे मन्दिर मेबाइकी उत्कृष्ट शिलाइतिके नमृते हैं।

चित्रीहमद् --गंगाचेवकं वालक्षे एवं प्रतेक इएस अद्वित गार्वाच्ये मुंबीवं (प्रंक्ते मन्त्रे अवस्वात् मेद्रे देवी हैं। तिल भूमिर्स वार-चार विशेषों अपने अतीर्वेकी स्थाके किंग्र वेतिया आगमे जयस अपनी कार्य के कार्यों कार्यों अपना कर अपनी कार्य के कार्यों कार्यों अपना कर दिया वर्षे हैं। उद्वार पारंगे गर्वाच्याचेकी गयेय मुर्विवी दर्शकेंव दरवाजीपर अद्भित मूर्तियौँ भी दर्शनीय हैं । जिन भी गणपतिकी छोटी-यद्दी मूर्तियौँ देखतेवोग्य हैं।,

एकलिङ्गर्जी--उद्युप्ते नापदारा कां वन्ते इत्दीयाटी और एकलिङ्गजीका स्थान आता है।एर का मन्दिर विद्याल है। ये भेगावृत्ते राजाजीके अ है। मन्दिरते चोड़ी ही दूपर इन्द्रक्षगरनामक स्थ सरोवरके पास गोगाजीका एक मन्द्रिर है।

मोमुन्दा ( उदयपुर.)--यहीत हो मीनवी गणेदाओका विश्वह स्थित है । यह मदिर दश है है। यहींपर वर्धमें एक बार गणेदानवुर्धीपर विद्या आयोजित किया जाता है। सोह्यगपुर---इसके पासही भागानश्थाने एक कि

है । मन्दिरके समामण्डलके जरती भाग ( Bra) पर उत्कोण नृत्य करती हुई गणेशमूर्ति है। इत छ: हाथ हैं। दांकरमङ्—यहाँ अनेक मन्दिर हैं, जिनमें दह

श्वस्ताने एक पश्चमां गणेशन्ति है। जास्टोर—आलेर-दुर्गश्चे गण्यतिकी मूर्जि है। मकरानेके परपरपर बनी हुई मूर्जिये देलका से नाच उठता है। प्राचीन कालकी सायवनकार्य

स्य पहाँके किटने हांगोचर होता है।

नागौर—क्याम्य सत्तर्य द्वाद्यीन से

वुस्में रागर्वतमी विद्याल पूर्वि दर्यनीय है।

देवानाकों अभावमें किटनो पूर्वि दर्यनीय है।

देवानाकों अभावमें किटनो पूर्वित हरद हत्त्वी

अवदर्य हे, तथादि वहाँ अवीन बातनी हर्यक्ष

भीसव्यादा—यदौ श्रीमृतकार श्रीमद्भागास मिद्दके विश्व ह दुनी प्रकार अस्त्रर, कोटा । प्रतास्पत्, वांकारेस पुलस्य मम्बान् गर्मसके स्थान्त मिद्द मिद्द अभ्या श्रीप्रव मिद्दि सारधानियों के मच (चार्स में

श्रीगणेशकी बड़ी मान्यता है।

नैसारी---वर्ष कान गुप्राच्यान friten erru fe ef guffer PP og fige Greinin am liele r Ber fibuible-filper isiber

13112 Gener mit i gitt as mitt verte Partiet walt por Stanbit- iset न यावता रागेदाक्रीकी भी है।

the ther is lead thit inthis by beithe the - Boly Raiten ib tage by in fis mitte beit Syelve DE 13 reite an rife milg burnt afti न्यूरे होत्त मेन्यूर वस मान्य होते क्या है । 🤰 भिंद्र मिनार करेंग्रेडेंग्र सिन स्थितक स्था

प्यान मन्दिर प्रमानदोत्र हैं । यहाँ श्रीकारियां हेर्राप्त भाग दी मीलप्र है। यही आंगोपाताल है है नदरम-नह प्राप्त कामान दानानिक दान्तिनिक माह

1 \$ fire forther by न्त्र होता श्रीमान्त्रमा एक स्वरान्य मान्दर है । यही दूरmi sein famit ein fenele-pir targe

। है 101क दिर किंग् त्रियानस्य अधिव्यात्रयात वासीस स्वयंत्र हिना है। माछ दूर यह श्रीमणेशजीता एक स्वतन्त्र मन्द्रि है जी म्यानः स्थानः मोझा—द्युत्रा रेक्टरे स्टेबनके तीन

हिसा रहता है। ngwe the from fatelop was this wyoselv the क्य क्षेत्रक इत्होंक व्यक्ति । हे प्रजीय प्रह्मिस प्रीक त्वार्यकार्क क्राव्यक क्ष्मिक क्ष्मिसार्काक नामा

। ई एक्ट हेट कि इंड ए दे एएएका संस्था में देर हैं। यही मेख भी ख्या करता है। यहाँ व दुस्त महिद्र व्यवस्तव-त्यु बेट्नान्त्रमुख्यास दक्ष मध

। ई कार्ट काइक किछिक क्र । क्रिक्टिक स्थास लग्निक क्षेत्र के एक में भी प्राप्त क्षेत्र के स्थापन की हैं। यन्त्रीर इस मन्द्रिस प्रतिमा कई बार जोते तको प्रकार में के अलगा है। वहां अहम सम्बद्ध मन्द्रित में हे नहीं न हेडू कि किरममार्थ किर्धिक ज़ाशाम वाछ क्रिक्टिक्र

किई ह्नाथ सँगुज्ञीम ईम्भ र्वोक्रम--कांग्रहगावसी इन्छ-हिपिर कीरनाप्र-गड़िन

للبأواته الأكهاء سنبد emperil for i Samibilit afe -। है सार द्रशीय क्रम थि क्रकेटार्काक कि क्रीटीस Sipin rop 1 5 min entil terfin buriesen men's eg | § ey épités ngrét fest mente

1-

titelle "

tele an

mitere fire pr-irstenbl efrantie 1 f its treifenfie pinnes spila ou firal d richt abur ib kift erpitammerbite 1 5 av

ecfethilies una get enrefte 1 f em druft platine mere mer rep 35-minummin 1 f fere forte feitze togine कारकर प्रयोध भूष विष्णुमस्यान्। देश राज्या प्रकास

प्रानाइक प्रबंध वस्र । है प्रमीय क्षिप्त है के बिजांक क्षण लाव मिट्र है। दश आमा है कि यही अक्षम्यिका आभाग था। क्षक्रियमकामितिहरू, अन्तरम क्य मेछार कांक् किकिएएए एक केट्से छिल्डिंड उच्छ कू किक किछडे 1 f Fix53 win-lingt 37 offn 32P Seuzaw प्रक्रियात प्रमुख कार्च स्थान स्थानिकार

। 🗲 म्रजीन त्यांकारिकारिक छात्र कंग्रनीय रूपेट । ई रज्ञीय विक्रियाधिक उत्तीय केर्ड क्य किए। ए एट फरनार लिक्कि किल्ल के हैं नहरंड क्षिमार्क्षक प्रमन्त्रक ६००) तम्प्रकृष्टिकार—क्षिमार्क्षक । इ ब्रोशेय कारीक है।

कियान्त्रीहार हे। विद्यारमे दिवस्थायको सह वास्त्रीक्ष्यायको .. कितिमाथ महिने हैं। वहाँपर भोगमेरानीका क्षानुष्टे विक्तीय छत्रोडास क्षेत्राक्ष्यान्दर्म—क्षान्द्रीस्त्राक । है कि नवरंत्र किए । है छिड़म किन्द्रात प्रतनक वानंत्रत्र

ए। द्वीर प्रकारक क्य कि संख्या दि व्यक्त करों क्टर्नफ एफ्ता भेरड़ होते हैं ड्राजीम बाहाते हंग व्यक्त रामनगर—वही क्योजको एक अन्यन्त धनोर

. .।। . . . नगर क्र क्रिक्स महित्यं एक गन् . तीप क्षिप प्रामृत्य केतामान किर्गिक कर्

----

## उत्कल-प्रदेशके श्रीगणेश-सम्बन्धी तीर्थ, मन्दिर एवं प्रतिमाएँ

प्रापीनकारचे उत्तम्बद्धश्च प्रमीवण्डे करने प्रकरः रहा है। उन प्ररोगने व्यक्तिक वीच प्रविद्धा वेण हैं। प्रविध्य रीपपेश पुरी नेपारवेण क्षेत्रक शिराव्य सम्बद्धर (दिस्सा) धानकोण एवं स्वर्धान्तकक सम्बद्धर विस्ता) धानकोण एवं स्वर्धान्तकक

धेनीदेंद्रात्तिनाहोनेका महत् तीरव अस्त्रभारेघडो हात है। महात्त्रियस्थ्येच स्टब्स्टिये हरिद्राज्युर रहेपाने चार भीक्ष्यी सूरियर अवस्थित है। यही महात्त्रवस्था मध्य भीन्द्र एवं तीर्थ है। यहा ज्या है कि बर पर्यव कैन्यवर्णात व्यक्तिम भगवान् संस्त्रको उज्जास्त स्त्रु के

वा रहा था। तब भगगान् ग्रंडर यहाँ बुछ देर विश्वास के किये रहे थे। यहाँ महावितायद्वर मन्दिर एवं थेत्र होनेके कारण यह स्थान भारावितायद्वर सामग्रे ही प्रशिव्य हो गया है।

श्रीजगरमधपुरी-यह भारतके पार प्रधान पार्थनेने एक है। श्रीकामामजीके मन्दिरमें वह राजेश-विषद हैं। जो इस प्रकार हैं—

र्वक क्रांटिक-मणपनि—जग्राय-मन्दिरके अन्त-पंकि विभावने प्रतिप्रताने एक सम्मीय मन्दिरके अंदर स्रीडमॉटक-प्रोधानीची मूर्गि निवास्त्रता है। वे गरीसमी प्रतिप्रकारीचा अपना प्रत्यानगरिक सम्बद्ध सर्गिय है। राजिक्षानीचा अपना प्रतिप्रतान के सम्बद्धि सामका एक स्वर्ण क्षांय राज पुरुषेत्रता देव सम्मातिन सम्माता ५०० अपने पूर्व कर्मांटक विजयके प्रतिक्राक करने की भी।

(ख) चृत्यगणपति-श्रांगगाथ मन्दिरके प्राप्तममें माता विमलदेवीजीके मन्दिरके सामने सुरम्य मन्दिरके रमणीय न्ययगणेयाजीको मृतिं विराजमान है। ऐसी मान्यता है कि राज

अनञ्ज भीमदेश इत मुंदर गणेख प्रतिमाके प्रतिकाता हैं।

(ग) करपगणपति-श्रीकादाय-मन्दिरके प्रत्येतनाम करम-इक्षके गीचे करपगणपति महत्वत्र मन्दिरमें विद्यान है। इसमें ब्रह्मानी इस गणेखगणपानुके वृजनेत्रसन्त भगवान् श्रीकावापके वर्षन क्रिये थे।

(घ) चारमाणपति-१०४०ई० के क्षामन श्रीधननवर्म चोडतंगरेवने जनवाभपुरीके मन्दिरको दूसरे दंगले बनवान ह्युक्तियो जेरा उसी दिन उन्होंने चारमणनिव्यादकी स्थापना बी माधाप थी। मुध्या नचा बस्याम होडी स्तन कर्या है वे बीरियह स्तनभगदाने हैं। अर्थ करे हैं। वर्ष उर्वे कम्पोंडे अन्त्रे स्तन क्याच बजा है। स्तन्दे वस्त्र्यम् यनेपांसने श्रद्धार होता है। वहां बात है कि इत्रम

यांच राने शहार हुता (। हा क्या है। हरण-श्रीवाधार्यको यह गारेच पत्रचे याँच हर्ने दिच च । इथहे दभाग् दोहा (लीगह मन्दिर देहर (क) पद्म-दिनायक-पुरी नगरहे उससे स्वस्त्युक्टे मन्दिरी च्यामशह-सिंग्य गोर्चार्यका

विषद् है ने भाग सहस्तावंद्वास स्थानि है।

( स्व ) मिलक्रिक्य-गणना-पूरीहे क्यतः

महोदेवनीहे महस्ते मिलक्रिक्य-पुण्ड तस स्वकं महोदेवनीहे महस्ते मिलक्रिक्य-पुण्ड तस स्वकं स्टेसनीहे भाग महोत्स दिसा स्वकंत्र मन्दिसे विर

गरिप्रशिक्षे आर्थित मनोरम विवाद स्वतन्त्र मन्दिप्ते विर है । यहाँका वृद्ध विभाग आपवेतीय धार्मपत्रि अनुसाद होता है।

पुरीमें शिद्धविनायकच्छा प्रशिद्ध महिद्दा में विश्वमें शिद्धविनायकक्षे स्थाभग आठ पोट जेंची हर मूर्जि है! पुरीके निकट ही उत्कलप्रदेशको नतमन सम्ब

पुनर्भार है जो कभी समिर्गेड नगर है हमने सार्थ है। एवं नगर है प्राचीन भागते वाप उन्हें आहं अरेडो मंदिर एवं मार्चान मिर्दारे भागते हैं। प्रमुंभार के भी मिर्दारे प्राचीन मिर्दारे भागते हैं वित्तेय महिमार्गे मिर्दारे हमने मोर्गेड वित्तेय महिमार्गे मिर्दारे हों। हिमारों मेरे हों। हमेरे प्राचीन हमें हमें हिमारों मेरे हों। हमेरे चहिमारा मार्गेड हमारा हमेरे हमेरे हमेरे चहिमारा मार्गेड हमारा हमेरे हमेरे हमेरे चहिमारा सार्थेड हमेरे हमेरे हमेरे हमेरे हमेरे हम्मारा मार्गेड हमेरे हमेरे हमेरे हमेरे हमेरे हमेरे हमेरे

हेमारिन्यात, अनंहरण आहिशी सिठे वा अन्तेषा प्रीति सिनाम सुन्दर नमूना है। प्यानामक अनुना व मूर्ती व्यक्तिमार्गानी है। पूर्व मार्गामक अनुना व मूर्ती व्यक्तिमार्गानी है। पूर्व वस्त्र प्रात्मामकों के के मूर्ती है। बेयोगोर्गा विश्वक पेतो से वस्त्र निक्कि मूर्ती मार्गामक गण्योत मित्र विश्व के ती है। इंटर्स्ट्रेस कुछ रूर पोक्री स्मार्गानी मित्र का नोम्प्र मित्र से स्वत्र मार्गामक समार्गामक स्वत्र मित्र का मार्गामक्त्र स्वत्र मोर्गाम मार्गामक समार्गामक स्वत्र में स्वत्र मार्गामक स्वत्र में

th jz tring tip faincents ize poi scensi-pop oble fereit einen Afrein eie eruberg मॅलामनी केमाँक महा पर । एक मानन तक्ष्म -प्रतार प्रणोक कृष्टिशक प्राप्तिमक्रकम व्ही कृष्टि । क्रे मधीय मानहुरू किछलिए ही ক্রিয়ানিধি ক্রডক নিজার নিলান— হ্রিয়াক-ডার-ব্রিয়াক लिएन दोनी और ज्वाल उत्तरहे हुए देते हैं तथा ऑब्लक क्षेत्रस्य क्षेत्र व्या जाहत है। उस प्रतिमा-इत्यंत्रे धिवक्की द्राहित fairt, we nibe boil durgire fers boute म्ड क्यामने हारो क्रानि दिशास्त्री कृष्ट किशास्त्रा किएमी किंग्रिक्स क्रिया है स्थित हैं है कि १ आविह्य गणेयक्त अद्भ हुआ है। उसी मोस्रका किकिछिए देशही है उड़्पेक अधि १००३छ कुछ अपमान माउट प्राव्ह प्रेक्टर वट । वर्षांक हे प्रमावट द्वर्गाप्ताव केमनाय केम का कालांग्य के स्वतंत्राम के क्सिम्प्रिक्ति है है है है है है है है है है 🕽 है छिले हो थी । बही लाहर-नगर्गक के प्राप्त कि है । मिल्स मार्थर हा मार्थ हा मार्थ हें से मार्थ से मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ म bije festereibe ferierreiche festeinig fer pie 1 3 neil frem der egnertit by gel egiefe? fi क्षीत्रके एक सहमाममस्य पत करनाया था। यहको समीतिक अम । इ शिक्ष कि दिखि उद्गय किछलि माछ की हाम मे स्टिंगर क्य दि 6थं । है किहीन किरियाकर्र कि हिस्स निर्मात होता है हि राजा भाउदेवने अपने प्रमेशित बामदेव-र्लीकत कर्शाइकोर्ड 1 ई रह सह क्षीर नाव इस-प्रान म्हार क्रिक्रि किछा । है उद्गीय उद्गाप क्रिक्री सक त मानीन मन्दिरीने होती हैं । यह अधिमन अल्डेच लाय ही यूजाके समय भोगार नामना यका च्यान भी किया जाता 🔋 क्रमन्द्र ( ६५०६० ) की गाना भुवनेचरक , इ किछ समीर सिम किथिए क्रम देश सिम्छ हुने। कि किई नामक शासक सन्दिरमें मित्रदेशन किया विवास कामा 1 हे छा है ध मुर्गुरेस एए कीमार प्रमुख्यात देखी छेए-किन्डिस अन्यक्ष्म क्ष्म कहत हारा है। **—है** किरनेने दुरुका परिचय दिया जा र**ध है**mr ( फ़्रांक़ ) फ़्रांक मध्य कुछ कर अप प्राप्त मि हमी 🐧 हरेट :गाप्रसिंगफ्ट शिंह हेप रज्ञीय अञ्चल कि। मुद्रात मन्त्र प्रदेश हो। हे व स्थाप है। हेव स्थापक । हे कार मिलज़े ग्रह जार भागत आर अलाकार । है इस्तार इस वात रहे धर्माण म्प्रिक्त स्वतितिक कार्याच्या स्वयास क्ति गृह इक्ष क्रिक अस्ट क्रिकी सिंहणी हिल्ला क्यावंडक क्रिक enne ope ufer fingepig vy 1 g Byr prof ( #ftlf-fl ) ा है। है वे बीच हैं जो। इस मन्द्रिय उत्तरामध्य ल्योवे एवडी गमा होती है। इतका जिल्ला चत्र ८०० एव frits BPRE । डे प्रहु छिर स्पष्ट संस्था कृप कृति , उड्डाइक (ड्र लिंग सेन्स है युवे भारतके अव्यक्त प्राचीन वाल मेंन्स्पर्क क्यांत माने और आधारम स्थित पूजानमें प्रजीय त्रमीले ६५००म पड्या प्रशास कर्म भ हैं छोरकपूर मिठीय । हैं रूक कर्य है । याया सूरकपूर्व हैं । ई ह्हीड्र होस् ४३म्स विद्यतिक व्यादि मा मिरिए क्यिंग किए । है किल्मी स्मिन कार में हैं। इसीमें एक मध्य नाम में हैं। इस राम्भ मेलाध कीराहोड़ क मारेक केंद्रस्त्रम कर्नक क्षत्रीमा स्वयंत्रक विका । ् । क क्षेत्रक्र मिंग्रहुप्रम

ं हे प्रज्ञान कि किन्स्म हिमारि इत्हिस राह्य ।

1 f ftty yirgu

वंक्रमान भारतमा हुट क्या प्रथ विस्तृत । हे प्रत्येस प्रत्युत

minutenin av neign spije 1 3 feitespifetap

Range fer ate eine pp | Sale einen

हमम विकास कवार क्रिस्-मिक्स व्याप्तिस

 छिम मिल्लिय दिखालिक स्थाप क्रीव्यामित स्थाप्त विशेष 

किंडी है किस्ताम प्रमात ( जिल्ला क्षेत्र के कि

Fest, fivig kails wer viv steineblu es i \$ Fil

क्षिक हम्बर्गाली मानीय कारानी दिक्ता क्षित्रक क्षित्रका

मिटाप केश्नीस-प्रकेश । है स्वीय किटांका प्रा

न्त्रिक किएट पाए कामग्रीय हाउदा कर्नम । है जिसस

स्थानमें

गुहा-गणपति---उल्कलके उदयाचल-पर्वतमें प्राचीनतम गुहा-मन्दिर विद्यमान हैं । वहाँकी गणेदा-गुम्का अति प्राचीन है । इसमें गाणपत्य-सम्प्रदायकी प्राचीन गणेशमूर्तियाँ प्रतिद्वित

थीं। किंतु सम्प्रति ये मूर्तियाँ इटा दी गयी हैं। याजपुर-इवडा-बाल्टेयर लाइनपर कटकरे चौवालीय मील पहले ही याजपुर क्योंझर-रोड स्टेशन है। याजपुर नामि-

गया-क्षेत्र माना जाता है। यहाँ श्राद्ध-तर्पण आदिका महस्त्र है। कहते हैं कि यहाँ पहले ब्रह्माजीने यह दिया था। यहाँ वैतरणी-नदीके पाटपर मन्दिर हैं। इनमेंसे एक मन्दिरमें श्रीगणेशजीकी मुन्दर मूर्ति है।

श्रीगणेशका मुन्दर महिमाशाली मन्दिर है। वहरामपुर जिलेमें

**१६विल्यस**म्नामक

**ਜ਼ਿਲੇ**ਜ਼ੋ

बहरामपुरसे दक्षिण दिशामें ७८ मीलकी दुरीपर व्यञ्चमः नामक महत्त्व-पूर्ण गणेदातीर्थ है। यहाँके मन्दिरकी मणपति-ँप्रतिमा 'पञ्चम गणेश' के नामने प्रनिद्ध है । क्रोसपुट जिलेमें कोरापुटने दक्षिण दिशामें लगभग २८ मीलकी दूरीपर नन्दपुर-नामक रमणीय पर्वतीय स्थान है। यहाँ केवल एक कृष्य-प्रमार-वण्डसे निर्मित गणेशकी लगभग दन ग्रीट ऊँची विशालकाय प्रतिमा एवं भन्य मन्दिर है। कहते हैं कि इस मर्तिकी प्रतिशापना चन्द्रसुन चित्रमार्चके द्वारा हुई थी । गणेश-् जन्म-चतुर्भोके दिन यहाँ भारी मेला लगता है। इसी प्रकारका एक अन्य प्रमिद्ध गणेरास्थान है-अोणकाडेक । यह

कोरापुरने ५५ मीलकी दुरीपर जपपुर-जमनापीट मार्गपर स्थित

है। माप-मामकी चतुर्थीको यहाँ विशेष पूजा-समारोह होता है।

प्रिय स्थित रहा है । विभिन्न युगोंमें भुवनेश्वरके मन्दिरोंमें

गणेश प्रतिमात्रा निर्माण भवनेश्वर-प्रतिमा शिल्पका एक

क्रोबही बाना प्रधारकी प्रतिमाओंका निर्माण हुआ है, जो विलक्ता, संस्कृति एवं धर्मके विकासके विविध चरणोंका संकेत करती हैं। मुजनेश्वरकी गणेश प्रतिमानीकी जो विशेषताएँ हु, वे ही उद्दीसा एवं उत्तर-भारतके अन्य भागीमें उपक्रव गुणरति प्रतिना और्ने भी मिल्ली हैं। भुवनेश्वरदी गोरा प्रतिनात्रींग्रे मुख्यरूपथे दो वर्गीन निमक हिया जा सस्ता है। एक वर्ग तो गणेश है अभिद बद्दन मूपद्रसे रहित प्रतिमाओं हा है, जिनहें कर्ज दक्षिणहरू

भग्न-गबदन्त है। ये दोनों वर्ग संस्कृति एवं छिछन्छी

में मूलक कन्द है तथा दूसरा वर्ग मूचक्यांश प्रतिमाओं छ। इस बगडी प्रतिमानीं हे दाहिने ऊर्ष्यहरूने मृत्रह कर हे स्थानगर मध्यवर्ती कालका भी है, जिस वर्गकी प्रतिमाओंमें विधेपः वो प्रथम वर्गकी ही हैं परंतु सायमें मूपक भी है। प्रतिमाएँ संस्थाने बहुत कम है।

प्रयमवर्गकी मूपकरहित छभी प्रतिमार्थ बैठी : स्वितिमें, आधनस्य मुद्रामें हैं । शायद ही इस वर्गकी व प्रतिमा खड़ी हुई स्थितिमें मिले । इस वर्गके चतुर्भुव गरे के हार्योमें मूलक-कन्द्र, जरमाला, उठा हुआ कुठार उ मोदकपात्र है। इनमें छर्पको कमरबंद एवं यहोपरीतके रू

धारण किया गया है। इन मूर्तियोंके क्रियर जग्न-मुक्ट न है। प्रतिमाके नीचे आधार प्रसार या तो सदा है या उस नीचे तिपाई निर्मित है, जिनपर प्रजापाश्रमें फल-पूल रखे **ड** हैं एवं जिसके दोनों ओर दो सिंह एक दूसरेडी ओर देल हुए स्वित हैं। मूपस्का अभाव इन मूर्तियोंसी विरोपता है ये मूर्तियाँ गणेशकी प्राचीनतम मूर्तियाँ हैं, क्रिनक्र निर्म ल्यामग छटी-मातवीं शतान्दीमें हुआ है । ब्रह्मीहित प्रतिमाध्यायमे गणपति मूर्तिही इन्ही विशेषताओं हा उल्ले

मिलता है। इस वर्गकी मूर्तियोंके दो उपभेद हो सकते हैं। ए भेद तो प्रतिमार्ने गजाननकी सुँडके दानों या नायों और हो हुए होनेपर निर्भर है एवं दूसरा भेद प्रतिमाके सिरपर बरा मुकुट होने एवं प्रतिमाधारवर रखे पूजापात्रमें एक गारी कटहरूके फरोंके होनेके बारण है। दुसरे वर्षको सभी प्रतिनाएँ एइने हुई गुद्रामें निर्मित हैं एवं उन सबके साथ मूपक अवस्य है। इन प्रतिमाली अपरके टाहिने शयमें भग्न-गतदन्त है तथा नीवेडे दारिने हायमें जनमान्य । दूनरी ओर ऊपरके वार्वे हार्यमें मोदक

है। सर्व बक्रोपरीतके रूपमें है। निरंपर जय मुहर है। प्रतिमाका आधार प्रसार पूर्ण विकस्ति कमलके रूपने 🚺 मुषक या तो देवमृतिके एक और है या आधारमताल देवता देवराणों के नीचे । प्रथमवर्गकी मूपकरहित गणेश प्रतिमार्थ सत्ती आठवीं शताब्दी ईन्वीनुगढ़े परशुरानेशर, वैदान तप विधिरेश्वरके मन्दिरीमें मिळती हैं। उनके अधिरेक वे राने

पान है, जिनवर सुँड स्वापित है एनं नीचेके बामहस्तम कुतार

प्राचीनहालके भरतेश्वर सर्गडालेश्वर मार्डच्येश्वर मंदिन एवं बहिरगेश्वर आदि मन्दिरोंने भी धर्मी अती है। प्रचीन काट्डे मन्दिरोंडे अब रोनेडे कारण रूप वर्ग हो प्रीमा गुवनेश्रकी प्राचीन मृतिकृत्रका रूप मारण

उत्तरेशाः जिल्लात एवं यमेशा है है

----Actes to bed to thems pared in the for al fine fre ser sien me m f fre fire tie dieble fich en 15 m. en en Hirtier dirig frei my feliges pioneiste on fem nie forg baffen if je fer fem um deiten fich en eine men बेर्केन रंग गया। नमें बान्स एवं व्यक्त राहा Sand to any ore tilp for fine to प्रदेशी है अब की विकित स्वकत्त है पह PR fibe Ehm fange fent if ein ort nead in in ben gu anibig ing inden THE STATE FROM BY THE BASE OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF THE COLUMN STATES OF Bit lefte Frid tembir figes Fibib damp tesylusused ( for history era era er than em series भागमाना होता वस्तु स्त्रोता प्रदेश प्रवास विद्या Spoliting Septembry Bigg op Sp.) farting bert mise ting in üngluenfill is en fen

tieren ingen in fin fa for bor sem title by onlightenous to

ras tolf till ibit firen die tresfin nemme in ien mal teine blim einagbie faren fallerifen m m ein mei reifige fire \$20fero is ros firede rate formille हिंसी हुट हुए ए एने क्षेत्रकारण व्यक्त कारणे

to ap sind taurite une forament f 165 tuchefpie ifte ap 653 fansamit ffiemide men vare fühne dienest 15 fielionen dered fellen tennyes talitetel avon un eie ingent ferend fager fieberten 15 ford bing gige ergte anne gerie bien

my jade fin febrer were finge is in mit einfere je is arg fe um darfu min feith biel bine igenig

Subal terplan rakit 13 iteml Coline - rufited duful ciues duften auen ausul angel -Coluru fen rum er der un moffen

. \* (4) mil (4) ... ) wire ··· umer ufn fant eggs ferg \$41 . 101 -005 ) Patri ép Fit의 TiPh(FIF) 47년 ज बाध्या है।

per tiern dent einen diemelte fang eine beid bo

un ein eine fein gen gen fleiner fien

इसरमित्र में ई क्र कर्ण में क्षेत्र में हैं कि कि कि । वस्तायमेस्य निन्ताम्बाध्य एवं मारवीनाइस क्सी क्लाम्ड प्रमण्ड शिक्रम विश्विमातीय प्रांता विग्रम १६ हिक्क दिए छिट्ट क्रिके लीमी केन्नीमध्ये हिस्से । ई किए कि क्लोक्सीय उक्क धीउनीय लोक्स कम जिले one Jundu feire of hentlern fo res उत्तर्वाचारान्ते । ई छोडीय देशार ईसीति क्रियते हरी

क्ति क्षाम्द्रकृष्ण स्( ०३ ०१३ ) फ्रांस्यम् सि feb. 1 \$ 12 fer sie feir so fereiner ben d se sure ev temilieten feinener ह्याल हिंह अप उनल छोड़नीय साथ निवास विश् क्ष है स्टब्स्ट ग्रेमतीय कि प्री में संस्मित्राम हम उसीन

fritte is feile feg 1 f un ums Re.

feesin femesin bir minnen & d st and

fie brit able by 1 g meg fich ... Gra ift

म्बन्तिया का मिन मिन सम्बद्ध क्षेत्र है क्षेत्र के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन के

मा क्रीमार्थक छन्न सिन्त छ ने हा छ

कृष्ट किस्तु प्रसम् क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्ष

Andress to real residing ordered forth

tender vy 1 5 52 fer zie fint vo iben

teel & pr plus von temar frie er

舒勃 配路 那即調存於節鈴

क्तन । र किया प्राथम स्थाप : स्था किय छ कि

गुहा गणपति-- ३०६७ हे । इपाच द वर्ष में प्राचीन प्रा युरा मन्दिर विदयन है। वर्रोही गाँचा गुरुष अति क्षयीन है। रमने यात्राल मध्यस्यको प्राचीन मनेसाही ही प्रसिद्धा

याजपुर - इवड्रा पारदेवर स्वद्वनार इटड्ने सीहालीम भीन परने दी पाजपुर व विशय तेज स्टेशन है । पाजपुर नानिस गवानीय माना जाता है। यही धाइतरंत्र आदिहा सहरत है। करने हैं कि यरी परेंत्र असाओन पत्र किया का । यदी

थीं। दिन सम्बद्धी के मूर्ति में हरा ही मुनी है।

ये।स्त्री-महीके पाटवर मन्द्रिय है : इनमेंने एक मन्द्रिय भीगणेशजीकी मुन्दर मुर्ति है। 123 **१६** शिक्षण उद्गाह स्यानने

भीगणेशका गुन्दरः महिमासान्धे मन्दिर है। बहग्रभपुर बिनेजे

पहरामपुरते दक्षिण दिशाने ५८ मीनकी पूर्मपर न्यास नामक महत्त्व पूर्ण गरेश शिर्ष है । यहाँ के बन्दिर की गरावि-्रमितमा पाञ्चम गणेशा के नामने प्रशिद्ध है । क्षेत्रपुर विशेष कोरापुरने दक्षिण दिशामें व्याभग २८ भीलही दुरीवर नन्दपुर नामह समगीय परंतीय त्यान है । यहाँ केवन एक इच्छा-प्रमार-गण्डले निर्मित गणेशकी स्थानत दल गाँउ ईची विशालकाय प्रतिमा एवं भवा मन्दिर है। बहुने हैं कि इस मर्तिकी प्रतिप्रापना चन्द्रसुत विश्वमार्ककेद्वारा हुई थी। संवेदा-जन्म-चत्रार्थे हे दिन यहाँ भारी मेल्य त्याता है। इसी प्रशास्त्र

कोरापुरने ५५ मील ही दुरीपर जनपुर-प्रभाववीट मार्ग्यर स्थित है। साप साम ही अनुशीको यहाँ विशेष वजा-समारोह होता है। गणेश प्रतिगक्ता निर्माण भुवनेश्वर प्रतिमा शिल्पस एक क्रिय रिपय रहा है । विभिन्न युगोर्ग भारतेश्वर के सन्दिशीन गणेशाही नाना प्रकारकी प्रतिमाओंका निर्माण हुआ है, जो शिक्षकरा। संस्कृति एवं धर्मके निकासके विविध चरणीका संकेत करती हैं। भुवनेश्वरकी गणेश-प्रतिवाओं ही जो विशेषताएँ है, वे ही उद्वीस एवं उत्तर भारतके अन्य भागोमें उपरूप

एक अन्य प्रसिद्ध गणेशस्थान है---भोणहाहेल । यह

गणपनि प्रतिमाओंमें भी मिलती हैं ! भागनेश्वरही गणेश प्रतिमार्थीहो मुख्यरूपने दो क्योंमें विभक्त किया जा सकता है। एक वर्ग तो गणेशके प्रसिद्ध बाहन मूपइसे रहित प्रतिमाओं हो है, जिनके कर्ज दक्षिणहस्त-में मुलक-फन्द है तथा दूसरा वर्ग मुघडनहित प्रतिमाओं का। इस बगं ही प्रतिमाओं हे दाहिने ऊर्पाइसमें मूल ह ऋन्द के खानपर भग्न-गन्दना है। ये दोनों वर्ष संस्कृति एवं इतिहासकी

मध्यरची बालका भी है। दिन वर्गकी प्रतिप्राभीने सिंपर

वी प्रथम बर्मधी हो हैं। वर्र इन्हमने मुच्छ भी है । र्धान्यर्थे मंध्याने बहुत दम 🕻 । प्रथमकाँको मूचकाईहर नभी प्रशिम्पर्य हैती व्यक्ति, भागनसम्बद्धाने हैं । यापहरी एवं गांधी

प्रतिमा शही हुई लिशिने भिने । इस स्पेडे पार्चन गरे के द्वारीने मुनद करता जामाना, उटा दुआ हुआर व बोदहरूव है। इन्हें क्वेंडो बनाबंद एवं परेतारेडडे ह थारत किया गया है। इन मूर्तियों के शिवर अपन्तुर न है। प्रशिवाके नीचे आधार प्रस्तर या तो अश है या उ नीचे तिरहे निर्देश है। विशव पुरादवने प्रस्कृत रने हैं है एवं बिशके दोनों ओर दो निर्दे एक इनरेसी ओर दे

हुए व्यत्र हैं। प्रस्त्र अन्दर इन प्रिंगीरी रिवेरण है

व पृथ्वित वनेग्रही अर्थानान मृथ्वि है, जिनम् निर् व्यामा छडी महासी ग्रहानीने हुआ है। स्ट<sup>म्स्</sup>र प्रतिमान्यावने सन्दरी मृतिही एसी विशेषात्रीच उत्ते भिक्ता है। इन वर्गंडी मूर्तियों हे हो उस्मेह हो नहते हैं। य भेद तो प्रतिमाने गळनानी मुँहके दावी या वाणी और ह हुए होनेपर निर्भर है एवं हुत्तर भेद प्रतिमाने निरास क्य मुद्द होने एवं जीन्त्रधारक्त रवे पूज्यजने एक वर्ष

करहरू है प्रश्लें है होने है बारण है।

दुगरे वर्मको सभी प्रतिमार्च गड़ी हुई सुद्रा<sup>ह्री</sup> वि<sup>क्रि</sup> हैं एवं उन मच हे साथ मूणह अवस्य है। इन प्रतिमाओं अपरके दादिने शपने भग्नगनदत्त है तथा नीचेके दारिने राधमें जरमात्य । दूसरी ओर ऊपरके बार्वे हार्म मोदन पात्र है। जिलार सुँह स्थापित है एवं नीचेडे बानहसार्वे हुँडार है। मर्प यशोपशीतके रूपने है। भिरपर बयनकर है। प्रतिमाहा आधार प्रसार पूर्ण निहसित बमलहे रूपने हैं। मुषक्या तो देवमूर्तिकेएक और है या आधास्त्रसम्

देवताके चरणोंके नीचे ! प्रथमवर्गकी मूषकरहित गणेश प्रतिमार्थ सतर्गः आठवीं शवान्दी इंस्तीहुगढ़े एरशुरामेष्ठ वेशह तर्व शिधिरेश्वरके मन्दिरोमें मिळती हैं। उनके अतिरिक्त के इनते र प्राचीन राजके भरतेश्वर सर्गद्रालेश्वर माहती। एवं बहिरगेशर आदि मन्दिरोनें भी धवी जाती है। प्राचीन कालके मन्दिरोके अञ्च होनेके कारण इस बर्ग ही प्रतिमाओं है

भुवनेश्वरकी प्राचीन मृतिकलका रूप ग्रानता वाहिते । उत्तरेश्वर जिल्लाक गर्न गरीकाके उत्तरकार्यन गरिया

a feed that the fall of --tinsure piercel tes ten err d'i

. Jungere itr inde mf fie manie stra febra febra eren en und Belle ter ter fie tre fie gife ette बैत क बच्च बार्स वर्ष ता हव इदर हर हरहाता man gel giner us ein mich ig icheut. Dit igele ben Babb bifes Fibib dem मिलानीहा दिन्द करने ना । मन्दर ह नहीं देश Cette a reit lande bei erg eine den er Marul firet in fin fa for min Ripha bille big villegubenbur uber ente unteil den bigigt bies net urent mar bel teine fem burgen high feligiffe or or ers wal telebr

they bear.

fr. sartiero m rog bygda sam familie thick es by or my brengen pay such है। बचनित्रा विकासि वर्ग प्रतिकार हिन्दि है। tich for shi an bin twamil ffemilie min ware füre birtieg 15 fielleren eved falls terupe faftett brun ga ve

surmi kige's rege infancian 15 641 4 \$1 Line mille itten mit 1 \$ tillel 65mm . Just in farten sorre Cafe.

ter mie einfern fe in G ang fe frem feite tig feirigeile faren sube 1 f ment beine - rubing bel cipies diefatte dent cuegol gengel ( 43 2711 ) Wift ( 43 4-11 ) Wille

100 8 2 2 10 ave 14 ave 17 2 403 1-002 ) 印起 色知

( a.64 ) 11] i de le 3 Strand's faire ming by

" teil faferet fren

क्रमानिक क्रम उन्तेम क्षेत्र क्षेत्रक क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्

fire um tielle fich er 15 mg mit STO TOO THE ONE CONTRACT IN THE burs barr ere file ber ! f ei To bor erte fren feel if tel n. क्षण क्षा कर्म का का कि बहुत farenten (to iren eine te Souther Streets By pr 6pr) fareign 8:

लाइट रिम्डू क्रेप क्रियोम क्रम्बल कि क्र- है tithe to festio fer is un wird R. feabit fem ebit fir protemilt & if क्षा १०० हैं हुआ है। इस सुद्धि कार भी ज्ञानात कार भीन भीन होना छ। है हीना मान स्कीमार्थण कन्नी संक्रमा छ। सीहरू 15 fürmein end

or 6863194 boope fo plies duringin जीवीकड्ड हेप्र उड़वीस उपरीतीची उड़वीस खाई कृत tenter er 1 5 fg fer zue firfin zie feier स्त बर्ग मिलाहा हुवरा उत्पाद वह है जिल्ले 飲歌 脚坡 聊班 期存施節章

इत्राथानतार से इ इस तस्तिति क्य क्रियानतार तोन Gestelballe by refloquented Justinger 1 fm कही स्माप्त उक्क कींड्रक हिंदिम निवास प्रतिक की प्रकार हो। छोट होती होती हर्रजीय हर् । इं एक कि छ्योद्धहोत्र उसक क्षेत्रजीय लोगार लग देना ers Jundin faire 83 fistelham by 1940 उद्दर्शनमानन्ते । ई दक्षितिय संद्राष्ट्र ईस्त्रीति दिगार्श्व स्प्रे Epos Starferm A( ož op3 ) spilmsvefny bly

किए। ई देश हिए जोंद्र फिल इक्ने किन्नका स्थाती है De Store urn en temblichen fanenen हमेल कि कि कि कि कि कि कि कि क्त है इन्द्रमह जेमितिय कि प्री मंद्रमहिल्ल हैंग अधिम तन्त्री । इ स्टिमी क्राम्तिम स्नीव्य : स्टू वितार छा में

PG-14

गुहा-गणपति-- अवन्ति अहरान वय है से हा बीनाम गुरा मन्दिर शिवमान है। नहींकी गाँध गुण्छा और क्षानीन है। इसने गानध्य सम्बद्धवारो प्राचान मनेकर्नाही प्रतिद्वा

थीं। बिन्न सम्बन्धि के मुर्ति है हरा हो वची है। याजपुर-- ६५इ। गान्टेया ध्यहनार ६८६ने धीतकीय भीन पद रे ही या अपूर बजीहार नो ह श्टेशन है । या अपूर नार्तिन

गना-क्षेत्र माना उत्ता है। यही अपदातर्गन आहिका स्टब्स है। करते हैं कि पर्रापर्रेक सहाजीने पत किया था। परी वैष्ठणी नदीके पारवर मन्दिर दें। इनमेने एक मन्दिरने भीगगेराजी ही मुन्दर मृद्धि है।

**१६** विष्यमः समाद

fr\à

भीगणेशका मृत्दर- महिमाशान्त्रे मन्दिर है। बदराजपुर बिकेने बहरामपुरते दक्षित्र दिशाने ३८ मीनकी पूर्वास स्वयस नामक महरद पूर्ण गरीश थि है। यहाँ के मन्दिर की गर्या प्रतिमा प्याम गणेरा के नामने प्रतिद्व है । क्रेगपुर जिल्ले कोरापुरचे दक्षिण दिशामें त्यानग २८ भीकडी दूरीस कदपुर नाम इसमीय परंतीय स्थान है। यहाँ केवन एक क्षा-प्रमार अण्डले निर्मित गणेशको स्थापन दन कोट ईची विशालकाय प्रतिमा एवं भवा मन्दिर है। बहुते हैं कि इस

मूर्विकी प्रतिश्वासना सन्द्रमुग विक्रमाई हे द्वारा हुई भी । वर्षश्च-जन्म चतुर्शके दिन यहाँ भागी भेन्य लगना है। इसी प्रधारहा एक अन्य प्रसिद्ध गणेशस्थान है-ध्योणहाडेक । यह कोरापुरने ५५ मीलको दुरीपर जवपुर-प्रभागपेट मागवर स्थित है। माप माग ही चतुर्थी हो यहाँ विशेष पुत्रा-समारोह होता है। गणेश प्रतिमाना निर्माण भूपनेश्वर प्रतिमा दिल्पस एक प्रिय रिपय रहा है । विभिन्न युगोंमें भुपनेश्वरके मन्दिरीने

शिलक्ता, संस्कृति एवं धर्मके विकासके विविध चरणीय संदेत करती हैं। भुवनेश्वरकी गणेश-प्रतिमा में हो जो विशेषताएँ है, वे ही उद्दीला एवं उत्तर-भारतके अन्य भागोंमें उपक्रध गणपति प्रतिमार्थीने भी मिलती हैं। भवनेश्वरकी गणेश-प्रतिमाओं हो सुख्यरूपवे दी वर्गीमें रिभक्त किया जा सकता है। एक वर्ग तो गणेशके प्रसिद्ध यादन मुपद्रशे रहित प्रतिमार्थीका है। जिनके कर्ष्य दक्षिणहस्त-में मुलक-कन्द है तथा दूसरा वर्ग मूचकवहित अविमाओंका । इस बर्गकी प्रतिमाओं के दाहिने ऊर्थ हलों मुलक कन्द्र के स्थानपर

भग्न-गडदन्त है। ये दोनों वर्ग संस्कृति एवं इतिहासकी

राणेदारी नाना प्रकारकी प्रतिमाओं हा निर्माण हुआ है, जो

मन्द्रशी कलका की है। जिल पूर्वकी प्रशिक्तिके विदेश

वी प्रथम वर्ग हो हो हैं। यां दु भागने मुप्तह भी है । ये महिमार्थे मंद्रशामे बहुत दम है। मयमवर्गको मूपकर्राहत नभी मीम्पर्य हेती ! विषयिके आकाल पूराने हैं । सापह ही इन वर्ग से प्रशिम सही हुई श्रिशिने भिने । इस पाँडे नापून गर के द्वापीने मुनक करता. जानावा, उसा द्वा स्थार

मोदक्षण है। इनमें गर्यको कमार्थह एवं बहेनारीय है स भारत क्रिया गरा है। इन मूर्नियों के निरस्त बद्र-सूद्र न है। प्रशिमांके नीचे आधार प्रशार या तो नदा है या उन नीने तिरहे निर्दिश है। बिशार प्रवाहने प्रनाहन रते हु है एवं बिशके दोनों और दी निई एक दूबरेकी और देन हुए स्थित है। सुरक्ष्य अन्दर इन नृतिहेश विवेशत है वे भृतिची गर्नदाधी प्रायंत्राम सृतिची है। जिसम निर्म

न्यानव वडी महार्गे वहान्योंने हुआ है । स्ट<sup>लंडिड</sup> प्रतिकात्वावने वयसी मुर्वित रही स्तिकात्रीय उत्ते निजारै। इन वर्गकी मूर्तियों हो उपनेह हो नहते हैं। ए भेद तो प्रतिभाने गणनमधी मुँद्र हे दानों या दावी और हो हुए होनेवर निर्भर है एवं दुन्य भेद प्रश्निमके क्षिप्त बा मुद्द होने एवं प्रशिमाधारवर रावे पूक्तवानों एक वारी कटहरू के पहलें के होने के कारण है। दूसरे वर्गको सभी प्रतिमार्थ सको हुई सुप्रार्थ निर्देश

हैं एवं उन सबढ़े साथ मृशह अवस्य है। इन प्रशिसाओं है ऊपरके दा देने दाधमें भगगवदन्त है तथा नीवेके दारिने हापने बरनान्य । दूसरी और कपरके बार्वे हाथीं होदक पात्र है। जिशवर सुँह स्थानित है एवं नीचेडे बानहस्तर्ने हुआ है। भर्ष यक्षोत्रशतिके रूपने है। सिरवर जगनार है। प्रतिमास आधार प्रलंश पूर्व विस्तित बनलके रूपने हैं। मुपक्या तो देवम्र्तिकेएक जोर है या आधारमधारन

देशताके चरणींके नीचे ।

प्रथमवर्ग ही मूषकरहित गणेश प्रतिमार्थ शांतवी । आठवीं धनान्दी इंस्वीडुगके परधुरामेश्चर बेताल तथा

शिशिरेश्वरके मन्दिरोंने मिळती हैं। उनके अविरित वे रुखे प्राचीनकालके भरतेश्वर स्वणवालेश्वर महत्वेरेश्वर मोहिनी है एवं वहिरोधर आदि मन्दिरोंदें भी पार्य जाति है। प्रार्थति कालके मन्दिरोके अङ्ग होनेके कारण इस वर्गकी प्रतिमाणीती है भुवनेश्वरको प्राचीन मूर्विकलका रूप मान्या चाहिते । भुवनेश्वरको प्राचीन मूर्विकलका रूप मान्या चाहिते । उत्तरोका, जिल्लाक एवं अमेश्वरके उत्तरकारीय महित्रीके

अस्यह सार्द्धम पद्गती हैं । गर्भेद्य हैं। प्रसाधकार्ध हैं में प्रधानन

1 § इप्ति इ ॥९ ड्राफ्ट विधिमुक्तमानीकाक्ष्म । ड्रे रीज रिरम्प्रिकामार प्रांत है। है तस्त्री होरे क्ष्राकार है नहामहेर् देरहरीय नव्यान्तरा राज्यान्य वर्गेन्द्र अहित है। ्र मित्राक्षी विक्रम क्रिक्नीम

1 \$ 5 PF \$7 frapu eitra tefre f 1 f 630 'avnelmyeft কিন্য কৌন্য ওঁ ইচিয় সমি হুটা ওলচ :চদক <del>চুচু</del> र्क्टर (ई प्रमाध्य बमान्ध्यममें होट्ट किवमान्नीक्रपृष्टी छिल्ला के स्वाधित किलाइम्मालको प्रीष्ट किन्द्र किन्द्राह तीर : एमक उनमें ब्हूलीम्छी। है तिमीछ हुलीम्छी कराक्रम क्य मारजी एसी उनमी केंद्राणित । है अपनील विकास पाउ कि एटि। है प्रदू रिवी कराष्ट्र इस्ट र्जीस्ट बहुत्ती ई क्स्स रिरिएड रि । ई एएड सम् बंबरात-बीक्सांडर । ई साइन्रीकृ राष्ट्र सिन्द्र । है दिया किराओं प्रतु है है किरावेक मेंत्रीक छह

द्रमें हो हो दिन्तीमंत्रक होउस क्राक्षित सिक्क किरुक्तम उनमें रंजमानशेमार्ड | है हैंग शिल्पेंड पूर्व देंडे शिक्ष्मीय संस्त्र । ई स्मीए मिरीय किंद्र उन्ह क्य किन्मानीमाई संस्था है 77में इप मोह हो मिट और उसना ही जोड़ी एक गरिरर हैं। Im i feje neft eelliene es bine ebşe [Ppilib 57 64주8 | 호 파기와 fit 683 IP 3fip 4>+4# होष्ट्र किलीड एउ бकड़क किक्क । ई तिक प्राप्तक किछ:प्रत किनोमिशक गैडिम स्टिड इम । ई हाओ प्रस्टिड केनोमिशक उर्म इंग्लायकार विषे क्रिक प्रमानकार करा विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के विषय के व

eal wire faming f fige । देश ब्रम तहता है हिन सेव प्रजन tere i § po es éavantages i कि हैं. उर्देश हैं। इंदियक में की एउट हैं इंदिय 77 min 13 ur 6]m 1 \$ 69 gelp .... erin je us bin Bec frift | f tife duff fp रात्री उनमें इंफ्लोग्रास झार सिम्र किप्स ग्रामनी एउनम् । है स्लीका हुलीहारी प्रदृष्ट कृप प्रमण क्रीपूम छत्र । ह

मंद्रदेश बादी और दादी बार (र.इ. DL 112 1112 2111 4(1)2

> कार क्षत्र है हीट किटिन क्षत्र किया किया है उत्तर केटिएम्स्य है क्योम्स्य मधीय क्रिक्सिस्य कि एरं S उद् ? में रेट किंग्नि कमामनी के इंड uspine inefine inur feitere feite eitere pe ficht ters doublis fastilied by frate reftele par-प्रमुख् कंदिणक्राक्षिक । है निद्रम कुछ प्रीह हो। राष्ट्रक कुछ किया क्रियंक्टम प्रमधीन छन्। ई हम हीन । के कि काबीड मिल्ला किनाल के प्रवक्तम धंडी और प्र ay ting the tre the f th the R. 部 ter f fire full 5 72 fei mp Fr मिंग के के के किया है किया के प्राप्त के किया है कि मिल्डी क्रिक अर सिंगड किंस्ट केएका होते । स्ट 5 fer fo telles mig- rammen the m 18 mil मिनीय किरातित किहें उकि ह मेंत्रावृद्धि किमधी हैं। By 1 ई प्राक्षीयक दिन डीक ११ तारक डीक ११ लिंग es beilt istyftespiegist 1 f in that किमार दशक्तिक क्यानमीतिक प्रवाद दे हैं वर्ष अगर अहम्बर्ग एक । है अह मिर हरू सिर्मी ए है ल्हांत्र असर देश कंप्रकंग । ई उक्त कर में में में हैं उन्नेम छ। ई किएए किएल क्रिक्स प्रियम स्था है। ----DIN SYST FFB SPITURE 6557PE FAMILY BIP - avneiliegs | § miet greiberife anti-avneilest

अद्रमात्रीय क्रीटाक सीमामधिरकाय मार्थेत्र क्री है

-इर्ड бत्रमम्तर एक मानीर क्षांम हरू-११ 6ग्रम्सम्हरू

syin ieapspillegs zelleg klapsel fro

3 we balk parts क्रा होते क्रम . कं को है। इतको -े देश के विद्युष्टे अबद होता क्षा स्टामी वनेया होता है। उरण्डानितायक मन्दिरना क्रम क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक्र क्रिक मार् मिमानिक्षण केष्ट्र केमामकिया प्रमा कंग्री-मानी प्रहित कमानसिकाई प्रतीय इत क्षितिकासिकार

. I bag

111 न्द्र । ई प्रकार मि

। इस्तान सम्बद्ध

#### वंगालः और आसाम†के श्रीगणेश-स्थल गोहाटी ( असम )—कामादादेवीके मन्दि

बडनगर ( बंगाल )—अजीमगंज स्टेशनके पास इस गौंबमें अनेक देवालय हैं, जिनमें अष्टभुज गणेशका भी एक भेष्ठ मन्दिर है। श्रीगणेशजीका एक सन्दर विग्रह है।

काञीके छप्पन विनायक

( हेस्टब्---श्रीभववेशनारायणसिंदनी ) मिल्ता है । तृतीयावरणके अन्तर्गत वक्रतुण्डविनाय भारतीय देवताओंमें शिव-पुत्र गणेशकी अव्यधिक महत्ता है। लोकप्रिय देवताके रूपमें इनका स्वान सर्वोपरि है। प्रायः एकदन्तविनायकः सम्पूर्ण भारतमें गणेशकी पूजा की जाती है। काद्यीकी सुरम्य खर्जीमें गणेशकी कई प्रतिमाएँ स्थापित हैं। सभी गणेश-मुर्तियोंमें

अन्नपूर्णा-मन्दिरके पश्चिममें गडीकी मोइपर स्वित दुण्दिराज विनायककी विशेष प्रतिष्ठा है। दुण्डिराज गणेश ही काशीके सात आवरणोंमें प्रत्येक आवरणमें आठ रूप धारणकर छप्पन विनायक

हो गये हैं । गणेशकी सख्या छप्पन होनेके कारण हन्हें स्छप्पन विनायक की संज्ञादी गयी है। छप्पन विनायक सात आवरणीयर रक्षाके निमित्त विराजमान होकर आततायियोंका निग्रह एवं उषाध्न करते तथा अपने भक्तोंको सिद्धि देते रहते हैं। े कारीके छप्पन विनायकों के नामों औरउनकी स्थितियोंका

उल्लेख कारीखण्डमें मिलता है । जो होग छप्पन विनायकोंका सर्गंग करते हैं। उनका कस्याम होता है और उनके सभी कष्टदूर हो जाते हैं। <sup>1)</sup> काशीसण्डके ५७वें अध्यायमें छिला है— <sup>10</sup> बेटपद्माशद् गजमुसानेतान् यः संस्मरिप्यति ।

<sup>र्र</sup> हमें गंगेश्वराः सर्वे स्मतंत्र्या यत्र कत्रचित्। · महाविपत्समुद्रान्तः पतन्तं पान्ति मानवम् ॥ ( स्कन्द, बार्याखंक, ५७ । ११५—११७ ) इस वचनके अनुसार काशीके छप्पन विनायक सत् आवरणोमें विभक्त हैं। मयमावरणके अन्तर्गत अर्क-विनायक, दुर्गविनायक, भीमचण्डविनायक, देहलीयनायक,

उद्ग्दिनगुष्क, पाद्मपाणिवनायक, खर्वावनायक तथा

चिद्धिविनायकका वर्णन किया गया है। दिलायावरणके

अन्तर्गत लम्बोदर्रावनायक, क्टदन्त्रविनायक, गालकटङ्क-

<sup>िर्</sup>दुरदेशान्तरस्थोऽपि स मृतो ज्ञानमाप्तुयात् ॥

त्रि<u>म</u>ुखविनायकः हेरम्बविनायकः विप्रसाजविनायकः बरदविनायकः अ मोदकप्रियविनायकके विग्रह प्रसिद्ध हैं । चतुर्यावरण अन्तर्गत अभयद्विनायक, सिंहतुण्डविनायक, कृषितः

विनायकः विप्रप्रसाद्विनायकः चिन्तामणिविनायकः दनाहर विनायकः पिचिण्डिलविनायक तथा उद्ग्डमुण्डविनायकः नाम आते हैं । पाँचर्वे आवरणमें स्वृत्य्त्तविनायक कलिप्रियविनायकः चतुर्दनविनायकः दितुष्टविनायकः व्येष्ठ विनायकः राजविनायकः, कालविनायक एवं नागेशविनायकः उस्लेख हुआ है । छठे आवरणके अनार्यंत मण्डिस विनायकः आग्राविनायकः सुद्धिविनायकः यश्चविनायकः गजकर्णविनायकः चित्रघण्टविनायकः स्यूलजङ्खविनायकः और

पञ्चास्यविनायः

मञ्जर्जवनायकका नामोस्टेख हुआ है । मोद्विना<sup>दक</sup>। प्रमोदविनायक, सुमुखविनायक, दुर्मुखविनायक, गणनायः विनायकः शानविनायकः द्वारविनायक तथा अविदुक्तः विनायककी प्रतिमाएँ सात्रवें आवरणके अन्तर्गत प्रसिद्ध हैं। उपर्युक्त राप्पन विनायकेंमिंटे राःके दोन्दो नाम मिरुर्वे 🖁 । सम्बोदर्शवनायक, वकतुण्डविनायक, दत्तहस्तविनायक दिदुष्दविनायक गर्जायनायक तथा स्पूलजङ्गविनायक-पे

क्रमशः चिन्तामणिविनायकः सरस्वतीविनायकः **र**हा**दन**ः विनायकः द्विमुख्यविनायकः राजविनायकः और मित्रविनायाः नामसे पुकारे जते हैं। वैके काद्यीक्षण्डमें प्रमाणित इन सभी विनायकोंकी बड़ी महत्ता है, किंतु पञ्चलोशी-यात्राकी दृष्टिते हेवल दृष्ट गणेश ही अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। इनके नाम है-अइविनायक दुर्गविनायकः देहव्येविनायकः उद्ग्डविनायकः एग्रणांत रिनायकः सिद्धिरिनायकः मोद्दिनायकः प्रमोद्दिनायकः

मुद्धक्षविनायक आर दुर्मुखविनायक।

विनायक, कृष्माण्डविनायक, मुण्डविनायक, विकटदन्त-विनायक, राजपुत्रविनायक एवं प्रवादिनायकका उल्लेख • इसके स्टर्भने इसी महुके एड ४१९-२० भी देखने चाहिते ।

bbP!% 134 filefol Est भ्या है। ब्यु क्र क्ष्रेंट्र ब्यू स्थाप म मिला से मून है विद्या स titio feet fin ? eins gear .

In (man ) and कर संक्षेत्रक विद्यानक हिंदी स्ट बहुत है है.... क्षित्र अनेवार हे स्थाप है है उत्रह भारतिका भी दिस्कारिक मेर किया है। वृधिकारो मिन fer 15 frite afte fatefr fte fufene

15 1230 5 4530 वस्या स्टब्स् ( क्रिके गर्नेक्स विश्वेष । विश्वेष वर्तको en am 21 dan fenten figues it ma fem. entitign. fr ibr 13 frift arite fackuten f fer 15 fto ay tary th tay in rell 15 be rofte Prett fie trufen fpr 15 pfemebre rieft fer aring Graffille fage [ ] wave freige falle क्रिक अर्गातल ईक्स रिकृ अब्द रिक्र दिक्त ईक्टिके सिक्क

I S BIPH FIND FAIR SEE ALE J Iz fer providite of the freund styp ay is fire firem felkipe | 5 fm auf its fireigie Errui f vy en fen see by f je herne mil to fig al 3 & Janu flenp stan en erfer CGUP 在对比下面 [3] 多的 布什尔尼 彩明 和 with the Chieges by 13 from the benigte D Feireis : Feine :pir Pirelit infer pflespe | \$ ff Diericel arie priefire Est ib fife tran effettifft PIENTA : LEPITAD & S fixed JUNEAU CHIR Err w telificen fortefre fe tieg plewen

I m ika kai ani क्ष्मांक्रमात्र अस्य मिक्र स्थापन स्थापन स्थापन Pilen labigyb plings | \$ 1000 pp ppur gpy leifebed festieres selecter der ver sone petente per per काम क्योक्सक क्याम अन्त्र स्थित कि मह

( Fr fryionspolo-out )

# फ़्तीम नींह इस्री हिला सीह़िंदी

है। इत्तकी कृष्यावतमें रही मानवती है। bly wired talatefrike fryda i § ryda wired क्रम क्यापिक असिक्ष क्रम क्रम्सक्रमक मुक्रनेकास्

। 🖣 छ्योतीय संग्रह्मीम मानामा क्षितिमानाक कानाय होम हम किस्तानिक करों । गाएगर के मार्च केरह भि वह किरह कि निमास मि १२ । गार्देक छिएछ१उ नतर दैं। प्रापट ई उपनाउड़ की जा मह तक महा-विदेश मंदिर होते हैं। 지수 190 분들 위에 따꾸면 이 다른 모수 분들이 참 수술 등 유수류 म्बाज्य क्षेप किया विभागानिकाक इस्य हो दूँ हुन 6अष्ट ६ रिस्पन्न किलीक स्त्रीक्षेत्र । **६** सम्बोद्ध किलिस्प्रिक मण शीरती कह कियों लाग प्रति। है मेनीमाथ किया सापके यस कुर्यान ही आनेका विचार कर रहा था। में प्त । कर्रवारा-- एउक प्रकाश कार क्रिक क्रिकाइक कर क्री Sowa tool afin die sop bije formunge fofte किक्स संस्था क्षेत्रकाराहरू के विकास

। एको किन स्टाप वर्गात की मूर्ति कराय ता प्रतास करियों म

मह मेर मार देस का रिवाल माठीय हिंद हिंदलके मह म 1 5 mp de pronice fifenes miln ap falle कार हर रहे हैं। यह उन्हें भौका खनाहेग्र हुआ कि भेक मिन्न का हो। जा हिम महाराज का प्रतिक कि मिन्न में trype bie formers erft we it to bo bbees bin bilei berren fefre fermie i f fr sa pren teftoffe nen en fem ने कान्य के इंडिटीय हम्मेन्स्य ने कार्य कि कि मि रियोवनम् स्रोत्ती देशवान्त्रेत्री महाराज काला-

I fa fa हि उस्ता की स्वाह्य होते कि स्वाह्य हो है। इस monu neg tares tos jeu fir é titis fi erdering of the form fathering provide the रा हिंदीक सम्बन्धा स्था करता चाहर हो है। Sympapalie skip opijog ppeliere fem fejo । कि के के के के कि कि कि कि कि कि कि \_\_\_\_ પ્લેશીઓપક સી મૂર્તિ હાથીવૃત્ત મુદ્દાન્ત્રી હાથીદ્વેશી મનિલ્લો નિકટ દિલ્હા ફે 1 વદ મૂર્તિ ક્લેપ્ટેશ્વર મદાદેશ ( હાશીલ્યુપ્લી સમાગિત) કે મનિલ્લી દ્વામાં દ્વાલાને આદિવ ફે 1 પેલીન્ટ્રિયક પાકે દ્વારાથી પદ્દો ફે 1 દ્વાની હૈયાદે

हो प्रशासनिक पहुँ दिश्या पहुँ है। होकी अपद करीब दो धीट है। नेव्यानायह एवं विनायहीके जेठे बराये गये हैं। वेदा समसी ग्रह बर्युदेशीके दिन वेदास प्रतिके किने क्षेत्र द्वारी पूज करते हैं।

भोदिविज्ञाय हो होरोमा वाणी व्यवस्थे एवं एटेराओं है महाने दिला है । एवं मुर्विको देंचाई करीव एवं छोटे हैं । स्वित्तान करीव है हर दिला है है हैं । मोर्टिनान सुर्विक दिला करीव है व्यवस्थे स्वर्धके स्वर्धके महिला है हो हो मोर्टिनान वर्षिक दिला करीव है । मोर्टिनान करीव हमारे कर हो है से मोर्टिनान कर है । मेर्टिनान कर हमारे कर हमारे कर हमारे कर हमारे हमारे अध्यान है । मेर्टिनान हमारे हमारे कर हमारे हमारे कर हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हम

मन्द्रिये द्वतिमात कृष्य महिरायगुर्वेके दिन स्टब्स् याँना भांक्य सम्बद्धसम्बद्धां का क्यार होती है। ध्यमेद्वितायकाकी द्वतिमा क्योदीसम्बद्धी

भागा गण्डस सम्बद्धाः है । इस्ता होता हो । भागेद्दिनापद्याकी प्रतिमा हमीहीगर्यने अग्निदीगोर्ज है । समेदीनापद्याकी वे एकदेद पुट है । समेदीनापद्याक गर्द दिगा होते

इस मृतिके निकट ९ शिवनिक्य तथा ४ नन्दीकी मृति श्रीमुण्डिमाणकाकी प्रतिमा अस्त्रियोकी प्रक एक कन्नमें स्थित है । इस मृतिकी जैनाई ४-४॥

औरपोहार्द शाशाब्दिर है। ये लोच नेते हुव दिनारेको व्हर्नेक्षरिकायकाको मूर्जि मुन्तिरिकारकके निकट

है। इन मुर्जिको जैनार र चीर है। से अन्यों दुर्जुलिनायको एक हाथने न्यू है और जन्म हू हाम पुरनेस है। इन मुर्जिके निकट एक ब्रह्माओं और नन्दीकी मूर्जिस्मास्य है।

#### युन्दावनके सिद्धगणेश (क्षेत्रस्मान्य कमे अधिकस्यये नागर)

श्रीराधायन वृत्यायनका एक प्रविद्ध मन्दिर है। जहीं भगवती कात्यायनीका दिस्य श्रीविष्ठक प्रतिद्धित है। श्रीकारपायनी पीटमें स्थित गणविद्धी मूर्विका भी एक विचित्र

एक दिन श्रीमती यूनके घर भोज हुआ तथा उनके मित्रींने गणेशजोकी प्रतिमाको देखकर उनके पूछा—'यह क्या है ?

क्षोमती यूल्मे उत्तर दिया—ग्यह हिंदुओंका सैंडबाव्य देवता है। उनके मिश्रीने रागेदाजीकी मूर्तिको बीचकी मेन्सर रतकर उनका उपहोध करना आरम्भ किया। हिंद्योन गण्योंके मुलके पाध चम्मच व्यक्त पूढा—गईधका बन भोब दमात हो गय, वन दानिय मीता है पू पुत्रीयों बन हो गया, के सहरे में में के हात वन बन अपने देव करते किलते को प्रता है देवन विश्वीय हो निलम्बेडों आ द्या है। व्यवस्थी के बन बन विन्दानी में का दर्दी है दिन बा हाति हती पान्य दुरावती दर्दी पर अस्ता अस्तीय हो तही कि बा पूर्वेय पत्र पत्र पत्र अस्ति की कम्बर्ग किला के अस्ति उनकी प्रता है कि प्री भी भीत्यों स्था नहीं हैं। इन दिन भीता पूर्ण स्वन्में देवा है वे अने

बाग है कंक्सपारी बेटी हैं । पूर्वाच्य हो पार्ट । प्रवान वर्ष सर्वात हुआ हि एक वेंस्पर्य का और साम्रक्त नी क्ष्म अमेदोनावा पुरुष हामने साम्रक्त का और पूर्व अपनारक देशियों और भा पार्ट है रेव बहु पार्ट मोदे पुत्र बहु बहु के साम्रक्त का आप हो भा अपना प्रवाद प्रमुख्य होंगे और भा पार्ट हैं देश का अपना अपलिक सम्मक्ति होंगे का का का है हैं हम हो है उसके वा प्रवाद की स्थाद मान का है हम है उसके का प्रवाद की हमा की हम हम हम हम हम हम और उन्होंने अमेदोनों की हमा की स्थाद कर हम हम और उन्होंने अमेदोनों की स्थाद के पार्ट हम हम हम और उन्होंने अमेदोनों की स्थाद हम पार्ट हम हम हम क्षेत्र क अध्याप्रवर्षका व्यवस्था של כובי מין שבין פמן וכבין \*\* \*\* \*\*\* | 12-57 | 4-21 (EF) | 12-57 den eine brieftigte wird bine auer शर को द्वीय में राम प्रम शिकों ते बंदी कर्दकता हुए हैक gangs an natiet ufin 3 wa aft 11 क्ष रिन्के अन्ति स्था है। हिंद के अन्ति स्थापन है। हिंद के अन 1 & th wate was successful finales and fenn if find thith faufin fie ? | waes डे. स्ट्रपु स्थायार्थ व्हायपुराष्ट्र विस्त वह व्हाय हो । eaperflyje teri i I fen fræ denste færin s रे बन्ध्यते प्रमाव ति हैं है ने स्थाने राजस्त के जन्म wyren ie Gerilfter fro bille feinem pliyes dien i fic-zh ev et kimig ; feine fier puritz faren ite erneil i 5 rales fie the faufer was dufu bu weit aun t नी ही सबी थी। अबी क्यांने स्वादी रूपोपी पोलंक शिक्षानिहरू ying tenegafir the ability sibte the team क्षाप्रद क्षेत्र किशार । ए विस् वि मेलाकनिया मुहार देनाके सातुवार अवात सावायाना राजा FRIF CEATER | \$ 1884 PHP STREET " " B. Sefer . .)

eine gift ent.

લાદાદુાનાંત તેતે એ≀ - d'efficie, fetefinite pirm

Love how i f for bring on the much to sec 5 Said hilly the facilities that happe I expel D Sie 2 . 5 Hir tetiforile Fierre Lippe file!) tra fine fan in fre onn an fritte is farin On their I & nite rein! His pain penie toutente fachte ; f men irp iebing demp sie um Suffin fürs fie be de birbije by | \$ fixon until Samme en finelle peft fine elem eriene jump PENIE NIEBE STEIN BERTER FARRE 93 | 5 PM mai hip pitch frattit aufricum and taffer > arie arufeft y- tefore beilene 600 ps)# Safrusine fremte Sing-Beinfie Hitti

ि किल्ह सम् तमाई मुहिर किल साम क्ला है। The Bu fufer Fippie Fpilente 603 | f ib 80 मन्त्रती और माझने कि लाल का या ताल माल मेही मिरियम कु इंफिलीता किल मिर्फ कि कानगणि वि म भी भी के के होता है । बाब कर होता है । बाब कर होता है । feleme wie despi tien ihr & feirenm ale akilis latiebre farefin piping typipakity

( \$450-40 Alfahzitata et. 1760 to )

# क्षिशीसं भीगणेश-पूजा

। इ. मामको कि कम इसकी भि माभ । क्रिक्स क्षेत्र आहे होता रहा । आज भी Sinn while kindulealfiles is beinep some क्षक्रकंत्र हो दे ठले इस क्लंट | ईस्ताम सीमार केस JAN PENJE KERTPEDIE GE & SOM BY GEDEN দি দিয়াকুট্ট কিনাজ কানান কৰিবাদিত চত্ৰীক

संबद्धिय ता । জিনকুরাছে করাক ভোলাভাছ লীছ 
 তিনিকছ
 करीकारी अपदूर क्रीडम तत्तु क्राइकिकि स्विताकश्रीसंख \_\_\_\_\_\_

छन्। अर्थ कार्यक्रिका क्रिक्री अर्थ क्रिक्रीन DBE की § 301 34 शिणाम और रियह क्रिक

1 \$ since since oracle forms? मानक अस्ट क्रिनीक मिनियक क्रिकेटक मेंक्स effilment propert fipelifet erpfige the ्रमहिक्यकि में द्रियत (क्रम्हिन्मी --- माह स्थातिक में ग्राम स्व अधिरात्मक कडित छन्ते। ई कि एकर्स वर्तमा स्थाप FRE Bfor & Fe Biellan beblisbiefly bereis 8529 कि के पत्रियम काअपूरी काम निर्देश स्थित क्रियों

क वरवादावर्ष वर्षेत्री समा छ। क **પ્ર**ધર राजपर्म था। आज वे होग बीद हो गये हैं । किंतु रास्वाभियेक विन्त्रतमें प्रत्येक मडके अबीधकके रूपमें निगर

भादि भाज भी वैदिक विचित्ते ही होते 🖁 । कंबोडिया एशिया महादीपके उस भागका दक्दा है।

थिथे 'दिंद चीनः कहा जाता है । यहाँ पाणेश्वाजी को 'केनेसा

 इते हैं | कंबोडिया स्थामधे पूर्व है । इसका प्राचीन नाम 'कम्बुज' था । यह देश अपनी मूर्ति-राशिके लिये प्रसिद्ध है। यहाँ की भीगणेश की आसन कांस्य-मूर्ति विशेष विख्यात है।

पुरानी राजधानी 'अङ्करवटम्हो 'प्रदिमाओंको सानम कहा

जाता है। यदौँकी गणैश मृतियाँ रूप एवं कलामें भिन्न पासी जाती हैं।

होगा । उनकी मूर्तियाँ चीनी बाजी अपने साथ के गये होंगे ।

वधौँ जाकर उनकी प्रतिष्ठा बद गयी। कारण स्पष्ट है कि

''बातकके कथानसार 'बद्धदेवम्की माताको स्वप्न इआ कि एक

हाथी उनके कोलमें प्रवेश कर रहा है। उसी गर्भसे तथागत

बद्ध जनमे ये । इसस्थि चीनमें हाथी बुद्धका प्रतीक मानकर

पुषा जाता है। सम्भवतः इसी कारण इस्तिमसा गणेश भी

🕻 । ये मूर्तियों उसी दंगनी हैं, जैसी कि अजन्ताकी हैं।

इनको या तो भारतीय शिलियोंने चित्रित किया है या उनके

भीनी शिष्योंने । इनमें बुद्ध-मूर्तियोंके अतिरिक्त सूर्यं, चन्द्र,

कामदेव आदिके साथ साथ गणेशजीकी भी मर्ति है। उन्होंने

सिरपर पगडी और पाँवमें सङ्बार पहन रखा है । कन्न-हिस-

एनके गुफा-मन्दिरमें जो मूर्ति है, उसके साथ उसके निर्माणकी

तिथि ( छ॰ ५८८ ) अद्भित है। इतनी प्राचीन मूर्वि

कदाचित भारतमें भी उपलब्ध नहीं है । यह विनायककी मूर्ति

है। इसपर चीनी-भाषायें लिखा है कि ध्यह हायियों के अमान्य

राजाकी गर्ति है ११ वहीं नागों। मछलियों तथा देहोंके अमानप

राजाओं ही भी मूर्तियाँ हैं। चीनमें गणेराजी दो नामें है

प्रस्पात रे---- विनायकः और कागिडेनः । यहाँ अन्य

देवताओंकी अपेक्षा निनायक-पूजनका विशेष महत्त्व है।

आपानके कोवी दाइधी (मुप्रसिद्ध ) विद्वान्ने चीनके

दीदाचार्योधे शिक्षा प्रहणकर १९वीं शतीर्ने अपने यहाँ

<sub>'विनापक्र-पूजन</sub> भचन्दित कर दिवा या । अन यहाँके

C. - >- प्रतासको भी विजयह यजाहा प्रवास सरी है।

नुस्यगणपतिकी पूजा यहाँ विशेषरूपने होती है।

चीनके तुनह-आङ्गमें एक गुफाकी दीवारपर मुर्तियाँ बनी

उनके आग्रन्य देवता हो गये ही P

चीनमें गणेशजीका प्रवेश विनायक-रूपमें ही हुआ

गणेश पूजनके प्रति अत्यधिक प्रदा है। यहाँ वहे ही हमारी पूर्वक राजेश पूजनके सभी कृत्य होते हैं। नेपाटमें बीद समे

धाय-धाय हेरम्ब और विनायकके नामधे गणावि

मूर्तिका पूजन देशमरमें बढ़ी भक्ति और अदाने होता है

विशेष प्रस्यात है।

वहाँ ही सिंदबाहिनी शक्ति सहित मुपकवाहन देखकी पूर्व

अपना उपनिषेश स्थापित कर छिया था !

अपभ्रंशस्य स्थोरेनसः प्रतीत होता है।

( गणरति ) पूजन पचलित है। बोर्नियों तथा बार्गकीर

अमेरिकामें लम्बोदर गणेशको मूर्ति मिलती **है।** दीवा<sup>म</sup>

भीचम्मनजटने अपनी रचना 'हिंदू-अमेरिकामें विस्तृतहरू।

यणेय यूजापर प्रकास हाला है। कोलंबतहारा अमेरिकाझ

आविष्कार दोनेके पूर्व ही वहाँ गणेश, सूर्य आदि भारदीय

देवताओं की मूर्तियाँ उपलब्ध हो चुकी थीं। इसने विद्व

कि भारतीयोंने देखी सन्धे बहुत वर्षी पूर्व अमेरिकार्ने भी

उनके पार्मिक-प्रन्थोंमें ओरेनएकी अल्लिक मार्चका

बर्णन उपलब्ध है। हिंदू धर्म बन्धों हे अनुगार गोप <sup>लक्षकि हुर</sup>ा

वदनः कदत्वते हैं। यूनानियोंके 'ओरेनसः और भारतीयोंके

ध्यक्षास्यः सम्बोधन एइ-से प्रतीत होते हैं। ध्यक्षात्य<sup>ाह्य</sup>ः

हैरानी पारितयोंमें ध्अहुरमञ्दाः नामवे यगेशकी उपन्ता

की बाती है । प्लेन्दवस्ताम्की पचावाँ आयते *प्रा*हुरम<sup>्द्राकी</sup>

खेकोत्तर शकियोंका वर्णन करती हैं। धारती भाषा पर

प्रायः 'इ' कारमें परिवर्तित हो उचरित होता है। 'छत्र' भे

'दतः' मासन्दो 'माइ' आदि बोल्से हैं।इसी प्रकार 'अहुरम-दी'

भी 'असुरमद्दाश्का ही अवभ्रंष्ठ होना चाहिये। हिंदू पुणाँमें

भागेकदारा असुरोंके पर्राजित होनेकी अनेक गागाँ ।

इसीलिये गणेस असरमद्द्या ( अस्त्रीम म्ह (ते

बाला ) नामसे विख्यात हैं और यह नाम अन्वर्धक भी हैं।

( प्रें ) नामके करते हैं । मिसदेशके इतिशव हरियाने

लिया है कि प्पान देवोंका वह अग्रिम है जिल्हा दिवा

नहीं हो सकता, जो दुद्धि अधिवृत्ता है, उपद्मान

प्यक्टोनः है। सम्भवतः वे देव धार्वसः ही है। साहि

ये ही अमनूबनीय हैं। और ग्एकरोन-शन्द एक्ट्रवर्ध है

वर्षांश्वाची है।"

चीनी और जपनी बीद विमूर्ति ग्रोपकी उपन्त

यूनान-निवाणी गणेशका पूजन प्लोरेनसके नामने करते ।

weed at with their sere Cet egg: 4# 424 84 10249 धर है बारा हैता । शन्या बच्चा बद्धा है के Bes nie aufelfe nurk wine une DE al firth ra po fial Jan veril 64 fr gemale are meetel ufra ift wie aften ?! Die Gelballiff en for politiere fied bo 1 f fir yave pan energin fartes me fant 1 f bill tarite farefrite fte fump, े स्त्र तथार्थ मुच्चात रेट को स्त्रों वो । erreftegu feri | fibriter britte ferfing में बन्दर्भ समान है। है हैं । प्रदर्भ दक्ष्मक है myrefen fie Geschisten fra bille feinefen flight dien is fich... ale borte fereig | f किक किथ प्रभारोप स्टिक्स कि स्टब्स्टी । 🗲 छ्योस भी हे तथा था। क्यानिस्त प्यारी निमान नामक विकासिद्र. yen tenguhu ibe atriep situ fen teur भागानकार्य हो हा वा १ आठवा रागे अपरम мер перетапа бета мента бета бетар Funt ernete. I f font wun ernegefrife

ıť.

Entering Appeters ं दिए होंओं को उस क्षात है इस्ट . देवनो के हिंदू के दिवस्थाप प्रांत्री दिन्द्राप्त । सम्प्रा Er era Era tarionik Finne Liege feißt) स्कान मार्थ के के विद्यान के मिर्म है किया। Fre fire afren arte fift fift brite berge faciforite

1 2 1230

to Care i & now no recent stray als the Control firs for to be bigg to 1 \$ frond Druge touthing the tracking men them to be bei to be the time that there is the time to The same state of the profes of 15 miles mal feine purel fratter aufricein and ichter na connect por coffee milita 600 Fraftet Saferenge tierere diep Bienfe bliebel । है एक्ट एक एक्स और एक्ट क्राप्ट क्रिक्ट

The fir fufer Fierr Feiresto 603 | \$ 13 m ली बराय गया था, वह आज भी निर्मुत और निष्टम redult op stradies sku plan de iskured d यं प्रदेशीने उन्हारित करता आया है । बाचस्य विभायक telene mie erzel ten ibr is ferrenie er क्षितिक भगवान् मध्यात भावान् अन्तिक अन्तिक

( 0,5 0,577, 1,78 \$2,755 \$2\$ 1,574 0 0 0 -- 2,525 )

# सिरुतींसे औगणेश-पुजा

। है नामक्रमी क्रिय क्रांस केक्सि

भिर क्लास्ट । छत्र साहद्र होगाङ कहा, सक्त हर प्रीष्ट केंद्र कृत SIZN BIGNIN GIDAN-GARIFIN IB SOGREY SIRVE Streich al \$ 381 pr 603 | \$ 15mm ribm fo प्रका चोंच्याच तंत्रवीक्तारम् धेट द कियी दीन विद्याल कि मैंग्रेट्ट किमाछ क्षात कीवाब क्रिक्रीमध छातुरू Ib Politi

फिलाइग्रीए क्लीक लाइम्बिगर होए स्टिंग्विम क्रांतिकारी जागहार होइक तत्रकू हराइनिमीव मेंक्काकत्रीमेक 

Brane Ale atolisis iregs ne brein BBE की ≸ ≥Bl 3p blimpp sipe from arger

। इ झार-झार वस्त्राति हरा HIFF The Applies thepre celesce from ermines interest fipolifie erofige fin erparter fiste errenti - nir jaufer birte and मामिक करोड़ी स्थाप है है सिक्स मेडीके करनानुसार FRP Bfije of \$2 Billiau boffisbirfip stree's रेरेट हैं कि में पहिलाभ कारमू मिनाइ निर्देश करोग किये

था। पुराव विभवें है केवहड़े मजानुकार धनेयाओं बीडवर्मड़े थाय ही गगरित पूजाका भी प्रचटन है और वहींचे गरेधोत्रधनाका प्रधार लोवानः चीनी तुर्किन्तान वया विन्तवने भी हुआ । चीनी वृक्तिसानने प्राप्त चतुर्भुत गरीयका भिति-चित्र विशेष महत्त्राणं है। नाम छतीके बाद जापानमें भी भीगनेशको पूजा आरम्भ हुई।११ 'पुराण विमर्शः नामक पुस्तक-में अमेरिकार्ने भी धीगणेश ही मूर्ति है मिन्टो हा उस्लेख है। रुष प्रधार भारत के बाहर भी यत्र तत्र स्थूनाविक सात्रामें वनतुष्ड शीगमेशकी पूजा प्रचल्ति रही है।

भले ही भगवान् गणेश हे नाम तथा गुर्जेंबे छंछारहे

देपस्वका वह प्रकटीकरण, जिले इमारी इन्द्रियों समझ

#### उदयवर्ष ( जापान ) में गणेश ( देवद-वा॰ मीबोदेशराह, वी॰ विद० )

णके गर्मों के रूपने अभिन्यक किया जाता **है।** जो भी गण्य-बुद्धिगम्य हैं, वे गण हैं--'मण्यन्ते बुद्धयन्ते ते गकः। यह गण ही सष्टिके असिखका मुख्यत्व है और इन गणींका अधिपति 'गणपतिः ही सृष्टिका स्वामी है। गुजधीर्ष-मानव अर्थात् गणपति लघु ब्रह्माण्डकी महत् ब्रह्माण्डले एकता अभिव्यक्त करता है जिएमें महत्को गजके रूपमें चित्रित किया गया है। गणपति लम्बोदर हैं; क्योंकि माना विश्व उन्होंके अदरके उत्पन्न हुए हैं—बस्बोदतान् समुलाई माना विश्वम् । किंत वे स्वयं इन सबसे परे हैं। जापानकी आत्माने कोबो दाइशिके विरुक्षण व्यक्तित्वके रूपमें पारगामी मार्ग अपने लिये चुना; इंडलिये जापानकी गुद्ध-प्रणाली अर्घात् मन्त्र-पानमें गणेश भी अन्तर्भृत हो गये हैं। सन ८०४में कोबो दाइधि (७७४-८३५ ई० ) धर्मकी स्रोज<sup>ु</sup>में चीन गया। जहाँ बज्रवोधि और अमोधवज्र-जैक्षे महान भारतीय आचार्योद्धारा मूल प्रन्यों और भाष्योंके किये गये चीनी अनुवादींके कारण यह गुह्य प्रचाली अपने उद्यतम शिलासर परुँची हुई थी।

धमो खन्न या अमोधजान ( सन् ७०५-७७४ ई० ) एक भारतीय ब्राह्मण था। जो सन् ७२० ई० में चीनही राजधानी हो बाद पर्रेचा और हो बाद् के तुआक् फू मन्दिरमें उसे दीकित किया गमा। चीनी सम्राट्ने उत्तरर विशेष क्रमा-इष्टि की भीर अपने राज दरवारमें उसे अत्यक्षिक सम्मान प्रदान किया । वृ. (पूराण दिमारी: मोनकदेव उपाच्याव, भीखन्या दिवाभवत, वाराणती- ह

परमुख्यते । क्योतिकामपि सम्भवेतिकामपः कार्न वेषं कानगम्यं हृदि सर्देख विक्रिम्। ( गोडा १६ । १

अधिकांग्र मानव अवधिषित ही तथा उनकी पूजमात्र म

एवं भारतेवर कुछ धेत्रीवह ही श्रीमिव हो। परंतु प्राणि

इदि रूपिनी ग्रहाओं में तो क्योतियों ही भी क्येति परन

चदा विराजमान हैं ही। जसान्डम कोई ऐसा भाग नहीं

नहीं परमत्रस भीराणेखका निकल न हो तथा कोई ऐसा

नहीं है। जो उनने रहित हो-

युआन्-बाउने अपने 'बाग्मिजा और प्रशासे विसि भदन्त अमोधकी संसरणावलीये उसे भानीनों और नदीने अप्रतिमः कहा है। उसने साम्राज्यके विभिन्न मठीमें दिस हुई संस्कृत पान्दुव्विपितौ एकत्र करायी तथा उना पुनरुद्धारः अनुवाद और प्रचार इराया । वहरोपि अधीन अमीपने 'बक्रभाद्यकरा'का गुप्त्यरूपते अध्यर किया ! उसके इस वैचारिक विकासका आवारतस्य स बना कि 'आचरण और उपलन्तिकी दृष्टिये लोक प्रचलित वर्षक अपेक्षा मन्त्र-यानकी रीति ही अधिक उपयोगी और कार्यक है ।॰ अटिल मन्त्रयानी दल्योंको चीनीमें अनुदित करना क्रामन असम्भव या। यह अमोधवज्रकी ही प्रतिभा और अमे जीवनमें अधिक समयतक चीनमें रहनेके कारन पीनी भागापर उसके अधिकारके बद्यकी बात थी कि करिन <del>र्षस्तृत विपयवस्तु प्रवाहपूर्ण गुन्दर चीतीये अन्</del>दित **मे** जा सकी । उसने 'बह्मपातुकत्य'के अंशीका चीनीने अनुवाद किया, जो पीनर्काक्तिक्दै चिथे जुलाई चन् शिह तसे वर्

गुद्ध तन्त्र-योगक्षी विविध व्यान-पद्धतियोज्ञा आधार वन गयाः जिनमें गणेशको सम्मानपूर्ण स्थान मिख हुआ है। अमोपवहके प्रतिभावान् चीनी 🚈 📆 🚮

ध्येन चङ्ता चित्राओ बाङ्चिङ्' नामसे बहारोलर योगमूनके

प्रथम संबद्धा एक भाग है, जिलका संस्कृत ह्यानार

·वक्ररोलर-सर्वतथागत-तत्त्वसंग्रह महायान प्रत्युराम्प्रभिएम्बुद्ध-महातन्त्रपद्धसम्बर्ग, होगा । अतः आगेके लिये वद्भगदुकस्य

I S mes m ter th fear

gran abil om bridge geliche git feens by 1 f wa my gin san urerant 15 in 6 pulnelly beel deal of the trail by thirtens falgal visil das firgu dishusa imagna j g meniel tyan felles in rece in ta bre terpus I f the thal san begie singer milel arthau m an tien freit last talle nen Bent der 1 \$ 54 mil beine bun telbe desemblicht des Supin Lavor little wire Lavor wind

---

1 S New Festing 184 637 Fac of the piet 1869 PICK ME | PRANTHE SEPTEMBE- | INC MANT he beeiners "ezamble a rezamblesh -) 'practization' (practically (practically) (prohibite-2 (prohibitititititititi-3-3 yieli b) mie dirine fie es i f fie weise rafies sie s · Ship Ballater av Affret for pric sessor gives

1 **நிந்த ந**ிர் நி<del>நித்திதிற்</del> then feltefriet | tred febrig byen enti-gue Madamates, some for society for the करवड अग्रह आहार किए किए है एकसे किएई Bienel am feinale af ibe is mit afte fier finen मिया मिल प्रीक मान अंग्रिक प्रतिति ईस्त्रीत | एवं एवं kritery tież 550 50 pun dopych piptie mort Sirt la ft. fafregenterprogreppe teglefriet from किए । है में क्यों छत्रीम्मीय मिश्राहक रे छा । कार्राह्म in fatippen ba fpip f stefn | f fepap Politikas the reprine the facily in any mail wan vierprant with or blice in by feller फिकि | र्रेटिक किए जिलानिक पाछ की नामनी प्रक the district studies stated of 5 page 37 [ 중 (유치(노탄) 포트) 정도 [ 중 H(포) 토브

क्रिका प्रतिक है शिक्षात्र क्र प्राथमिक दिशालेंगे । है tra travers throw set is the trave-y

1 f captraligu divine aptral Biemie per ju gingte diengt | 3 634 mby

-frice Afripie Sel & Fellene Appgip-Y This there are the transferred or

\_\_(1 € 534 1 2 25 13 4

appenies ... । इ छित्रकृष छोत्र है। ई एउक (क्रूनको क्रुप्त छेत्र किस्सी 1 5 6x9 ero farfinfer Afterm bei 3 waring ter | f fom fo serne bile depart melpu I to those theirs from proper serve

feithe fie fiel oroges sieden -? क्षेत्र मुख्ये है तथा दूसरेंगे कहते । # #07 | enesympe - f lets ravel tilter -मित्रीद अपन विनादकोत प्रमा कार्मिन

−த நெர்சிரகழ் பத நக சுழ் குழுர்ரு கூறாடி நிழ்**ந**ச |事件邢

कुण्डुकुछ कृति छाते किए कोतिक कित । है किंग है। धोर्न संस्कृत संस्कृत व्यापर्देश कहा जा सकता lenseite the alpuren up terbille ! । शिक्षां सीमान्याः त्वनात्का शब्दका येत्वा वेता Ruife she ester capitel uir defen tiftime

l la lhite 142/2 FIFTH DATE COM ENTRY FOR THE STATE OF THE STATE OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PA क्षान विश्व किया संवास विश्व वर्ष १०१ है। स्थिति । क्षेत्र क्रिको क्राम्बनील सिंग्लि क्रींग क्रामनी प्र प्राप्त HPT Bile Site piece augensteungelan form Emar mice im finge sommy lie fiftere म्प्य क्षेत्रिक हिन्द्र स्टाविक स्टाविक कर विकास विकास Belei Gre-fe narel Bult sivets dipant bei derbus fole fice fig for I per 6 p PPI STE PUS SESUR-BINES DIE FOR EST tele ulte effet Siphye mpfel fagiere

ो होते हेट के विकास के हुन तही तही है। मिर क्य कासीर कृपन वस्तर भीर एमें अस्ति किमिनास्प्राप्त हमारी हिमारे । प्रता कि प्राप्ताप्त सिर्पार Fate fire FD ,iris Fipm fefe er fof firit म सा वह विभाग और व्यक्ति हैं है है है कि कि दिन्ति कि दिन्ति विकास कि विकास कि में के मामकृत्य किरोक्चा किर्देश हो मानी साथ वर्रमीय कर्ष latelleren filigip fete 6 ( of 902-Nefe तीवरं मूक्ष्म-मण्डस्में देशा मी मा अर्थार् एरमा है । मूक्ष्म और अनदार शान है स्वमें दिशाया गया है । इपीक्ति की या दुपई ने कुपई' इसे स्कूम-नज्ञानहरू

.....

कता है। चित्रीमें देशाओं हो तिराह्ये वक्रस अधिक्रा दिखाना गया है। बीध देखता, जिनमें दक्षनपेश भी हैं। बक्रस अधिकृत नहीं हैं, इम्मिक्टे उनके कर हहानुसाओंने बागन्य परिवर्तन के अशिरिक, प्रथम महाभूत-शब्द के समा ही हैं। इनके चित्र भी केराक्षी ओंग्रेस एसक पैटे

इसोटरिक इकानोग्राफी आह अंपेनीज मण्डल्स में देखे जा

षकते हैं।

बीय तुम्मरवर्टमें यद्म-गमेशीको स्थित पहले सम्बद्धके सम्बद्धके समात ही है। इन्हें भी उपयुक्त पुस्तकों देखा जा एकता है।
मूख कार्द्रियों में, जिनने पुतरद्वन दिया गया है। मास्त-निमासक और सङ्ग्रीतिमक हो गर है यद्म प्रक्रीयानक कोर मुर्जिनासक नहीं हैं। विमासक वर्षी स्थ्रीय

पर है।

आठवें अर्थात् में कोश्मित्तवस्त कामाण्डळी भी देवाहृत
प्रमाम सामृत्र अण्डल ही समत है। नमें में लेक्सिवलन
धम्म मार्थान पदानचेंग्रीका अहुत दितीय समयनमञ्जल
सेवा है। हनें कालपचर आयीन अद्धित किया गया है,
किसके चहारिक एवालयें समयी गयी है। हनें भी उपयुंक
पड़कों देशा वा सकता है।

पञ्च-गणेसीके विश्वाह्न-को दो बगोमें रखा जा एकता है— (१) मानवपद्ध-आरोपित, जेखा भारतमें है और (२) प्रतीक या सममस्यी, जिसकी परम्परा भारतमें हुत्र हो गयी

है। वयाचि मूल धं स्वत अभ्योके चीनी और तिम्बती अनुवादीये यह देखी जा धन्ती है। जा अन्यादीय प्रदास क्षेत्र के अतिराक्ष कोन्दे वाइधि प्यदाक प्रमाने अम्बद्ध अर्थ मुख्या पा एक पा मुख्य भी मुख्या पा । एक पा मुख्य को मान्य का प्रदास के प्रमान के अपने का अपने के अर्थ के अपने का अपने के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ

एका बीच था है।

्वी धानपीकी स्थाविष्य पद्ध और मृत्येवाले
मोग्रेप्ता एक मुद्दर चित्र क्लीकों वास्तोविष्यार स्वा सामेश्रेप्त पद स्विति चर्राहे वास्तोविष्यार स्वा इसा है। यह स्विति चर्राहे है के विश्वी सपी उपा स्वा श्रीष्ट शिक्षानीम हैकार-वासिनी-देनसोइ-स्वा': अर्थार् प्यार्थिप होमके प्रधान देशता और उनके परिच चित्रा है।

जपानी पूजा पद्धतिमें भक्त है असमूबी रूपलिस है जिये देवताओं है रूप है। स्थितिकों मनने बैटोनें दुन्न अधिभाग्य अंस है। जासनी मन्य 'बाइनिविस्से' है अनु प्रदार्थ स्टा-एंक्स, विचारी, सम्बन्धी, बारबी-मन्त्री—

दुष्ठ हो, जो, स्परी परे है, इदयमान स्व प्रदन स्वती है जि चित्तनके क्षेत्रमें भौतिक जगत्वे परेक्षी स्विति सुदर् हो व है। पूजके लोकप्रिय सुद्रा प्रत्यों, जिल्हा नाम 'सिमो-मिक क्ष-इन-स्र' अर्पात् प्यत्यान सुद्राओं के उद्रेसणींका संबर'

विनायककी ग्रंग भी दी दुई है। प्रोदेन (आयरेन) या गलविको भी हो प्रार्थे महाक्षभोद्धस-महाययकके शुक्तेन्द्र-दृश्चिकान-केंद्र निभेत-कानो क्यों या हिंगी-न्या देशहरी त्यन्त्रीय हैं-कर से प्रारम्-नेश्च मिक्की क्या मार्थे

मुद्राएँ और मन्त्र दिये गये हैं— १-विनायक और उसकी देवी। सार्य 'भौ व विनाय हुम्' मन्त्र है; २-वज्रक्तिक और वज्रक्ति १-वज्रमक्षण और वज्रमक्षिणी, ४-वज्रवासित् औ

६-वज्रमध्यण आर वज्रमध्यणा, ४-वज्रमध्यणा, बज्रवाधिनी तथा ५-वज्रवय और वज्रवयी। गरेशको बीजस्ममें भी विचित किया गया है। बीजअश्र ज्ञापानीमें पुश्चिम क्टते हैं, बीज मन्त्रके उच्चरमध्ये मक्तर्ये उटकं शक्ति और सस्य क्याह हो जाते हैं और उट देवता और मंकि

कर्तामें आध्यात्मिक धानिष्य स्थापित हो जाता है। क्यान्त्र वर्णे ( ध्वर् १६६१-७ १६०) में मिश्रु जीजेनहारा महाधित हों के प्रमा बीज-पंत्र में ग्रुव ९९, पर गरीवाड़ा बीज पारे था गा-गों की यह परमाया आज्ञाक सुक्रीकत विस्त्र क्रियें हो हुई है। यह बीज-प्रमाय आज्ञाक सुक्रीकत विस्त्र क्रियें हो हुई है। यह बीज-प्रमाय आज्ञाक सुक्रीकत विस्त्र हिम्में क्षेत्र व्याप्त करें कहार्थ गामक आधुनिक पंत्रिस्त्र वीजें स्वर्ध में बीजेंद्राय करें करें हुए बीज उद्युक किसे गये हैं। गांदय गरीवाड़े से हुए बीज उद्युक्त किसे गये हैं। गांदय गरीवाड़े से हुए बीज उद्युक्त किसे गये हैं। गांदय गरीवाड़े से

स्तों स्वस्य विश्वको प्रतीक है। उर्श प्रत्ये दूसरा बीजावर 'कं' है जो 'कं राः गः हुए साहा सन्त्रेष पंयुक्त है। कोरो हाहरियहारा सन् ८०६ है औ चीनले खरे गये पूर्व

होते दाइग्रिसीय सन् ८०६ इस्म चानत अप गण इस् बहुरंगी-मण्डलवेस्मामन सन् ८२४ ईस्में टेंडो-सुनमे ताहाओं मण्डल व्हित किया गया । सम्बद्ध स्थान-वारिकी रेजाओं

# प्रदे सङ्घ कंडिपिमीश साष्ट्र मिलकोमु किनागाः



Jan fe fen ka am ing ap ara in )









پیسر بهسر

ife estitali uniften 19 ber 13 int mp eer ung face ife ern w gefrau fard tem for dem mil få age fal geng ammaurem extres musik fich Fif Heig Sale ib in the tota in Table held (इस ) तथ देशन १०३ । एउनु कन्त्र मध्य कृति केर्न क्षेत्रक्षा काम कामी बीकाई है के 5579 -yess )tem serpen ins figure ie \$3

i f wal egu toufer w edit anna bijen ste me fungi men mer if mal mer talbiligein Ersen feuren fer i fride fafifilies e platetre Carl famel bert er fe is well ber telieters fianschief f( . j. . 311 ) gistill

#### Cinic 11b

। है 🟗 क्य किसे स्थित क्य किस्तो है के की क्लीने कि विकास कर हात विषय किया राजा है। ह्यांने उत्त अल्ला-अल्ल frame yn 40c afe feft fitt fe 59 igneted क्षीच्य कि इन सम्बद्धित क्षेत्र हैं कि के अन्तर्भ स्ट्राप्त कि tatición os andiche aficiones koson. Espas 1 5 ein fall tefiel tien ern m wegen m welte afon princ Dr 3 pg.3 ps sector fisson gibap । हे िलते कि वन व्यक्त केंग्रिक केंग्रिक केंग्रिक sten veloi suspergente err (myzop ste किंद्र ) एउ लाभ्य क्कमानशे क्लडक्यम्या व्यवस्थान

1 है एए एकी हिम्मी किय-क्रम केन्ट latioforer of \$2 for tronglikeforo aftera द्व एकतित्र एमक के हिन्स होति इस्तर वे स्टब्स्ट्राप करत कि ति हर् भोती ६९१ इतिवस्त्रीरूमक विभवत प्रक्र प्रीयथ कि para fire fife ferilge fire pate grat assister b

। है कि ६८। छोनी छ नक्षेत्र ईतिकाट ई छिन्छ क्षिक उपवर्श-किकिप्रय समय छट्ट प्रक्रिक कि क्रेप्रकों 3 न्त्रीके हेक्र कि. कॅनकेन्त्र न्त्रीके किम्माम-≸

। है हिए शिल्ली एउन काम्य कार्क करिएकिए इए सूट-उज्लेख म्तरु द्रारु कि मेरे हैं। इंग्रिक्टी किक्सिक्टी हैं - 9

t må man राइक्षीक्षीन्द्रार HILL احمانا جاو ننجر

--इ हंग दंश दलोही दिएन प्रदीश हमार दमा EP How with for find magnit that

१३ ४५ व्या स्टाइ thus such atareir bento Eral friefe dert mel fog 1951 firegese bale tie felt-

। एडी करूति ६६) ६६७३ मेजीतेर विज्ञान कि किए तिम्हे के एकि अक्टमी निम्हे के अपि किए हिन्दी के उन FAR PARABATIS STAPITE TROOOS TAMPRI

author felt for 1523 fillialing utility-1 में हो। है इस उनकह दीवाद अवस्ति । हात छिर ने हैं विक्रिय करायो इसका अकार प्रयोक्त मूक्त्रमण्डल fanne feite bomete erlitt finde Erl apre क्षि हें की दिक्त के के कि कि कि कि के हैं कि है है कि है - है

। है किक कि मिर्फ्य मेंग्रिम किकि द्वीए क्रा । एनी हहीही रुडण ईसी देननु किईसे एए figiate geft fies \$ 9.99 Epilolist Fy füße-9

। किए क्षेत्र के उद्यातिक कि एक कि उद्यातिक कि किए कि उत्तर । मिलातीय कि विकास कि विवास कि १३ विकास कि १३ विकास কিনানৰ কিডাৰ-চাৰ্যাক দিটাভী<u>ন্</u>ক-দিনালকি-ট । कुं हार होएड़ी सिंग्न

ক্ষা দেল চলাদ্যক্তি পিদও চেলিংকা দিং মিদিনিলী -13) EB이러디터 (3:05:01-EPEF | 를 FILEPE 173 तमा । इसमे वः उपमण्डलीने आने हुए पद्म-मनेवीने सभी कियो क्षिति क्ष्यम् क्षाप्ति अस्ति (सिक्ष्रे )स्तिक किन्नोमन्द्रन्तिती अम् । ई.प्रि. छर्डामाः छहाक व्यक्ति ११८) मरिक कि में के में हैं भी कि कि में रहे १६११ किस् त्रतील कार कप्र करिक दिस्छ । किए दि प्रकृष्टि ग्रीकीतीय किया किएड सिक्टर क्षिताला कि ११ ई ड्रेड किए husel-lafe die ber froson-flizze of

1多种 मेंकी इस्तेष्टी सिंज्ज्यमण्ड :ध क्लड्यम्हायक्रम सिंग्य मृत्य रिम्ब वर्गिन्द्वम किय संख्या है तक्षीय रंग्रामी 

'शौदेन' दिये गये हैं । चार गणेशोंके चित्रोंमेंसे एकमें गणेश-पूजा ही तीन वेदियोंकी व्यवस्था है। जो कमशः प्रभातः मध्याह तथा रात्रिपुजारे सम्बद्ध है, दूसरेसे विनायकदेवकी षामान्य पूजा कदी ( रक्षा ), भात, रोटी, मूली और होमाभि आदिसे संयक्त हैं।

खण्ड १०५ में उदक गणपतिकी पूजका विधान वर्णित है। 'ताइशो खुजोंग के नर्ने खण्डके पृष्ठ ४८७पर उदक-गणपतिकी घेदीकी व्यवस्था दी गयी है। जुजो शो अर्थात् जुने हुए चित्र दए आवळियोंने एन्तसुजी-विद्वार ( कोयसानमें ) सुरक्षित हैं और उममें चार गणेशोंके चित्र दिये हुए हैं—

१—यहभुज-गणेशके हाथोंमें गदा, इस्तिदन्त, पारा, खड्डा, कमण्डल और चक है।

२—चर्मुजनागेशके चार हाथींने लड्डू, परशु, गदा और इस्तिदन हैं। ३--- सुवर्णगणपतिके छः हाथोंने अङ्कुद्यः गदाः पाराः

स्टड्डू, खन्न और यन्न-असि हैं। ४—-मुग्मगणेस ।

अन्य रूप शिनकान्त्रने दो लण्डोंमें धोसोन-एको अर्थात ध्देव-चित्रावली भी तैयार की जो तोजी विद्यार क्योतीके कॉंची इन मन्दिरमें सुर्राध्या है। इसमे गणेशके छः रूप चित्रित हैं, जिनमे पद्भुजगणेश तथा मुवर्णगणपतिका एक थन्य रूप---ये दो नये हैं।

कार जैनने ( ११८३-१२१३ के समस्य ) सभी देवताओंका विस्तृत अध्ययन लेखबद्ध किया और उनके चित्र भी बनाये ! ये क्योरोंके काल्जी विद्यारमें १३६ आवर्डियोंने सर्राह्यत हैं तथा कोयगान और तोक्योक्रे विद्युरोंमें भी इनकी प्रतिकृतियों उपलब्ध हैं। इसमें विस्तृत वर्णनस्थित गणेशके जी विभिन्न रूप चित्रित किये गये हैं। १ बुयमगर्नेयः २ चर्त्रमुं अगणेश ।

परश्च है। २--परमुक्तमेन--इनके हाथीमें क्या, गदा, अब्रुश, लङ्ग, स्टब्स् और चक्र हैं।

३—पद्भुज-गणेश—इनके हार्योमें गदाः परा, लङ्ग, सह्हू और चक हैं।

४-- त्रिमुल-चनुर्भुज-गणेश-- इनके दो श्र हुए हैं और अन्य दोनें मूली और लहुडू हैं।

५— त्रिमुख-चतुर्भुज-गणेश--- इनके चार गदाः ''' खन्न, लड्ड, हैं।

६---- युग्मराज शीर्ष-वराहशीर्षं राजेश---यह मस्तक और वराइके मसक्ति द्योभित युग्मगणेश हैं। गणेशके ऊपर वर्णित रूप अन्य प्रन्थीमें भी दुहर

है जिनमें कुछका वर्णन नीचे दिया जाता है। इनमें विशिष्टता तो नहीं है, परंतु उनके हाथोंके कम्में बहुत अन्तर है। तोजी विहारमें मुग्मगणेशकी एक श्रोतेन-जो य है।यह चिनकाई (१०९१-११५२ ई०)नेबनायी।स

बुजो भाग ७ में इसका उस्टेख है। १४वीं द्यतान्दीमें स्योसोन ( १२७९--१३४९ ईं॰ १६७ आवलियोंके क्याकु होक्कु-शाः अर्थात् स्वेतमणि मी परम्पराएँ बनायी, जो कांग्रे-सम्मई-इन-विद्यार, श्रवस सुरक्षित हैं। इसके ११० से १३४ लण्डोंभेंगणेश-पुत्र कि

वर्णत है। र्शवदा-बो-बुजोः अर्थात् रचार आचार्योदार उत्तरे चित्रों)में गणेशके चार रूप दिये गये हैं---

१---पद्भुज-गणेशः २—विनायक ( मूली और परशुषे युक्त ),

३-सुवर्णगणपति और

४-पर्भुज युग्गस्य । एइहान्द्रास संकल्पि जो बोदाई सुरके एक अध्याप गुगेशकी साधनापर प्रकाश दाव्य गया है। कानाजाया बुन्को, कानाजायामै रखायी हुई (होजोन हुई द्यू की तीन आवलियोंमें गणेशके चार हुए चिक्रिय है

गये 🐔 १ पर्मुज गणेशः, २ युग्म गणेशः, ३ विनायः औ ४यङ्गुजनाणेशः । इस प्रकार द्यात होता है कि जापन गणेग्राहे पूर्ति

अञ्चलमें बहुत समाज है । जापालमें अञ्चल विलिध मृर्विवीद्य सर १म अनुस्त-्दिया वा मध्या है--१--विनायक ( पु

4 2 23 tient's er mit ge is und em end de taltufende emerge fo broeg ofte finge ingefter finte urin en mod donnen fanka ferfe fiest, kunge fis dren og fil er bef 850 ogen, om sjon dorf enfor worpe ove fent delp differe fleg en og fille first domin i om en en en år menen de professionelle fleg प्रकृति साम का कार्य कार्य महार अपन अपन अपन अपन कार्य कि दूर राज मूर्यक ( hermanistate)

। एक किसीय सिर्फ स म्हाने कि होशक है हैप्र असम्बद्धमध्येष । आविस्व व स्ट्रवादी महत्वः प्रद्यास्तरम् ॥ मियोक्तिक भ रक्रवासस्य (क्रान्याचीहरू रक्रोतः स्टीमार्च । काकार् अधारक का untergenengen und des geeifening granden if मुपकव्यक प्यानका माहास्य

#### 

( इंद्राज्यां क्या वर्षा ) वृद्धानव हुद्वीने अभी भी जगमा रही है ।

Septe feite ferues feiwelle ferfen i fen बन्दा करवा रहा। वेद है कि प्रेस हता हुंग नहीं है कर्नायमध्ये प्रत्ये विकास स्टब्स्स स्टब्स्स स्टब्स्स स्टब्स्स स्टब्स्स स्टब्स्स स्टब्स्स स्टब्स्स स्टब्स्स स्टब्स्स स्टब्स्स स्टब्स्स स्टब्स्स स्टब्स्स स्टब्स्स स्टब्स्स स्टब्स्स स्टब्स स्टब्स्स स्टब्स स्ट क्षेत्र आक्रम ( हे किल क्ष्मिक स्थान करते हैं। बारवार देन्छ जिल्लाना भीतर देवलने गया को देशक नहीं प्रति हेरान बानेशाले बनकी महोताने एक बंचरर बेठा था। किय में प्रान्त्रहरू प्राव कियमि मेंनानमंत्र । है प्रज्ञीय क्षतानी विद्यातिन भी वर्णशक्त समाच्या हिन वर्ष विद्या मन्दर समीन हैं। मल्क बन उनाय तुस्त होया है। अन्त त्रकार होता में विद्यात ने तुद्ध चेन्स ने प्रकार में एक विद्या अवसन कावरू मी गरीराही देश का मा है।

। प्रतिह शेडिकेट ने विद्यान सन्ह -- 21 (१६ व्हें के प्रोहेश)। Hitria ) १७—दिवेश वर्धि अस्ति—१३ । ( ब्रुड्ड रिल क्रिके मिन्छ है रूप

7 50 mg (2 ) worther of m g 2 g 1(新南郡田村)邵原路(新

८४--तब्रिस्नाता ( धातास ग्रही: अहैता वार ।( ४५ १३३० १०३६

Ete itele itele gipele ) Blob-mab-At

। (....... विके प्रकृति होता होता है के वही वता...)। महा यह दें। वस आव भ . क्षान्ति (४: द्वानी पुने, बक्र, पुत I ( Bib (Szalth (L))

त्रा क्षेत्र कर स्थात ( क्षाप वस्त द्वारचा वर्षा

his hote

1 Ittobreb-03 । ( श्रीष्ट इक मीष इक खुक्त '- सेवर्वकार्या ( व: धर्मा अर्थेक वर्षे

(१९६५)। 'तिक 'तिक 'हैकेट स्थापि ) प्रशास स्टिस्--->

1(李臣《恋山寺 作品 ल्या क्षेत्रकार ( दावान गदाः दक्षिद्रकः वातः Elnir His

> वभीके गुद्ध रूफ बीब और मुद्राय् हैं। [ ( ED be ) th shirts ED-1 । ( म्याः अह `च्ह्राक्ष्य क अवस्थिति -`श्

tEn ) ( FE ) works or applied FO-1 । ( क्षिप्र मीद हुडूक ) क्षणमा->

तंत्रवीवादी ( सेना व्यक्ति )

ध्वीदेतन दिवे गये हैं। चार गणेग्रीके चित्रीमेंचे एतमें गणेग्य पुजाकी तीन वेदियोंके ध्यस्ता है, जो कमग्रा प्रमात-गण्यह तथा परिकृत्ये समझ है, वृक्षये दिनायकदेवत्री सामान्य पूजा कद्वी (स्ता), भारत, रोटी, मूखी और होमाप्ति आदिये संयुक्त है।

सण्ट १०५ में उदक गणार्वाकी वृश्कात विभाग वर्षित है। 'बाह्यो क्षेत्रों के गर्वे लण्डके हुत ४८७५६ उदक गणप्वित्रों वेदीकी स्थवस्य हो गयो है। कुत्रो-यो अर्थात हो हुए किंव दस आविक्ष्मीमें एत्युक्ती-स्वार (कोचपानमें) मुद्रशिव हैं और उपमें बार गणेदीके किंव दिये दूप हैं—

१----पञ्चुजनाणेशके दार्थोमें गदा, दस्तिदन्तः पारा, खडा, कमण्डल और चक है।

२—चतुर्भुजनगोराने चार द्यापीने छड्डू, परश्च, गदा और इसिदन्त हैं।

 सुवर्णगणपतिके छः द्वापीमें अङ्कुस, गदा, पास, छङ्क, खङ्क और वज्र-असि हैं।
 प्रस्तागणेस ।

#### अन्य रूप

दिनकाडूने दो बच्चीय (पोरोतन्युका) अर्थात् ध्वेस चित्रावतीः भी तैयार की. जो तोची विद्यार करोतोक कॉर्चान्त मन्दियों तुर्गाता है। इस्मे गणेयाके छा क्य चित्रित हैं। किसी पर्श्युक्तणेया तथा मुश्काणपतिशा एक अस्य क्य —ये दो नये हैं।

कानुबेनने (१८८३-१२१३ के लगाना ) सभी देनताओंका विष्कृत अध्यक्त किया और उनके विषय आ नाता १ वे स्वतिके कान्यूकी विष्कृती १६६ आहर्तिकी सुर्वाह्व है तथा कोषणान और तोक्लोक विद्युपेनि भी इनकी प्रविद्वाद्वी उत्तरुप हैं। १४में निस्तृत बर्जनपरित गर्वपके नीत्रिकृत कर चित्रित किये समे हैं। १ सुमानवेत २ सुर्वुक्रानिया।

१—च्युर्भुत्र-गणेश—इनके हार्योमे पारा, (१) वत्र और परश्च है।

२—पर्मुक कोश-इनके हार्योमें वास, गदा, अक्स, लक्क, स्युद्ध और चक हैं। २—पद्भुजनागेश—इनके हार्थीने यसः पाराः स्वज्ञः लङ्क्षु और चक्र हैं।

४—त्रिमुल-चतुर्भुज-गणेश—इनके दो धय हुए हैं और अन्य दोमें मूळी और टह्डू हैं।

५—त्रिमुख-चतुर्भुज-गणेश—इनके चार गदाः''' खन्ना लड्डा, हैं।

१— युग्ममान द्वीर्य-वयहवीर्य गरीय-व्यह । महाक और वयहके महाक छे शोधित युग्मारोच है। गरीयके उत्तर वर्णित रूप अन्य प्रत्योंमें भी दृष्य

है, जिनमें कुछका वर्णन नीचे दिया जाता है। हर्ने विशिक्षता तो नहीं है, परंतु उनके द्वार्योंके कर्मने

बहुत अन्तर है। वोजी-विदारमें युग्मगणेशकी एक डोदेन-डो य है।यह चिनकाई (१०९१--११५२ ई०) वेबनायी।वा बजो भाग ७ में इसका उच्छेल है।

१४वीं शताब्दीमें रगोगोन ( १२७९-१३४९ है। १६७ आपक्रियोंके ध्याडु होक्दुःशाः वर्षात् वेदानी मी परम्पराप् यनायी, जो कांग्रे-समाई-द्वनविहार अद्वा पुरुष्ठित हैं। इएके १३० वे १३४ सण्डीमें गोग-पूर्व की

वर्णन है। पीरका-शो-जुजो> अर्थात् 'चार आवार्षीद्वारा उज्जे '

२—विनायक ( मूली और वस्तुधि वुक्त )। १—मुबलगणपति और ४-पद्भुज सुगमस्य । एद्द्रान्द्रास एंकल्पि प्लोनोसाई-साके एक अभन्य

पर्धन्त्रार उक्कार जा गया है। सरोधकी साधनापर प्रकार डाला गया है। कानाजाय-सुन्को, कानाजासमें स्थापी हुई सोक्रेन से धा की तीन आयर्जिमीं मणेशके सार स्थ

गये हैं— श्यह्मुल गर्गेदा, श्युम्म-गर्गेदा, श्रीत्मण्ड की श्यहमुल-गर्गेदा ! हस प्रकार कात होता है कि अपन गर्गेस्ट में

इस प्रकार कात हाता हु। के के कि अक्टनमें बहुत समझ है। अपनमें अक्टिंग मृतियोका सार इस प्रकार दिया आ सकता है— १——विनायक (परद्व और मुख्येयुक्त)— - (ant et en mannet (a)

tyo soun is in stinuous insuend ., '' the star opposite (\*)—I su

्र ) ट्रेटरस्थावस्य स्थात । --ध्रिकस्थावस्य (४)

epper negre dorifo cons diag kay pour derendu di orige eribedia erif eres s 1 cros cerendu di orige—( pref eres se 1 crosse archem monte unice unice unice unice eribe

— File inglieby (19)

The statement of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of t

spiriture is 1500 to be never have the vertage reflective to the first produce the verregister of the vertical field to the results a regist of ferric or at the field vertical approximation of the vertical field of the formers where the results are with § 1000 to the field of the vertical field.

(sorf | 55 off our me 5 ofts conser )

135 Hr prepri de Geregant scharusgum

136 Hr prepri de Geregant scharusgum

137 Hr prepri de Geregant scharusgum

138 Hr prepri de Geregant

138 Hr prepri de Geregant

138 Hr prepri de Geregant

138 Hr prepri de Geregant

138 Hr prepri de Geregant

138 Hr prepri de Geregant

138 Hr prepri de Geregant

138 Hr prepri de Geregant

138 Hr prepri de Geregant

138 Hr prepri de Geregant

138 Hr prepri de Geregant

138 Hr prepri de Geregant

138 Hr prepri de Geregant

138 Hr prepri de Geregant

138 Hr prepri de Geregant

138 Hr prepri de Geregant

138 Hr prepri de Geregant

138 Hr prepri de Geregant

138 Hr prepri de Geregant

138 Hr prepri de Geregant

138 Hr prepri de Geregant

138 Hr prepri de Geregant

138 Hr prepri de Geregant

138 Hr prepri de Geregant

138 Hr prepri de Geregant

138 Hr prepri de Geregant

138 Hr prepri de Geregant

138 Hr prepri de Geregant

138 Hr prepri de Geregant

138 Hr prepri de Geregant

138 Hr prepri de Geregant

138 Hr prepri de Geregant

138 Hr prepri de Geregant

138 Hr prepri de Geregant

138 Hr prepri de Geregant

138 Hr prepri de Geregant

138 Hr prepri de Geregant

138 Hr prepri de Geregant

138 Hr prepri de Geregant

138 Hr prepri de Geregant

138 Hr prepri de Geregant

138 Hr prepri de Geregant

138 Hr prepri de Geregant

138 Hr prepri de Geregant

138 Hr prepri de Geregant

138 Hr prepri de Geregant

138 Hr prepri de Geregant

138 Hr prepri de Geregant

138 Hr prepri de Geregant

138 Hr prepri de Geregant

138 Hr prepri de Geregant

138 Hr prepri de Geregant

138 Hr prepri de Geregant

138 Hr prepri de Geregant

138 Hr prepri de Geregant

138 Hr prepri de Geregant

138 Hr prepri de Geregant

138 Hr prepri de Geregant

138 Hr prepri de Geregant

138 Hr prepri de Geregant

138 Hr prepri de Geregant

138 Hr prepri de Geregant

138 Hr prepri de Geregant

138 Hr prepri de Geregant

138 Hr prepri de Geregant

138 Hr prepri de Geregant

138 Hr prepri de Geregant

138 Hr prepri de Geregant

138 Hr prepri de Geregant

138 Hr prepri de Geregant

138

n :Zeze voone teansine paeks for blikepenedentinesende paszike paekny deprik ideny prophydopaneny defasependin

। देव प्रकार महानामीया च्यान हो। । व्यवस्थान व्यवस्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान । । इत्यान का सामान का सामान स्थान स्थान ।

ster | ş takur sk vy tridovnyada, popre odba tryż ster j wilod pryża al rosupe wsi tryń there się s spesi si j a tikeny wy i j ż wilobe ce oug re choj ar are ogrej sypa cype ny majly ny się vone wsaron sie byps copywar ny się vone wsaron sie byps copywar # 48. 151. 16. 16. 16. 16. 18. 18.)

1 pres transcon constant argine

त्याः श्रीवश्रान्त्र दिस्यक्तान्त्र स्था-स्थाः होन्यः

(v.) quiga consi experiment enter ga

medicar filed monign of the large arms medicar files the contracts that is a file medicar files the contracts arms in the medicar files are good files for a file file in the results [19] file files are files as a file in the files are file of the present for the med world large as files and presents from med world large as files and present files med world large arms files are files arms are of the contracts the conor a present arms of the contracts are of a present arms of the contracts arms.

(हिंगीय परिक्टेरमे उद्धाः आरोधिककः १३ । ६२—१४)

1 prograssystematicznych u prograssystemychoczonych negowychoczonych negowych prograssystemych u pier prosper charicznych u pier prosper charicznych i śływiek beltycznych u krawych beltych u krawych beltych u krawych beltych u krawych क्टनास्त्रहर्मिक मेर्ड स्वस्त्रास्त्र स्वतिक्यानम्म क्षेत्रकारिक इस्त्राचनस्वत्रकारकारीकारीकार्

-तीमनग्रक्त संस्थापन क्ष्म क्ष्मिनी क्ष्मिनी क्ष्मिनी क्षा

vir van vir vir veind decimier kandrop vor z dopo ar vir veinz Savandu (v)—I by 1 z frivosfi vir virov depundu darandar (v)

हीएगगबुस १४ (१)

गुष्पकाधानगीळतुन्दधुसणच्छायैधिनेश्रन्तितै-गांगस्यैद्वेरियाइनं सक्तियरं देरम्यसक्त्रभस् ।

इप्तं दानमभीतिमोदकरदान् टई शिरोऽक्षारिमको मार्को मुहरमद्भारे त्रिशिलके दोर्भिर्दधानं भन्ने ॥

(तन्त्रसारः परि० २० द्याः नि० १३ । १०९)

"देरम्यगणपति पाँच इस्तिमुखीते युक्त हैं । चार इस्तिमुख चारों ओर और एक ऊर्ष्व दिशामें है । उनका ऊर्ष्य इस्तिमुख

मुक्तावर्णका है। दूसरे चार इस्तिमुलक्रमशः काञ्चनः नीलः कुट (रपेत)और कुतुमवर्णके हैं। प्रत्येक इस्तिमुल तीन नेशीवाल

है। वे सिंहवाहन हैं। उनके क्याल्में चन्द्रका विराजित है और देहकी कान्ति सूर्यकेसमान प्रमायुक्त है। वे बल्हस हैं और अपनी इस भुजाओंमें वर और अभयमुद्रा तथा हमधः मोदक, दन्त,

५७ धुआआम ४५ आर अमयभुद्रा तथा ममग्रः मादक दन्तः टक्क, सिर्फ अक्षमाला, मुद्रर, अक्कुश और त्रिश्च घारण कृरते हैं । मैं उन मगवान् हेरम्बको मकता हूँ ।

१०९० ६। म उन मनवान् इरम्बका मजजाङ्का ३ उक्त प्यानसम्पत हेरम्बराणपतिका चतुरक्षर मन्त्र है----<sup>--अ</sup> गूं नमः ।' प्तन्त्रसारम्के चतुर्थं परिच्छेदमें जो

भिज्यास्त्रोत्रः मिळ्या है, उसमें हेरम्बकलकी भावना इस प्रकार हयक तुर्द है— ६ महोस्ळसरपदामुसैरवसमध्यापयन्तं सककाममार्यात् ।

| देवानूपीन् भक्तजनैकसित्रं हैरस्वसकेरणसाध्यासि ॥

( तन्मसार परिः २ कम हाः तिः १ हः १४१)

( भी मदोल्लिस पश्चमुलीद्वारा देवता और श्रृपियोंको ।

निरन्तर सारे आगर्मोका अर्थ पदाने रहते हैं, मक्तोंके

प्रकाश परम मिश हैं और स्वेंके समान अरुणवर्ष हैं उन हरामदेवका मैं आश्रय खेता हूँ ।> ( ख ) देरम्यगणपतिका प्रकारान्तरसे प्यान--

सन्त्रसरः (परिच्छेदः, देरम्थ-सन्त्रः) में चतुर्भुनं देरम्बके एस प्रसार ध्यान और सन्त्र प्राप्त होते हैं---पासाहृती करपळतां विषाणं दधरसुग्रस्कद्दितकीजपुरः।

राधिनेप्रस्कृतिन्दुमीस्टिइरिग्जनस्य इस्तिमुस्तोऽस्ताद् वः ॥ वेराम्यापरित्ती चार भुजाओंने कम्याः पद्मः अङ्कुद्यः

बस्तव्या और गबरन हैं। उनकी रोंडके जगर एक दाविन-एक है। उनका सरीर रक्त पत्रम है। वे निनयन हैं और उनके जिनके तरनचन्द्र मुखामित है। गोठमें उपन्यत हार क्वित्रक हेरसा है। वे मानन हेरनदेर द्वापारी रखा करें। 'गं क्षिप्रप्रसादनाय नमः।' (३)इरिद्रागणपति---

नन्त्रसरभे दितीय परिन्छेद्में हरिद्रागवर्षते हैं निम्नाद्वित प्यान और मन्त्र प्राप्त होते हैं—

इरिदार्भ चतुर्थोहुं हारिद्रवसनं विभुम् । पासाकुराधरं देवं मोद्दर्भ दन्तमेष प ॥ 'हरिद्रा भगणतिभ्दा दारीर प्रीतवर्णका है ।ये चतुर्भुन हैं तथा

हिरिद्वारिकत बस्त ही घारण भी करते हैं। उनके चारों धार्यों क्रमरा: पाट, अदुःश, भोदक और दन्त विराहित हैं। हरिद्वारणपतिका एकाधर मन्त्र है—'क्लम'

फनवरारके चतुर्यं परिच्छेदमं दिखागणपिकः कवच भी उपक्रम होता है । ( ४ ) उच्छिरसमापपित--

हैं। उनका ध्यान हुए प्रकार है— स्कन्नि गयेतं च सर्वाभरणम्पितव । स्कन्तरं त्रिनेत्रं च रश्तप्रध्यसने स्थित व चयुर्जन महाकार्य दिएरणं स्वित्वतनम् । हृप्यं च दक्षिणे हस्ते हत्त्वं च तर्थः को व प्रसाष्ट्रती च हस्त्वस्था जटामण्डवनेतिय ।

क्रवर्षे पात्रस्थानमं सम्बंक्रस्परिवर्षः । स्विस्त्यानमतिविधे मूर्वि स्ववर्षः वाच वा स्वारकः आर्थुमात्रेतः सुवीतितः है। उत्तरे परिचन नाम स्ववर्षः है। वे क्रिमन हैं और स्ववर्षः है। स्वातनस्य आर्थिन हैं। उत्तरे भार वाच है वर्षः रिचावर्षः है से स्वतर्षः है स्वतर्षः है। इत्तरे भार वाच स्वारक्षः से स्वतर्षः स्वतर्थः है। इत्तरे भार वाच्या

दर्धन देवा है। वामागढ़ उत्तरवाट दर्धन वह वह निर्वे द्यमं अबुख विद्यान है। उनका दिर अद्यावके विद्य है तथा उनके उनकर दिर अद्यावक हुई विद्य है तथा उनके उनकर अद्यावक गुर्धनित है। उत्तरक्षणान्त्रित सम्बद्धन विद्याविक क्या।

नीक निरम्भिय - इं हुई क्रांक क्रांक क्रिक मिल्ला are if fai balatit migni parer fe free-केम्बाह रेक्साइकात । विद्यतिकस्पृष्ट्य कार प्रि

1 2 193 । नगरावा सुन भी एक महात् देवा विभूतिका प्रकट mar imme neben gereich allege pen ibite. । स्टब्स्येयान देशक मारास क्षेत्रक राज्ये देशके कम्भाकिक प्राथमि हर्ड कर्रम स्थिति हु । ईक अन्मर है the or to old the the tenel I g appe क्ष इति वर्ति है स्ता शिक्ष-सिव वर्तिक वर्ति है

। दिए के म्हिमी देश क्रीक्राम कि कि है क्रिया राज्यों के क्रिया कार्याची कि । है कि उर्म के इस एक मिल्डियों कि कि मिल्डिय है भरा......में अपने देखनेदास्कि अनेह हम पारव रही ही! - उस तमने तंत्रते प्रतियान केट . जादे विभीता प्रकल प्राप्ता क्रिक्सिकी रूप कि महत्त्र की द्वार प्रक faiteb faffrife feragelt am blingenofeng 1 \$ घर्म केरिप्रेपुर्ध जिल्लेक कांच विभिन्न प्रभी कीम्प

कि क्या । 1555 कि रूप क्या क्या कि कि विकास कि ं है ईंग कि होरह है कि । के की की के कि व्याप्त का राजीय के विव से कि हो भी देखकर आ तेवच है कि मान मान भी पुर

लक्षीर क्रिक्न किएला क्रम्प्रक म्ब्री क्लाउएट । पि बे en fite freine ferege fiprei diefer esign.

( केवन-अधिद्वान्त्रको कार्य ) શુરુ માતુરા

enu syrid chineny she ricie ceft cseirgi जिहारकः अरब्बः वसीः गीत्र-वसायः विवादः व्यवहारः इति सुक्ष मान्य स्थापन होता स्थापन होते ।

। रेक घट प्रदू होश कर मीनम feblume geele, al g ber terigige | g ; को अनेता करके मीडक चंबले हुए सन्चय करता कता हुए इनमें पूजा करें। रूपरे तक माति स्ति सिक्निक्स उक्दे मिल्ल क्लिये क्यान किन्द्र हेड्ड नीमार 1 है 161ई IF3 के कि कर बिरोश एक्ट्र र किक कि एड मेंक्स्प्राप्त किला के छह किस ।

-- f mys, tilt bonnts sams fin fanfte from Tras to' if was find top if was 13 dral og fir f op bor ten te f ibro ri yn faling sangag is amer für en ein மோசு மான் மென் மென்கு கொள்ளோர் நான் நா h tie ar er al f siture erry so tiere so if fin To fine det fir fier derfie en al 5 fr fry ra éval (f mirs na rapur in it inns freig in en die bei be de gried aunge । क्रम बड़क है एड़े राज्य और पड़ बाथ कि से समछ केर भी अपने जीनमें ने नेता है के दीव हमारे क्षेत्र विकास कि en as erraf eet pir ift bern en en un prer dele derfer eint plu i f fer ege ug jem प्रकृत्रन क्रम । ११ कर्न सिक्तांत्रसाराम भीत स्थाप । वह स्टब्स्य कप्रकृति क्रिक्टरम् स्था है - है प्रात्त स्थापतीय तीराणा i dinine sim e inche sole 13-, intro res frezens i Biprore Store ! befæ 3 bilprore

#### हरू द्रिक्षान्त्रीय-धीर्मान्त्र

। है व्यक्तिक है स्थानियाक प्रशिक्ष क्ष मित्र क्षेत्र हेट हे क्षेत्रीय

वय त्व ध्रिशुका लक्ष्म ग्रामनवक्दा देव क्रियावार्थ ম্পার্ট বার ব্যাহরের। হব বার। মার্থর করে। भारत पान सानकरण, वाग् आदि पान क्सकरण वाग -- है प्रत्रं किन किन है। है। है अप देखें

। 🗲 तियर मिन्छई प्राष्ट्रस्य क्रीमामनी कर्नीन छतानगणपति-सम्प्रदावके उपावकोको पूजा यद्वति खातानका हेरन्यक्षस्य सम्बद्धाः स्ववंतक्षति स्वतंत्रं दब । 🕏 किन्ने स्रीय किराउडरेस एएड 🕏 छिड़ रुक्ट स्रीड किस्मय मानार महरू है कि हाम किहीया अर ब्राह्म सामान किक्षात प्राप्ति क्या किक्स कर । है एव हरूपीक्रम काकक करण प्रमानिक महि काम करण करण कर । इ. रिक्त कि उट्ट सकी इस रिस्टम स्टब्स्म स्वयोगायका*ेट* क्षम क्ष्म क्ष्माल व्यावकारी क्ष्मिनीं का व्यवकार ऐंगे जो देवता हैं, में दी भागेता वा भागतींग हो महते हैं। उन्होंडे दोनों हामेंने सन्हांडें है—बचा तथा कीर्त है। देनों ओर जिंद और दुव्ह है। ऐते गरोबाओं हम मार्ग्यत मानते हैं और उनको उद्यक्ता करते हैं।

समर्रोका यह सांवारिङ अर्थ हुआ । रेलके आरम्भमें

हम आध्यानिक अर्थ हे नुके हैं। इन हंतीके धना तथा देव वरिवारके हुए एमोदरि देवताओं उद्यानते वर्ष वरितीद होतो है। को ब्लीड प्लोबस्मास्त्रान कर तथा निष्दुर्वेड हरवाड अनुद्रन करता है। लि निर्देश्वा पाल्या अवस्थानारी है।

# 'मोदकप्रिय मुद-मंगलदाता'

त्रव गर्नेत, ज्य गर्नेत, ज्य गर्नेत हैता।
सना देरी वारकते, विक्र सहादेषा ॥
वान को पूज को और को मेरा ।
कुश्वनको भोग करी, संत को सेवा।
पहरूच हुपानन धर मुक्तभारी।
सहक संदूर संबे मूरकी सवारी॥

अब गणना । ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना ।

अब गणना

वैदिक कालते ही हम प्रार्थना करते आ रहे हैं— 'गलानां स्वा गलपति' इवासहे ।'

परात्पर महाका नाम है—महागणाध्यित । गजानन हें—पराप्तर महके अववार । बता ताता है कि महागणाध्यित हो अपनी ह्याथे अनत विभोक्त निर्माण किया । प्रत्येक विभोक्त अनना महाग्योंकी रत्ना को और प्रत्येक महाग्यमें अपने अंधवे महाग्योंकी रत्ना को और प्रत्येक महाग्यमें अपने अंधवे

त्रिमूर्ति प्रकट की ! तो ऐसे हैं हमारे आदिदेव गणपति, गणेश, गजानन ।

गणेशजीकी और विशेषताओं की बात छोड़कर मुखे वो एक ही विशेषता धवसे अच्छी रुगती है और बद है उनका मोदक प्रिय होना !

मोदक ल्बू लड् !

क्या बहिमा चीज ! मोठा-मोठा गोठ-गोठा | देखनेमें बहिमा खानेमें बहिमा ड्रिड क्योंके हुँ देर देशको नीकु खटाई, अचार और बहिमा ड्रिड केरोंके प्रति में अला है। पर बहाँ तो बहु देखकर हैला है बाक होता है। स्त्र हैशा भी हो, देशनहा हो या मोतीसूरहा—है ही तरीका पहुंक उठती है। पदांत एत एते सह अच्छा त्यामा था, आब भी वैता ही अच्छा तमता है।

सामकृष्य परमाईशको जनेयाँ बहुत प्रिय थी। पेट म रहता, फिर भी जलेशी आती तो उन्ने धारेते। होता पूर्णे बहुते-परेद्यवनस्य तमाम माहियाँ बहुते हों, पर अवत् बाहुस्वपदश्ची माही आ जाप, तो उन्ने द्वांत क्यान क्रीन मिल जता है। बही हाल मेरे लिये बलेनीका है!

कोई हैंबील साल पहलेकी बात है। बाघी आनेपर ए बन्धुंते 'परिचय बड़ा ! उनका सबसे छोटा भाई उत हम आठ-इत सालका रहा होगा । यह जब मुझे देखता तो जेर बह उठता-

'भट्ट करी चट्ट, लाडू राप्प, टका दक्षिणां!' सोचला, शायद ऐसा कहनेसे मैं चिट्टूंगा, पर लाडू ग करनेमें चिद्रनेका सवाज ही कहीं था !

होँ, तो इमारे गणेशदादा भी हमारी ही निरादरीके हैं। बचपनछे छाडूके छोकीन । बड़ी मुणीवत रहती जगजननीको । अभूतिया बाव

वड़ा चुटावट रहता जसजननाका । सद्ध्य वह हाकरके घट जहाँ भूँजी भाँगका ठिकाना न होता वह 'द्द मोदक को मधकें!'

आप बिस चाली, भैंचा षट्मुख राखे देखि आसन में राखे बस बात जाको अवसी। मृतन के द्वेया, आस-राभ के रखेया और

काकी के नवेंचा हूँ के ध्यान हूँ ते न चले हैं बैज-बाब-बाइन, बसनको सर्वद खाल, भौंग को धदरे को पसारि देत सँचलें।

\* 'शिकामं-कृष्ट प्रधिककृति' \*

। 🗲 लग्नीत्र व्यापनि । वर्गन्त्र विधः मित्रकाक दिव्यक्तिकारों केंद्र तीक मानकरी किन केन्य

। द्विम इस्पेल दर्गय क्लिको मेंग्राम्प्र कामान्त्रीय

क्ष्मको त्रीक प्रहिल्ली हैं -- और दक्षी, क्रियूको । क्षित्रक्षि मिक । किछ्का-इँ छक चाँ विकायकिने किए कि छै

। भीतम पुन कहुर श्रीहोरम्य रक्तकहरू शीहे -- Pri8 दुक करते हैं अपने विनाहक अवस्थात शिवजी अस्त्रीके

१ किसिएंग अर्थ देश है है कि से से से स्था । इ. क्षिक कि रहा रहे हैं कि है । ( \*\*) | Nelle ) ॥ हीफ केरी मीक्स पृष्ट लीक रेंग प्रसंस निष्ट कर्य

वन्ते नेहा, क्ये वात: विवास है। ्रकृत्यः स्था —र्स्ड इस्से प्रशिश हिन्हु, किसीच ६३० छन्।

वित्ते। उसी वर्षी वर्षी उत्तर जिल्ले—"भौत गैराय बसा:।" क्रु किसिक्टकालि । क्रीक स्क्रुमिक्ट मिट्टिको ध्यप्र (। देश। क्रियर्ल ६३४-डीओ अस्ति । है साङ्ग्रु खड़ि मन्य किसी इक्षेत्र भी सम्पीत्रसम्भातः । १३३० व्यक्ति होत्र द्वित होत्र

क्षेत्रक कियांक देक किलेंज कार्य हिलेंजो कृत । मामसिक समूप प्रमाह हिमाई-वादी है कवार्यक्ष है—बब्ब व्यंत्र पंथा

। इंके सिक

gel ifeiten - f frei reine merteng

। स्थानकारित स्थानकार । avemen Try gelieug isemelegen, , - Brys Bir - J fra Birila tartarityspija

Sejad I

رفحية والملاطق क्ष्म्यद्भाग । , विद्या स्टब्स केंद्रिय केंद्रिय केंद्रिय a eye Grav rettige i egene Bren éş

. IFF FRE

PERIOR & South fo fg perpetur aus for field endere le faszene efinissi, pe sur parte

। उपनक क्रकियाविही हात स्वर्कत स्ववयी

। ततमक्रों है विसम्भा

व के क्रीई दीर देन इस इम्प्र किक कु क्रांति कर्ड के बांध हुँग

। के स्रोर्क का हका हंग हो के हारिए 'हर्ड' श्रीव है हर

॥ के लिसेटी द्वाप के पूरम कियुद्ध कर तस है न्यूक एक हैं।

। के क्री है जोड़की रड़क देन डुक्ततीड़ दिन कड़े हड़ाक देन पू

इंग्रह्म प्रार्थ रहाती दिनाम दिए होए विकास इस

। इ अपने विरोध इन्हे व्हिन्द्र में १ विरोध है।

क्षेत्र कि ! तिर्देश स्थाप र स्थाप होने हो है कि स

आवस मु वार्वर्ड कर्षय त्रेकार्ड करी

क्रस्य स्था के दूरक भुजन सास्त्र

,रीवर , राज्य वास्त्र बार्ध वास वार्ष स्थार व्यक्ति

নিদু সৃদ ডিই চফন কি ডট সদ সদ

नर की हवान पूरे संकृत की बांक कर्रे---

अब तथा दशादिक विमेताह्न होस्य बना होता । हैं व

शास सी मची है जितुशों के सकेस में ह

अस करिने की श्रीक्यो मोर हुद हेका में।

क्षा कासक का बनात क्यासका में ॥

हुकस्त कांच विद्यानी स्म हेक्स में।

ा दे व्यक्त ई मिग्रुख है किय कि मेग-कियोई ह

। द्वे छक्ष हिन्द्र में एक छात्र संस्कृत की हा है।

॥ किम कि क्रियं की मान मान मान ॥

≀ சிச்சிர் திருந்தா ராந்ச கின் நேச न क्रमेस हैं क्रमेस

1 \$ 245:

. छात्र तम्भू हेम्स साथ **।** 

#### dimbel tiati mit . ALLEGA TO THE PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONA

केंद्र हो दूर को देश हैं। इंदर के देश हैं। विक्रणान Cat s'at least Gr

1 04 54 H walt gidera god aufet mitudal at Bie et मन्द्री पूर्वः त्रवर्षेका पुर्वः हेत करते हैं, दुर्व्वाहरूका

म्बल्द पुर्वतिक कर्ता हो । कर्रो दल क्रिय कर्ता के व em fait guint ait et fle rat (e' la fre d as mant tra er ne i ufnes Demicield

क्षाने का क्षेत्रक प्रदेश करते हैं। करा दे। neug al wat least afficentiat wan aft i fe er enter

क्ष क्ष्रींत यह दन दक्ष न है। संक्रमा thet ter ter 19 bet i feburg frug marit-ifele auf nerft ife's ! af at et !

र्दिने बहरे कोई दुस्तीयक नहीं र neut le megant er ein ine be no!

atit fa qu un tamable er fent for out कि सबसे दर्श दिलड़ी एक्ट की कट्ट । भावभिन्तिस्त्रभे एक कृति वन्त्री हेता है तो एक

थी एड स्थारि पूर्व कवी है। जो देनिके असोधे तीन ध्याको बताबर पुन्तीका दावा बरने मनता है।

हेरताओं हे दरवारमें भी नहीं हाल पर । त्व भक्ती भक्ती वीड टीड रहे थे। बही पुरिश्रम्ये तप यह हुआ कि म्लारे ज्ञान्डकी

वरिक्रमा करके जो सबसे पहले भीट आये। उसीको यह आहरा भिक्रम । बत, दीह ग्रह हो गयी।

सब अपने-अपने बादन लेकर निरूप पडे ! तक से एक तेज बाइनीका बाजर था।

रागेग्राजी भी इस प्रतिवोगिता ( कम्परीक्षन )में शामिल वे । यर इतक्ष वाइन ट्रां---व्यूष्ट । भूपक्रधन स्थित्र नें कापियों चुतारनेमें तो तेन हैं। पर इस

रेकेट बीइमें पर पाना उनके वराधी बात कहाँ थी।

भजीब परेशांनी भी गणेशजीके सामने । asharið कहते हैं कि नारहजीने आकर गयेशजीको

nen trig i et (40 mmm ) is neid is . troords grieen hickanion me care color of homes and

Serges (PA) Createst CIA t aufter if e a e e

माहे होनुहे हह कहा बहुत बारे का बड़ा र बन्दर हो हो हुए। लोहां में सुर सन्हों है --

ď,

'अदेख अनु सन कराक । यदय प्रत्य सन प्रता

१९८३ वर्ष वास्त्रास संदेशको १० विद्या

एक का गोंध को जैसे हैं। हो को को को होते हैं। क्ट स्टब है गरेटब हे महास्था।

दबती विश्वम क्षण होते अन्तरे हेरेशकम्।

CALE ! fi um to de ug af-enilt रंगध्य तथेका वृत्त हो मडी है।

१८५१ के भाग यह स्थाने कर्यती है वर्ष होते हैं दे पुन्नकी व्यव कहाँ । बेलाके क्षेत्रीपारे । किसे हे पा भारते क्रियं के यह शहरकम्दके।

काद्दरको स्थ नहिते। सहित कहि कहि महि। रीत तो एक है, बदाने केते है

नब्द्व निक्र—गन्त्रे उदाल का किया। एक हो का इत । मधीश रेकदेव मधी है । सदेशको बर्ड उर 15 10

सह्ह मिले कि तरांचा लुग्र—'मा रेटा तेग इन्हरू देख ए

प्रसद्भवामें सहज ही आर्थानींद निकल्या है। गनेप्रजी मोदक पाते ही मुद्द और सङ्गल बाँटने स्थले हैं।

लेकिन एक यात है---गगेशजी विनायक भी हैं। किताय र साने जिल्ला

आप उन्हें लड्डू नहीं चड़ायें तो समझ संक्रिके हैं और नहीं । क्या क्षमाशा करते हैं विनायक f

भाग कोई काम करनेमें समर्थ हैं, कर सकते हैं करने जाते हैं। पर आप उथ कामको कर ही नहीं दलें।

ेबर गण्य हेया, स्टब्स स्टब्स्टीओंचा गोग स्था होति निमनीयपूर्व स्टब्स स्टब्स स्टब्स्टी रोजनीयों

'spin' PB urg 32° | mös äng ih denn ih eine ih ene ih ene ih pe i iht einen unde iht ene ihien zu Ginchen—Spine ihien zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine zu eine

मान कीएक तीय उन्ने किए मान कीकाम प्राप्त । दें दिस्त दिस्त दिस्त दिस्त विक्त दिस्त दिस्त दिस्त दिस्त दिस्त

1 f firs freid vorfte ft fore birchet fipue is Cirenzu exily ory oz the fis fres inen zie Lima fe f fer firs 1 f freit flort 2 fre ræfe

क्षिता हुई हुन उत्तरीते बचनेक उत्तर । उत्तर भी विभाव । उन्हों रहे हिया हुन्हें ।

। एन्डे हिन्दी स्पन्ने हेन्द्री हैन्डि । हैं कि ज्ञासन्य केमान्स् । हिन्द्रीक्ष उत्त क्षा हैन्स्यान्य हैन्स्यान्य क्षा स्व

### नाछ काइणिः मॅन्निक कर्निई

(क्षेत्रासम्बद्धमान<del>ी - क्षेत्र</del>) इ**शामन्** क्रियान्त्रे

ino find fou » just formal is four e varied » és sain femidose terme mel re faire félialist plus fond () mas more ser indimés ése se 3 fins four des ment expercis qu'un praise pare lées etc. les parais qu'un praise 3 mil semantes arrests de ser de mère 3 mil semantes arrests de Sansi

(5 más proposition proposito de 1600 depression de 1600 depression de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de

the army ninky jii hie wie hi him this dinnishy in a 10 min ary dendered we — 5 mil armo-urden 15 min wy taufone we reach his give meliane's the armo 10 min disunce my be reacher remain 15 min armo rese within structure min 15 min armo per so say faurier remain 15 min armo i son say faurier remain 15 min armo despit faurier service min situation.

untag Lu Sep zik § Kuisine kannen ma drugis para zik zik sisi § Kusinia kyuni drugis sed Euroj Sep 1 § Kusinia nya si niser Simuga zik ai ini ayanza uza sisi nise simuga zik ai ini ayanza zik nise rau pajaj wikanyan ai u pruwa ya K drugi Sewircha 1 mi mai drugi zikini fary terp filozone fere 6 nya sinu farafary terp filozone fere 6 nya sinu farazanan.

#### गणतन्त्रके आदि प्रणेता एवं नेता गणेश

( हेस्स-अ) वजर यवदीजी ब्रह्मचारीः पम् ०१०। साहित्यस्य )

राष्ट्र-धर्म प्रत्येक युगर्मे भारतका प्रधान धर्म रहा है। इस देशका धाणपतिं — राष्ट्रपति वही दन सकता है। जो देशको भौतिक ऋदि-सिदि-समृदिते परिपूर्ण कर लोगोको परमात्मतत्त्वकी और भी अप्रसर कर सके। इसके लिये आवश्यकता है-सत्-असत्-विवेचनी बुद्धिकी । यही हेत है कि इमारे थाणपति।---राष्ट्रपतिका तिर हाथीके समान, धड़ मनुष्य-जैसा तथा बाइन भी चुड़े-बैसा ही होना चाहिये । हाथीकी एक यह भी विशेषता है कि वह कभी जोशमें नहीं आताः किंत यदि परिस्थितिक्य उसे जोश आ जाय तो उसका जोश कभी स्पर्धनहीं जाता । इसी प्रकार पाष्ट्रपतिण्में भी गुरुता और गम्भीरता--दोनों होनी चाहिये। गणपतिके वाहन मूषककी भी कुछ विद्येषताएँ हैं। चुद्दा विलक्षे अंदर गुप्त रहता है। पर आवस्यकता पडनेपर किसी वस्तको नत्र करनेके पहले उसकी नहीं काट देता है। उसी प्रकार राष्ट्रपतिको भी अपनी नीति गुप्त रखनी चाहिये और विपन्नी राष्ट्रीका विनाश करनेके पहले उनकी लोक-प्रतिग्रको भन्न करना

एमें दुवियन गोधांमें दुविसे निधिका भी है। इसीलेंग उर्थे सुदिनिदिन्दाकों साथ मुदिनियाण भी इस उन्हों है। मुदिनिद्द होने इसर मुद्ध नियाण भी इस उन्होंने समर्थ है। मुद्दम हुन होने इसर सुद्ध स्वर्णन निप्तिनित दंगते हुआ है। दिन गोधांमों से यह मुद्दिका सम्पन्ध पर देनन सम्पन्धि नहीं, मेहिन इसिन परिश्व में पर्मा हुआ है। इस पान्यकि सम्पन पूच पर्दि लिखिन परिश्व ने स्टब्स मार्थ गोधांमों से सेवानकार भनुद्ध समय स्वर्ण दिव गाँ । गोधांमी इसी इतारिक स्वित दें है। एकस्वस्थ अन्द इसी इतारिक स्वर्ण है। इसे धीमार्थ व्यवस्थ स्वर्ण है।

चाहिये। प्रचारद्वारा उनकी अन्ताराष्ट्रीय स्थितिको निर्देल

बना देना चाहिये ।

वे ( गणेशवी ) उठे लिपिरद न करें । भगवा । व्यायद्वारा रामित स्लोकोंके अर्थ-ग्राम्भीको समझे दुर-दुवगतिके लिलना गणेशवीको बीदिक प्रतिमाझ भवे उदाहरण है। इटी प्रकार एक और भी परीज दुर्र। उ प्रथम-गूल्य एवके अन्यर्थियों—सभी देवताओंके समझ सन

विश्वर्धी परिक्रमा करके सर्वप्रथम आनेका प्रस्त एका पर अन्य देवता प्रस्तुकी वार्शिको न सासक्वर प्रारंशिक म देवि करने तमे, किंद्रा गरेपानीने अपनी सुध्य वहर्षि विश्वर्धी परिक्रमा विश्व निर्माण औरामके नामती परिक्र ब्लाहर कर तमें । हुदिकीशक्बाय एकी भी करते गए बान प्राप्त कर किंगा तथा समझ लमानको अपनी कें आह्र कर सर्वक्रमालिके पाचपतिम—पाष्ट्रपतिक प्रका

पूरुष पद्दर प्रतिष्ठित हो गये ।

येथे बुद्धियान्हें गण्यति—एमुध्यि बनते से हरा देव प्रमानवाने वण्या होने कया । स्थां विदिन्द्रिय अपूर्वण-अम्पीतिमां नगर राजविक्षी से मार्क कर्ण हो। येन त्या पुत्र चनकर समूर्य सम्पन्ने दुख्यकोशे वि सामने बुट पड़े। मेरिक स्मृद्धिक साथ नाय महाम्यान स्रोत अस्पिताने आमर्थ्या प्रात्तिने तेना स्टाह्मच से उड़े। प्राप्ति । और शुद्धिन्यानिक स्वार्तिन तार्योशिक नाय स्वार्ति । स्वार्ति । स्वार्ति । स्वार्तिन क्षार्ति स्वार्तिन स्वार्ति । स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन नाय स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स्वार्तिन स

भगेको विप्रदुर्त हि सर्वकामकळपरः।' गणतन्त्रके निर्माता गणेशकोके आर्शोको अभाकर

अन्तर के लियाता यायाव्यक्त करियों अन्तर क्षित्र क्षित्र क्षेत्र ## **ति**गणनीः क्राइधि।

( số vidyních videnékéhe – spá ) uhir 1 f yölp 1 f iný myli lepypeus dyu mas indeusén tó lyr tifny vindie ji vzzył promiró sóp deun dúschi tó lyr tifny vindie ji vzzył promiró sóp deun dúschi

nie fie f wordig werze dieberte if your the originates of the stirry the originates of the stirry is fine we disagn service association to it fines we disagn service association to for an usy is not to service association to for an usy is not for the theorem to for an usy is not for the theorem to for all the notifier although to the serviticus leds not fewered on the service which the service fewered as the event for service for the used to service for service for the notifier and for services for form the service and form was fortune to the service of the service for the notifier of the service and form was fortuned may be fortuned and form was fortuned and the service and form was fortuned and the service and form was fortuned and the service and form was fortuned and the service and fortuned and the service and fortuned and the service and fortuned and service and fortuned and service and service and service and service and service and service and service and service and service and service and service and service and service and service and service and service and service and service and service and service and service and service and service and service and service and service and service and service and service and service and service and service and service and service and service and service and service and service and service and service and service and service and service and service and service and service and service and service and service and service and service and service and service and service and service and service and service and service and service and service and service and service and service and service and service and service and service and service and service and service and service and service and service and service and service and service and service and service and service and service and service and service and service and service and service and service and service

werth from the new 166 Gebré de serol 166 Gebré de 2015 de 166 Les auf epure 166 Les de 2015 de 166 Les auf epure 166 Les de 2015 de 166 Les au ference 662 gebre de 166 Les 100 de 166 Les de 166 Les 100 de 166 Les de 166 Les en autres 662 gebre de 166 Les au ference 662 gebre de 166 Les au ference 662 gebre de 166 Les au ference 662 gebre de 166 de 166 Les en autres 166 Les en autres 166 Les en autres 166 Les en autres 166 Les en autres 166 Les en autres 166 Les en autres 166 Les en autres 166 Les en autres 166 Les en autres 166 Les en autres 166 Les en autres 166 Les en autres 166 Les en autres 166 Les en autres 166 Les en autres 166 Les en autres 166 Les en autres 166 Les en autres 166 Les en autres 166 Les en autres 166 Les en autres 166 Les en autres 166 Les en autres 166 Les en autres 166 Les en autres 166 Les en autres 166 Les en autres 166 Les en autres 166 Les en autres 166 Les en autres 166 Les en autres 166 Les en autres 166 Les en autres 166 Les en autres 166 Les en autres 166 Les en autres 166 Les en autres 166 Les en autres 166 Les en autres 166 Les en autres 166 Les en autres 166 Les en autres 166 Les en autres 166 Les en autres 166 Les en autres 166 Les en autres 166 Les en autres 166 Les en autres 166 Les en autres 166 Les en autres 166 Les en autres 166 Les en autres 166 Les en autres 166 Les en autres 166 Les en autres 166 Les en autres 166 Les en autres 166 Les en autres 166 Les en autres 166 Les en autres 166 Les en autres 166 Les en autres 166 Les en autres 166 Les en autres 166 Les en autres 166 Les en autres 166 Les en autres 166 Les en autres 166 Les en autres 166 Les en autres 166 Les en autres 166 Les en autres 166 Les en autres 166 Les en autres 166 Les en autres 166 Les en autres 166 Les en autres 166 Les en autres 166 Les en autres 166 Les en autres 166 Les en autres 166 Les en autres 166 Les en autres 166 Les en autres 166 Les en autres 166 Les en autres 166 Les en autres 166 Les en autres 166 Les en autres 166 Les en autres 166 Les en autres 166 Les en autres 166 Les en autres 166

and the construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of th

bal vin einum tip is fach my feufer sp

en efegul f ante folne pe me f punfe qe.

--- الماورة المناط وده

मिनास्थाक्षेत्र महत्र मह

क जात मेरी प्रसायन भावता जाय कर जय कर होई ब्याब गुर ब

ारी एठं एवं दम छठ छउट होट छउट छाट र स्टीन एट बार कार छउट छाट डड्स्ट र स्टान स्टान्ट स्टान कार छुट र स्टान इंट्रिंग स्टान स्टान स्टान र स्टान इंट्रिंग स्टान होट र स्टान कार्य होट स्टान होट र स्टान कार्य होट होटें होट

- प्रिक्त स्थाप वि स्थि <del>- स्थाप क्षाप्त प्रक्रिक्त स्थाप है।</del>

किछलिए। में ६ डाम्ब्यू रिहरू में विहरती ब्रेस्ट्राय क्रूयर हो

fire gift giege aidt ? drit eine einente-

मांचा महाद्या है । गोराज महान्

किए देते हैं। है विद्याल सिंह्रक एएक्ट्रक्य किए एक उन् सिंहिएकिए किएट एप्राक भग्न हैं सिए क्रिक्टिएकिए हैं

मा विक्रिया क्रिक स्टब्स विकास मार्थित

निहास अवस्य अवस्य भी। विसन्न राष्ट्रा उसमें ही के भार

निवार स्टाम ही जानेतर ही स्वस्तु तया व्यख्या या।

rie erred fingen ihne gu 1 f pilogefe.

हिजाद दिशे कितियह प्रदूशक क्रम तीमा कि दिक मिनमा की

offine fareine in got enfin au fer fin aufreie

किन के एक के में के प्रतिकात के के में किन के किन

fethere ene fine per fe and un telebu

pline arrins arrene, istup fleufen 1 f ist in

ीहर कि 1653 ( स्थाप के स्थाप के कियों गोर्च व्यक्त कोत्रिक्ष सोक्ष कि गोर्च साथ साथ साथ साथ किय

कर प्राट कडीएंच किक्ट मेंग्ड सड़ मीहकार्य । ए ।

केंग्ड क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र व्या व्या व्या व्या

हि योगान क्ष्मीक । है क्ष्म किया के स्टिंग

tiga imeteren, eg tigit

। हर छक्ति विस्तित

हिंदे दल्ले वयात हुई।

### लोकमान्य तिलकद्वारा प्रवर्तित गणेशोत्सव

### ( टेराक्-भी बात्री सव नी सोमना प्रभाव एक साहित्यरान )

इनमें गणरतिकी उपासना करनेवालेको भाषास्यः कहा ब पराधीन देशका स्वातन्त्र्य समाम उसी दिन्छे आरम्भ 🖁 । उत्तर भारतकी अनेका दक्षिण भारतमें यह उपात होता है। जिस दिनसे उसके पैरोंमें गुलामीकी जंजीर पही अधिक प्रचल्ति है। महाराष्ट्रमें गणपतिके उदानक अधि है । और उस गुल्पमीको नष्ट करनेके कई मार्ग हो सकते हैं।

शपुके पाँच पढ़नेसे लेकर उसके वैशैको खाँचनेतक सभी मार्ग वैध ही हैं। अपना देश भी उसके लिये अपवाट नहीं है । इसीलिये स्वराज्यकी प्राप्तिके लिये 'साधनाना अनेकताः—यह लोकमान्यका साधन-सत्र था। स्वराज्यकी प्राप्तिके मार्गपर

जिस साधनसे एक पैर भी आगे पढ़ता हो। उस साधनका उपयोग करनेमें लोकमान्य कभी हिचकिचाते नहीं थे। इसी दृष्टिसे महाराष्ट्रमें लोकमान्यने सर्वजनीन गणेशोत्सव शरू किया था । गणेशोत्सव-जैसे भार्मिक और शिवानी-अयन्ती-बेंसे पेतिहासिक उत्सर्वोका उपयोग स्वातनम्य-संप्रामके साधन समझकर ही किया गया । घर-बरमें व्यक्तिगत रूपने

दिया; गणेशोत्सवको जन-जागरणका एक प्रभावशास्त्री साधन वस अस्त १ किसीके मनमें यह बात आ सकती है कि 'टोकमान्यने राम, कृष्ण, शंकर, विष्णु आदिके स्थानपर गणेशजीको ही क्यों जुना !' उसके कई कारण हैं । सनातन वैदिक द्विद्धमंके उपास्य देवताओंमें श्रीगणेसजीका असाधारण है । चाहे जो मञ्जल-कार्य हो। बिना गणेश-

प्रमाये जानेवाले गणेशोत्सवको अन्होंने सार्वजनिक एमहिस्प

पुजनके उसका आरम्भ हो ही नहीं सहता। यहाँतक कि . अन्य किसी देवताका पूजन या महोत्सव मनाते समय भी पदले महागणपतिका पूजन और स्मरण किया जाता है। श्रीगणेशजीरा इतना महत्त्व इसीन्त्रिये है कि वे विप्नहर्ता है। गणेदाजी बेदकालके ही परिचित एवं पृज्य माने जाते हैं। श्चान्येदमें भाषानां स्वा गणपतिम् नामक श्चनको भागपति-तक्तर कहते हैं । भागपति-अधवंत्रीयंग्में गणपति से ओं सारस्य माना गया है। उसी रूपमें गणेशजीकी प्रार्थना और पुजाकी परम्परा अखण्डरूपसे चन्त्री आपी है। कोई किसी भी

देवताका उपासक क्यों न हो, यह गणेशजीका विशेषी नहीं हो मकता । गणपतिका अथम वन्दन करके ही उद्यक्तक अपने उपस्य देवजाकी पूजा किया करता है। हिंद्रभवें भीवयोष्णुक्तीः है उपन्यायं प है।

 विश्ववाध्योके राजल-काल्में गणेशोत्सव बढ़ी धूम का मनाया जाता था । पैदाबा दाासक स्वयं गणपतिके उपासक र नवाई माधवराव देशवाके शासनकालमें तो पूनाके प्रवि द्यनिवारवाद्वा-मामक राजमहरूमें भन्य गणेद्योत्सव मन

जाता था । अंग्रेजोंके आते ही पेशका-शासन लगभग समा प्राय हो गयाः पर गणेशोत्सवकी परम्परा बनी ही रहि मजूमदार, पटवर्षन, दीक्षित आदि सरदारीके परिवार गणेडोत्सव ठाट-बाटसे मनाया जाता रहा । पर गणेशोत्सवको सार्वजनिक रूप देनेके केवल थे।

कुछ कारण नहीं थे। अंग्रेजी द्यालन यहाँ स्थिर हो तुं था । छोगोंके विचारोंमें भ्रष्टता आने लगी थी। धर्मके सम्बन्ध ल्केग उदासीन-चे दिखायी देने लगे । युवकवर्गन अन आचार विचारों हे प्रति घृषा और अंग्रेजी आचार विचारी प्रति प्रेम बढने लगा था। सारे समाजर्मे गरमाइट वैदा क राष्ट्रीय भावनाको जगाना आवश्यक था । लोकमान्यन सीचा कि गणेशजी ही एक ऐसे देवता है कि जो समार्थ सभी स्तरोंमें पूजनीय **हैं**। उन्होंका उत्सव मनारू असा-व्यस समाजको संपटित किया जा सकेगाः नवपुनकीन

राष्ट्रीय भाव प्रज्वल्यि किये ज सकेंगे एवं राजनीतिय आन्दोलनको बदावा मिल सकेगा। गणेदोत्सव एक धार्मिक उत्सव होनेके कारण अंग्रेज शासक भी उसमें दलल नहीं दे रखेंगे । धार्मिक उत्तर्गोमें इसक्षेप करनेवे पहले ग्रावर्गीने कई बार सोचना होगा । इसके अतिरिक्त गणेग्रोत्सव ग्रुरू करनेमें और भी एक कारण या। ईलाइयों तथा मुसस्मानी किसमस या मुहर्ग-जैसे महोत्सर्गोमें। ताजियोंके लुनूसमें हिंदू गम्यज्ञके निम्न भेणीके होग भी सम्मिहित हुआ इस्ते थे। यह देलकर लोकमन्यके दिलमें वेचेनी महस्य होती थी। अतः

उत्मविषय जनताको एक ऐमा महोत्सव मिलना खाँहिये मा

जिलमें हिंदु-समजड़े लगी दर्ग एक लाय समितिया है

करें । इसी विचार मन्धनते उनके मनमें सर्वस्तिक

नाम्बाप्त प्रमुखकार कंक्कप्रीडिया क्रिक्य क्रियानिकार

रात है हिस्स फिक्री उपचार है किस्पार्ट छिता

भा ६५ व्यक्ति विकास प्रकृत समाप्त वर्षेक्ष है। मध्येत देश अधि शहस विश्वास । मेतन हिन हमाई कीवित्रोक्षी आदंव नहीं हो । अवः नाहकका दान्दवाल किरोज कामीजु कि हो थी है। ये हिल्ला हर्सिया है है। है जिस हिस्साम मिरा है क्या है है। इस संक्रम कहें हैं हैं। सम हरमाहिएक है। स्टब्रेस मीनीनत्वन सरव दिव्यनेक लिये हो हम मह fie boy sie affrie for affichie be ny ib i f wer wie wer bille geit i de gund meine men कम्ब्यक्रियात विक्रियमामधी क्लाएक । क्रियाय प्रेष्ट वेक् . विशेष सैत्रम सही इनाइ है। ई शिक्ष किया स्थाप सिमाय -स्वराज्य, वेराज्य, पारमेश्रुय राज्यकी माँग करनेकी परिपारी अस्मान्यने कहा था कि 'पावपतिको आराधना करते समय मिनारकारक अवसरप्त दिवे गप्रे एक कार्यासम

। है क्रिक्स क्रीमंत्रे त्मीद और ब्रीह शहरू दिलेक after if freni brentiefer fig fie teni freng dem क्रमारी उपावनाते विकास है। आसमयम इसे दिया जा सक्या है देस अनेवारसक कब्दारा तार भी देने वर्गय व राह्न देवता है। बत्यां यह देश भाव बड़ वेदा विका -- fine- feine en fein i f birpite eifer-? स्क अधिक हं की है 1913 स्थाप हो छोर है राज्य है

· toin his seit theib on in roll bo free in the friends in the saily a क्षेत्रक क्षात्र है क्ष्मिक । क्षेत्रक है देशक अक्षा fixers offe the fife the seven except ting at अवस्थित ब्राप्त हारता है गन्त हान हरते को र नहें।इ केम्मर्कत्व भी या है कि एक साझावात देशका Centralisa ter ubi esterba en terternes व्यक्ति दात्र है था । सर नार्थात तक हैं—दिव चना Bernich alle fi ur 19 fi und frad frite. वर्षेत्रेशन शुरू किया गया। शुरू वह देव भारतिक इसका मिर्मा के क्यांत कराय है। कार्य क्यांत्र में का के हिन के दिन के स्टिश्च के स्टिश्च के अधिकार के अधिकार के अधिकार के अधिकार के अधिकार के अधिकार के अधिकार के mit fartl im mal tlien farme pigt by einere tigikeifet felut affre beit (mat

> l for is beilbie ness क्रम संस्कृ से ६१८१ हर । देव क्रीर तरक किल्कार्टल

लग्म व्हित्तक होता हुई स्वित्याह क्षेत्र के का का विकास I DE fal ballpise for enpops, errenenble pu -मार होइन्द्र-सार्प बनीय मंद्रकारिका बन्नेहरूक एव बन्ने अन्यवद्भव्या ) यह चन्यायव स्थान व्यव ( क्ष firte cate prain sad bit twent sprin al in लवन शन्तानेकी परम्पतास्त्र परिचारी है। अब यह तम क्षावकि द्वाल क्षेत्रीति प्रिक्च व्यवस्था विद्यास वास अ इम्बार संबुक्ताम । कि होस्क्रम किराक्नी किंद क्यातिक करी बना है । १४९ अस्त्री संग्रन्थ थट स्ट्रीड छत्र । वाक्स एव क्टीएंड प्रतिष छन्। दिवासकरूडी हंडी क्रिक क्रिक telerpe-mente i sig nen an Ling Aprene fer । प्रदूषित मक्त्रीकृतेती कि मितियक व्यक्त प्रके बेबुक्ताय व्या क्रिक में १८१७ । एक एक्राक क्रिक्स क्रिक्स एक क्लीक ने किएकार्त्वाचित कि में इ १ ८ १ मा है ए में प्रचित्रहरू के बाम हुत अवस्त प्रमु तक्ष्मीम कहुन आवृत्ति क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षा क द्रिप्र प्रक वृत्तक प्राक्ति क्या कि इन दिने वृत्ताना कार्रातिन भेर भी, जैसा कि उत्तर बताया जा नुका है। जानकतिक धा l mai exten is tina deenfor pigir terentofo fige 1 miles kuid faitenut au teksipen कातनिथास किंदसमीडिएक स्वरुत्ती स्नामकर्क

- may ... , v<sup>a</sup> . ofie Betreper bupen debeifefon i neg off own tontan ny 3 terf dreines fing Stem birbirft ाक्षान था कार्या देशमाई, -रिस त्यांतर रहित राज्य की हैं हिस्सी इक्स्फ गीद इंक्सिमास था प्रस्त कीड कियन हक्तारिक्षिक थि मेर्छिक झील किन्छमान उद्योगन लीम उनक क्षिती राष्ट्रभाका स्वस्त प्राप्त हुआ । यूनाने प्रेरण व्ये ग्रन्त हुआ यह गड़ीन महोत्तन था। उने बंद र्कातम केनतीमधाई ताम दिस हस्ताह क्षेत्रीम ब्रीक करके जा । १६ डू स्वज्ञात कि हे स्वत्यात्राच्या इत्या है।

किन्नी हैं हिंदिलमार विकास क्रिक्ट क्रिक्टनील क्रमीय। क्रान्ट क्रिक्ट

But the rem freiten ? stille i fieg frage f DIMENTS DID

रेगा। स्टेरमान्य तिलहके पहेशरी-वर्षांलयमें प्रधिद नेता भीरी-पाद देशी रेहाडा स्थापना हुआ। आवहा विषय मा— पिट्ट मुस्लिक-आरारी-मान्यभा उनी श्रम वृत्ति किल्यीया महेरदने रेहा धाइन्हें। मिलनेहें लिये कुला। उन्हेंने उनहों श्रम हाथा प्रवास किल्यों के लिये कुला। उन्हेंने उनहों श्रम हाथा प्रथा आरही यह मादम नार्टी कि वह नारोतीया मुग्तमानीहें स्थिता है हैं की विष्ठ आप दिंदू है। क्षी नी सें जोते ! रेहा धाइन्हें हार उत्तर दिया—प्रेणा होना न होना मेरी मात्रीपर निर्मार है। उनमें आपके द्वस्क देनेडी कीर्द अस्ता नहीं। रेहाजीया वह स्वाध्यना भीमार्

स्पर्वजनिक गणेगोस्थमें सम्माजिक पार्मिक पुण्या राज राष्ट्रीय मानवाकी प्रश्न सनामेश साम गीत-गरकीने किया किन्द्र वा गाम गोत्रक गमाने मानवित रिजा क्रां पार्म मेळ बानी मण्डकी । वालक बालिगाओं तथा पुण्योत एक पुण्या राज्या त्रे प्रस्त स्वत्या प्रश्न क्रांत्री पार्मिक प्रमाणियारी पुण्या राज्या त्रे प्रस्त स्वत्या प्रश्न मानवाकी प्रश्न प्रमाणियारी प्रश्न स्वत्या क्रिया पार्मिक स्वत्या प्रश्नी प्रमाणियार प्रश्नी प्रश्नीय प्रमाणियार प्रश्नीय प्रश्नीय प्रमाण प्रश्नीय विद्या प्रश्नीय क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया प्रश्नीय क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रि

पूर्वामे १८९१ है औ एक राज्येन महोताबाक रूपमें गोधोताबाकी नीव दाली गांवी । खेरकानाब्दी मेरावले महाराष्ट्रामें उपका शिक्षाद हुआ । महाराष्ट्रका मावेक नगर और नगरका हरूला देहला पात्राचा वाच्या मेरावा के बार्यावाचे गुँव उठा । महाराष्ट्रके बाहर भी बहै बड़े नगरमें महारी-मार्चा पानाक हा बार्यावाचे गोधोताब मानाचा जो मारा आजका प्राचीता है। एव मारा कहानीति कमानुमारीताक और कार्यावी कलकावाक

आप परिवर्तन होने समा । अबतक वह स्वराज्य प्राप्ति एक साधन समझा गया था, अब प्राप्त स्वराज्यको सुर कैथे बनाया आयः, इस सम्बन्धको जन-जायतिका <del>६</del> यणेशोत्सवके द्वारा होने रूगा। सर्वजनिक गणेशोत्सर्वे संख्या बद् गयी । पहले विदेशी सत्ताके प्रति करत असंतोप पैदा करनेकी दृष्टिये गणेशोत्सवका उपयोग हि गयाः स्वाधीनता-प्राप्तिके बाद अब वह भूमिका नहीं रही इसी कारण गणेशीतसवके कार्यक्रममें व्याख्यान, प्रवय राष्ट्रीय गीत-गायन आदि कार्यक्रमीपर जो बल दिया ज याः वह अब नहीं रहा। गणेश्चोत्सवके उद्देश्यका इत बदल गया । अव रोधनीकी छवावटकी जगमगाहटकी थे अधिक ध्यान दिया जाने लगा । वैसा होना स्वामाविक भी य आज सन् १९७३में गणेशोत्सवका प्रारम्भ हुए ८० वर्ष की जानेके बाद भी सार्वजनिक गणेशोस्तवका सिल्सिल वर्षे का त्यों बना है । लोकमान्यके समयमें पूनामें सार्वजनिक हरे मनाये जानेवाले गणेशोत्सर्वोक्ती संख्या कोई सी रही होगी, <sup>क</sup> अब वह संख्या स्मामग इजारतक हो गयी है। गणेहीत्सक प्रारम्भ हुए १९५३ ई०में साठ वर्ष पूरे हो सुढे हे, उसीर उपल्खमें पूनामें गणेशोत्सवका द्वीरक-महोत्सव मनाया गया १९५२ ई॰में ही २६ जनवरीको भारत सणराज्य भीपिर हिया गया । अब भी प्राप्त स्वातन्त्रपत्नी रक्षा और द्वराण्यक माधना हेतु राणेशोत्सवका उपयोग किया जा एकता है। इसके लिये लोकमान्यकी प्रेरणा इमें इमेशा मिल्ली रहेगी।

गणेयोस्सव सार्वजनिक रूपमें मनानेकी प्रथा प्रारम्भ हुं

यहाँतक कि मारतके बाहर अदन, नैरोबी, छंदन अ

स्थानीमें भी गणेशोरसव मनाया जाने टगा। १९२० ई॰में हो

मान्य तो चल वसे, पर गणेद्योत्सव मनानेकी परिपादी वर्षी की

चाल् रही । महात्माजीके नेतृत्वमें स्वराज्यके नयेनये आन्दो

ग्रुरू हुए । गणेशोरसर्वीमें उन सभी आन्दोलनीका पर

किया गया । जन-जागतिका वत चलता रहा । १९४० ह

देश स्वतन्त्र हुआः अतः गणेशोत्सवके स्वरूपमें अप

'श्रीसिदिसहित गणराज प्रणाम !' त्कवर्ण गुभ, वक्तून ग्रुव, प्रक्षमुष्क, शोभित श्री भाउ । वसु क्रूच्क्रमुण, क्रमु, पारा, पुसक, विश्वस्थर, व्यक्त, मार ॥ विष्कृत्वस्थारण, ग्रुभ्यमा ॥ श्रीसिद्धित गणराज मणाम ॥

क्ष्य से और हो हैं हैं। हे दुष्तके दृष्त हिंदान argen et siedeneit er-ines emer fr niebe a que feut, et unegime gut mental unat } ; उन्हेंय हेन्द्र उन्हें व्यक्तिया थांगे बन्नव्या क्रियाव पुरस्का क्टकर अनुस्तुतानु स्त्युक्तन्त्रतात् न्यांसक सन्ता शब्दांत्रमु देवका है। है हम्में स्थानहरू करते तोश समझ है। है fen wie yppusture baren få sig bbi gur.

(بطوهواند و و و ( )

n op tonegenein idingsan tofin gen t premigrage freig, mein aufgerengen

र्थंड उत्पत्न राजनस्त्र वर्धा-ा हंगीक एड्रेग्ड कार्क वंती कंकीशरी हरू। है एक हें महाबाहु किटोबर | आद कब छाजा वर्गा कियाओं है

( ५१३ स्थिक्षिक ) Billian p

मद्यास्यवेत्त्वक योवं । क्रामहाक्ष्मार्थ । 13 Ib 13 It विस्तर्भा

—िक इत्यास किहर होता अस्तरहे । भारत्र में उन्हीं नजनवें प्राथमकों प्राथम करेगा । शासक गामानन विक्तुतस्था करार करते में गार हराया इंग्रेट कि छित्र । एक्वी एक्किस्मिक क्षवद स्ट्रिक्ट प्रस्थ क्रमी किकि। प्राप्त के कि के कि वह कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि उत्तर रहे हुई देश्य द्वत सारक्र सर्वारम् स्वाध elpeel u.m. pp für filemfen pierne wer el 🛊 क्षा अस्य देश को स्थाप है है। असम याज्ञाकम 13 क्या कार्कितम्स क्लारा गाम क्रिकी क्लाया मुद्रमम सम समा क्लेम्पक सामा था।उसने मण ar are endaged end and ferting in the या। परंद्र राजा वरेष्यको ऐसी वियोद्दमस्त अपस्या नदी भी न्त्राप्त कि केहीतर प्रज्ञानी हो । हानाम व्यवस्थान छड़्मत सहस्रवीते प्रविक्ष प्रकार क्या कि क्यांत ठिक्ठि भिगक स्विक्त स्थान ब्रह्म होग् किए वि

प्रकारक स्टब्स को के देश हैं इस का का का की म्म कीजिक्रमम्म । 🕽 इन्से फिसीम्ब्रीजीक प्रस्थि सीम्ब्रीःस्म reiste liefs titlemite liefs by god 1 wind tile op

Smithigh deports men stept fire artel utfer tangung fragin pierre feries sien en

1 \$ f3 6 errel gip 65 esere mend fefer fet 1 f ipn mai pire firfe tagine pirgappe क्फेब्रेप्टी मंद है (एक कास्रमक एक के) तकते किंग्री में पावायनः प्राणयामः वान्त्रकृताः मानवर्षकः स्वानावस्य मिल्लीमद्रकित । है मनकाम लागः साम है । है होल स्कर्म कि कम्माधिकीय-विविभगांत विविध के मात्रीहानाथ कर क्षांभ्यक्ष्य । इ स्वाहरूक्ष्यक्ष्यक्ष कि उई श्रीक क्ष्मही है । कार्राम्प्रकृति क्रमेर्ने क्रमेने क्रमेने क्रमेन क्रमेन व्यक्तिकार्यक क्रिक्त क्रमेन । ई साथ नाम एपून्तरूप कप्र किलातीयहर्णक थि में मेरी हो। mireaur doingress doling doines defines-हं बहु मिन्ही रहे हैंहू फ्रम्ड किसिकाति स्नर दिवकी समाव क्षित्रकृष्ट्राध क्षात्रीकृषण्य । ई ताली प्रकाम ग्रुजीक क्षित्रप्री तकार मार्क प्रमा । पर भिन्न निम्न क्ष्मिन स्टब्स् erit fazer die 252 oder ieinfricht fi w mi ma die degle mily epp farber frums केड्ड छड़ेश्ड स्थानेद्रशाम । है कर्न ४१४ सिंगामध

वास्त्र के उन्हा सका श्रीकार्यसम्बद्ध में इस्ता विकास क्य क्रिक्ममिक क्रियाम् । एक्ष्मिक्समिक भावत स्टा eri & siestele क्षत्रं होष केल्ल लिक्डीर शर वि क्षयामा क्रिक्ष if paneurap or en gal inbin br f p त्रकार्या परा धियाः कहते हैं। वह बाक्तवमे क्या है। लम् किमोल्ड किमास कथपट केनीए एट एटवी एउट झाल कानूना (एक) बार्किन स्वाप होडा । हेंद्र (रहानाथ क्सामह कितामक किस्ते क्या स्थाप

\$9 fermentefinites for \$ store over this parts >5

후IEF2F1구HF1 를 53주 네데다라다 fe 3Y1~25F

( उत्पर्स्ट गोर्स्सिस्सिस्सिस्सिस् ॥ मुख्यम छत्र १० शिरु सन विशेष की हैगर न efrite um angequel ueltet । : जहमा क्षेत्र हैं के हैं के हैं के लिल हैं के कट्टम सक्ते म शिसीक्से :प्रमंग विद्धा

( due -hinipine energe, verids ) ह्मप्रयास कामानिकत् काम—क्रिक्षाक्रमीश र्मीस क्रिकानिकायाः

\* proprie spinkog sp-infkpingpink offe influgivitie \*

ત્રમનુકા હફાર કરોનાએ, દુરવર્ભિય વ્યત્રકો ગરા દો મર્વેષ ત્યામ રેખોનાએ ત્રીર મર્વદા મદૂર ચરોનાએ દેશ દે ! ડતકો દક્ષિ મોતા મિકા પ્રત્યા ત્યા મત્ર મત્ર દે !!

श्चिदं विच्छी च क्राची च मूर्ने मांच नशन्ति । याभेद्रवृद्धियांक स सम्बन्धांको सन्ते सम ॥ ( शहराका १ : २१ )

जरेशर ! शिवः हिष्णुः शक्तिः गृत्वं तथा कृत्वे भी जे अभेद बुद्धि है। वहीं मेरे मण्मे उत्तम वेग है।

में हो एवं नुस्त हूं और मुसने दो गब है। मैं हो गत्न चित् और आन-१०व तस हूं। अब्देखें धावसंभावीरशासमध्या व ह

शनकेसं भूच भूचनेस्ताप्यं मारकेन च। अवश्यं वश्यमानेक्षेत्रं सरीकेस्त् असचित्र व (योग्रानीच १ । ११/२६ । साम्रा उपकाकेदन नहीं कर सकते, अस्ति उसे अस

नहीं शहरी, जन उसे नियो नहीं सरवान बायु उसे मुखा नहीं सहती, जन उसे नियो नहीं सरवान बायु उसे मुखा नहीं सहती और नरेखर ! हम स्राटिका वस हेनेन्द्र भी बह सबस्थ है। भगरहीजार्के दूषरे अध्यापके स्थेक हैंदेश रेका १३-२४ में भी पदी कहा गया है।

१-९४ म भा यहा कहा गया है । यासिमी पुष्पियों बार्च प्रसंसन्ति शुर्वेशिताम् । त्रयोशाहरता मृहासतोऽम्यन्यत्यतेऽपि न ॥

માલક ને સર્વ લંધારું રેખનો વદ્દો ટ્રે છિ આટા દ્વાન— સ્વાહ્યાં સ્વાહ્યાં કર્યા કર્યા કર્યા કરતે ''પૂર્વાબા સ્વાહ્યાં કર્યા કર્યા કર્યા કરતે કેટ્રા હવા સર્થ કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કરતા માનગેક મો સે કેટ્રા હવા સર્થ કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કરતા માનગેક મો સે કેટ્રા હવા સર્થ કર્યા કર્યા કર્યા કરતા સ્વાહ્યાં માનગેક મો સે સ્વાહ્યાં સર્થ કર્યા કર્યા કરતા સર્થ કર્યા કરતા સર્થ કરતા માનગેક મો સ્વ

क्ष देखर्य संशरके स्थाने पहते हैं।» अतः मुनो---बख बहिदिनं कमें ठठकतेष्यं मद्ग्येनस्। ततोऽस्र कर्मेबीजानमुख्यिकाः स्युमेहाद्वराः॥ (वनेक्गीता १।३६)

स्वशंक्षम-प्रमंद्रण्ड कर्मीका अनुस्रात करके द्वारे अर्पण करनेपर उनके पार पुण्यक्त बीजाकुर नय दो जाते हैं। देखा दी मनवदीताके दूधरे अभ्यायमें इलोक ४२० ४६ एक कहा गया है।

वर्माधर्मी अहातीह तवाऽत्यक हशावपि। असी योगाय युक्तित योगो वैचेषु कोषकम् ॥ ( गणेप्रणीता १ । ४९ ) ंदय प्रभार भागनामारिकेड दृष्टिके पुन्त पुत्र य पुत्रांचे पुन्त हो बजा है। बची तोग शिवपुन कार्ये क दुश्यका है। परेचा बोधो पंत्राच तथा है। मरे पोजके भरू ह बभोड पूरेचे दश्यक पेटे स्थितकड़े स्थ दिव गये हैं। वे हो बार्च मामझोजके दुक्ते भाग्यके हर्

-----

प्रस्थान है। व हा बात मानद्रश्यक हुन्य सम्पर्क ५६छ शहद बहुमारी गये हैं। वृषे सहस्थित भूत के दिसम्बद्धि हैदहः। गुर्वोस्थयकों सम्बद्धि सोसम्बद्धि सफस्पति है

( तरेहरीत १ ( १६ भूव | बहि देवची अनुसूक्ताते वहानसाने भी दे अग्र-इडि मात हो बाजी है जो वह भी ओक्ट्राजिमें म

होगा। यही बाद भगरहोद्यों भी बड़ी गयी है— युवा लाड़ी स्थितिः दार्थ बेर्ता प्राप्य सिमुक्ति। स्थित्वास्थामन्त्रप्रकारिः वसनिवालमुख्ति ह

(अनदांश र । वर 'द्रभ बाझो कितिको पात पुरस क्यो मोदित नो देशा और अश्वकालने भी दृशमें निक्रामे पात हैक

बह बध्ये विश्वेन हो बद्धा है !?

कारोंगा-जामह दूवरे अन्यायमे आंगा-वताने वरेगां
कारोंगा-जामह दूवरे अन्यायमे आंगा-वताने वरेगां
कारोंगा-जामह दूवरे अन्यायमे आंगा-विश्वे प्रथम अन्यायमे अन्याम प्रथममान सार्वे काल्या पत का वर्ष्ट्य केनल आर्थ देश केना हो चर्चात नहीं उत्तर करून में आवश्यक है तथा कहा या महिल्ही भी एशी अवस्थानी कहाती है। गरेशामीको द्वारी अन्यायमें कोल हम उर्थ इंटी कुळ विरोगाभावन्या हिलायों देनेले वरेगाने भी एश

क्षम्यपर्मे अर्धुन जेधा हो प्रधन किया---शामनिष्टा कर्मनिष्टा हुयं श्रीकं स्वया हिमों। अवचार्य बहैकं से नि.सेवधकरं 3 किस्म ( सनेप्रगीत र । १)

्यान । आपने जानिका और कर्मनिका दोनीस वर्गन किया है। अब बह निक्रम करके बताहरे कि हन देनीय क्रीन मेरे ब्रियो कस्ताकारी है।

समयब्रीताके तीर्थर अध्यादके दूबरे ब्लेक्से अर्डुनरे भी येखा हो अनुरोध किया है। श्रीमबानन्ते कहा हि (नेंहर समाववाबोके किये (बुद्धियार और अस्तिर समादबाबोके लिये स्कर्मदीयर बताबा गया है। विधिष्ठक कर्महो सारूम स

rfinzfen i § fün ibs fünzez die dinfyrent de vereinde finzeze die austendieurebeb den linene inverfei in liegere denumm —: § sear v.

ther some row — I wan the support striper of the united part of the row was under the expuse striper of the united part of the row of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united part of the united p

— 11**9** 1151000 F/3 F100

՝ ո անթնուատ ու - թու քորագորդորներ» 9 կ լ և նրիչըքոր )

eles ind volly in the provide the inthe character of articles and the control of the increased less and electronical profine increased less and electronical proorder of the provide and the control of the provide and the control of the provide and the control of the provide and the control of the provide and the control of the provide and the control of the provide and the control of the provide and the control of the provide and the control of the provide and the control of the control of the provide and the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of t

a septupeparanda formálistados a septupeparanda formálistados i radose form fina in histópunos a pisa se final lose se serrar sepse i sepumplament sir autós del a septementria mia política países.

my let ge in This has you have he was the top to be in the country of person man to be a country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country

कान्य व्याप्तक व्याप्त (कार्य क्याप्तक व्याप्त क्याप्त क्याप्त कार्यक कार्यापत कार्य १९४५ में व्याप्त कार्युक्त कार्यकार कार्यापत व्याप्त कार्यक कार्यक्रमा व्याप्त कार्यक्रमा

> um the denougheld yo for for how for he beend in aleas yo lies for is not fin traves the 1 mö 1 februs is a sure my fich enversation; is used to ensure first properties of the in whether we are first to the first of the first is a sure of the first of the first 1 februs en white star sides first for the first 1 puls a wither star star by an

> n prosu rūdy silveu ka jailenien (• 1 s refiusin ) firu sie fau é "I bin bal bal jit ka fe' real a byzdinacu iu newu i fi fyr, fulu falce

> of his ord stress defining the par of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the stress of the st

f seinem der fir en de eine Magner of tod zer er so de den derfielen bildiber den mert fabre negelif ingen, strucker für inde der der der der der der für fiedenden fan i, mer Enflysnu ser enflysnure en de fieder en -f respe

संस्कृतीय स्थाः व्यवस्थान सम्बद्धाः स्थान स्थान स्थान स्थाः क्षान् स्थान स्थानः स्थाः ( चनस्यान स्थानः ( चनस्यान स्थानः । १० )

Deck ges plante migh lines pute a come lines mie seel line (+0.13 mires)

ferium prome formes folk waterchierelt .3 times for is 8 docume durin ocean few fit स्मृतिकोपक्ष मृक्तवं कार्षियं मत्वता च्याः । बदता जायते सम्रो दोवाद्यानान्ति योगितः ॥ एते दोवाः परित्याच्या योगाभ्यसन्त्राज्जिनः ।

भनादरे दि चेतेचा सम्प्रिकोणस्या पुत्रम् ॥ (विद्याणीय ५१०११) 'दन दोषपुक स्थानीय आजन होनेचे चेपाके शायकते धीन ही ध्वरण श्राक्तिय स्थेत, गृँगासन, बहरासन, सम्दत्त (आब्ब्स्), स्वर और बहता आदि दोर आह होते हैं। सोगायास्थास हुस्को हन होनेचा स्वरिताण कर देना

चाहिये। इनक्षे अवदेखना करनेपर स्मृति-नोप आदि दोष निश्चय ही प्राप्त होते हैं। योगोको पदा चयमी ग्रहना चाहिये। राजा वरेण्यने भी अर्जुनकी तरह बड़ी छड्डा प्रकट की कि ग्यदि कोई योगअप्ट हो

लय तो उसकी स्या गति होगी !! उत्तरमें भगवान् गणेशने क्हा—प्रेपन योगी अपने योग्यतनुसार स्वर्गके भोगोंको भोगकर उत्तरुख्यें जन्म केता तथा किर योगाभ्यास करके प्रकृष्टें प्राप्त होता है।!

'न हि पुण्यकृतां कक्षिन्तरकं धतिरक्षते।' ( गरेश्मीता ५ । २६ 'पुण्य कमं करनेवालोंनेचे कोई भी नरकमे नदीं बढ़ता।> इसीको भगवद्गीतामें हम प्रकार कहा गया है---

भ दि कस्थालकृत् कश्चित् दुर्गति तात गण्डति ॥ (भगवद्रीता ६ १४०) (दुर्जियाग-नामक कठे अध्यायमै कहा गया है—१अपने

िक्सा वृद्धे पुरुष्य कारण हो मनुष्य पुत्रे बानमेद्री हस्ता देया। जिल्हा थेला भाव होता है। तहनुरुष हो मैं उनकी दस्ता वृद्धे कता है। अनकार्यों मेरी हस्ता करनेतावा पुत्रामें मिल्ला है। मेरे तलको जानोताके मन्तीका येग थेम मैं क्यान है।

१५वामनायोगः-नामक मातवे अभ्यावने मात्रियोगका नर्जन
है। यहाँ मानुक मात्रिको हो १५वामना कहा गया है—
ध्यानविराज्योगों न्या वाध्यानविर्मित ह
हरूनव्यान्यकाश्यानविष्को ।
हरूनव्यान्यकाश्यानविष्को वोहर्ययेषु ।
हरूनव्यान्यकाश्यानविष्कारिका वोहर्ययेषु ॥

प्रसादिक्षां भीव अस्तेष्टं पुरवास्पद्गम्।

रचं प्रतिदिवं भनका सङ्घारी स्तां समर्थदेत् ।

भथवा मानसी पूर्वा इसीत स्थिपेतमा। भथवा चळपत्राचें: पुण्यमूकतकादिभाः॥ । त्रतेत्रतीन ७।१-१

ंत्रों भनुष्य प्यान आदि, प्रशासत आदि तथा ला बक्क, अलंबरार, प्राग्यस, पूर, दीध, मेरेच, पन, वाल्वक दिख्या आदि उपचारीहारा अविज्ञुक प्रशासनिकटे हैं अनंता करता है, में उनका अभीट हुन करता हैं। हैं एक हुने हुन कर प्रतिदित्त मितिमानके मेरी हुन करें। यह पुस्तिस चित्रते मानिमानके मेरी हुन करें। यह

और जलहिके द्वारा प्रयानपूर्वक मेरी अर्चना करे।'
ग्रानिकक सानती, पर-पुच्चादि—देशे दूजके तीन प्रवर्ति क्रिके सानती, पर-पुच्चादि—देशे दूजके तीन प्रवर्ति किसी भी एक प्रकारते पूजा करनी बादिने। परद्व निष्का भावते की गयी दूजा अंगरकर है। मेरा देश करते दुस्य किसी हैं देशताके प्रति की पूर्व दूजाभी मुझे हो माप्त हेगी। परंतु वा निर्म

भूतग्रदिः, ग्रायायमः, न्यातः, ग्रञ्च-तयः प्रवंशोत्र यट आवधा है । युक्तमे अभिकार सभीका है । मैं ही सारे दिश्यो परिवार है। अमेरी इन विभृतियोक्षे जानकर मेरी उपास्ता करता है बहु को सारे नहीं होता । क्रोकमें जो-जो अस्तियर भेड वस्तु है, वह मेरी विभूत है

विरुद्ध है। ऐला प्राणी दुःल भोगकर रास्तेपर आ जावगा। पृत्रान

स्रोक्ष्में के जो अंतिश्चय श्रेष्ठ वस्तु है। वह मरीविश्वय श् ऐसा समझे — 'यद्यस्क्रेष्टनमं कोके मा विभूतिर्मिक्षेत्र में !' [ क्लेशवात का रूप

्थाके समानार्थक भाव भगवदीतार्थ भी मान होते हैं-प्यादिभूनिमन् पर्थ औमद्कितमेव वा । (नीता १०१४) विश्वकलप्रान्थीयः नमक आठवें अध्याप्ये जीनमेधने

भी भक्क बरेल्यको विश्वकरणका दर्भन कथा है। विशे समुद्राने जनक सारे अवस्थित पहुंद्राने ही जाने दिने देने जाने हैं, निध्दे ती जाने हिंदर समानत गोरफेड उन क्षित्रक स्टार्ट मार्ची जा हो है। वरिष्ण उन अन्तररूपने भागोत होकर किर उनी शीम्प रूपने हिल्लमोन्डे लिसे मार्चन करते हैं। हमार गोर्गामीने समुद्रान प्रचारण किया प्रदेशका पर हैं हमार गोर्गामीने समुद्रान प्रचारण किया है

यो सां मृतिधरं भक्तया सङ्गकः परिसंदने। य जे साम्बोदनस्यभक्तिनेयुक्त इरवं सर्वि ॥

( ग्रेशियां १ १ ३ )

। इंद्रीक्ष क्षाह्य

महाज्ञम किया मारू हे—धरह मीह धर्छ ,शक्रि ,शक्रि

तदः देवी प्रकृतिका आवतः कुक्तः तोक्रका शावत रा भ्याः दलका त्याय कर देश व्यक्ति ।

भिवित्रवस्तिवित्रवात्रीयः असाम अस्ति वर्षात्रव

- I meie mei. fie um faben 1 \$ ug ruitin नार नागदावर है। बाउबच्च ना रेन्द्री वेबाह माबादव इंग्लाइक मा वीत वीत मेह हो आहे हैं। हम वस्त्रीय भा इन्हें तीज़ रांग्रे रसक राज राज का का करान दिव्या होति दिन्द्र । इ क्ति अप अनम क्षिक्रमा वि कान के बन्द्र के लिए व्या बनाबानः वान्ति और देश आहे जानाविक वक्के प्रकार है। insparte by f ent mefter reptiepti site bir . 5 (शहरा) समानत और देव दिन-पूजन आदि ज्यापक पता क्षीत प्रकार बहाद हो है । भूजुरा, बादा, धोक PPB Bpf. willein firf. awire guille fipipan

( + உர ச) மழ்தும் ) n op iner f. palte inten itell proptures. । :क्ष्मीक्ष्मभीक्ष्मभा रहे स्टब्स्योबिकः।

e: frit wur farr unr smily für g fbit fr § den gig entite beze gift newe aufan tig nie Star fine à un fin titre fou fou I bate.

en nefunfænt på regist bast عافين ع---Em eines in erre sinegrift ft. femmes

ومينا ذوه وو) व क्षेत्रक प्रसादात् हुम्मु हार्थक व

न क्षेत्र प्रकार हो अहंतु हत्य व मालब कु रहत राज ब ब हुन्या abe gegen barfe rinter freg prife mit gie reu if any mere al tufer gen auf fan Childin nesses efters in fou fou gur sale the first stelled all in the six stelled ing unte miterin die infunture ten enk

- gan as, sanstranitentis, at at ا ميڪميند ۽ ۾ ۽ ۾ ڳ वर्धात वया कृतसम्बद्ध सेन्द्रसम्बद्ध व HER LIME BER A RINKS BERG LEEF !

> fix much defing theft, ging the bed for the trent PE Apprete Er mur infpafelbeneriers. 1 g brife dayane feil fit ge if inte Fre किरमंत्रे अक्ता भए क्ष्मिक प्रम लक्ता है। sorgies fin liedes fing ant tof fie ! sied"

। प्रतिपद्धि एक स्थाप सीक्षीय ।का का । तंत्रापृष्ठ ha किक वर्षक की कई को —क्रिये ३३ विष्टिक मीट विद्रो स्टब्स

ries tron fer-fer fre to soft wer fafte pre किन्छ 🐧 रिज्य इनकाषट छितं स्वयत्र कही कही व्यक्त ( •४ । १ । भीभू मिक्सिक )

igen eine ges mergel gab. millif ( 4141 # 1 6 5 ) n peprenegal piens tou tammen men ர விசு விருக்கிரைக்க காக நாக்க செர்க செரி — रेक एकट किमड़ शिर्माड हार्माड्र हार कार्या है

ein farm fante affrengegiß eines mig tie मा बंब अमार आहे राजवा महायुक्त होता है। मा भार ten, are sive, eierein, mirn plimpin myn "insf. क्षेत्र हाल प्रदान करते हैं। निरदूरता, मतः मेरे, देव। राष्ट्र वर्ष्य क्षेत्र क के देश के काम का किया है। है किया का किया है क सीक प्रथम करते हैं। अविवाद, अधिमान, गरे, मंत्रीलः अस्ता अस्य वहः वतः नमतः अस्यान्त आहंद है। मान्य की हिए कि है। है किए एकी नक्षण कि कि मेर्ड है है कि अपन th is theire the fire step werd finithere at on if on ईक्ष्मक च्छल ईक्रिहीबुट किसकय मिठ भिर्म किथार अभि

मानक्रमाः वस्त्री क्षेत्र क्षेत्रमानुर्वे स्तुत क र क्षान क्षान क्षान्यकान भूति क्षान्य । up.c seft Eft sib og De ifen ifre fritte iff

n Pous gelestun interio mingron und unemer wie freigerer greit i

" I be am fibrim sis sais sits elegade gabe de ifng sriber i samaril bann unaf | samm ( գերեն երի 15-19-18-ի )

×

× ×

थपा कर्म क्रेड क्रिप्ने क्रडरेश हि जायी।

तथा तद्वयानकः सोऽरि तस्मयावगुणवर्षे ॥ र्वित प्रकार अन अन्ते विकोपर जब ही हो नाम है। उसी प्रधार ब्रह्मरूपी गणेशका विनान करते इस सन

बोध्य भी उस बद्धकारी सभा गये । प्रचारकी दक्षिते गरीपागीताका प्रचार अन्यस्य है : भगवद्वीतास्त्र प्रचार अनन्त गुना है। गर्नेधगीतारर भाष्य

श्रीगणेश-साहित्य-संकेतिका

मगवान् जीगमेशकी साम्यता भीर उनकी आराषना केवल भारतमें ही नहीं, अस्ति भारतेतर अनेक रेडीने प्रचलित है । मेरी-नेपल, जिलत, चीन, आफन, बादा, बार्म, ओर्डक तथ मेरिएको आहि ! जिन जिन अन्य है

और भारतके विभिन्न प्रदेशोंने भगवान् श्रीगरोशको मूर्जियों चयी अजी हैं ठया उनकी आरायना की बाती है। उनव देशों और प्रदेशोंकी तफर् भाषाओंने भीगलेश समस्त्री प्रभूत प्राहित अवस्य उपक्रम होना चारिये। उस सम सारियको तालिका हमें प्राप्त नहीं हो एकी है। किर भी देखके कवित्रण मूर्यन्य विदानी एवं सीमनेय आरक्की

भीमुलमयभी महाचार्य, ग्रान्तिनिकेतन, ( v ) भोडोम्पाधकरूबी ठाकर, भानन्द, ( ५ ) त० एत० दम

आदि । इम इन सभी कृपान्न महानुभावों के द्वदंबले आभारी हैं। भावेतिकारके क्षमी प्रत्योंको मान्यता १० विशेषहरूके अनुक्य हो हो। यह सम्मन नहीं है। निवरविर्दि संक अनुसार हमीने अपनी-अपनी ऑस्तींचे ओत्मरेशको देखा है। ताबिकामें प्रयुक्त गांक्षेतिक विद्वीस अर्थ हव प्रधार ताबिक चाहिये - छ ० - छेलक, स० - सम्पादक, अ० अनुसादक, प्र० - प्रकासक, १० - पृष्ट संबंधा ।

१--ाणेदापुराण # २-श्रीमद्रलपुराण#-रपय्ति-गृहरु भृषि, व०---भीमन्त बापुशाहेब अर्थात गणपति इरिहर पटवर्द्धनः राजा शाहेब कुरान्दवाद सस्यानः कुसन्द्वादः प्रष-६०७ ३-वद्मपुराण-( सृष्टिलण्डः अध्याय ६१-६३ )

४-भविषयपुराण-( चतुर्य-उत्तरफर्न, अ॰ ३१-३३) ५-बराहपुराण-( अध्याय २३ ) ६-लिक्रपुराण-( पूर्व ०, २० १०४-५ ) क विशेष परिवयके किये मार्चे, १९७८ का बहु देखना तारिते । दोनो प्रभोको प्रतियों सब प्रायः सम्प्राप्त है ।

र्डिनो कि दोनीस प्रतिरय दिख एक ही है तथा विश प्रियदन हैंथी भी ब्यामन यह भी है।

कृत्यानं तहरोगके आचारतर प्रश्चन भीतनेश लहित्य-बंदितका तैवार हो तथी है। उसमें बहुतोग प्रहान करेती महानुभावीमें प्रमुख है—( १ ) भीअमरेल्द्र ने साहमीड, यूना ( १ ) अधिवनारायन नी सब', इन्हर्स, (१ द्धिवामृति, मेस्ट, (६) डा॰ त्री के॰ टी॰ तीन्द्रस्त्रम्, मेस्ट, (३) वद्यत्री धर्माध्यस्य सर्वा, पुरी। (८) ही। आरं हे आवार्ड्ड नेमासस्य (१) भी एवं आरं तरब्दित, यस्व एः (१) हे भी ए ही सीरियनम्, शिरोमन्त्र, नेक्नीत और(११) भीराष्टमीदन पश्चती, यम् यन, वीट्यून्त्रीन, प्राचरक विस्तिन

भी बहुत ही कम किने गर्ने हैं। अब कि भगवड़ीडापर नि

वर्षे भाष्योसे गंक्य करनी वहिन है। हाना है

भी होनी गोटाभीधी पत्रभूति एक हो है। सप्र होनीनेवे चाहे भगवद्गीताच भावत है, बाहे गरेवणीत

हिली भी गीताडे अनुदार वाधन मंत्रन दरनेस प्र

कारको समान मधारको आही सिविको मार्च होती।

मंस्कृत भाषा

७-शिवपुराण-( ६० स०, कु० स० ११--२१) ८<del>-गरुदपुराज-(</del> वारोद्वास १५ वी अध्याय )

९-ब्रह्मपुराण-( अभ्याय १९ ) १०-ब्रह्मचर्चपुराण-( गगतिलण्ड ) ११-स्कन्दपुराज-( का० खं० ५५-५७) १२-अद्विपुराण-(अ॰ ७१,१७९,३१३,३१८,३१८ १३-व्रक्षाण्डपुराण-( अभ्याय १--५ )

१४-सोरपुराण-( ४३ वौ अध्याय ) १५-विष्णुधर्मोत्तरपुराण-( लंग् १, अन् १०४) १६-नारदपुराण-(अभ्याव५१,६५,६६,१४१)

य• ची• सम्बन्धः वेस्ति भाषापकः मह ( IDSes fells) sr de dinis-ripègianis-er) इंड-आर्ट्सिक्स्प्रेस्स्से [ बांगांत वन्त्र्या अ

सिक्षी सन्नविधासमार्थ वैश्वकृत (Ia धोतस्थयवश्चीवस्थि )-स॰-त॰ धोरावत् यार ३६-गत्रशसदस्यामस्यात्रम् ( सदस्यामास्या 4)\* 426£ £2123 444£-5; 2. TO OB OR HINDER -OR-HERITAPINE 19'S १४ -• है । ५-छ। छ। १२ | इ**स−गाम**द्वीदेखपुराणपुरिसद्धनामसस्या—स•

क्र-धवादिविवयंद्रत्यम् -॥--विन्याम् a Post विन्यास्थाति बावरित्रो वहतेवुः **व•—**र ३६-मनपरवोपयोगियतमाना समहा-४०-मामर €j2° 4r4(-4! å•—45 teh ole old old (as the dis-३८-वावस्तासाधि-स-तेनापुरि कृष्णाचे राजनापक 15-08 15-3brb 12[53 34mb 0] य -- निर्मित्यावर सेवा देश । ५८ १ दा • एस इक-गार्थास्य स्थान-मास्मर्यास्य ell-Ditab र्द्धांचाः बार्धाताता ६१ द्रै०−₹४

इ.स-मानवान्यतियान्द्र-पातवस्यान् न्याः संवासक सारवारीय वेच-इंड RS-( श्राचादार्व ) मार्गावातासद्धानास्त्राचन-४०-17-02 :3mm 'ap 2:22 12422ppe-on 85-वान्छर्डावात्त्वीन्द्रस्वात्शाहरूवेतास्था-282-02 to a Bille felliphen ferrale tient me-tigitete tinkell Det-06 हर्माधि वह वहन्त्रमावस्थावस्थानम् हर्मा 23-04 Shah %्र-सहागणस्ययवद्यीये-य•-देश्य विकास स्वते नदम्का त्वत्वस्तर सेर्थावना सामाः उ -- इ

ab-ok itheilir בובלה אונפגים נופח השלם חונלות मुर्तकार्द्धाव उदये व-मात्तकार्द्धे प्रसाल मिन मिन \$5-0E fine unien nohi--on

רבונו מנון עבי בפצמו-ם tiefigt as-energy derent to the -27112tnle

·hkh-+s

3-datheten)

AC-MANICINE: | Midain-Andre Ma ] ( #0-2 2 --- + Z ממונגלצ מפושצב מש נפי פשקי מצוח! शासा गिरासीयः ६० वा॰ बाब्द्वाः titibe oth pant-on thicke int १८-ग गडीवरवसिमालहर्त-क-मृत्र मानुक्रकरम् ३३--इ समूद समीरामि रठम प्रसीराम राजाह de engistellettette en e un-friede de-अध्यान्त्रकः दुनाः द्व-—१८५

वर्स्डय-बुद्धकः बाध्यव्येन-इ ibenib-on bibilit Rifeibnielte bei-

्रा-प्रश्नेसार [ श्रोतिका सम्बन्धि संग्रा ] स॰-श्रोद्दिन्ता

नमान माध्यान हान्यां कान्यां न न माध्यां माध्या नाम

(1) (0:0 (3) (1) मध्ये विद्याने व्यवसार १९६व घोडन्यच्या

(c-unimitteld) ( at fa and mat eitled f!

( मत्रकार क्लाव कमान्त्र ) होस्त्रमक्तमकाम-०

११-•इ ओमोक्त (उट )३ अवस्व

epigu yejini--on iselenin fein

714-1511-1511-151011-27-37

क्रमिलापनिस्क कृषमीकृष्टकीक्षणकार्दकान्त्रभ

Jum 39 407

PPF [PPIPIPIPI-7]

PPEIPEPIIFPPIFIFIE

12a4e14

( lieb fathen fhulken 1872hilleben -- au ) [ wie freque-utfrife ] :pfinterus-FF 24-08 13beb 12/24 ३८-विसायक्साहारस्यम् — व न्यापुरशाबाकाम्यात् १९-१४-विसायक्साहारस्यम् — व न्यापुर हो। इक्क ( Int fat lize Ing This -on ) | the thebra-though | hibibhrete-ob eifige beit de, eret!)

भावनीत, क्रें

IRIS-OB

- Zelelle-og

'१-गणेशका चैदिक तथा| पौराणिक सक्स-डे०-१४राज, गणेशकोश-मण्डल पुस्तकालय १-माम-भानो माणेशकार-सन्तरका व

६- माघ-भादो गणेशचतुर्धीवतकथा-१० भास्यः वेलादीवल एंड संत, वाराणवी ७-गणेशकथा-के०-भगवानदात अवस्थीः १०-

७-गणेशकथा-छे०-भगवानदास अवस्थीः ४०-श्चनलेक, प्रथाग ८-गणेशपुराण-भोतीलल, ४०-गणेशीलन

८-गणदापुराण-अ० भोतीलल, प्र०-गणेदाीस्त्रस् स्त्रभीनारायण, मुरादाबादः प्र०-८८ ९-गणदा-आराधना-छ०-राजेदा दीधितः, प्र०-देदाती पुराक भण्डार, द्वितीः प्र०-२०८

पुसक भण्डार, दिखी; पु०-२०८ १०-ध्रोमणेदा और सम्य कथापँ-७०-धीनाथिद्दाः प्र०-धीदी>नार्योत्य, हलहायद ११-गणेशाद्र-मासिक (कस्याय)का प्रस्तुत विशेषाक्र)

जनवरी, १९७४ सं - चिम्मन्यल गोस्तामी, मरार १-चिम्सामणिविजय-डे०---कवि धुंडीदाश प्र०-प्रमिमा शिवराम आवटी, रातडे रोड, प्रकुल

विस्तिया, दादर, बम्बई; १०-३६० २-गणेदाषुराण-( मूल संस्कृत और मराठी भाषान्तर ) अ०-भीविष्णुद्याची यायडा प्र०-दामोद्दर ल्डभण केले, मोद्दृष्य छाएलाना, बाई; १०-९३३

३-नायारापुराण-के॰ एवं ४०-कवि बत्यमि सौरेश्वर भटः ४०६ः नाययकः यून २ः यू०-४८२ ४-नायारामताप-के॰-कवि के॰ विनायक महादेव नारा १०-भीमयूरेस प्रकारानः विकाशीनिवातः

न्यह इंट रे. भोरकाय रक्षा, दादर, बन्बर्द रेथ: इ॰-४८२ ५-झींगणेदामभाय-वं॰ एवं ब॰-श्रोणद नारावण शतपुर, एवजेडेंट, न्यू बन्बर्द भागताग्रेड, हुन्यें,

वन्दी ४०-१११ ६-शीपपेदारिस्सम् १०-४० नायक शम्बन्द भेदनी, आदीश्च प्राथमान, वन्दी; ४०-८६ ७-गोदापिस्स-के-स्मेन्द् गरेप्यमेन्द्रामयी के ०१ १०-स्टेर्स्सम् क्लामी मार्ग, स्टेस्स्सम् कहान, स्टेस्सि-इस्सम्बन्ध्या

८-वाचारविस्त्रस-के०-एक्सच सहस्र वर-अनल

gur, wfam: 7\*-\*

बिन्द्रमा बोसी, बीबस्टबिन्यब अस्ट

४०—मोतीव्यन जानान, प्रे०-मीताप्रेस मेरस ( ३० प्र॰ ); प्र०-५४०

१२—गणेदामीता—[ मृत्र संस्कृत दिदी अपलेख अ०-पं० ज्वालप्रसाद मिश्र, १०-श्रीवृद्धेश स्टीम् प्रेस, वन्नदेश प्र०-१२५

१३-बाजपति-सम्भवम्-[ मूल संस्व हिरी अपंतितः स्रेक-पंत्रः प्रभुद्वः यास्त्रोः मन-अर्वनः प्रकारानः ७६ समदासं पेठः नागपुरा ४०-१०<sup>‡</sup> १४-ओगणेदापुराण-[ भाषनुवाद प्रथमः भाग ] ४०-पूर्णवन्द्रः काश्लीयालः, जयपुरा सुद्रह-हरिस

(कैनिहरू मशीन तेन, क्या मशुः १०-१४। १९-ऑपक्रा-के-वं श्रीमध्यावर्ष श्रासी १०-११ सारी भाषा प्रसादन हमारानार (हमी १०-११ मराठी भाषा १०-१-श्रीमधीश-दारदा-सहरू-के-व्यक्तिय स्व इन्द्र प्रक्रिंश स-साम्याग स्वस्त, पार्श्व) स्व

पन-१५२ १०-भीमहरूपूर्वि— के ०-स्राधित इस्ता प्रके श-केयत मिससी टक्के, बत्तमहरू केत, बसी-१४ पु-१५० ११-महरूपूर्वि भीगयोद्दा— के-पुर च वेदे! श-तीक मोराया पुर वेदरे योगस्परिक्क कोरस्परि (पूर्व) स्मेरा पु-१४८

१२-मङ्गलमृति गणेश-के-नं भीषद राभेदर

ति - सूरता १०-१६४ १३-मुद्रलपुराण-४०-विकासन महापर भानुः १०-१९७ १९-ओस्पोनीम्हिपित्रप-४०-मीअङ्गुणारी देवीम महाराज ४० एवं मा-देव्यस्य सळाप्रीवती-सेतीम्बस्य, सेरानेत, पूता १०-११४ १९-भीसप्रीयसीभ्यते ४०-भीसप्रीयसीनामा १०-१४स्थम सळाप्रीतीती सेतीम्बस्य सेरानेत

वातवलेकरः प्र•न्स्वाध्याय-मण्डल, वरडीः

द्रण्याच वास्त्राक्षायमा काम्यन्त । द्वा १०-१३११ १६-गण्यानीची क्या-के०-अं० ग्र० आंद्रोगीः १०-भीवम प्रध्यान, राष्ट्राह्म, बन्द्रोग १४ १०-११ १७-गण्यानीची स्माप्त-के०-असंत्राः १०-वेण १४ ७-की, १, गाउच हिरिद्या, काकारेगी टेक

क्षे ३: १०-१६

ं ग्री-कर-तिकृतिपाणात्रासीक्ष स्थापठडी-९६ ःहिते ०७ ०॥ १० पर्य-१० ५०६-१० एक विश्वास

414£ 51 Ao-66

nurring-ed-very byne wy schlevy-ef '57 dip rydny fish eft-en thy 2-ey '5 my '8r bf diredl die' ein eid-ed—rydn-dypunyg hygn-eg '7'yrp dup feipeng diretrydypunyg

— होण्डस्ट न्यान्यांस्य मास्रीमान्यंत्रीयम् व्हेस्स्य — होण्डस्ट अस्यांस्य मास्रीमान्यंत्रीयम् व्हेस्स्य व्यास्य विद्यास्य अस्यास्य विद्यास्य वि

hulkalesen erangen era

24-ancelli-cinn – Tambi deste aufre 1820-18-21-21 - Ancelli-cinn – Tambi deste 18-21-20-18

18-21-21 - Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Surgia (Ancelli-cinn)

18-21-21 - Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Surgia (Ancelli-cinn)

18-21-21 - Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Surgia (Ancelli-cinn)

18-21-21 - Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Surgia (Ancelli-cinn)

18-21-21 - Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Surgia (Ancelli-cinn)

18-21-21 - Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – Ancelli-cinn – A

(351) 03 011 03-04-12th Worldwed 10-15th Worldwed 10-15th Sec. 20 10 155th Worldwed 10-05 15th Worldwed 10-05 15th Worldwed 10-05

-or (\$\$i ob op-os—firmi kvalidani-\$! d whell same datur krutu ku osi V\$-oy iv-fire churu case or op-or (\$\$i) of ok-os—fiduulian-of

F

\$5-03 ting (rully) \$5' (astifice) of the \$65' do -0.-0 -0.1 rully \$15-55 (\$5') (brunen with -0.1 rusself) of \$5-03' (brunen with -0.2 rusself) of \$5-03' (brunen with -0.2 rull) \$5-03' (brunen with -0.2 rull) \$5-03' (brunen with -0.2 rull) \$5-03' (brunen with -0.2 rull) \$5-03' (brunen with -0.2 rull) \$5-03' (brunen with -0.2 rull) \$5-03' (brunen with -0.2 rull) \$5-03' (brunen with -0.2 rull) \$5-03' (brunen with -0.2 rull) \$5-03' (brunen with -0.2 rull) \$5-03' (brunen with -0.2 rull) \$5-03' (brunen with -0.2 rull) \$5-03' (brunen with -0.2 rull) \$5-03' (brunen with -0.2 rull) \$5-03' (brunen with -0.2 rull) \$5-03' (brunen with -0.2 rull) \$5-03' (brunen with -0.2 rull) \$5-03' (brunen with -0.2 rull) \$5-03' (brunen with -0.2 rull) \$5-03' (brunen with -0.2 rull) \$5-03' (brunen with -0.2 rull) \$5-03' (brunen with -0.2 rull) \$5-03' (brunen with -0.2 rull) \$5-03' (brunen with -0.2 rull) \$5-03' (brunen with -0.2 rull) \$5-03' (brunen with -0.2 rull) \$5-03' (brunen with -0.2 rull) \$5-03' (brunen with -0.2 rull) \$5-03' (brunen with -0.2 rull) \$5-03' (brunen with -0.2 rull) \$5-03' (brunen with -0.2 rull) \$5-03' (brunen with -0.2 rull) \$5-03' (brunen with -0.2 rull) \$5-03' (brunen with -0.2 rull) \$5-03' (brunen with -0.2 rull) \$5-03' (brunen with -0.2 rull) \$5-03' (brunen with -0.2 rull) \$5-03' (brunen with -0.2 rull) \$5-03' (brunen with -0.2 rull) \$5-03' (brunen with -0.2 rull) \$5-03' (brunen with -0.2 rull) \$5-03' (brunen with -0.2 rull) \$5-03' (brunen with -0.2 rull) \$5-03' (brunen with -0.2 rull) \$5-03' (brunen with -0.2 rull) \$5-03' (brunen with -0.2 rull) \$5-03' (brunen with -0.2 rull) \$5-03' (brunen with -0.2 rull) \$5-03' (brunen with -0.2 rull) \$5-03' (brunen with -0.2 rull) \$5-03' (brunen with -0.2 rull) \$5-03' (brunen with -0.2 rull) \$5-03' (brunen with -0.2 rull) \$5-03' (brunen with -0.2 rull) \$5-03' (brunen with -0.2 rull) \$5-03' (brunen with -0.2 rull) \$5-03' (brunen with -0.2 rull) \$5-03' (brunen with -0.2 rull) \$5-03' (brunen with -0.2 rull) \$5-03' (

-22 University properties of the county field counts being university of the county field counts being university of the county field counts from the county field counts for the county field counts for the county field counts for the county field counts for the county field counts for the county field counts for the count field counts for the count field counts for the count field counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for the counts for t

iş ny (185 vediyə evol, divinalı fisht.

25 - 27

04 - 02 - 03 - 04 - 04 - 05 - 05

vi - 03 - 04 - 04 - 05

vi - 04 - 05 - 05

vi - 05 - 05

vi - 05 - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

vi - 05

v

क्षांत्र्याम व्हमञ्जीतिक वीमार्गकारकार क्राप्रमार्ज्

281-187 1879 pinne «§—«§—pipuyanini Egibipur-15 5)—19 ilidinə degibipur assa sad —«§—18 ilidinə degibipur assa sad «10 »Ş—18 ilidinə pipur-15 (10 »Ş—18 ilidinə pipur-15 (10 »Ş—18 ilidinə qəriləri ilidinə əbişəri ilidinə əbişəri və vəra (10 »İli

with a legal of proposed principles (1920 - 1920 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 -



११-गणपनि सहस्रनामायकि-४०-इहिस् 07-02 11-3kth 22-02 1924 122 त्त्रक त्रम् एत्राच क्षित्रका देशक मणकृत १०-गवापीते पूजा कथा — ब॰-हरिहर पुस्तकाळ, इ -वामिनापर-क्यां - के वं व - भारक्यां मा गुजरावी भाषा

4 11-14 A-14 ,उद्देश ,क्यं कडीकी क्रिक्श, क्षेत्र के र-गणपति-युद्या-विधि--३० एव स०-शर्डन्द्रोतिस

:}-<u>}trb</u> este ent rished inden grup mong HINGS IN-OR BY OR FIGHTIME BIVING F

उद्भाव कर एडीडी किएक उनके मण्डम adiserilis-on by of-fritzbers-Bipton-P 4148-1: 20-40 संस्था हेलाई. सुनराती जिल्लि नेस. पोटे. मछाक्रमास-०८ हम ०६-छोछामास-स्रम्भातान-४

4rdf-4: 20-5x हुद्देत देवाई होमध्ये विशेष वेक कोह माराज्यहोत्र-०व क्षेत्र ० छ-इच्य-ग्रहास्य-नियाग-ई 0.X-02 !}~}ktb

ग्रंथ देखायाः लहमदीवादः द्व०-६०० °र-गण्य इन्हास महाइम—व०—गद्यास्ट लान्न अनुरु

A (42) 40-100 2145 र्वेद्धकार है 13312-0E भूति उद्यासन्।—छ--स्मासन् द्वकास्टर् स्वास्टर् सत दरनायाः अर्धसदीनादः ५०-५८ ८-गणपति अथवेशीये-य०-महादेव समयन्द्र जातुरहे,

व्याद्धाः इद्योज म॰-आश्विद्वित्तरस्य वार्ड विद्यास्त्रमः भी र गंगशायायम् तराय - १० वाचन्याया व्याप ••/-•F :3HE DEXE ४-वयाग्रीरीवा—स॰-चंऱ्युवर सांसाः स॰-वंदव The faintel Settenber on ffein िरामहानेदाना ( आप भार )--श--धिराय वेद्वरवर

संबंध मुर्सि de detentade no atdinate net -- मानुक्त्रवेतवा ( सन्। व के विक्ता )-त--३१-मेशन समायन मधीर-११ (FD24PH) of oBy-os- From Prippin-8

Big feinben beine bie - enfantbie क क्रियुर्स्स ( नियन संबंध करा)—४०-सम्बद्ध का

> DESID: 44.201

śwap--n--(wa franki) woggal-?

evizu fith appel-sé-waranteilens-2!

воган Игр арпей-о<del>б- ұйыры</del>Дықуйы-5**?** 

-०६--ात्पृतीम भव समाप्रकात मार्क्ट-ए!

5क्18 प्रकाशमाह-०६—किमहाक क**णाट्टीछी-३**१

சுழ் ரக்நாந்டு—லக்—<u>நாடி ரிந்நேர் நிறுவர்-</u>ச்சீ

१८-गणपूर्व-भागामधान - १०-१५।यहर नेवाय

टाबर पुड़ा सीयाः द्व--इंड

\$2 Ep-20

र्छ-०म--छोमाम-**स्ट्रस-।**दाणा-हरू

૪ji−eg iodaų garias, gadoi ge−ią

न्धानारी पूर्णनन्दसस्य शहाराज, प्र•-

४४१--९४ টোদা, কেনাল এফরি দিছি

हरूछ किस होदिद्वामा **उ**क्षांठ कार्का<del>कि</del>श्≡−०म

5. 母。 如 如 如情以 20-16

315만만두표 8453분이다 26-0도 (1약16 5주년

데 이 등은 수의 소대를 지. 죠. = 16

नीवीः प्र॰-छेट माणेकलात मनभूषणदासः

바무생각하다다. જ, 레이네이 분도 전호, 작다

?--og;४\$뒤두,조f5 주5 oftoff t.? (815 

<u> अ</u>विशास

-Yeffiniabe-on

8-वतहतिरात ( स्थावरच राज )—प•-व• 

lebte 1242 bedebebite

Herfellest Hells

क्रिक्ट सीवी

करत्यावत्याव चारापः ४०-वर्षाः

Little tree at Lings at the

de a tigal person et l'100.

w { miret . Re #2 (46-124 44)

sees that grains to be

so ontilact the William

tider e da fin ide de bret .

tate of Series the de seat of

६६ बदलकारी अध्यक्तिरे-३० छ प्रमान

# +46 Er t. 10 Cr

६६ सङ्गतानु गुण्यामः केर रोग र र रोग

६० महर्भवाधी बांब-वे. इ. व. स

was to 14 ११ सक्र मृत्याच व व्यास्ति व्यवस्था

. 4 7 1 1 ६३ क्षेत्रनेत्राचनपद्भा सार्थे दत्र र

4 4 5 5 6 6

. .. ६६ मोध्यपांत्रनायस्त्रपद्मः सार्वे क्याप्त

## Contract with a series was bounded to

Lo-affat erat-as finnt. miten ४५-व्यक्तिः प्रमुख प्रकार व बाराजा - देन-विकास पुर पुर रहे nge unte bief be - freiener in. धी भारपर प्रदेश गणमा व गणा er midd ardifed age d gunder iaft mf: 40-ne

के एक्टरीकी प्रदेशक प्रति केन्न्य के car editures pers rt. eigt i to co

es emperem it. e. g. 1741, Atif हर दर र संबद्धे रहे बन्दी र पुरुष ac eath thethims to my # fo co

artit erge ifte ge bis et Grontroner für bereif-er ter in objects can capted be fullet er trage i ga ta

we construction from the extension we tracian Great data, mondett \* £ 4 + 2. ++ + + + + + + + + +

es es proper a sugal, camanda para "IT T A WHY C E PET IT SERVE, . . . . . . . . PA METTE BE LIEBTEN ER BE ME became and the st. Phillips

\* \* \* \$ \* 4\* \*\* all arm wears sign. To color in many by Property and and a fit can kuba ga et was need need to read the second the second the 

\*\*4 \*\* \*\* en myggyge grosse. But a sent and as it tox +1 , 25 19-6 19 14 4 **哪些 自人 "这块用好多" 41.35** IS KIND DOING HE PARTER HAVE

parties and a state of the same of

E-1-86 F F F - 16 F F

\$44 #84 \$10 CHES 615 W

\* \* \* \* \* \* \* \* \* As desiral energy my commendates to it is every special

gar water from the state of the state of

टड बबा भद्रावा ⊀०−८हर प्राप्तश्चित्र नेमान्यारे-०४ ०४—हिर्गक न्रस्थानमें-३६ a•नाज्ञात भारा सब्दल नैद्यक्ताल भाष्मानक्षे प्रस्थ-०६-विद्याप्रद्याय उत्तरक्ष्यी-७३ वदारत्न ग्रेट्स्करः गर्वाद्य-भाषा-मन्द्रख तैस्प्रकाव्ह *ईर-*गणेशाखयपराये सिरयपुत्राक्तमः–ढे॰–के• ए। काशनाब्दल तैसाकालन र्य-कल्पन्नयम्-क०-स्वासानाय जीवसम्बः य०-माना (क्षा क्ष्मिक-क्षीड-० स (क्षिप्त क्षिप्त । चालात गांत )—छ• मुबद्धप्प भारतियाः ուն⊧la янбіян ) हामणिमन**ा ु**क्राम्ही-५۶ कुन्ने समस्य श्रीत सन्धीम् सर्वती मधीव क (( किट कि? ) काकार क्रमाय 53-प्रिट्यस्ट्र्या ( गणवावसम्बद्ध गांव )<del>-क</del> काइनम्पर्सी सहस्र तिस्मन्दाक इ.स. विसायक्रद आव्यक्र-के-अभियार् ( ११वी घर्ता

२११-०४ *स्ट्रेन्ट्*किस क्राफ्ट्रीय अष्टेन्‼र-०*६*~-शिकशेशकार-०ह असवास त्रक संदाव-६१ देव-६१ रक्षपुरवाते-०म त्रीक इन्नामड-०क्--प्रतममानमी-,श्र

29-08 ff-Bint ibit Sigbird couf स्थान सान्तिता द्व-१५६ died Adjentich no-erig dest Adject લાજરતાદર્દેનીય--લ-લ માલ 35-विमातक्ट देवलानाः विद्विद्वसदर्दरः 20-25६ 35-विवास कर्ने ( तार )-य॰-मानद्राष्ट्र प्रस्ताति। ३६-अटर मान आर्मिस-क०-मध्य दे देमवर्गरे! त०-HOME-OR SEDE

254-05 Beefe no-gegen emge naa-३८-विमावस नेराववन्यम् 🕒 वे. प्र. १ सवामु 2-02 11-6254 Thirds pelligith-08 जिल्लास्य अदल्येत जन्मातकर क्रवतीर्म-222-0B (13-trigu detras beigeling-eft (1984ft) preie agree-e-bingeny ravinal ge ११--१ किस्त भारता किस्ता के वृत्-शिक्षायक्षर मंत्रले--के--के॰ भंडीभगाः। व॰-

(} म्बर्गायक्षर प्रिड्डेसिम्ड-इ- केन्यार ( 1515 1F25 ) भावक कुरावाक प्रतासक किन्या मान्या अन्यासका क कादी भरम्, विस्थानदाञ -or i(fer fros ) strag flipesp -- 6-( Fifr Fip ) र्तक सबसे मधिक addition ( total tall); no-१८-इट्राव्यक्टराव्यक्टरवृत्ति ( आवंताचाव ) - ज्ञार्केक-व्याद्विक 135-0R

(३-विदेवर सेम्पूलिस्युद्ध ( अजनानाव )-कु-नदी:

ilap-os-( Biribin ) parsaspusia ?!

११-केमरग्रेटनस्ट्रं प्रकल्पम् ( जार छानाम)—क•-

spiriting Birteri-06- (Birterin) Afrik-09

रहे•ानिशानिक रू-•ई-( होते क्रेय ) **इंक्स्टर्य है** 

प्रिक्ट वामक )-म०-3, व. स्वामिनाय

grunding ( fers fev) ) Jivolying

्राहे इन्द्रकोष्ट्र-०म १( विट हिन्हे )

नमस् ( १६वी सदी ): य॰-उ. वे. Suent 321 (nitring) ist mintele->

vien .ofs sy Ja-on; (fer fry? ) प्राहृह के हें - 6 ( हों। हिए हैं ) महस्र छुने हैं - व

(१९४१ तम्)। त•-वंत• वाधर्यः वदात Nacte pe-es-(Birifice) obrugueste-?

( 1941 ttd)); q.--3, 4, tenfunge 30,343(k-+8-( Tile telen ) M350-410-846-8

| Bint cofe op Jin-on ; ( filt fe ! ? )

igh-oR ilgh --क्ट ( जीमानंपा ) मुरस् मंत्रप्रश्लीतमें रेटम-६)

र्ययस्था

( for 41 5541 )

eize arb

BIER THE PERSON

स्थानम्बर्धे देवर-सरक्रदेव ।

12b--e15

म्हलस्य

áát ( i

१०-स्पृत्यप्राण्(विनायस्को स्था)---अ०--वेदगानर्थः मुत्रक्षराधानीः प्र•=ताचामग्रकेद्रधननःव्यः Roge ११-ब्रह्मपेक्तंपुराज (किस्प्रकां कव ) - भवन्तीर uite fracti 41-314.HC+1 हार्येक्ट सेव्ह १२-पश्चपुराज ( विजायकक्ष कथा ) - भवन्बेट्यकी मुर्वेन एक्सए स्थाः - बरू-ब्राच्या केंद्र द्वापः महत्त्व मैसर १३ गणदा-दर्शन - ६०-ओ पुरु हिरु नानिहासना प्रकmm 4. gran, Begg 20-200 उपर्यंतः धनी स्पनार्थं वर्तमान युगकी 🕻 । स्र आर नामिद्यसर्वतने कर्माटककार परिवान तेउम् भाग १-महागणपतियातकम्-७०-गुरुपत्ति रस्त्र ४६३ २-गणभ्यस्यतकम्-धेः-न्युत्तः वैद्यदस्या ३-गणपतिदानकमु-७०-गी॰ देशमा, नार्यनगर ४-गणनाधमुनिशतकमु-संग्न-संग्नु गुत ५-चिनायकदानक<u>म् - ७०-</u>५हुक्तर्जल्य मोतरामाचा<u>र्य</u>द उपयुद्ध याची राजधीड सम्बन्धने विवरण स्व• वत्रि मुन्यासवजीकी पुस्तक व्याक ब्युन चरित्रकृषे उपलब्ध दोता है। श्रीनददनोष्ट वें कटरावकी भूमिहाके साथ इसका प्रकारन कमन कुटीरा नरसापुरम्भे हुआ है। ६-अग्रव्या पुराणसारमु-( विनायहरू) हथा चार

भाग }--छे --वेपूरि अगन्नाय धर्मी। म॰--एमा शंब को । पश्च ७-वराहपुराण ( विनायस्की स्था)-- ) के॰-(१) मल्ल्य मब्यमास्त प्राचीन इति ' कवि (२) चंद इरिभइ ८-श्रीगणपति विळासस्-छे०-चिङ्कारि रामभद्र शास्रीः प्र•-भीतिकपति वेद्वटेश्वर बक्कियोः यो ०--राजमहेन्द्री, जि॰ पूर्वी गोदावरी (आन्त्र); पू॰-२०

१-तिहमंचिरम् ( प्रार्थना-गीत )-के॰-तिहमूल्या . प्र•-कुमरगुरुपरन पदिष्यगम, श्रीवैक्रण्डम् २-वेरियपुराणम्(प्रार्थना-गीत)-डे॰-वेक्ट्बर(११वी शती ); प्र•-कुमरगुरूपरन परिप्यगम्, अनि हुण्डम

fen t. १५-सक्त्रानि-चे--स्पन्सः १० ५०० एक-विक्तेम्बर वत्त्रस्य ( वंत्र मण्डर )-केन्न्व नकरण ( १८वी छते ) १६-विनायक मोत्र १गळे - के-अक्टा १८वी

निम्द्रदेश स्पराभीध

£ 35

१७-विनायस्यपुर्यः—च्या-भ्रदतः, १८वी छो। ह्ना प्रकार स्वरम्यसस्य प्रस्कृतस्य सम्बद्ध क्षेत्रचेक — होरहा) राज्याह्य क्षत्रम्य कुर्णान्य हु વાનોકિક ત્યાનોલ માર્પિક શાળીને પુરસ્યાદન પ્રેમે છેક के पदीने ध्याक राजा पर्हायकोने सम्पतिकी स्टूरीचे भी

९-धीगणेश्वरीयमु-डे॰ एर्ड दर-भुसनिति वि 1230 BK (MM): 40-44 १०-गर्पादयमु-४०-चिरुध्यारि नासस्य स्ति <sup>हर</sup> चिर मानिश्चानुंद्र, क्यांक्तारः, पूर्व ग्रीदन ( সভা ): র•–ধর্ ११-गणपति ( विभयज्ञनतस्य )-के॰-विद्यक्ति मङ्

अध्युत्तरामग्राम्भीः म•—के॰ क्रीर्ण्ड राम्<sup>द्</sup>र वेजवादाः कृष्णः प्र•—१२ १२-गजानन विजयमु-उ॰ एव प्र•-अंदर इप्पर्ना शास्त्रीः राजन्देन्द्रीः पूर्वे गोदावरीः पु॰-१२ **१३-**श्रीगज्ञानन चरित्र-७०-नुदुवु रामतिङ्गसामी १४-गर्पेश्वरीयमु-के॰-के साम्बाधनगडुः म॰-बी॰ वर कस्मी, महासः प्र•—१७४

१५-गणपतिरातकम् - डे०-गंडपाक पावतीश्वर कवि ( १९ बी घवी ) १६-विनायक रानकमु-के॰-बहुजन पहित्र धीऽपरमा भार्युष्ट (१९ वीं शती)

१७-विकोध्वर कल्याणमु-छे०-ग्राहको महराव (१८ बी घवी ) तमिल भाषा ३-पुरप्पोस्ळ वेण्यामाठे ( प्रार्थनानीत )-हे॰-

ऐयन्तरितनार (११वीं धती)। प्र•- 3. वे. स्वाभिनाथ ऐयर मद्रास ४-करूटाडम् ( एक गीत )-के॰-कर्लाइनर

il ne i in eindem ingabestine तुबह रूपने अरतित होना वस्त दिया। er fifer tafs ran wurd aften blie big is triege generge upfas en afes artis bur ge ver then fire ex ext will ge u Pru tatefr seenig pifene my dalienies theill fenenge will fering mein-? niem by अपिद्देव मधीरा हे वैस्ताका मधितन वयाचा मधी है। Courginan fellegie sopi posite Kemirgiafolie †। ह्याह फिक फ भाग किसी क्यानी अभिन्यात है, ते अभार करता है। उन्ने निरचा हो वह वस्त्र प्राप्त हो जाने अवस्थक महीमहीर यहीस किया है क्विकास्थ अभ्येदपनी कामना करनेगाने राज्ञानी किये भी पह भ्क्रीम किन्द्र प्रदेश अवस्य कर विभिन्नी उत्तर्भानी क्त कृष्य पिक । पिक्र सिक्र द्वीरोज्ञार किन्छ ाप्पात कि धान क्ली क्षात्रभ व्हास्ति केन्ट वर्षिक फि कंड्रुक्तीम ऑज़ान्पट केंग्रक्म गान गर्फ कि उप गीर एवी साथ कारावान कारा वह अप वह किए केरी केरी केरिक सभए किश्मिका कर्णी वानेतीवरूतभने गोद्या-बद्रायीके हिन अस्पन्त भद्या । मूर बतको विधि बतको हुए छब्चुहुर् शिही-त्रह्र हेग्र स्फाड़ाम-त्रह्मायकुष्ट भूभाइणिमीर

mens 241 sa (ct menterey mich uges साब लास्तर रोस्क करित संस्थात चेन्द्रवस्त साथ हार नक्रीब्स्स्वर बन्त्रनी रोज्ञान करान हिन् Tata Treat area (1 ug 1 ana eteri akir dener delar terre gum sucum the ste to my tomerisation ga or ven a 1 anna ft firth fitte वरकार, सामिया ए विकास संग का द

सके स्थानकृष हुव नुक्षा सहा महार्थ म

I death, thinks a fite face b b t

etter feet de en nie protocket i

then dies and ciefa fand nuriged

481 24 19 15 1gtg (fatt)

**հարթ** (1 neine weg ein teftiepe duc dragen 1 mil इक्ति विक्रम क्ष्मिना हिन्द अक्त प्रकार क्षेत्र क्षेत्र में प्रकार क्षेत्र में क्ष fileines feil feles wen femenne feiliepu ronny projics fram starzeg meres imm to क्षेत्रीयट वस्त्र तक्ष्मकृष्ट । प्रत्ये वित्राह वस्त्र अद्भवे वर्षेत्र निम्मीड निम्मेश्रि मग्र न्ह । दि ई लाभ किनिम्म म्प्य इंग्ट प्रीय क्रमी सफट किकिनोड़ कि गड्डेंग् ईर्डेंग्ट । देखे कर गया, तब पुत्रवरसञ्ज अत्रजनाती जिला अस्पन दुःली erste tereilprop sparschier Gogest wiew dreis जिष्युराजकी कम है—इवेतकरमें जब भारत्

१९९६ किलेशिएहरू

उसी साथ अस्पन्य प्रसार ईबाब्रिडेंड महार्यंत्र अपने । क्रमी उन देशीर १४४५१४४ किछिए द्रिष्ट हींद्राहरूई प्रवस करनेके लिने ब्रह्मा, विन्जु और धिन आदि वभी शिवा अध्यन्त यसम् हेर् । उत्र सम्म देशमन्। यान्युका

feinepatiefe sams beille fangen ag fine ..

el min mira taleziel byen ten mefe uge en ge वस्तवाई बार्ग ( प्रतिमान ) हेत उत्तम प्रच कार्यन मार्गा किह क्षेत्र भारत हम्ब्रे विश्व देखीली । क्ष क्षा संस्थ हैं जार यस सम्बंध स्थान संदर्भ हुए वर्ष अथव द्रमा है। जिस सत्त्व शिक्षक सन्त्र सिन्छ प्रत मायके कुरवस्तात कियोगी विधियो कर्यमाता पुनित्य विभिन त्रेतः वर ग्रहान करवे हुए करा-वागरवर ! य भारपद-वर्तन्तर परम प्रथम मध्यत्त्वस आहाराने ी मह है स्टब्स्ट क्षियां क्ष्रिय हैं से हैं है।

क्ष्म प्रकास है। वार्ज हम्बन्ध मान छठ हेवान द्वानसही

( 08-48 1 2) +p+\$ (+|07+1+\$40) u penig basha prási bio ta १ १६५ क्षेत्र करवस्त व्यवस्था приоден бана бя б вразян र अध्यक्त स्था वार्च विश्वास्था स्थानाः । n big 4 ant 49 augestrat Edin i poén elze fre farign ès lorge a **१९-**चिद्दनेवार विद्याह्—व•-रोर्डनद्रान स्थानः 454 11 20-16

vo-पिरसेयास्पर्दि घरायग्टाम—व•=== वंदान्। प्रकल्मारेय श्रीरच यम, कारेन्स्स रूक्टर

धरे-विद्धतैयार—के०-धि० भी० भाष की व०~नवेद

विनवम्, महातः १८: ४०-८५ ४२-नामप्रति--के०-सा० ८४२नि देशिकर्। प्र०-

र्राक्ष्यानद्वारी भाषीनम् ( सब ), विकासरद्वारी 20-114

४३-भीगणेशर विख्यात (१०० वर )- के०-वे० पुस्तक्षः प्रकल्पकायस्य की । भगवी !

भन्पृहस्य, महाना प्र•-८० विलक्षम्--वेक-क्ष्मि व्यवस ४४-विनायक

एकोरर मुद्राज्यारा प्र•-गणेत वंश्रवाती, महाना

70-66 १-ग्रवायति—के•--मलाक्षेत्र माग्यय मेनलः म•--

यस्त्रतीत प्रशास्त्रम्, चिष्ट्रदिति प्र-१०० २-शिष्यतुम् मगतम्--ने --नशः म--नशे

१ -प्राग्वेदीय मुझ्ल उपनिपद्-सं•-मरेशचन्त्र पत्य प्रकारिका कलक्ताः प्रकारक २-लक्ष्मी भी गणेश-छे०-अगुस्वचरण विद्यन्तरम 70-116 प्र∘-कल्कसत्ताः પશેમાંથી:

३-पञ्चोपासना ( गगर्या प्रंच )-छ•-भीतिभेद्रनाथ गणराखण्ड-४०--धेत्रमोहन १-ब्रह्मचेवतंपुराण क्षतिः प्र---धर्मप्रन्थ स्टोर, कटका

२-थीवणेशपुराण-४०-वामुदेव विप्रदासः प्र०-धर्मै-प्रन्य स्टोरः कटक भंतः म॰-सभारमण ३-गणराविभृति-छे॰-भूपति पुरतकालयः पुरी

अंग्रेजी भाषा 1-GANAPATI-के ०-इरिदास मित्रः म०-दान्ति-द्यान्ति निकेतनः १४०-१२० निकेतन प्रेसः

2-GANEŚA (A Monograph on the Bleplant-Paced God)- छ -- एलिस मेही; ua-मंशीराम मनोडरलाक नयी दिल्ही**३ %०**-१० ३ 3-( SHRI ) GANESH-के-- तीन इबेर्ट: प्र--जी० ए० नटेशन एंड फं०, भडास: **प्**०−१६

४०-विनायक मार्थमय साम्म-के--जरम्म पुर्वत्रा 20-07EU 44ED 4 EES 40-11 **४६-**दिवायकपुराजम्--के--कंबश्य मृतिसा प्र gein geferre To-the ४७-रिनापकपुराचम्--४०--६/धरच द्वारा <sup>३०</sup>

. :

471/11 70-168 uc-fing fiegita-be-ge se mai-4:411 Z+-C+

४९-मुद्रस्युराषाम्—( संस्थान्य वस्ति अपराहरी सर तेर शर शर पत्र महाताम्बद्धा प्र it. ca. unitratett fo-fe. पुरवंती-के-नित्त वि ५०-वस्टेपिस्टेपार ग्रेडनिवम्। यन्नाम भरवामे समावे

सहान स्टर्नेगी। वजीर ५१-विनायकर स्तोपपटल-वे-नवर्त हेर्निक ५२-गावपति—डे ०-दः इत्तवि देशिहर ५३-गणपति परिषा**ड् (ग**मस्पन्)—के ०-देन्दिन दुर्ग मरुयारुम् भाषा

३-गजपनि प्रातल<del>्य</del> ०-- हुन्म नविस्तः प्र<sup>०-व्यक</sup> री॰ रेड्रियार एड मंग, डोल्यन ş. 🥶 वंगला भाषा वन्दीराज्यायः प्र•-धी मुन्तेदरयक ६।१ ए. दल्लयम अपूर्वन

इसक्य-१२३ प्र-८०२ ४-देषदेषी ओ तर्दिर याहन-छे -- स्वामी निर्मदनक प्र-भारत वेशांभम रोप, बलक्तां प्र-१६९ . - नगर्थाई - ( जगप्राथ मन्दिर प्रभाव ) -श्वीमन्दिर-ममाचारश सं - पं सद्दाधिवस्य धर्म पुराणीकः । उड़िया भाषा ४-गणेश-विशेषाद्ध-( जगन्नाथ मन्दिर

५-स्कन्द्रपुराणीक विनायक्रमतविधि ( उदिब अनुवादचरित )-म•-भीजगन्नामधिः उद्देशी ६-गणेश-वेहरोोपचार पूजा-विधि-प्र--वर्मकृष स्टोर, करक 4-GANESH (Clue to a Cult and a

Culture)-डे॰-टी॰ जी॰ अवंनूपना प्र॰-अमृत संघः महासः प्र•-२४ 5-Ganesh-Gita ( A Study Translation with Notes )-(नीलकण्डी दीकाशरित)-डे॰--

कियोशी योगोई, माउटन, हेगा पूर्व-१०१

### अभि-स्य केप क्यात्राम-स्वयंत्रक क्यात्र्यम्

शतन तुत्र राजस्थको अधिदेत देखकर नेलोक्स्तरो l libite (3 क्ष्मीस, स्पृ प्रयो कितिकाम सिस्ट क्राक्ट्रिय । प्रजी उसर दिशाने दापीका जिस अकर शिवानुबन्ध पड़ने जाइ निध्याक्षक देखी केरिक क्ष्मध्य विमाधकाण निधीत्राप्त हमाम का कि किस्र असात्रात्र स्थाक्त मिर्म वि anglus pra japon | praf popu man era nzo poo र्तिमनीट निम्नोहर्त मफ्र हर । क्षेत्र के ह्याथ किरीक्स क्ष्य कृष्ट अस्ट एक्सी सम्भट किर्मिकीए किराश्वेष रिक्रिट । ब्रेह fir: 2 ermie felt febrene weberg en appr 54 कालम किलिएडण्ड स्ट्रम्मिक्स छन्द्रम् स्ट्रम् मानाम इक मिन्द्रहर्म है गर हे स्थापित मह्मातिविक्स भूषवा भिनि-५व्र हेग् एम्बाडाम-५व्यक्तिन प्रशिद्धागिर

उसी समय अध्यन्त महास देवाजिदेव सहादेवने अपने हेवताओंने वही क्यांशको स्वयंत्रिक प्राप्ति कर दिया । प्रकार करनेक लिये बक्का विराण और शिव कार्य समी विद्या अध्यक्ष अवस् द्वेद । उद्ध वस्त व्रतीसत्। तीवपुक्त

ी जह: अब मेरे सम्पूर्ण गर्मोको अस्पन्न हो जा । क्या वस्त के । विशे हर्ष साम तर्व में विशेष की वास करें नीर पुत्र गत्नानत्त्रक अनेक पर प्रदान करते हुए करा--

। अर्थना संस्था क्षेत्र कार्यन का क्षित्रकार । व ं मत पर्य स्ता स्मान विष्यं कार्या कार्या होता । । श्रियोक कांब ( मार्टियांव ) केंग्र असन अय करना न्योद्देश था। शुनक्ति उसी दिन्हे आरम्स करके उसी जिएम कि प्राप्त हुआ। उत्त सम्ब सिंहोत सम्ब महर बेल १९४ उत्तर हुआ है । जिस्स सम्बर्ध के कुर्य विचन वेरो mind hopfelt interpe fabilbi folbe farmeng dente क्षेत्रास है । प्रश्चान नरते हुए कहा-तानिवर है है । इस वर्गन्यर संस तथन मक्तनंतक अधियोत्ने संस्थान

का बाई विश्वते सर्वतित स्थानम् ॥

वस्ताराष्ट्रभव्यत्रच वस्ताम् छन् देश ।

u progen ump be b syabine

प्रदेश क्षेत्र वाचे विस्थितः सुन्तकः ।

। क्षेप्त देशका है क्षेप्र के देशीय

( 41-41 1 2) +B+2 (+B2+ (+B2) )

सार्थः विनान एवं नाम जाना जांचा नार्यः। व र्यन्त नीवृद्ध बद्धानान्त्रीय वैद्यातंब सद्दर्भाव समे

( الله الله و الله الله الله الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله nit eratered an ele: Bu naff t yearly if a activity faters t

वस्ता है। उब दिन चलाईकान्तु तपनाचे प्रताह

कारण भारतर शुक्त-बनुधी दवायांस शुक्रेगदी बंग्या जिल

allin teres arys over years arise

नुसार दीवट काम कि इस्ते हमा क्षेत्र हमान्त्रकार

नुस बह एक्त्र वे । बलबनी सिनाने गर्नेशके

चन्द्रवारः स्वतिस्थत्र एवं निरुष्यका योग्याप्तापू

क्ष छित्र भवलकार भक्त है है से भूत विकास है से स

en ey i fim fys en teren being sec yg

व्यवसादक एक समीव स्थानम मोश्रहा हा का

विकारी क्षण्याल सीत क्षिमांद्र प्रकार—ई प्रायम **छ**?

आहेर्य गणेशके यूचनका महासम्बद्ध यहाचा गणा है। क

भवतः जिस किसी वस्तुरी अभित्रापा हो, उने अवस्य

किस्त है। उन सिस्बन ही बंद अस्त प्राप्त हो आक

अन्दर्वकृति हैं। बदी मनुष्य जिस जिस वस्त्रिको थो।

अध्युद्धकी क्रांमका क्रक्तिका राजाओं के क्रिके

विशिषकर स्मिनोकी वह पूजा अवस्य करनी च्योहबे ह

र सम्प्रक ज़ि ।शार ईस्ते क्यूक स्वसिक्ते केस्ट रिकेट

न्य ब्या नाना प्रशस्क उतनारीक भोकपूर्वक वेरी

उपराम एवं चूबनके वाहात्म्यका कत किया और यहा

. हार हेती हेरी केरिक घराट दिस्प्रेटका क्रांप्ट्र

पानतीयव्यमने गणेश चतुर्योके दिन अरपन्त अद्धाभ <u>प्रतिक्रम प्रतिक क्षेत्र व्यक्त प्रमी</u>

कार्यानीयाका मार्यद शिस्त विदेश में में में में में

तुनके रूपने अवतरित होनेस चनन दिया। मह भिक्र प्रवृत्ति द्यात समान वृत्तिहरू प्रवृत्ति स्व

tic dec addition that the all 1 34 15

ी क्रेस के उन्हें स्टब्स के अर्थ ।

†। ह्रीक्ष क्रिक प्रह

नक्रमेनदावर बस्ताने वीज्ञान अस्थानिक प्रेन

पुण्यमय तिथि अस्यन्त प्रत्यदायिनी कही गयी है। चतुर्मुख ब्रह्माने अपने मुखारचिन्दसे कहा हैकि प्रत चतुर्थी-व्रतक्ष निरूपण एवं माहास्य गान शक्य नहीं ।क स्पत्रस्य प्राप्त भी अस्या है कि वस्त्र स्वाकसी लोसामरचे

'मुद्रलपुरागभं भी आता है कि वरम वराकमी लेभामुरवे वस्त होकर देवताओंने वरम प्रमु गजननवे उत्तके विनासकी मार्थना की | द्वाधान गजमूल उस महान् असुरके विनासके लेपे वरम पावनी चतुर्थीको भणाहु-शल्में अवतरित हुए

स कारण उक्त तिथि उन्हें अस्पन्त प्रीतिप्रशक्ति हुई। † तिथियोंकी माता चतुर्थीकी उत्पत्ति,

उनका तप और वर-प्राप्ति

श्रीराणेशको अस्यन्त प्रिय परम पुष्पमयोको प्यरदा चतुर्योः ही उत्पत्तिकी पवित्रतम कथा मुद्रलयुरागमें प्राप्य है। यह अस्यन्त संतेषमें इस प्रकार है— लोकपितामह असाने सृष्टि-चनाके अनन्तर अनेक

हार्वोह्री तिदिन्हे छिये अपने हुद्दामें भीगनेशहा पान हिणा। इती तमस उनहें सारेश्वेष रहा महती, महामाना तिपियोंहें मतानी सामस्पीची देरी महत हुई। उन परम लहाच्याती हीके चार पैर, चार हाप और चार मुन्दर मुन्त ने। उन्हें हक्कर विभाता अपन्ता मता हुए। उन महारोंधीने सहात्रेत स्पन्तनारोंमें मणान वर अनेह

क्षोचिंगे उनका सायन करनेके अनला निरंदन किया— अद्याप्ताचाक | मैं त्याके प्रात्त अवले हुई हैं। अप से पि रिका हैं। आप मुझे आक्षा प्रदान गई में क्या करें! मुझे | आक्षे परान पर्दाची में या करेंगा प्रवास करें! भूजों | आक्षे परान पर्दाचीमें में या करेंगा प्रवास के प्रात्त प्रवास में प्रवास कर करने किये स्वान और निवस्त प्रवास में प्रवास प्रवास गई।

क्षेत्रस्याने भीनागेद्धा सरण कर उत्तर दिया—पुन अक्षुत सृष्टि करो P और फिर मनज क्ति त्रसाने उन्हें श्रीराणेदाश 'बन्द्रपुण्डाय हुम' —यह यहअर मन्त्र हे दिया P

इच्युप्यां स्थिमनं से न ग्रन्थं ग्रुविकस्तिम् श (योग्रगु•२।८२।१४) में नतुष्यां सम्बर्धे ध्रती देशको सम्बर्धाः। स्मार्थिकः प्रमा तस्म केतिस सम्बर्धाः।

(1243 \* x 1 { 1 4 \* )

महिमामवी देवीने भगवान् वेदरामके चरनीने मिक

पूर्वक प्रचान किया और फिर वे बनमें जब्द कींगवेंग-का श्वान करते हुए उम्र वय करते ख्वाँ । वे अपन्य क्ष्यां-भक्तिपूर्वक दिव्य सदस वर्गत तव करती खीं। उनकी तपस्यों प्रचान होकर देवदेव गामना प्रकट हुए और उन्होंने करा—स्मामांगे! में उत्योर निपार

तरभरको अत्यन्त प्रक्षम् हूँ। द्वाम इच्छित वर सेंग्रे । परम प्रमुखी सुलद बाजी सुनहर महिमान्वी महाने इर्पमहर कण्ठेते उनका शायन किया । इस्टे अतिशय मंद्रक हुए मुक्क बादनने पुनः कहा---

प्रेंति ! मैं द्वारोरे तव एवं सावानी अत्यन्त श्रंतु हूँ । द्वा अरनी ह्वा व्यक्त करो । साधुन्यना देवीने एतम यनु गावाननेक पानका रागोमें प्रण्यानक निवेदन किया—वक्तानिये ! आत की अरनी गुढद भक्ति प्रदान करें । द्वारे साधि-वर्तकी शावप्रे

प्रात हो। में आपको बदा प्रिय रहुँ और प्रात्क आरम कभी रियोग न हो। सोइलीस्प्रक 'औरप्रका उचारण कर बरम प्रदूर बर प्रदान किया—'ब्बार्टीच परुष्ट्यांचिनी देखे। द्वार इसे बदा प्रिय पहेगी। द्वार करम तिथियोग माता होनेतो करे द्वाराण नाम 'ब्वार्टीचें के होगा द्वारण वास्त्रमा कृष्ट एवं दिवनसाम प्रदुष्ट होगा। निस्पेर द्वार देशे क्यार्टिय देनेती । द्वार्ट्सिंग मात करियोलिंग में दियोग्लग्ने व्यान कर्मा और हम सार्दी ध्वार अस्त्र कर्मी कर्मा करियोग्लग्ने

यह कहकर स्पतान् गानमुल अन्तर्भन हो गो। विधियोगे माना चुटार्थ राजारिक च्यान करते हुए यह एकन करने कार्थ। पहला जाना नामाना करते हुए यह एकन एक हो गाना। महाभाग्यवधी ह्वाराजी अल्पन विधियन हों। उन्होंने चुना मानाप्यका च्यान करते हुए यहिरवाना उन्होंने चुना मानाप्यका च्यान करते हुए यहिरवाना उन्होंने चुना मानाप्यका च्यान करते हुए महिरवाना उन्होंने हुए महिरवाना मानाप्यका च्यान करते हुए महिरवाना उन्होंने हुए महिरवाना मानाप्यका च्यान करते हुए महिरवाना उन्होंने हुए मानाप्यका च्यान मानाप्यका च्यान करते हुए महिरवाना

उत्तर हा गया। हुना प्रकार जातवाल १०००। प्रतान अपूर्ण इत्त्रीला अंगुलेखे दानों, इसले द्वारों, करते एवरदीने अश्मी, उद्देश्वे नामी, काले द्वारों, करते एवरदीने देशे दारहीं, स्टाले व्यादेशी, अहंत्रात वद्धरीन और माने पूर्णिन तथा निश्चे अम्मयस्य तिथा मार हुई! कारी विसंद्रेशिय दोनों व्याविधीन भगवार साम्यान

ा गिरिस्त्रे व्यिष्टरिक स्ट्राप्ट इन्स्याड किरियक हिस्स ami bie genfat iff feitgrab i figm ा प्रकृति होतं ही बन्ह होता कृति से अन्तर है। अन्तर है। आवेगी और वे जिस्स हो हत औरते सम्हत मु र प्रीप्रमंत्र स्त्रमः क्षिमः । क्षित्रं स्थापः स्ट्रे हे ब्रह्मवराख करनेवालीको तुम प्रमं, अपं, काम अपि में अपारम कर्ने उक्त एक हा कि कर् ा रूक प्रांत क्षम कर मह हेज्राक्ष रेम । रिप्रीहाहु auftens bie an breit fertwerpiges है एकी साथ कृष्ट स्मष्ट गर्मिक प्रजिष्ट्रक 

niente aleg ut ergangt ans einen alki aust ein aifi in Attend aufin ( generg ), ebild eines affe agrin wife i mieb ebe fer frei weigeb uben, febr van Continue murchig water offe diel city of tha 1 fo annell broine fin 1 follm mes buife de filt the gan finene bal et Meete tgi far bambre ( saue bafe fer ) 325 क्ष विकास इन स्कृत तम अनुत्रे क्रांट्रिक मुलाव का 1 ja sagt nigera bn teit bip est me-

15-275:23 nga pan jejne erze erze abne nau Pan केर प्रस्त हो, तम प्रता भू है । इक एका प्राप्त होंगे केर dag freiber us be grifferem varens bed the net ( this ) rate glantel # \$500 र्मुर स्ट्री स्ट्री बाला न हो या घाटा राज्य करित नहीं के fange un ale arrowers une un fabilite mite ef arte ti aj mer marj eig alig But intelf unter gaß etenfel if feld frit ? fim in m. briene tone if firb fem fereibie dige erbrid bite ate nath unte ab fe

the fire of the contract of a copy of the Emgin birtein getigb Gefani bire fibith 🖷 آباده وحرمن تراب البري ودير قبيدر ي ودو ورج हैं का प्रदेश कर है कर कर कि हो एवं बहुत tern allen delastra bei fin gurante אַרבינגן על אין אלהן בערים פּצּינינים

> त किंकि प्रकान कि प्रकाश pino firem ale faume é 1 ya san serbail ун өөнгөн уубур үн абар ау аба хаг करें । किसी स्पनाय कास्त्रण प्राप्त केंग्रह महि स्व

u ye sign æltt firrin firms nit Pile the Etg fippens fapile it! Plan gunt. - 137 figer Ariegn | for files the my time sa umu almes dengen effilm fürte as

ग्रेन्द्रात बात त्वरद्याः दुव्या ।।। क्षाम ही व्यक्तम और अहं से बंद देख शहा कर्मा । ng ma trefe tres dife trape Organ sim bu 7437 3130Flim | 1034 DE U1342 129 Featt )# fallege freings | fife pau bit mire philit fing bur purte is teg mir eles ud tint eginen fag."-ipal bigu so fingen eines

i fing war fante uffe apipreg builte De Arme sfee fitz fig mente ering feibu i F te so mu up be-bb the un irte ine pen तु मान्य करं कार्य मीक्षि होता है करते होता है trufte me den bil ve i ig pil gepus Agenfan etenen uerte gent gent a alentan क्षिता प्रहार भीतान अन्यान हो वह और भवनती

न प्राच्या देश कर्ता १ Drieg E i fift so en ! ferriege .- Dr remin eine allemme reich nate amure fign unn defte felben peper neres dog

il ja ya prittige fig bille 1 \*\* e fiem trirat tarme bing, ofer je witt igm tarm. Bille bin e'ne big freit fie abgreife f nun tige feit-manne erete ; eft ein Butt und et sael fefuje ga abitet sammen ter mittl fra alege auf rumt auch littige uge eus de 142 e449 men

। स्वार्थ केर क्षेत्र हेन स्थाप क्षेत्र हेन्द्र स्थाप होता ges er beit be en erfine i fe fin frangidit untellege ered not per fi

--- 23 of: oh

मिलता है। यदि दोनों ही दिन चन्द्रोदयव्यापिनी न हो तो परा-चतुर्थी लेनी चाहिये। ( नवराज )

यदि यह दो दिन चन्द्रोदयव्यापिनी हो या न हो तो 'मातृविदा प्रशस्यते'के अनुसार पूर्वविदा हेनी चाहिये।

( वत-परिचय ) अन्य विद्वानींका मत है कि 'तृतीयायुक्त चतुर्थी इस वतके लिये श्रेष्ठ अवस्य मानी गयी है, किंतु जब

सूर्यास्त होनेके पहले तृतीयामें छः घड़ी चतुर्थीका प्रवेश होता हो। पहले दिन चन्द्रोदय-कालंमें विधिका अभाव होने-पर दूसरे दिन ही वत करना चाहिये ।

इस विषयमें धर्मग्रास्त्रीय निर्णय इस प्रकार है—'संकष्ट-चतुर्थी चन्द्रोदय व्यापिनी प्राह्म है। यदि दो दिन चतुर्थी हो और दूभरे दिनकी ही चर्जुर्थी चन्द्रोदयन्यापिनी हो तो

दूसरे दिन ही बत करना चाहिये। यदि दोनों दिन चन्द्रोदय-न्यापिनी विधि हो तो पहले दिनकी तृतीयायुक्त चतुर्थीको ही मतके लिये ग्रहण करना चाहिये। यदि दोनों ही दिनोंकी चतुर्घी चन्द्रोदसब्यापिनी न हो तो दूसरे दिन ही बतका

पालन करना चाहिये।' ( गणेश कीश ) वर्षभरके चतुर्थी वर्तोकी संक्षिप्त विधि और उनका माहातम्य ( १ ) चैत्र-मामकी चर्राचेको वामुदेवस्वरूप गणेशजीकी विभिन्नुरंक पूजा कर झाझणको सुरर्णकी दक्षिणा देनेगर मनुष्य **रुपूर्व दे**वजाओंके बन्दित हो धीरान्धिशायी श्रीविष्णुके मुख्द

होडने बता है। (२) वैद्याल-सत्तको चर्चाको संदर्भन गणेशको इता ६६ सहयोशे ग्रह्मध्ये दान करना चाहिने । इसके प्रभावने मनुष्य अंकर्षत्र लोक्से क्स्प्रेटक मुख मात करता है। (१) ब्लामलकी चर्चोंको प्रतुम्बक्ती गणेशकी

पूज कर जाग्रमीधे पन मुख्या दान करनेने बजी सर्गायोक इस कर लेखा है। संदर्भ बहुर्युक्षे अन्तरमञ्जनमञ्जल एक दूसरा केष्ट मह देया है। इब प्राव्य विश्वतिक दस्त काले भी गढान अभी विषये लोकी बढर उन्हें करन अलन प्रत

• नेर प्राप्त को प्रतास कर के दिवस कर है है

white the est she then in each to

( ४ ) आपाट्-मासकी चतुर्थीको अनिस्दलस् गणेशकी प्रीतिपूर्वक पूजा करके संन्यासिपोको तूँगीका प दान करना चाहिये। इस व्यवको करनेशव्य मनुष्य म वाञ्छित पल प्राप्त करता है ।

रथन्तर-कल्पका प्रथम दिन होनेसे आगदकी चर्ची एक दूसरा उत्तम अत होता है । उन दिन मनुष्य श्रद्धा भनि पूर्वक मङ्गलम्ति गणेशकी नविधि पूजा कर वह पल प्राप्त ह

लेता है, जो देव-ममुदायके लिये भी दुर्लभ है। ( ५ ) आवग-मासकी चतुर्वीको चन्द्रोदय हेने मञ्जलमय श्रीगणेशजीके स्वरूपका ध्यान करते हुए उन अर्घ्य प्रदान करे । फिर आवाहन आदि छम्पूर्ण उपनारे

उनकी मितिपूर्वक पूजा कर लड्डूका नेवेद अस्ति हर चाहिये । तत पूरा होनेपर मती स्वयं भी प्रसादस्वरूप हर खाय और फिर राजिने राणेशजीका पूजन कर पृथीतर ( द्ययन करे । इस बतको करनेवाले मनुष्यकी सम्मूर्ण कामनार पूरी होती हैं और अन्तर्में उसे गमेशजीका पर प्राप्त हो जड़

है । त्रैत्येक्यमें इसके समान अन्य कोई का नहीं है । भावण ग्रक्त-चतुर्थों क्षे 'दूर्वांगणरितः ( सीरपुराण ) क वत बताया गया है। उस दिन ग्राप्तानादिसे निर्व होहर निहालनस चार्चन, एक्ट्स राजनुवारी सर्वन्ते मूर्जिस्र निर्माण कराये और सोनेही दुर्ग कराये । तद्गन्तर सर्वतोभद्र मण्डलपर अन्या स्वापन ४१६ उसने कंतेको दूर्वो तथाकर उपपर गणेशको हो प्रतिमाधी साधि

विभूम्शिकर सुगरिभत पत्र पुष्पादिशे अनधी भौतपूर्व र व करे । भारती, क्षात्रन, प्रणाम और परिक्रमा कर अस्पार्थके लिये धमा साचना करें । इस प्रधार तीन या पाँच पर्यंत्र हो द्यसम्बे सम्बद्ध बायनाई पूरी होती हैं। (६) मात्रम् इष्यच्याचीको बहुन्नमहिः स्वेशकी कथा पुष्क मन्य नीर हती नादिक द्वारा यनाहरे पूर्व का લીલ્ક્સ જ્યાની મહિરા મહાર્યક હતુનાર દુવ કરે ! દુવ धनेकी न्यांत न रो तो इत बहुत्य वीधे प्रचन्दर (नध

इरना चाहिरे । मद्गलमूर्वि गणेशबीको अस्त्र वस्त्रे

शिवसे का देश दव प्रधार हैंक, दव व का प्र बहेत हम बाधा दर्भ बाबे उत्तम बरे। उन मन्त्र हि देना/वे मान गामा दन प्रान प्र'दा । हवं प्र'न erich en lanen diet inie eine entwicken

\$1,0 mm bar is 12 19 00mm , selenge ) h ar herman derrana hal decia larij tweeth upper with weith it real

1 2 2 (3 2 2 twenth muche in their arrang denied

Set 1 Se ted in ap fritt mes fabre arim nt thet fife under nighte fet ogt ta ( ited) top net de tite ave atget (1) endiferential ingentum

रहीन हर है। है। pracfe war des bel afriel i f fan sa mer क्षेत्र करती हैं। अन्यन्य प्रक्रव्यान्त्रके लिने क्षेत्र क्षेत्रक क्षेत्र क्षेत्र हैं। हैं के हैं के हैं के हैं के हैं के हैं के हैं के हैं के हैं के हैं के हैं के हैं के हैं के हैं के

र वयन वाह साध्य क्यांक राह्म व्याप्त । क्षेत्रीक इत्तरक सकति काष्ट्रणी केवन क्ष्मी वृत्तिष्ट कल । ईक tign bre gegelt femme seift palme felt सरवावतन एवं नामान्त्रका वर करने रहना बाहिने । taufer pieriu kirkise en febisteu tene

ादरधुक उन करवोधो बोर है। species faterain ofte fred fiebling surepo if the per state the I country begins an की ईक हिम्मा सम्बद्धितम प्रयु किक विशेष । की तक्तानते भरे हैर देव बरने बरामाने गमानेन बर्मोब युवा करहेका विकास है। तीवा है। तामका उपलब्ध कर्युवक क हपूर्वाप किविद्यालय है क्यों भी कीएयू अब उन्हें का भी महोतान कार:तार क्लि क्षेप्र एवं १३ १३ १३ সিক্ষাটো দিলী চন য়া। ই চিচে চিক চন চন ( পিল । (১) প্রেচিকসক। কিবিচুচ মন্ট্রকারিক (১

🦻 मन्त्रताम तक्षप्र कष्ट्रयतीम किनमानती-प्रांत्रपक छत्राच्य ( a ) आर्डन सम्बन्धि नहेन्तु से हत्तर के स्वार महिल्ला

扣 🤰 विद्र तियान क्षेत्रकक प्रायमी शिव निक न्येड्रिक्ट । है प्रश्नि क्रिन्डिक्ट्रिक्ट मिलीए कियोगी है विके साथ स्था समय कदी किया है प्र मार्की कि रिशारिक निर्माति हेप तब बर्गिक क्रिया अस्ति है। हेंग्रीच्न सिर्फ व्यक्षिक स्वितिकाह क्षेत्रक होतीह किया होन्हार 

1 E bing mein pim by fing fall drangenen frugen es ben beige dufte genn b'engrope get is aski pip day teutruk naga semiybssza, s

wille faupre faiktefen baleifralene mue I bale mes tenel yn fer min ale mun spesie eman ere ettejnisk beite bublic bereig fe mile angen Begen biffe biffe fif भिनोक्तर कर दुल को स्पन केएसे प्रमी। हंन्रीक ह्याइक मकिएमित एक ईराएड और व्यक्त प्रमें इसके इसके हैं इसके अंगियानी अत्यन्त प्रचय होते हैं । इसके अन्तर्म

वस्पित करें। arfillir er fare san. ann varentigin. Ile ab Dibell 1424 ,'the himmile, find 14184h भाः, केर्टर ईत्रेर्टर्स तथाः ,शास्त्रक्षांत असः, केर्ट्रर क्षा होते । स्थापन स्थापन स्थापन अन्यका वता । esta , un manuel, "hotels in bolline rate , अर कार्या है, विकास कार्य होती है स्वीतिकार अरह, नर्टस् प्रमायः ,स्यूनवत चमः, स्टब्स् अवस्तम् तयाः (अर्थ क्षेत्रक, (अर्थ क्षित्रके के क्षेत्रके अर 12-0] 1424 .: He bands, (1126 1416:2421: 16 क्ट्रेस असीयां हा तयाः, तक्दंत्र्यात चलः, क्ट्रेस बन्तेष्टा ine auniti, int ting tite ine bracket, कर्म वर्षेत्र एका त्राकाम सार कर्म १ वर्ष विकार्यक , अध्योदेशन अस , वर्डर वेरवा तथा , वर्षिवं अस: edieg sage, 'me profess, epres 3434 , काल क्षेत्र है के इस है में बहुत है । वहार है अपने असा The tiple supple state and sign at ! — தோல மத் செயில் யர் வக்கத் € 1 கே சேம்" முரி

PID क्या: करिय किट | ईक क्षीमण कि शका प्रक मार छक्कित्र केस्ट कोष्ट्रकीय प्रीक्ष क्रिक्र प्रसी । कि साव्य क्रिक्मिन्द्रिणि क्षित्रम्भिन्छ छन्। साह्य सम्प्रहेण । ई किया कि छि छोड़ी क्लिक्ड्राम्पर संग्रह : हरू । ए

करना ब्याहिये । इस दिन गमेदाजीका भन्याद्वेस प्राक्ट्य हुआ চকত কোল-ৰম্মানীত্ৰীত্ৰ ক্ৰিট্ৰচ-কৰ্ম্য সমূহ্য

्रिं किक क्षीय किमाधकर्तिक ई मेंक्रकः अभि है किक सामक क्रिक्ट विकृ र्षो प्रत्येक चतुर्धीको अगाचित ( विना मीमे मिन्य हुआ)अज एक बार गाकर रहे और फिर चौथे वर्षमें प्रत्येक चतुर्थों हो वर्षेषा निराहार रहार यगेराजीका स्मरणः चिन्तनः भवन

एवं अत्यन्त प्रीतिपूर्वक पूजन करना चादिये । इस प्रकार विभिन्न के का करते हुए चार वर्ष पूरे होनेपर अन्तर्भे वत-स्नान करे। उम समय वत करनेशस्य मनुष्य

गणेशकीकी सुवर्णकी प्रतिमा बनाये । यदि सुवर्ण-मूर्ति बनवाने की धमतान हो तो वर्णक (इल्दी चूर्ण) थे ही गणपतिकी प्रतिमा बना ले। फिर विविध रंगोंने भूमियर पद्मपत्र बनाइर उधरर बन्ध स्थापित करें । कल्याके ऊपर चायरखे भग्र ताँचेका पात्र रखे ।

उक्त चावलेंके भरे पात्रपर दो वस्त्र रखकर उधपर गणेशजीको विराजमान करे । इसके बाद गन्धादि उपचारोंने श्रद्धा भक्ति-पूर्वक उन दयामय देवकी पूजा करनी चाहिये। फिर मोदक-प्रिय मङ्गलविषद् गणेशजीको संतुष्ट करनेके लिये। उन्हें नैदेवके रूपमें लड्ड समर्पित करे। प्रणाम, परिक्रमा एवं प्रार्थनाक्रे

अनन्तर सम्पूर्ण रात्रि गीत, वादा, पुराण-कथा एवं गणेसजीके स्तवन और नाम-जनके साथ जागरण करनेका विधान है। अरुणोदय होनेपर स्नानादि दैनिक कृत्यमे निश्च हो शुद्ध वस्त्र धारणकर श्रद्धापूर्वक विल, चावल, जो, पीली सरसो, भी और लॉइसे मिली इवन-सामग्रीका विधिपूर्वक होम करे । गण, गणाधिप, ब्रूप्माण्ड, त्रिपुरान्तक, अम्बोदर, एकदन्तः रुक्तदष्ट, विध्नप, ब्रह्मा, यम, वरुण, सोम, सूर्य, हुताशन, गुरुषमादी तथा परमेश्री—इन शोल्द नामोद्वारा प्रत्येकके आदिमें प्रणव और अन्तमें चतुर्शी विभक्ति और उसमें

इसके बाद 'वकनुण्डाय हुम्'—इस मन्त्रते एक सी आठ आहुतियाँ दे । तदनन्तर व्याहुतियोद्धारा यथाशक्ति होम करके पूर्णांदुति दैनी चाहिये। फिर दिक्यानाकी पूजा करके बौबीस ब्राह्मणोंको अत्यन्त आदरपूर्वक लड्ड् और सीर भोजन कराने। आचार्यको दक्षिणाके साथ स्वत्सा गौका दान कर दूसरे ब्राह्मणोंको अपनी शक्तिके अनुसार भूयसी दक्षिणा दे। इसके वाद उन श्रेष्ठ ब्राझनोंके चरणींने

भद्रापूर्वक प्रणाम कर उनकी परिक्रमा करे । तरुपरान्त उन्हें १-- भृः साहा'--- १२मन्तवे न मन । व्य भूतः स्वाहा'--

इट बादवे समा। क्रिंसः स्वादा' दर सर्वाद न सम⊸ने

•ममः' पद् स्थात्तर अग्निमें एक एक आहुति दे।

आदरपूर्वक विदा करना चाहिये। विस् सक्रनवन्द्रश्री शाथ स्वयं प्रश्नवतापूर्वे भोजन करे।

इस महिमामय बन्धा पालन करनेवाले मनुष्य हवा<sup>तिन्</sup> गणेसकीके प्रवादंवे इव लोहमें उत्तम मांग भोगते औ परहोडमें भगवान् विष्णुंडे शायुब्यंडे आंधियरी होते हैं (१०) पीप मासकी चतुर्गोको भक्तिपूर्वक विभेक्ष रागेशकी पूजा और प्रार्थना कर एक जासमकी लहुझ मोज

कर्मकर दक्षिणा देनी चाहिये । इस बतको विभिन्न करनेवाळे पुरुपक्रे वहीं पन सम्मत्तिका अभाव नहीं होता । ( ११ ) माध-कृष्ण चतुर्धीको प्लंकप्टबतः कहा गदा है उस दिन प्रातःकाल स्नानके अननार देवदेव गडपुनकी प्रधन्नताके लिये बतोपनाधका चंकस्य करके दिनभर धर्याम

रहरूर श्रीगणेशका स्मरण, चिन्तन एवं भवन करते रहन चाहिये । चन्द्रोदय होनेतर मिट्टीकी गणेशमृति वनाकर उठे पीदेपर स्थापित करें । गमेशकीके साथ उनके आयु<sup>व</sup> बाहन भी होने चाहिये । परि<sup>ले उत्त</sup> मून्मयी मूर्तिमें गणेशजीकी स्थापना करें; तदनतर प्रेडशोपचारके उनका भक्तिपूर्वक पूजन करना बाहिवे। फिर मोदक तथा गुद्दमें बने हुए तिलके लहुका नवेश अर्थित करे। आचमन कराकर प्रदक्षिण और तमस्कार करके पुष्पाञ्जलि अर्पित करनी चाहिये । अध्ये-प्रदान

तदनन्तर शान्तचित्तवे भक्तिपूर्वक गणेशमन्त्रक इक्कील बार जब करे और फिर भगवान गणेशको अप प्रदान करे । अर्प्य प्रदान करनेका मन्त्र इस प्रकार रे— सर्वसिद्धिप्रशयक। नमस्तुभ्यं संकष्टदर में देव गृहाणार्थ्य नमोऽस्तु ते ॥ कृष्णरक्षे चतुःयां तु सम्पृतित विभूत्ये।

क्षित्रं प्रसीद् देवेश गृहाणाच्यं नमोऽस्तु ते॥ प्यमस्त सिद्धियोंके दाता गणेश ! आक्को मगस्क्रार है। संकटोंको इरण करनेवाले देव । आप अर्थ प्रदेश कीजिया आपको नमस्कार है। इत्यापक्षकी चतुर्थीकी चन्द्रोदय होनेपर पूजित देवेश । आप अर्घ ग्रहण सीजिश आपको नमस्कार है । इन दोनों इलोकोंके साथ 'संबष्टहरणगणपतये नमः'

(संकष्टदरणगणपतिके लिये नमस्कार है) दो बार शेलकर हो अर्ध्य देने चाहिये ।

इसके अनन्तर निम्नाक्ति सम्बन्ते नतुर्गी प्रिणिकी

. Figure aufer 1858, von eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine Present geselle der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Present der eine Presen

क सहोहक्षम कियहे बस्तुण्डाव भोभांते । लाहे दन्ती प्रमोहकात् ॥

हें ब्रासी बड़ी महिमा है।

is: { sins upsi it used for the debt for gips in a property of the problem in a up son a property of the property of the up son a property of the property of the upsi of the property of the property of the property of the property of the in a property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the

there in treep factoren most by these there of the respective to the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the sec

्या हटलाव सुन्दर । यो स्थित स्थार । यो प्रधान प्रश्न हैं । ये इस्तताब सुन्दर । यो स्थलन हैंस् । या अस्पन प्रदे । स्थार हटलाव सुन्दर । यो स्थित स्थारा । ये प्रधान वसर ।

1 filte min eine wift uitzt im nicht für get fig gen ihr ein, win wegen filte er nern weg der im eine gen in mer wegen filte wegen im 2 filte ming by in mer ming der mit der mit gen filte mig den der die mit gen mit gen im 12 filte

> bibryng feir ningflorenii e bibryng e neiszenny yrane matelii 'orga art, fyrae matelii bibril van dirakel arth fisch seide bibril van et legal bibril valenii fisch matelii e arth fisch valenii 'yra et e arth fisch valenii 'yraent'i i va e use arth fisch seide 'metel'i i va e use arth fisch seide

County of a line and the county of a line of the county of a line of the county of a line of the county of a line of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county of the county

i Spilopingip poe perdintelogeiri A ergeliktzion ieg ing bourigg ( oo ( \$55 o ig. 1027)

भारतम् स्वाह्मक माणिकः, रशकन्यां सेह्यक्षि क्षार्थाः भारतम् स्वाह्मक स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्मकः स्वाह्

प्रमाध्य काण्योत्र अस्य कार्याय मेग्रास्य (काण्याय सम्ह । रेक स्थाय मेग्रायस्थ्य स्था क्षेत्रीयस्थ्य विश्वास्य विश्व क्षेत्राय क्षेत्रस्थयस्थ्ये विष्य

हम स्पर क्रियान केस्टर होने तिकालका प्रमान कर् यन पानते समझ हो जाता है और उसके समझ स्प्रान कर्म । 115ई होना नि

सि ( फ्रांक्सीम ) 'सिट्ट-क्ट्रक्ट क्रिक हो है के स्टेस हो हुव स्टाक साम्मार क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक हो से क्रिक्स नाथ हो स्टा है |

kun dies einer fallege fennsseg denn unt tank feltun eite for my keltufer segnelt ofm Genre fenchtli vo ins franke docht o ner eine den neue deutsche fallege faurer auf von wegen deutsche feltungen ist in

ता. स्टीड्रे एड्रे स्टीड्रे एड्रे स्टीड्रे एड्रे इस प्रथमित विधिष्ठे स्तानः दानः जर और होम आदि सुभ कर्म आदिवेच मजदनकी कृष्यने सदस्युने पळदायी हो जते हैं।

(१२) प्रस्तुत मागक्षी चतुर्थोकी मङ्गटन्य पूर्णप्यात काम स्वताम तथा है। उस दिन करोपसायके भाग गोपाजोकी सोटोकी मूर्ति चनसाकर उदकी अच्छा मेकिपुर्वक पूजा करें। बदनन्य पद मूर्ति सावजाने दान कर दे। मोदाजोकी प्रवत्न करतेके क्लिये उस दिन

तिलीने ही दान, होण और पूजा आदि करें । उन हैरा तिलाने होंदेंगे ब्राह्मोंको भोजन कराइर जती हराये भी मोजन करें। इस मतके प्रमायने सम्मार नकरदानीने इस्ति होती है और मनुष्य मनोहाजीकी ग्रम्मने सहत ही खिद्ध प्राप्त कर लेखा है। (अस्ति एउट्टाइस्ट अनुस्यर पास्तुन ग्राह्म-सनुष्यीको सामोराथ-बार्ग्यांक करते हैं। आपास्तानी विधि सरी है। वक्तोस्पान नक्कामा विधान है। इस प्रमार बारों

महीनेकी प्रत्येक शुक्ल चतुर्थीको बत करते हुए वर्षभरके बाद

अभिनुस्त्रमंद्रको स्थिपा-चन्नुर्योग्डी वंशादी गरी है।
जिस दिशी मारूमें भी चनुर्यो तिथि रविचार या
महत्व्यारते तुम्क ही, वह विदेश पळहादियों होती है।
उह्ने अञ्चारक चनुर्योग करते हैं। उन्न दिन गरीश्री में पुत्र-देश अञ्चारक चनुर्योग करते हैं। उन्न दिन गरीश्री में पुत्र-इसके मनुष्य वर्षाया बस्दुर्जीको प्राप्त कर देशा है।
आजित महिमाययी चनुर्योग्डमें पूर्णाके अन्तमें बद्धार्य-

मतक्रया अवणकी बढ़ी महिमा गायी गयी है । पौराणिक

कथाओं के अतिरिक्त प्रत्येक प्रान्तमें परम्परागत कुछ लोक-

उस स्वर्णमूर्तिका दान करने6े मनोरथ सिद्ध होते हैं ।

कपाएँ भी बही-मुनी जाती हैं। वे सभी भगवान् गानेकार्त्र प्रीति प्रदान करनेवार्की हैं। परम महिमामची अञ्चासक-चतुर्धी अञ्चासक-वर्धान्त्री महागय-कथा गानेकारुगावके उत्परकारणकों के अध्यापम वर्षित है। यह कथा

अरवन्त संवर्षने इत्त प्रकार है—

कार बांकर के बहुती वार्षको सहित्र निष्ठि और महात्व्य
कार्यकार्यके नगरद विश्व प्रतायाद्वात बारसारद सम्बद्ध दिना गया
है। विरुद्ध पूर्व विषि तथा समझ्य अननेके किये क्यान व

पृष्पीदेवीने महापूर्ति भारबाबके जगपुष्पञ्चल अध पुत्रका पान्त्र किया। सात पर्रके बाद उन्होंने उसे महर्षिक

वात पर्नेचा दिया । मध्येन आयन्त प्रध्न होई अपने पुत्रक्ष आवित्रन किया और उद्यक्त व्हीता उत्तरन कराइर उठे पेद प्राप्त्यतिक अप्यन कराया । हि उपनेनि अपने मित्र पुत्रको मणाविक्यन देश उठे परोस्ते को मदाद करानेहे लिसे आराधना कराडी आहा दी। गुनि पुत्रने अपने निमाई वस्त्रीने मणाम हिचा और हि

पुराविष्यं महानीके तरार व्यक्त वह प्रस्म मुद्र गर्नवारीक श्वान करते हुए मिक्सूबक उनके मन्त्रक वर करने स्था वह बालक निराहर रहकर एक वर्ष्य कर्वतक गरीवतीके वार्यों भाग उनका भन्त्र करता रहा । माथक्ष्य-बद्यांकी बन्दोरन होनेपर हिल्ल बह्मांकी

सोंसो। मैं उठे अवस्य पूर्व करूँमा । प्रथम पूर्वीपूर्वने अध्यत्त वित्तयपूर्वक तिषेद्व विध्या-प्यासो । आज आपके दुर्जम दर्सन कर में इतार्ग से गवा मेरी मात्रा पर्वत्यालियी प्रथ्मी, मेरे विता, मेरा कर मेरे नेम, मेरे वाणी, मेरा जीवन और नम्म समी स्थल प्रयूप्त द्वाराय ! मैं स्टार्थमें जिलानकर देशवार्जिक स्था अध्यत्त

करना चारता हूँ । सेए नाम तोना लक्ष्म करनेवाल भावत हो। पूर्णानराने आपे कहा—(क्ष्मणानी मो ! इते आरक्ष पुक्तवन रहीन आज भाषकृष्ण-व्यूखी हुआ है। अतरव यह चतुची तिल पुष्प रेनेवाली यां बार्ट हिल्ली हो। मुद्देश्य ! इत हिन को भी तत्र करे आपी वृच्छे उनकी समस्य काममार्थे युने हो जाना करें।

भवः शिद्वभद्दाता वेश्वेत राजसुत्तने वर प्रदान कर दिया - भोदिनीनन्दन ! तम देवताओं के साथ प्रधान क करेते ! तुम्दारा प्रमुख्य जात सर्वत्र विस्मात होता ! युम प्रशाने तुत्र हो होते द्वाराश संस्थात स्थाप होता । तुम प्रशाने तुत्र हो होते द्वाराश संस्था

h dra din editore directive university forgings and we have a process of the second date of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the

कि म्योज्य । किंकु काम्मा किक्त कीएएम-काश्वर रूपेकोम्प कम क्रेंट ठीड़ेंक क्रम प्रदेश को प्रमुख्य किसी क्रेंप्ट कि मृष्टी । क्रांकी शाम क्रम उक्तेम्ब का प्रिट्स या क्रांकी क्रिंप्ट रूपेक्ट रूपेकी क्रम क्रम

— 1820 řípe vy 5 5 ja farri fatře je mo trovie vir pri vy 5 5 ja 1820 říve 1820 vy 6 říve vir vy 5 vy 5 vy 1820 říve vy 1 říve vy 1 5 výl vy 1820 říve 1 říve 5 říve vy 1820 říve 1 říve 5 říver vyst.

see bers fire ele ser erebe denter of

nguy kot yaterb yaht par ay kast —Inal nyakur tave | thya talus ucht tachr fafeirign tous ynd think yr | thyastu

। प्रतक्षे क्रमध्यम् हेन्स ।

भिन्न किन्नमुन्तीमणगीर

## 

1 15 mg d 65555 with allefts the control towns of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of t

f (mur ) bribne tilj-mene rome falme श्र बर्स है। ज्यावार्त वायन्ति मिल्ल वृद्धि देवचा है। alleit eitente bit biet bit birtelbite it in fin dengele abrirt gen f p f 1 3 mirri Ale He editeurel f 1 felicit franken भारत प्रसार कराने की केरिक महाम ध्रम भ Dra des wultel ialund fien pre if ber bie Rei क्रावर प्राप्त कार्यक कार्यक सामन्त्र कार्य का व्रकार अवानवा बांद्रधा ( सर्व ) हेर्त हूं। हम बर्व वह अनेत्र क्कि क्योंने केंग्रेक नावृद्ध प्रावृद्ध कुछ वाह प्रावृक्ष affelbarreite fetafe fa 61 \$ 654 bis fire क्षांतर पूर्व संस्था देने कि विमान महा हुर्गाह taibie talepilie apiec (3 f 1 3 for roje p. 9.50 साहर रिव्य वस्ताः संदर्भ रहत विस्ती प्रया स्टीर्ड रिव्य हैं उसी तथार कीय-साथार मी। हे बस्ताला जनही मनि कर प्रकान वर्षेत्र दिस्ट हो । है पि प्रकार कृति है एक केदि अक्किन कृति है । है एकिहि

भारत साम्रहासकर्यन वरावश वर्गावा राज्य होर

क्ष उन्नद्रश्चेत हे स्वयन विकास है है है है है है है

रेतवान मी बनकी महामहिमाना दिवाई बचन बन जन हो।

र रहा असूर्य किया वेंडर वस्ता करोड़ है। बार मा रही है।

in a gramate of 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19 th 19

tan is berit far Diller gefilb bre 472

thin eging a Co ace maje recht

defte wife ift nautit gu et neb 11

है। मू बहुबबुबब्बतु हिंद हुए न नुहंदर रूपी प्रत

ten to plut plant uner faufn de

( c ++ ) [ -++ )

M-184-IM

( भी बीमी )। प्रश्न विस्त और देवपर---वे स्त्र प्र सायंकान सानी समय समारन्को पुत्रा करनी भदिके। जी मनी देवमाओं हे लिने प्रसा है'। मनेसके हैं किने दुन्त तानी समय वृत्रन करनेमें भसमर्थ है। इसे धनाकार ही विश्वा पूजा कर देनी धारिये और सन्दाहतथा संध्या निविद्ध है और दुर्वोद्धर अध्यन्त विष् इति देवन पुष्टक्षीन अधि कानी पादिने। के चोहोंने कि हो। दिवते हो। क्यों हो। सम देखे नीचे विशे ही, देंगे पूज उपरा माने जो है। उनह इताह नीबद उपकार य है र आहादना र रेपालने उच्छेत न करे। अपरिते उप (सान जामन, ३-४४, र अध्ये, र आधानीक ६-स्ततः भीर भवत भव (नेता) देवाचे निर्मतन थे. s नग्रत ८ वर्तेवर्शक ९ वस्त्र १० पुण्य ( दुर्वाहुर ) महीतक को। साम इछने पुनकर अने हर पुर्वोक मान्य आदः ११-भूपः १५-दापः १६ नेस्पः १४-साम्बूनः पूजाने अवरोग करना चाहिये । देवतास चढा हुन १५ आरातिक प्रदक्षिणा और १६ पुष्प प्रान १६ क्षर्वे द्यापने रखा दुआः पहनो दुई चेर्नावे क्र<sup>32</sup> 1तनने भार प्रकारके पत्र अवेदिन होते **रे—द**य स्दर्भा हुआ अथवा अस्ते भौगा हुआ दुष्य भी निर्माल वयः अध्यक्षमः आनम्मीयक्षम् और स्मर्तायक्षम्। नमसा अन्ता है। उने देवजा क्षेत्र प्रदम नहीं हरते । वार्तवभूमें अने तो होता हा है। उनहीं अध्रनत पार ्रत हालीस जिल स्थितिमें लिखा हो, उसी स्टॉर्न उर्वे बराई और देशी है - पूर्वी, विष्णुबासा ( शहदेहना ). दावें हायथे देवतानर चड़ाना चाहिये उसे अर्थनुन <sup>इरहे</sup> हरमाङ ( त रॉ ) जीर कमनार जप्पदर्यंने जनके अधिरिक नहीं। दुशामने देशविमहत्तर जन नहीं छिद्दश्ना चार्तिः भाउ वस्तर्षे होता है—वहीः दुर्बाः दुश्यः अधनः बह बहराव द्वस्य माना गया है। पून वेहनेस क्रम कुकूम, पत्म सरसी, जल और मुक्ती । इस प्रकार स्नानमे पहले करना चाहिये। सिंतु तुल्मीहरूक चरन प्राच्यात्र महाराज्ञ और अध्यक्षात्र अक्षत्र होता है। आचान स्तान करके ही करना उचित है। पूलको सम्र स हर्ष्में नीयपत्रीमे जनम अधिरिक्त आयात्रा स्वयंग और इंडोन न स्थकर पात्र विधेपने स्थला चारिये । रॅडके प्ले<sup>से भी</sup> हालने चाहिय । स्तानीय र्रायमे — जनके माग अस्ता, गन्ध नहीं काना चाहिये । ग्रुष्क और अपवित्र पुष्प पूजर्मे और पुष्प दार्वे । जिन द्रम्पका अभाव हो, उसके बदले ( द्रष्टस्य-आहिङ सूत्रावले ) उसके स्मरणपूर्व के अधात डालने चाहिये। जाती ( चमेली ) सर्वेषा त्याव्य हैं। उपासक स्तान संभ्या आदि नित्यक्रमंका सम्पदन श्रमी, उथा, कन्नु, मल्लिका, कनेर, नाग ( नागकेवर ), करके ग्रद एवं मुखद आधनपर पूर्वाभिनुत होकर देते। पुष्राम, अधोक, हाल कमल, नील कमल, सम्म, स्टूल पूजनके लिये गङ्गाजन एवं योडशोपचार-पूजनकी सामगी ६ नेसा कि कर्नप्रदोष'में बर्गन रे— एकत्र करके अपने पास रख ले । सामने देवताके <sup>हिन्दे</sup> पःदयन्यंमाचमनः धक्यः । **धानाइनासने** बोठ ( छोटी चौको ) स्थापित करे । उधपर आधारग्रकिकी रतान बस्तेष्यांते च गन्धमास्यान्यतुक्रमात् *ध* र ॥ पूज करके पार्वीमें धर्म, शन, वैराग्य और ऐश्वर्यकी तथा पुर दीयं व मैतेब ताम्बुट च पदक्षिया। पूर्वादि दिशाओं में अधर्म, अश्वान,अवैराग्य तथा अनैधर्यनी दूजा पुष्य,अक्ति(ति प्रीक्ष ब्यचासस्य प्रोडश्चा र ॥ करे । तत्परचात् पीठपर कमलकी भावना करके उसकी १-दुर्वी स विश्वासम्बन्धः च स्थामार्कं प्रश्लेषः च । कर्णिकामें समपतिदेवकी प्रतिमाको विराजभान करें। पाधाकानि च चस्वारि कथियानि समासङः ॥ प्रतिमाने अभावमे एक पत्रमें चावल भरकर उसके उपर ( आहेदम्यावती )

क्ष्यसस्त्रहरूमेः ।

श्रुरनमाथमनीयके ॥

위진중

द्यार्थमुच्यते ॥

( तर-परिचय )

सने ।

, -द्षिद्वां कुदाधीरच

≡वद्गमपि वद्योशं

शिक्यमें देकपूर्वेद न

३-तथाऽऽयमनपात्रेऽपि दधाञ्जातिक<del>र्</del>

मौली लिपटी **हुई** सुपारो स्थापित करके उसीमें गणपतिदेव-

५-व्यंती स्थ्यी कुशा कष्ट्रमंहिलका करनीरजम्

चम्पद्धं बकुछं सेव पद्यं विस्व परिनक्षण्।

**थ्यानि छर्नदेवामां संद्राश्चाणि समानि व** ॥

( आदिक्यूशवंती )

नःगपुत्रागकाशोकरकतीकोत्पद्यानि

860

भ देव स्थाप कुर्डितास प्रित्म कर्रे । प है क्लिक कुं इस्के ईफ़्तीर प्रद्राप्त द्रेक हैं किस्क लास करो न हो जो भारतस्य केवान स्थाप भीते विदेश हो। अवस्थित हो। अवस्था किसी भी अवस्था-

( स ) रू का या गर्दाः क्ष्मके वर्ष्ये क्रिश्वारदेश्यक्ष ---}& SID क्तिन्मरुद्धम कानीजीन्मी श्राप्ट देमद्र । स्ट्रेस्टी रूक् . वह सन्त वर्र अवने ऋष धया वृक्ष्म-भाषमांपर

असहक्रातीक श्रीकाक दिन दिन है है है भपरीतास उद्विदः । देवा को यथा सदीमंद्र बुधे

Melneral inu be Sug wolft wie gen II finite betier मिनविधास । देवनार सक्याप्रवेशिया वयं देश व भाषुः fe elnithy zwieginppungung egu iemp

elt i equem ebuga udyreifes age वका बाधा सवाजी वाचे भूरत्र वात्रसम्ब दिवका प्रतिका रीभक्त सवरंश्वर्य ॥ दशमनियम् । धर्ममां वरणाद मेममित्रभ मान्त्रमे नः

fing frubint bie fertigeten erning stants dasf #

n Profester in eine mitgelte forem egin सहित से दिन्हें विदेशकाः च्यान क रोका हुरवन्द्रीतः । म म्हाम

arten nen Afemun Arennes jeiga

n deput mun befinten ner egeneit fest it fen ment

وه اعنا موسوسة همه دروه و تروه و تروه و تروه و ترجع ه

ug eafle, ergen be ug etbundenen i

i proje ben une un uf eile ifen geilen n Pro beles Sucionifeen pagreierief

R mr may San abel ebn is emerge dem. mporth iffe eige au Beigen । के क्षेत्रकों होंके के के विश्ववेद जा .- कांकावस के वाइमांका करेब इस दक्षा इस्ता है--

, Latiene 242 n, वः कोत् प्रकारताक स क्षान्तानाः श्रीतः व

। क भीशिक क्रिक्रोक्स क क्षत्रीप क्षत्रीपण ब्हे (क)

No tile hip diche why fielle hist by

n produce for interior segretly fively 6 886

(१९।१ अस्टिम)। अनीमहीक स्त्रमेक्ट्र कर्महोत क्राईक्सी

एतर कर । ईक एताए किथिए दिवाह संमात्र होता होता अर्थ

ल कि क्षेत्र क्षेत्र असः व्यक्तिक व्याप्त

क केरीबार करें। १ के बारावरण करें। १ के मारावर्ष क

नामक कानिया प्रश्न विका हुआ स्थानिक प्रमान

mn lene sine is resemps migrif's

पावर्षकांस्य कि: स्वात्सावर् ११ विस्तान भव ॥ (v) sig jaconi animal allegal (v)

जानम एड क्रक क्रांस किएन क्रमियेट क्रिडेंड क्रांड PE S.P. I S. FED IZUE SURPOR TANK FOR

31- 'me fifterpip & sife f es be rege

रेहरार मंगाप रिक्रीड कंडिएकई उक्तायक कर्णड़ हिम

De Beine pergife my sert effere PRB केत्रकू कि कि छाउड़ा डॉक करपू। ईक क्रमांश कि

---ईक स्मानाथ प्राप्त स्ति प्रकट्टम विक्रिय छड्डीयसी

ा कि उक्ती हिम्मिक्रीट मह बिल्च लक के र छपू संकारपू कारत रहे कारती वैपान

.. ? \$ \$1,525.5 et muen gelber ib f et mabe mate, efter

-- विकास कर । वस्तार्थ--

( A) | A be Eb )

इस सन्दर्भ वार स्टु---

n :222

一部即

भदितियौरिदितिरत्तरिक्षमदिनिर्माता स विशास पुत्रः ॥ विद्ववे देवा अदितिः पञ्चत्रमा भदितिर्ज्ञातमदिनिर्ज्ञातस्यम् ॥ ( यञ्च० २५ । १४ । २३ )

दी हान्तिरन्तिरक्षः हान्तिः पृथिवी हान्तिरूपः हान्तिरुपययः हान्तिः । वनस्यतयः कान्तिर्वदेवे देवाः हान्तिर्वदेव हान्तिः हार्वे हान्तिः हान्तिरेव हान्तिः सामा हान्तिरेपि ॥

यदो यदः समीद्दते ततो मो अभयं कुरु। म्रांनः कुरु प्रक्राभ्योऽभयं नः पशुभ्यः॥ (यद्यु०३६।१७०२२)

सुद्धानिकंबयु । श्रीम-महरगक्षप्रत्यंत्रे नमः । स्वर्धा-वारावण्यस्यां तमः । उत्तमसूष्ट्यास्यां नमः । स्वर्धीदृष्ट्य-वार्धास्यां नमः । स्वर्धीदृष्ट्यस्यां नमः । स्वर्धीवृष्ट्य-नमः । दृष्ट्रेष प्रत्यो नमः । कुवदेवतान्यो नमः । प्रम-देव स्वर्थो नमः । सुवदेवतान्यो नमः । स्वर्धेव्यक्ष्यो नमः । स्वरः । सुवद्यो देवेश्यो नमः । सुवदेव मनः वे नमः ।

(क) विश्वेशं माधवं दुण्डि दण्डवाणं च भैरवम्।

षन्दे काशी गुहां गङ्गो भवभी सणिकणियम् ॥ १ ॥ महत्काय केटिस्यंतमप्रभा वक्रतण्ड निर्विप्तं कुरु से देव सर्वद्रार्थेष्ठ सर्वदा॥२॥ सुमुखर्चकर्गत्व कपिलो गजकर्णकः। कार्ये देशक विकास विकास । देश भग्नकेनगंगाध्यक्षो भासचन्द्री गजाननः। द्वादर्शतानि नामःनियः परेष्यस्यादिये॥ ४॥ विद्यासभे विवादे च प्रवेशे निर्माने तथा । <sub>मंदाके</sub> संदर्ध र्यव विध्नस्थ्य न जयते ॥ ५॥ हाक्साम्बरधरं देवं समिवणं चनुसंत्रम्। व्यवस्त्रं ध्यायेन् सर्वविक्रोपशास्त्रवे ॥ ६ ॥ मार्गिक प्रथमिक वर्ष प्रक्रिके वः मुरामुरैः। सर्वविक्वितिहे तम्मे गम्पियनवे चित्रे मर्वार्थमधि है। वर्षभद्रसम्बद्धे शास्त्र श्यानके गाँधि करायिक नारेशन ते ह ८ ह सर्वता सर्वकार्येषु सामित नेपासमहत्त्रम्। and प्रतिस्त्रे भगवन् सहस्रव्यक्तं इति: इ ६ ॥

तदेव लक्ष्मं सुद्दिनं तदेव सारावर्ल चन्द्रवर्लं स्ट्रेव ( विद्यावतं द्विवरलं तदेव लक्ष्मीपते वेऽक्षिपुर्गं सारामिशा । सःभस्तेषां जयस्तेषां कतस्तेषां पराजयः। जनार्थनः ॥११४ हदयस्थे येवः[मस्त्रीवाउवामी बत्र योगेश्वर, कृष्णां यत्र पार्था धनुर्वाः। श्रीविजयो भूनिधंबा नांतिर्मतिर्मम्॥१२॥ अनन्याधिनतथन्तो मां व जनाः पर्युपासते। नित्याभियुक्तमां योगक्षेमं वहाम्यहम्॥१३॥ स्थते सङ्ख्याणभावनं यय पुरुषं तमञ्जं निश्यं धजामि शरणं हरिम्॥१४॥ व्यक्तिभवनेषसः। सर्वेच्यामभक्ष्येप देवा दिशन्तु नः सिद्धि महोशानजनादेनाः॥१५॥

उपयुक्त साञ्चलिक इ.डो.श्रेका भाषार्थ १<sup>स</sup> प्रकार है—

ध्विस्यनाथः माधवः, दुण्डिग्जं गणेशः, दण्डपणि, भैरक बाडी, गुहा, यहा तथा भवानी मणिक्रणिहाकी में बन्दन करता हूँ ॥ १ ॥ कोटि स्पोंके समान महातेकावी, निधान काय और टेंद्री सुँडवाले सगरतिदेव ! आप सदा सर कार्योभे मेरे विष्नोका निवारण करें ॥ २ ॥ सुमृत्व, एकर्ना कृषिक, गजहर्ण, लम्बोद्र, विकट, विप्ननारास, रिनायक पूर्वचेतुः गणाव्यक्षः भावचन्द्रं और गजनन—यं गणेवत्री बारह नाम है। जो मनुष्य विचारम्म, विवह, गृहयंत्री। यात्राः संग्रम (युद्ध ) तथा संस्टो अवस्यस्य इन बारह नामींका पाठ और अवल परता है। उसके रावमें विपन उत्पन नहीं होता है ॥ १-५ ॥ ग्रुक्टनस्न धारण वरनेवाँके चन्द्रमाके समान सीरः चार भुजायारी और प्रस्त्र सुन्त्रान गणपतिदेवका ध्यान करे । इससे एम्पूर्ण विध्नोंकी शान्ति हैं जाती है ॥ ६ ॥ देवताओं और असुराने भी अभीष्ट क्लंहर की सिद्धिके लिये जिनका पूजन किया है तथा जो समन विष्णीको इर छेनेवाले हैं, उन गणाधिपतिको नमस्कार है।। भी नारायति ! द्वयं सद प्रशास्त्रा महत्व प्रशास कार्यस्त्री मञ्चलमार्थी हो। कल्याणदायिनी शिवा हो। सर पुरुपार्थीमे विद करने रात्ये। दारणागनवःगत्यः विनेत्रधः(रणी गीरी हैं) तुम्हें नमस्कार है ॥ ८ ॥ जिनके हृदयमें महास्थान भगारी भीहरि रिसको है। अर्थात् को मन हा-मन उनहा विन्त करते हैं। उनके गमल कार्योमें और मदा हो अमहत नहीं होने पता है।। ९॥ स्टब्संबर्ग ! में जो आपके प्र<sup>त्या</sup>

मिले । मुख्या स्थाप स्थाप मुख्या स्थाप स्थाप स्थित

एवं प्रहाणकालकीत्वान्तांत्रकारां युव्यक्तिक स्रोहस्यमं ( स्रोहस्यमं स्रोह्मीयः स्रोह्मीयस्थानस्य

gr pen ezherid sas 102 silv duz vz... Cp pen ezherid sas 102 silv dvu cæ érog — he vose vz

मदान महाः ॥ ६५ ॥ Tiel fig birge fun Sirfer fiel ronu-gofi क्षित हो। त्रावल-१५ मिछ विमान क्षेत्रकृति ॥ ४३ ॥ ३ the war to fertale rayable mere enfi म्ह रहे सिक्ष के सम्भाव कामक को साम हो साम है। इस क भार में सम्बंदान करता है। ॥ १३ ॥ तम सम् मध्यान दिनम कर रिक्त करने क्षा क्षेत्र में कि क्तिक हिंद प्रत्न किल क्लिको क्लिक क्लिक हिंदि क्लिक -3 63-3 roughe priving 11 9? 11 \$ 1924 pr wo Sinis mu pro file creft de ire & rev riege tin is mogile reichte ibn II 29 II 15 ibre fe beal puter fere is pael feijer S um relie's of fo edell paper piener diebelie nier Finn done mit, fip53 deal || 0 9 || \$ eves for जीहर बनातानी किंद त्यान्यक किंद त्यानात कि ही निर्मात कि देवज महा है एनस वह । है किय एनस व्यक्ति

BEON .

n ens w einem übenome | pu frie freichte femire

ning and specification of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the contro

क्राधनिय

and reful transport solidies work if
and reful transport see for forging
prefere known in lugare topic,
formingment in regime topic,
formingment independent of the properties
of way to integrate many usuag
of prefere transfer to the great of
forging the hold transfer that of
forging the hold transfer of
forging the hold transfer of
forging the forging the form
of hold transfer
for the forming the form of
forging the forming the forming
for the forming the forming
for the forming the forming
for the forming the forming
for the forming the forming
for the forming the forming the forming
for the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the forming the formin

सावाह्य

# तरव्यस्य गणेशं नताः सः \* 400 ब्रिइसंस्भिवन्दित् । (क) विशयक नमस्तभ्यं क) विचित्रस्मस्रचितं दिव्यास्त्राणसंयुक्तम् । कुरुप्ताचमनं प्रभो॥ गृह्यीप्त सुरपूजित ॥ म्बर्णसिंहासनं चार ग्राकोत्र केन देवेस •देवेश्वर ! देववन्दित मभो ! विनायक ! अवह •देव यूक्ति गणेदा ! यह सुन्दर स्वर्णभय विदासन प्र**हण** नमस्तार है। आए गङ्काजारवे आचमन करें। वीजिरे । इनमें विचित्र रत्न जड़े गये हैं तथा इसपर दिव्य आस्तरण ( विद्यावन ) पड़ा हुआ है 🏻 (स्र)ॐ ततो विसदत्रज्ञायत विसजो अधि पूर्यः। स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद् भूमिमको पुरः ॥ ( वतुः ११ । (स ) ॐ पुरुष पृदेद्दर सर्वे बहुतं यद्य भास्यम्। ५) 🧈 सिद्दिपुदिपहिकय महागगराचे नमः, मुने उत्समृतःबस्येशनो यत्रक्षेत्रातिरोइति ॥ (बद्ध०३१।२) भारमनीयं समर्गयामि । 🕉 सिद्धितुद्धिसद्दिताय महागगपतये नमः, भ्रासनं समर्पयामि। स्नानीय-समर्पण । रमके बाद निमाद्वित मन्त्रके गणेशबीके पद-प्रशासनके तदनन्तर नीचे दिये हुए मन्त्रको बोलकर गद्भावको हिन्ने पाच अर्थित करे— स्नान करानेकी भारताले स्नानीय जन थाँदेंत करे---(क) 🗳 सर्वतीर्थसमुद्धतं पार्च गम्धादिशियुतम्। विकास गृहा गेर्ड भगवन् भक्तवसङ् ॥ (क) अन्दाकिन्यास्तु यद्गारि सर्वपापहर्र द्वुअम्। सदिवं कल्पितं देव स्नानार्वं प्रतिगृह्य हम् भक्तवरात भगवान् विप्नयव ! यह सब तीर्पोक्रे जरुरे तैयार हिया गया तथा गरुप आदिने मिभित पाय-•देव | मन्दाकिनी (गङ्गा) का जो जठ सन्नगद्दर<sup>ी</sup>। और ग्रम है। वही आपके स्नानके लिये प्रश्ता विव अन्त आप द्वारण कीजिये । ( स ) 🗳 एतावानस्य महिमात्रो ज्यायांश्च पूरवः। गवा है। आप इसे स्वीधर करें। पारोऽस्य विश्वा भूकति विवादस्यामृतं दिवि ॥ (वतः (ख) 🕫 तमाचश्चामार्वेहुतः साभूनं पुषक्तमात् । ११ । १) < विदिवृद्तिमदिताव सहागणातवे नमः पर्द्यक्रांभक्र वायम्यानास्थ्या झाम्याभ वे ॥ (वतुः १(१६) ॐ सिविदृद्यिदिशय महागगान्य नमः महोहे स्वर्वे पाइयोः पार्थं ममर्गपामि भर्म-तान समांकवि । ठइननार गन्य आदिने युक्त अर्ध्वंत्रन अर्दिन करे पश्चामन स्नान और निम्हरिय भन्न परे---इमके बाद नीचे लिये कन्यकी बाबर वक्षणी (६) के सहस्यक्ष सामोध्य गृहच क्लाव्हा भागों च कामांत्रचं गान्यस्थापनेग्रेतम् ॥ क्याक्षिको स्थल कार्य — ् अस्य निधन गण्यस्य ! अल्पो नवस्थर है। अन (क) प्रक्रमुनं स्वाड्यनोनं पयो वृद्धि पूर्व सर्। that des wes my se se sette de et mans हाईत च शक्षपूर्व स्वत्र वे प्रतिहरूद्व tist of P न्यनी दूप, दरी, पी, म्यु और वर्षतसे दर्भ (स<sub>)</sub> के जिन्न(भी प्रदेशक गरी अनेशक शास ह क्तिकर देखा किया गया यह प्रदान में के आया है। है क्षत्रे शिवक समायान्द्र प्रकृति वर्ष इ ( दर्द प्रशा र ) o felfeifer urnent en entra अवस्टादेशिक दश्य करें ए (व) रू रह रह मालदेवप्रिक्त वर्षे स्ट सामाने मुख्या से होत्यक्रमीन्त्र (क्षूर १००१) mielie i manua aria S Cleffenern nemmet an este द्वा कर्म र सहाक्रम अवस्था का व केर अव ORGANIC'S I

ம், நெழு நெழு மதுவதி முற ஸ்ர்க லி.ம். அவரை இத்திற் அவசு ஆகியிற்ற வூறு राम् । बच्चा सद्धाः मृत्युव्याः संस्था स्था स्थाप

aprage se se gjereil eite might measurate (a)

माह्याहरू स्वान ( सेंतप्तन वेल वा 💶 ) । रेक रसिक्ष श्रीपः ( १३ ) व्यक्त क्याने वर्षे

l injuniana padakakaka pemahana महामाजायन नयः शहरान्तन नमप्रवास। का बेहवतार्थ ॥ ( वंबे॰ दें। ई ) क व्याप्ये विवास का सैतवासर्वर्धायः तान्त्रात च्या सैन्द्र नीष्टे नतत य ताःमरित्रात सम्बद्धित अवाद इतस्य का रतस्य का र्वेष्टानीयम-

(ख) कु बराद धरोर्डवस्तर मेंबू मध्यद प देव आरोक रेजी केमान की गांड हो ठेउन तभा मलका दूर कर दीनाओं है। यह दिवस धाकरा समाम

'जा इराक सार-तत्त्वते वनो है। पुछ देनेबली, धुम सकार्याहरू विस्ता स्थाना सामार्थिकार्य ह

( क) देवेललावेदच शहर देहरे शैमा। 보다는 D 912

सर्वस्थान्य जेन्द्रांबस्साच समतन्ताम ।

मञ्जलकं समदेवासि । ८०-५४ ) रू स्थादवीदसहस्यद महासातसद नमा असी बीता । साम्बाधाना अवसी वा स ( वेदे । १ रकः। सत्र ब्रास्ट्रियः विवा। सर्वसम्बर्धे वस्त्रविसर्वभाः सञ्जाबः सन्तवन्तराः । सरीवनसीयातस्य सरीसर्व तामुबन ( अ ) के मेरी बाध जायात पर्ने संबंध सम्बंध

ध इक एक्स ईस्से ईम्सन हैं करनेगल दिल सुखाडु, मधुर मधु नेग्रमें प्रसुत हैं। आ P famb sie san Sony drug pp | fep. तकानुष्टिकर् दिव्य स्थानाच प्रतिप्रकास ॥

( क ) बैद्धां बीसीय में स्वा स्वा स्वा નતૈ-સાલ

र्मस्यानान्त्रं होद्रीवस्तान् संसंत्यास । t filteren biereg . une ferterign क्षां ॥ ( वज्रे १० १ ८८ ) क स्पर्धियोह

١,

\_\_\_\_\_

नास । अनेव्यतस्तर

पं उस प्रकाशित देकी क्रांगल प्राप्त

काह करनेदाना वह पूर्व में आपको आपेत करता है। एव fres we were 6 ( style, ) bleve ( poppe,

प्रकारित कालक सीक्स्प्रम करते हुए संस्थान e-ergenogene ( & ) Pariarinana,

र्यप-स्थाब

देज़स्मामान्त्रे जीदीदेकस्मान् समरद्यास ॥ १ स्थाप्रसम् हास्त्रस्य १ १६) छ सिद्धेनित्रित्व महाराजायव

। १३ ०६४ ) ॥ इस्सेन श्रेडियान व्यव हरते कहि । । महीक प्रकारिकारी प्रशिक्त धव्यक्षकी है 🗞 🤇 🤛 🕽

ा उक एउस

क्रिय केमान्य कि माथ रहे प्राथ के में द्वित काव्यट त्व । वर्ष देवव अत्वर्भ भाषान्वद्याः नन्दवस्य

इंच्यानीत मया देव स्नानाथ प्रतिगृह्यताम् ॥

(क) व्यवस्त्री सर्वेश्व सर्वेशस्त्र शहासमर्थ । मान-स्थान

BH444HH रीयांदकस्थाव Bettellek bib । प्राप्तमास सम्बद्धारा ।

कार्यक्षेत्रमुद्धियां 🕫 ( १) सहारक्षत्रवं नराः विकास के विकास के विकास के विकास मारा है। हिंडोल्फाइडी कि हमिरमांत काश्वाद क्या हैं एक 🥸 (छ)

drine tanne up pe njegs tant mit tip delie nup feif den esen ben aferne ! fie."

u periheinemes inn weiten erm i pip talte fren öfelingente (#)

मारु:फ़र्फ -- है छात्रिद्धानम् हत्तः व्हा इत्प्रक

मान क्षेत्र । हिंद्रीय व्यापन मान कि हर बाह रहे कि बाद देश देश आई9 प्रवाह राज का मान । भ्राप्तिसम्बद्धाः शुक्रीर हत्त्वान सम्बद्धाः

ॐ सिद्धित्रद्विसहिताय महागणातये नमः, मुवासितं (वस्त्रके अभावमें खल सूत एवं अलंकरपके <sup>लिये</sup>

नेलं समयंग्रसि । शदोदक-स्नान तदनन्तर गङ्गाज्य या तीर्थ-जय्ने शुद्ध स्नान क्याये । मन्त्र निम्नलिखित है—

(क) गङ्गाच यमुना चैव गोदावरी सरम्बती। नमंदा विन्धः कावेरी स्नानार्थं प्रतिग्रहानाम् ॥ ्रम गुद्ध बरके रूपमें यहाँ गङ्गः, यमुनाः, सोदायरीः

मरम्बती, नर्मदा, सिन्धु और कावेरी उपस्थित हैं। आप स्तानके खिये यह अन प्रहण करें । (स्र ) ॐ आयो हि धा मयोभ्वला न ऊर्जे द्धातन।

महेरणाय चक्षते ॥ (यञ्च० ११ । ५०) 🤣 सिद्धिनुदिः महिनाय महागणपत्ये नमः, शुद्धोदकस्तानं समर्पयामि । वस्त्र-समर्पण (क) शीनवानोष्णमंत्राणं लक्कया रक्षणं परम्।

देहालंकरणं वस्त्रमनः शान्ति प्रयच्छ मे ॥ प्रभो ! यह दक्क सेतामें अर्फित है । यह मर्दी, इत्र और गर्मेंसे मचानेवाल्यः लबाका उत्तम रक्षक तथा दारीरका अलंकार है; आप इंसे स्वीसर करके मुझे झान्ति

प्रदान करें । ( स ) 🌣 युवः मुवामाः परिवीत भ्रागात् स उ धेयान् भवति जायमानः । तं धीरासः कवव उज्रयन्ति म्बाध्योदै मनका देवपन्तः॥ (श्रृक्∘३।८।४)⊅ सिदिः वुद्धिसद्दिकथ महाराजश्तये नमः, वर्षः समर्गयमि। 🕉 निदिवृद्धिमहिताय भहागणपतये नमः, आचमनं

समांकमि । उपयन्त्र ( उत्तरीय )-समर्पण (६) उत्परीयं नथा देव नाजविजिनमुक्तमम्। गृहाबेर् सपा भक्तम इसं तर् स्टब्सेड्र ॥ ो देव! तला प्रसाद निर्धे (चेत्रवृत्ती)न मुद्धिन्ति यह उत्तन उत्तरीय वस्त्र मैंने मनियुर्वेड भर्तिः हिया है। आर रंगे प्रदेश करें और नक्त बन्दे हैं।

( स ) रू मुक्काने उन्हें निया गढ अर्थ वस्त्रमा अन्त् स्वत कर्मी कर्म विषद्भाद संस्थान विश्वकर्त । क विद्युद्धिक्रिय स्थापनारे

नमः, उपवस्तं समर्गवामि। तर्न्ते आवमश्रवं समर्गवामि

अक्षत चदाना चाहिये।) 🕉 सिद्धिवृद्धिहिताय महागणपतये नमः, बस्रोपबस्रो रकसूत्रं समर्पयामि । अलंकरण 🕉 सिद्धिवृद्धिसहिताय महागणरतये नम , अउंदरवार्य

सक्षतान् समर्थयामि । यझोपचीत-समर्पण (क) नवभिसन्तुभिर्युन्हं त्रिगुणं देवअमयम्। उपवीतं भया दृत्तं गृहाण प्रतिश्वर प्र

म्मर्थयामि ।

थरमेश्वर ! नौं तन्तुओंसे युक्ता त्रिगुण और देवता-स्वरूप यह बजोपबीत मैंने समर्पित क्रिया है। आप रहे प्रदेश करें । (स) ॐ यञ्जोपबीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यसाह्यं उत्हार्त्। आयुष्यमद्ययं प्रतिसुद्ध शुभं यहोपवीतं बरुमशु तेतः ॥ 🌫 तिद्विद्वदिसहिकय महारागातये नमः, बद्दीपतीतं

🌫 निद्विद्वित्विष्य महासमान्त्रवे नम्। अपमर्वे समर्पपामि । (इ) श्रीमण्डवन्दनं दिग्यं गन्धाकां सुमग्रेहरम्। विलेपनं मुरभेष धन्दनं प्रतिगृहारम्। ·मुरक्षेत्र ! यह दिख्य भीवण्डचन्दन, मुग्नपने पूर्व एवं मनोहर है। रिलेम्नम्बरूप यह चन्द्रन आप स्वी घर हरें।

(स) 🌣 रवां गन्धवां भवनंत्रवक्रिय्द्रस्यां बृहस्यति । त्वामोषये मोमो सत्रा विद्वान्यसम्बद्धाः ( यत्र १२।९८) अ मिदिवृद्धिमहिनय महामयानं नक, कथं समर्थाम । धसन

(६) अध्यक्त साम्रह ब्रह्मान्तः सुर्गोधिकः। सदा निवेदना भक्ष्या गुरून प्रसंदर्भ ह न्युष्टेड परमेरहर ! वे कुडूकों ही हुए मुद्रा प्रश्न है। मैंने जीवनाओं इन्हें जानमें बेमने जीन हिंदी

un rit ner si p

r ress rezit sof des fapte (aptent v 1867s) g ress rezit sof des zzleg prostr ter perten. 1897s f g ress rezit sof

र्यश्रिक स्वाचित्रक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वर्धिक स्वरतिक स्वर्धिक स्वरतिक स्वर्धिक स्वरतिक स्वरतिक स्वरतिक स्वरतिक स्वरतिक स्वरतिक स्वरतिक स्वरतिक स्वरतिक स्वरतिक स्वरतिक स्वरतिक स्वरतिक स्वरतिक स्वरतिक स्वरतिक स्वरतिक स्वरतिक स्वरतिक स्वरतिक स्वरतिक स्वरतिक स्वरतिक स्वरतिक स्वरतिक स्वरतिक स्वरतिक स्वरतिक स्वरतिक स्वरतिक स्वरतिक स्वरतिक स्वरतिक स्वरतिक स्वरतिक स्वरतिक स्वरतिक स्वरतिक स्वरतिक स्वरतिक स्वरतिक स्वरतिक स्वरतिक स्वरतिक स्वरतिक स्वरतिक स्वरतिक स्वरतिक स्वरतिक स्वरतिक स्वरतिक स्वरतिक स्वरतिक स्वरतिक स्वरतिक स्वरतिक स्वरतिक स्वरत

arada uyu. yasa asa asara asara birepidika. Asama n (saga ta 1132) birepidika. Asama n (saga ta 1132) guranlis a Bilipidikana ngumapada nas, Birepi guranlis a kataragan, astirepidi

1 provente are in norm by diversity of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a little of a l

klý vove se klév níce bylke 22 (19) pap lágar i tepra leger (19) ce klávy leger (19) ce klávy leger (19) ce klávy klávy (19) ce klávy klávy (19)

ng sustaint againgthe (2)

spragal vely hasier eine

spragal vely hasier eine

spragal vely (200 600 flipper

। पंतर के लीट्राफलका झीवनामू लीट्राफ्का (क) ॥ :पंर फान्तमू किसमूच लीक्प्यू लीक्प्यू निकासम इपिट प्रकास कानीसम् विशोधः क्रिया प्रियो

offic Theore brights fashre fixor l'ince demy his one if his his dies diffic by i ye von iberry depinde iterie & (v)

ngadi. ( 2011) ya alkazikisha anghang ng ( 1130 ( 22 ( 100 ) 26 kilgykalkang ngmang ( 1111, John 12 ( 1111) ya kinang ngmang ng propinsi ngmang ngmang ng propinsi ngmang ngmang ng propinsi ngmang ngmang ngmang ng propinsi ngmang ngmang ngmang ng propinsi ngmang ngmang ngmang ng propinsi ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ng propinsi ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ng propinsi ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngmang ngman

i britz beiterfen einem bei (v.)
ii ihr depenklankt innog kinongen .

( শুরুত্ব ) সারুন গুরু করিল। প্রাচ্ছিত্র দ্রুত্র হুট্ট টুর্টিন ক্রিট্টেট্ট । ফাট্টাইন্স । ক্রুল্টান্ড্ডে দ্রুত্র হুট্ট থ কিলটি চ্ছুদ্র গুড়ু ক্র্ট্টাণ্ড ক্লাণ্ড চর্চ্ছ । গুড় ক্যান্স

-भट्टम तम्म हैंद्राधारात्र महात्रामुद्धिनी व्ह । सीवर्धम स्रोक्ट इक्षोमह

क्षित स्पृष्ट हिंदी के देशक | कार्ड तथाकार श विक्षीय एड्स केंट है ह्यांकिट स्पृष्ट राज्य 193 क्षत्रमाहित्स क्षत्रांकित व्याह्य्य के ६० (क)

193 कममुस्स प्रमुक्त प्रदेश रू (म.) -जेल्डोन य (२।०११) चण्ड । स्टम्मेस्स्मेरीस - मेर्गक्तम लोक्पेसर तक हेराणपञ्च कम्प्रेस - ज्योष्ट्र

l hydusik pingarofiyy poyiny (#) g souwe poy biny resistins तीर समसा देवताओं के सूँधनेयोग्य यह धूव सेवार्थ आर्कि । प्रभो ! इसे प्रदान करें ।

(रा) ॐ पुरित पूर्व पूर्वन्तं पूर्व तं बोऽस्तरपूर्वति तं पूर्वेषं वयं पूर्वासः । देवासमित वद्धितमर सस्तितमं प्रितितः खुष्टतमं देवहृतसम् ॥ (यनः १।८) ॐ सिद्धिवद्धितदिताय महातागत्तवे नमः, पूरमःध्रापयामि ।

दीप-दर्शन (क) साज्यं च वर्षिनंयुक्तं बद्धिना योजितं मया । दीपं गृक्षाण देवेश प्रैकोस्यतिमशयसम् ॥

भक्तया द्विपं प्रयश्चिम देवाय परमात्मने । प्राहि मां निरवाद योशहीपज्योदिनेमोऽस्तु ते ॥

ंदेवरा ! धीमें हुतोयी श्रहेंची बत्तीओं आनिते प्रमानित करके दीव आपकी क्षेत्रां अर्थित हिमा गता है। आप हरें प्रहण करें। यह प्रियुत्तनके अप्धकारणे दूर करनेवाल है। में दूर देवता एरमात्मा गणपार्थन हो वह हूं। प्रभो शाय मुझे चोर नारुके स्वाहरी। होशस्त्रीधर्मय देव। आपको

नगरकार है। (स.) अर्थ श्रामित्रवांतित्रवांतित्रवांतित्रवांति स्वाहा सूर्यों उद्योतित्रवांतिः सूर्यः स्वाहा । श्रामित्वयां ज्योतिर्वेषः उद्याहा सूर्यो वर्षों ज्योतिर्वेषः स्वाहा । वर्षोतिः सूर्यः सूर्यो उद्योतिः स्वाहा ॥ (स्वुठ ३। ९) अर्थ तिन्द्विचित्रस्वित्रय

महारागपतये नमः, दीवं दर्सवामि ।

तैबेष-निर्वेदन दीव अर्पणके पक्षात् हात्र भोकर नैवेष-अर्पण करे। नैबेषमें मोति-मोतिके मोदक गुड़ तथा ऋतुके अनुकूछ उपक्रम्थ

नाना प्रकारके उत्तमोत्तन पत्र प्रत्युत करे । नेवर्यमें देव बस्तुका पहले ग्रुद्ध जलले प्रोधण करे । कि चेतु-मुझा दिखाकर देवताके यमुख स्वापित करे। इसके बाद निम्माद्धित भन्नोको पर्दे—

दिखानर ५ वयान २०५० च्याच्या कर । १०० वया सम्मानी हो परेन्य सम्मीने पेसे गुम्नां देव आर्क से सच्चां कुर । इंपिस्स से वर्ष देवि परत्र च पर्या गतिस्थ रास्त्राक्षण्डकारानि दिख्शीस्थ्रकति च ।

अवस्य अवस्योज्यं च नेवयं प्रतिगृह्णताम् ॥ वेव । आर यह नेवज प्रदेश वर्रे और अपने प्रति मेरी प्रविचार क्षेत्रिये । चाल्यतः चर द्राविचे और प्रतिकृते अधिवार क्षेत्रिये । चाल्यः और साँववे

भर्ति हैयार किये गये स्वाच पदार्थ, दर्श, दूध, यी तथा भरत भोज्य आहार नेत्रेयके रूपमें प्रस्तुत हैं। आप यह नैतेय सम्बद्ध क्रमायर्थक स्वीकार करें।

( स्त ) ॐ नाम्या आसोइन्सीसर दीव्यं चीः समवर्ततः । पर्भ्यां भूमिर्दिनः ओक्कवा कोर्स अस्त्रपद् ॥ (नृ3० १९११२) ॐ नावाव स्वस् । ॐ भवानाय स्वस् । ॐ समानाय स्वस् ॥ ॐ भवानाय स्वस् । ॐ स्वानाय स्वाह ॥ ॐ सिंद्युदिग्पेतव्य

महागणपत्ये नमः, नेवेषं मोददमयं धनुप्रस्ति व समर्पपामि । ॐ सिविद्यविसहिताय महागणपत्ये नमः, आचमर्थयं

सिद्धिवृद्धिसाहताय महागणपत्य सम., आपन-मन्ये पानीयं उत्तरापोशनं च समर्पयामि । करोड्डर्तनभे लिये चन्दन

करोद्धर्तनके छिये चन्दन (क) ॐ चन्दनं मलबोजूनं कस्त्यांदिसमन्विःम्।

करोद्रतंतकं देव गृहाण वरसेश्वर॥

१देव ! मध्यपवतते उत्पन्न चत्वनमं कहारी आदि

सिव्यस्त मेंने करोद्रतंत्र तैयार क्रिया है। वरमेश्वर | रहे
स्वीकार करें।

(ल) अर्धुतः ते अर्धुतः पृष्यतं तरा एदः ।
 गण्यत्ते सोममवतु मदाल स्त्रो अर्धुतः ॥ (बतु० १० ।
 ३० ) के तिचित्रुवित्रवित्तात महागयत्ववे वमः, कर्वतेव करिवृत्तेन समर्वमि ।
 पृणीकत्वाति ।

(क) ॐ प्राप्तकं महरित्यं नामवाहीद्रवर्षुनम्। प्रकाश्वादित्युकं तामपुरं प्रतिगृहतम्। प्रमो ! महान् दिन्य प्राप्तिक इत्यपनो और पृती आदिते सुक पानका बीहा त्यामे प्रस्तुत है। हवे प्रकार र !।

्यमा । महान् १६०व प्राप्तिक देखा कर्या । आदिने युक्त पानका बीझा नेवामें प्रस्तुत है। इने प्रश्य करें । (ल) ॐ वरत्रक्ष्येण इविया देवा यज्ञमक्तवत । बतन्त्रोऽस्थासीदान्यं ग्रीथ्म इस्माः शरद्वितः ॥ ( सत्रु० ३१ ।

२४ ) ॐ सिदिवृदिमहिताय महागणात्वे सम् मुस्रवासार्थमेळापूगोफळादिसहितं ताम्यूलं समर्ग्याप्ति । नारिकेळफळ-अर्पण

(क) इर्द फलं. मधा देव स्थापितं गुरुकाव। तेव से सफ्डाकारियवेश्वरमानि अस्मविध स्थ तकः ॥

New tells divers where I receive i receive i receive i receive is 15 feel relieve tive desterming fit was received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a received in 15 a re

wenner öller eltseuß essengen sehr 20 (r)) din verm Syr vor enn, erselfte ürz g 6 (pr. 26iner un fewer 20 (z) 1 1 3 e. gr.) u. wöf her heisel geneg zeltpreit en terpel geneg tene 20 (z) 1 51 e. gr.) u. perier silvenpe awrennen 1 erpe einer m. e. schwestelle (2) 1 5 e. gr.) u. perielweiter terlieg 1<sup>5</sup> 1 1 e. gr.) u. perielweiter terlieg 1<sup>5</sup> 1 1 e. gr.)

ा हिम्हे वाक्कार स्वाह हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो है हो हो है हो हो है हो हो है है हो हो है है हो है है हो ह

izskin brug brzna brik brnen glæ « niken yng inforenu bravelinsvinsverpe -flavy medveppe belig pikravenorpefer promern kneft san tilhili skæ tron fi promern kneft san tilhili skæ tron fi pag fram refetilden medline i fy pagl sag såvel fræferet engeprest «

रात । सन्बद्धना चमभ सम्बद्धमा । होरा

- किट्टिनेट स्था के किरामान्य महास्थान स्था, सन्त्राप्त अस्य सम्प्रमान । सार्व्याप्त । सार्व्याप्त ।

( 43 1 62 0Eb )

1 v élecgrégica elira v élec élu (v) 11 pr jirodyn selegir olim élu 6.1 pr jús él féurec v éu vasoga 9 fő fir vigeze pro éra vasír é 3 fi

(१) ८ के के कोली मण्डीन ग्रामस्य निर्माप । वेतुरस्यायोग्नेत्य थन्यने क्यांने ॥ (९३० १९ १९) के क्षेत्रियोग्नेस्य म्यानमस्य च्यानेस्य स्योग्नेस

> mur faulte derits fill dep townellier yn 1 nes. 4 Here inwerd file fanne tein ferz is

> ा के के साथ स्टिक्स क्रिक्स के (ध ) स्टिक्स में स्टिक्स के स्टिक्स स्टिक्स स्टिक्स के स्टिक्स स्टिक्स के स्टिक्स स्टिक्स स्टिक्स स्टिक्स के स्टिक्स स्टिक्स स्टिक्स स्टिक्स स्टिक्स स्टिक्स

i ikvied kie než ipinimovaj (2) u ti vvou silm snysavovenima sp. inile maj kim sma impozivenima vvi pamu (ž sanita kipu saravy sme vilš

Kir yr yrike 65 ibu if eddu kird firm 4 fe eige beliv 1 fine æfilv enerdeg dædbærn konvorflæ(r) 1 uried vorfg vorf éræ tukpro fædly norg (v 193 efr)

(1777) - Company of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the secon

ranim reduce dass is bene sid 15 v & (v) (Toververseis elogy chanz sidente 1 fens u vo genes def tre kende si tege ben cidfinggi inervedia siden si (vv 1 v) «ge") vin ne voll depe alega per 1 sidente (si vv ge vi dispe per 1 sidente

க்கலிஞ்த்க , முகல்கலாகும் நடைதியதித்தின் ♣ ஓ கிருந்து

97413-151419 97413-151419 191419 191419 97419 191419 191419 97419 191419

## विदेशकार्य-समर्गन

ारतना का तथा अध्यक्ष का पूर्व हुने और अपायन पद्ध-कर सेक्स का देवी पुर्वासी स्थित अक्ष प्रकार (पायन भी देवी होती पुर्वास के कारता का सेक्स किस दिवस की सेक्स अपायन प्रकार की अपीर्व

स्था त्या सम्बद्धाः त्या विशेषवस्त्रकः

निकारतसम्बद्धाः वाच भव भव भव निवारतः

विद्याः वाचित्रको वाच्या विद्यान समित्र

स्वत्रको वर्षा दिव निवार वाचित्रकोवः

भीत्र सम्बद्धाः वाचित्रकोवः

भीत्र सम्बद्धाः सम्बद्धाः

स्वतः सम्बद्धाः

स्वतः सम्बद्धाः

स्वतः सम्बद्धाः

स्वतः सम्बद्धाः

स्वतः सम्बद्धाः

स्वतः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रकः

समित्रक

ार पर प्राथम काराविकालक (वार विकित ता. का राज विकास में में भी में किया है। प्राथम काराविकालक विकास काराविकालक र राज काराविकालक काराविकालक के स्थाप काराविकालक र राज काराविकालक काराविकालक के स्थाप के स्थाप काराविकालक काराविकालक काराविकालक राज्य के स्थाप काराविकालक काराविकालक स्थाप के स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप काराविकालक स्थाप

हुत के प्रदेश हैं वे पर हुई जाई है भी जब करे हैं है के जा के हम है है है जो के सिंद हैं दे हैं दे बे कह बहुत है कि से

क्षेत्रिहर्द्दादेशक्ष्यस्थानभ्यः नदाः स्थापन्यः स्वर्तेत्रेत्रे

## 27. 41

The control of the grade of the state

sates a fit were milet?

ANTIN SPEE SERVES

good action organic to make

रिश्रस्तान्यस्थाय नामको सञ्चलिते। भाषानियाय देवाच नामानुष्यं निवादक व सम्बद्धाः स्थापन्यं सार्वा सीपानिया। निर्मितं हुत से देव सर्वेशस्त्रं वृत्तार्थाः व स्था विभागतुरुवन्तिः च गुनर्देति

भक्तिवेदि गुर्गार्शेत क्षत्रवेदि। विकामीरवपदरेति च वे स्वप्नीः तिस्वी सर्वेत वर्षाः सह निवसेत्र

गरेमार्थने कर्म सन्तुश्मिकं कृत्वा तेन गरेंन सर्वेत्र प्रविदेशकार्य साह ध्रम अनुष्य पुत्रवासिद्द प्रविदेशकार्य स्थापन

अन्या पुत्रक विद्यिष्टिको अदगाराः । अयम व सन् । स्थापनार्थः चार्चिति (दिनोस्टराज्य कार्ये

रोत्र) है। यह न के देश बोर्डाम के नदेश है विकास करते । हो के महाहे अपने पहेंगी के स्वार Batte and foren altebut ter fa get. प्राप्ती न तक रहेत्यात प्रश्नित र वर्षी र महर्गत में nming sei fir ng gate, buget grace . Was that beine to that he and ber nicht अन्त हरूर हुई व है। हैं। जनमें जीरर व रहा है। with partie for the same fire same for the and and rest of the first took to be es asit to one is not not it will with a filter to the matter for for and down file the street to a set a set the Clark E with restricts is no news as to was quere l'e fautien! the form of the total all a roginal agrees agreet Bone Consust with the country 18 x 8 6 m c 2 m 2 16 150 1 8 1, 4 416 ILE PLANT CHAIL SELECT

\$ 128 Age 54 2 448

1 3 1923 ET 625 E en eine gen erbiribit birte gut pur, wur 'dem anier Em fil at ein munte ma feite mitten beite er biete is etter eping tires by fi fol annen fames pant eneny न्यं सामा के वे वस , संत्ये हा वस करना ना ६५। विना हिन्ती erd napio fixa in, fre is e Croeistis & । हे सामक क्षत्र के अपने का महास्था का विकास का run, find staller dipiye true, \$ 1854: 54 ৰাৰ গৈতিনৰ বহু মৰ ৰুৎসা হে। বাং পোন হাব । बुसार १० ३ ६० १६ सालास ता प्रकास है। ११ १ १ १ १ ւդանն Եր մասնուննը բար դարա չօյ होत्ता । केड केडी कर होता घटाट की करायेंड़ । की নিংল সাথ দিয়াছ বিষ্ণানী চেলিনিধি ৰস্তি কেছি ক্ল अन्ति क्या वरा १ वर्ष भयत वनस्वात् भवत्तव् काद्यम स्वरत हर्ष हर्ष द्राप्ति ताहर है है। सम्बन्ध मोलिंद होना अन्य भड़े हैं na att, al sa peate Fil pare sa tegg te क्तांत्र हिंगार प्रदेश की क्या क्या क्या है उस ब्रावेस या बेंड्यों हुए चित्रपटरी अपने सम्प्राप रिचा forsia param sike pae sê populaves as ig সাং ৰ্বনত দে চেষ্টু দিনাও দ্বাঁদ সৰাই হয় ওঁসাহে

The fermine is the first in the first of the fermine is the first and the first forward in the first forward in the first forward in the first forward in the first forward in the first forward in the first first forward in the first office of the first first first forward in the first first forward in the first forward in the first forward in the first forward in the first forward in the first forward in the first forward in the first forward forward in the first forward forward in the first forward forward in the first forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward forward

বিদ্যায় চাহ চাহ বিচিত্ৰী চনটি ই বিচা টা চাই চনটেন্ত্ৰ বিচা টা মুন (ও নিচাক মি চাছচিও মাছচ বিধা চনটে। চিট্ডৰ চন্দ্ৰছেও মাছচ কমিত কাৰ্য্য চনটি নাম কাৰ্য্য কাৰ্য্য চন্দ্ৰ

- ाई क्रांसम्बद्ध पृथ्व हाथ अथ क्रांसम्बद्धान्ति हाथ । सित्रह श्रीसायन्त्रीयन्त्रहास
- ழ த் திருந்து நடி நிருமு (ம , தேர்நிரும் நிருந் நிர நீ திருமான பீரி கான கூ
- ्हि धनीत, कि घरिष्ठ धनीय छत्। 1 ई क्रिक्त किमार धनीय फेंटी इक्त शिरू फरमक्त क्रिक्ट क्रिक्

- -रेसक—वं• श्रीभरंशासरायनां विष्र, व्याक्रणनाहितानां )

सीन प्रसार क्योंके निर्मारणका अनुक उपाप [ के में नगरन सम सम्भान अनुपन ]

\* एक क्रमण क्रमण किया क्रिक क्राक्स का \*

पारमार्थिक एवं लोकिक मनोरथोंकी पूर्ति करानेवाले कुछ सिद्ध स्तोत्र नीये पुछ सिद्ध स्तोष दिये जा रहे हैं, जिनका अद्धा-भक्तिके साथ अनुष्टान करनेपर 'पारमार्थिक 'भौतिक' द्यान हो सकते हैं। आशा है, अद्धालु पाठक इनसे यथोजित द्यान उठायों। पेसे ानोंक सम्बन्धमें इमारे परमधन्नेय धीनाईशी धीरनुमानवसाइजी पोदारने एक स्थानपर हिसा है-"यह सत्य है कि भगवान अपनी महत्वमयी सर्वक्रता और इच्छासे इमारे लिये जी कुछ nल विधान करते हैं, चारे यह हमारी सीमित और अदूरहाटेके वारण हमें अग्रुभ या दु.सम्ह ात पढ़े, वास्तवमें वह परम शुन और परम मङ्गलसारी ही होता है। इसलिये भगवानपर और ी मञ्जलमयनापर पिर्वस करनेवाले भक्त यही चाहते हैं कि उनकी 'मञ्जलमवी' रच्छा ही सर् अपना काम करती रहे। हमारी कोई भी इच्छा उस महत्त्रमयी इच्छामें कभी बायक हो है। नथापि जो लोग भोग-कामना और भोग-वासनाको छोड़ नहीं सकते और वामना एवं भासिकसे मृत दोकर अन्याय और असत् मागका अवलम्बन करके भोग-सुरक्षका आजा रखते हैं, उनके लिय गाउदागाधन और देवाराधन अवदय ही सेवन करनेवान्य है। इसमें साम ही-साम है। यहि धना और पूर्व हो ता- नवीन पारम्य का निर्माण हो हर मनारथकी पूर्वि हो जाती है। कहानित् प्रतिकाय हरी य अन्यन्त प्रवल होनेके वारण मनोरप-पृति न भी हो तो वुण्यक्तमेका अनुष्टान तो बनता ही है।" रत सोशिके अनुष्टानके सम्बन्धमें यह निवेदन है कि अनुष्टानकत्ती भगवाद धीमणेशारी प्रतिप्री रायपदके सम्मुख पवित्र स्थानमें गुद्ध आसनपर वेडे और यथोपलच्य उपचारीसे भीनणेतान पुजन उत्तरा महत्यमय सारण करते हुए अज्ञा-भक्तिके साथ अपनी बामनाक भनुकूल क्षीप्रसा कम सन्म ह पाठ प्रतिदिन करे। भधिक जिलना भी हो उत्तम है। जरतक बागना गूर्ण न हो पाठ परावर घरता रहे। भद्रके आरमभूम नथा लेखाँ पूर्व लीला कथाओंम भी स्थान स्थानपर अनेक स्युनियी आवी है और भी फलपदायिनी हैं। भीगणेपाके कुछ मन्त्रीस भी प्रसहतुक्य उल्लेख हुआ है। भीगंगत सम्पर्धी प्र मन्त्र तथा उनर्स अनुग्रान-विधिः नामान्त्री स्थावशस्तितः भागवित-सद्धनाम लोगे।

> (१) मद्गल-विधानके लियेङ

, 3

हावप्रिविध्यसको सम्बनुष्ये गजाननः दिसानुस्य दस्य वक्त्रस्य गणापिः । दिनायकभारत्ये पतुपासं भवानमाः । द्वार्यस्यति गामानि मानुस्तान पः गर्नेर् ॥

सिच-अनुष्टान, फलपद-स्ताप भादि फरवरीके बहुमें दिये जा रहे हैं।

विनायकारकार पशुसारम नवानका । कार्यानका वास्त्र विनाय । (वानु सं- ११ |११-११) विद्यं तस्य भवेदद्यं न च विन्ते भेत्रत् कविन् । (वानु सं- ११ |११-११) वार्यं । विनाय संस्कृति विनाय विकास केर्यं है कि विकास स्वायं वार्यं ।

पालीत हिमारक स्टब्स्टर, प्रकार वेस्टर, देशने एक्सिक प्राप्त हैनाक स्वारण वे भर महन्त्रे दाह प्रोप्त के यम है। में दारकान उठकर रुखा पठ बना है। शर्म है। व उनके साथे हैं है भर हमें बन्ने मिक्स न्यान गरी बन्ने पहुंगा। है भर हमें बन्ने मिक्स न्यान गरी बन्ने पहुंगा।

मोजनामिके निर्वे इजनेतिकीमान

प्रियम्बराह्यस्य स्थापंत्रस्य प्राप्त प्रमाणिक प्राप्त स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्थापंत्रस्य स्

о'n

के प्रमुक्त छनाव पात प स्वस्थाको छनावको 1 प्रमध्यक्षणीयक क्षित्रकोन लोगोत क्ष्मण्य क्षित्र व्यक्तिसम्बद्धाः क्ष्मण्यात्रको क्ष्मण्य व्यक्तिसम्बद्धाः क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्ष्मण्यात्रका क्र

क्या से स्थायां में या सामी क्षेत्री महास्थित पात वहीं। पात में में में स्थायां किया में स्थाय क्षेत्रीयां हैं स्थाय समय क्यायां स्थायां स्थायां स्थायां स्थायां स्थायां हैं स्थायां स्थायां स्थायां हैं स्थायां हैं

मंद्रमार व्यक्ति स्थान द्विता मेन विकास वे वास्तिकः। अस्यारी हिस्सी हिस्से स्वार्थहरुप्रस्था हिस्सी वास्तिकः। अस्यारी हिस्सी हिस्से स्वार्थहरुप्रस्था हिस्सी विकास वे

॥ माणकपुत्रांगम्बाले इस्क्रीक्ष ।।

usinempan in in unser submon urung (Linia) Diribilis diens, Gianza Franchen user foll sillen draffe feuer proventi in die provid lære foll sjewe in a neisbewe ner foll sillen draffe feuer provent in die provid lære foll sjewe pringing og finner form erlend feui draff feuer folls firth draw deren drucht draft feuel prof feuer form erlend feui folls folls frank draw deren drucht draft feuel prof sieprodies est ag fölleng var erne tern er folls folls gan prog follsen og gan de mord fele prodies est ag fölleng var frugen i 3 mas der urversylde ser i forst for med feler prodies est ag fölleng var frugen i 3 mas der urversylde ser i forst for med feler nen integera fölle i yr zur fan ferenge prosent gram i streig streig treight gramp. I med by be Jursa for urverfig ive zild fanna, mermen i man in men fene fere follen information. De for for fere for ur gramp feren for i med in men fene for for forter trik gid treis der eine verfig frank foren gelige der gramp follen for fruger stirren i föll nur särng med ellens follens farnafet for i nich berge i med stirren i föll nur särng med follsens foren gelige for i nich berge i med stirren i föll nur särng med follsens foren foren follsen follsen follsen follsen foren foren foren foren foren follsen follsen foren foren foren follsen foren foren follsen foren foren foren foren foren follsen foren follsen foren foren foren foren foren follsen foren foren foren foren foren follsen foren foren foren foren foren foren foren foren foren foren foren foren foren foren foren foren foren foren foren foren foren foren foren foren foren foren foren foren foren foren foren foren foren foren foren foren foren foren foren foren foren foren foren foren foren foren foren foren foren foren foren foren foren foren foren foren foren foren foren foren foren foren foren foren foren foren foren foren foren foren foren foren foren foren foren foren foren foren foren foren foren foren foren foren foren foren foren foren foren foren foren foren foren foren foren foren foren foren fore

दिरुष क्रिक महिन्द महिन्द महरू इनक क्रा कार्रक दल क्षांस्कृत क्री मत्र हामसीय महिन्द क्रि

li tet ung by emiglien feferen fiet by il

## ( )

सर्वविध स्थाके लिये

क्रीशन्यास

थीगणेशाय नमः ॥ आचम्य प्राणायामं ऋत्वा । दक्षिणहरूने चन्नुण्डाय नमः । वामहरूने शूर्पहर्णाय ामः । ओप्ठे विकोदााय नमः । सम्पुटे गजाननाय नमः । दक्षिणपादे लम्बाद्रसय नमः । वामपादे एकदम्ताय ामः । शिरसि एकद्रश्ताय नमः । चित्रुके ब्रह्मणस्यतये नमः । दक्षिणनासिकायां विनायकाय नमः । वान-गसिकायां ज्येष्ठराज्ञाय नमः । दक्षिणनेचे विकटाय नमः । यामनेचे कपिटाय नमः । दक्षिणकवे धरणीयराय ामः । चामकर्णे आशापुरकाय नमः । नाभौ महोदराय नमः । हृदये धून्नकेनवे नमः । ललाटे मयूरेशय

ामः । दक्षिणयाही स्वानन्दवासकारकाय नमः । वामवाही सचितसुखधाम्ने नमः ।

॥ इति मुद्रलपुराणे गणेशन्यानः समातः ॥ धीगणेशाय मम.—आचमन और प्राणायाम करनेके पश्चात् दाहिने हाथमें<sup>,</sup> वक्तुपद्माय नमः'—इस मन्त्रग्ने ग्रेलस्र कितुण्डका न्याग करे। वार्ये हाथमें 'शूर्वकर्णाय नमः'—इस मन्त्रते ध्रुर्वकर्णका ओडमे विक्तेशाय नमः'—इस मन्त्रते

वेप्नेदाराः दोनों ओडोंके बंद सम्युटमें 'मजाननाय नयः'—इय मन्त्रने गजननकाः दाहिने पैरमें 'छरवेदराय रमः'— सम्बक्त सम्बोदरका और वार्च पैरमे प्कदन्ताब मनः' ने एक्ट्नाका न्यान करे । बिरमें भी दुनी मन्त्रते एक इन्तका, चित्रुक ( ठोट्री ) में 'ब्रह्मणस्थतचे नमः'—इस मन्द्रचे ब्रह्मणस्पति हा, दाहिनी नासिकामें 'विनायकाय नमः'—इस

मन्त्रके विनायक्षाः भावीं नासिकामे 'स्वेष्टसञ्जय समः'—इस सन्त्रके क्वेष्टराजसः दाहिने नेत्रमे विकटाय नमः'—इस मन्त्रते विकटका, वार्षे नेत्रमें 'कपिलस्य नमः'—इस मन्त्रते कपिटका, दाहिने कानमें 'धरणीधराय नमः'—इस मन्त्रते थरणीधरका, वार्षे वानमें 'आदालूरकाय नमः'—इस मन्त्रने आशासूरकका, नामिमें 'महेदराय नमः'—इत मन्त्रने महोदरका, हृदयम 'भूककेतवे नमः'—इन मन्त्रने धूककेडुका, ललाटमें 'मयूरेसाय नम '—इग मन्त्रते भयूरेसका, हारिनी वेहिमें 'स्वानन्द्वासकारकाय नमः'—इस मन्त्रते स्वानन्द्वासकारकका तथा वार्यी वोहमें 'स्वीकसुस्वकाने मनः'—्ह

मन्त्रते सम्बद्धसम्बद्धामका न्याय करे । ॥ इस प्रधार सुद्रुखपुराणम् भागेशन्यासः पूरा हुआ ॥

( Y )

समस्त कामनाओंकी सिद्धिके लिये

गमेशाहर

सर्वे उत्तः

यतो निर्गुणादप्रमेथा वतोऽनम्तशकेरनम्ताध जीवा यता भाति सर्वे त्रिधा भेदभिन्नं सदा तं गणहा नमामा यत्रश्चाविरासीञ्जगस्सर्वमेतचथान्जासनो विद्यमो

तथेन्द्रादयो देवसङ्घा मतुष्याः सदा तं गणेशं नमामो यतो चडिभान्द्रचो भूर्जलं च यतः सागराधन्द्रमा ध्योम पायुः। यतः स्थायरा जङ्गमा चूक्षसङ्घाः सदा तं गणेदां नमामो भजामः॥

यतो दानचाः वित्तरा यक्षसञ्चा यनधारना वारणाः श्वापदाध। यतः पक्षिकीटा यतो पीरधम्ब सदा तं गणरां नमामो भजामः॥

## \* ह्यांत्र क्रमी छक् कार्यक्र होंपू किएंग्रमंत्र क्रमीक्ष क्रम क्रोग्रिंग \*

b

( ॰ ) ईस्री कृष्णाम्ने-मर्ग क्य ाज्नम् म्हांकार्कप्रम

Phan ban mig fes hinta tangu inm abgrant afte ? vagmig fe-Gip iftign ।। देख वर्गायकान कार्य ।। कारापृद्धानातां स मेन्स्य निस्तानाता । मान्यानातां से मेन्द्रिय हो मान्या सर्वात्रप्रविद्यासम्बद्ध the trace of administration to be been to MILE BILL n kadenine golle क्रिकी इंद्रकीत्रका । मुख्यदिगद Apingualitative सर्वेद्य समान्त्रस्त ह केंग्रन क्षेप्रसावकरात्र । क्रियं विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास वि भाग्यक्षामाक्षामार् 12.3 Lite मुनिकाममार्टकम् । समितिवाहिक्ये स्वा Hannick II मिन्युव सीप्रवेद I hansini rake. शास्त्राच्याद्वयंत्रम् । मकानव्यर्द्ध शिरवं **Aşsanb**bır tryfen जिल्ला मेर् सर्वे अपन्ति । सर्विताचनस # habelte PICEISERE THOPETONE PROFFICE व मेश्रेमधीम ह 43524 । वर्षव्यवस्थान istra tomu tungenin i praisi mitrainin tingkluiginin n handhe कर्ष जन्मनिक । एक्न्स्स क्लाक क क्लाक क्स्स मधिकारीयाः क्ष्रीस रमण्यः निताम् । मन्त्रभ श्री अस्ति स्वान्ति स्वान्ति प्रमार mbr समाध्यक्षम् ॥ vanerig belivin i ife baisteibie if bogioog n handhe traffer. मामान

in their test glivine ( after ) b is a quantity discussing the second consistency of consistency of the second consistency of the second consistency of the second consistency of the second consistency of the second consistency of the second consistency of the second consistency of the second consistency of the second consistency of the second consistency of the second consistency of the second consistency of the second consistency of the second consistency of the second consistency of the second consistency of the second consistency of the second consistency of the second consistency of the second consistency of the second consistency of the second consistency of the second consistency of the second consistency of the second consistency of the second consistency of the second consistency of the second consistency of the second consistency of the second consistency of the second consistency of the second consistency of the second consistency of the second consistency of the second consistency of the second consistency of the second consistency of the second consistency of the second consistency of the second consistency of the second consistency of the second consistency of the second consistency of the second consistency of the second consistency of the second consistency of the second consistency of the second consistency of the second consistency of the second consistency of the second consistency of the second consistency of the second consistency of the second consistency of the second consistency of the second consistency of the second consistency of the second consistency of the second consistency of the second consistency of the second consistency of the second consistency of the second consistency of the second consistency of the second consistency of the second consistency of the second consistency of the second consistency of the second consistency of the second consistency of the second consistency of the second consistency of the second consistency of the second consistency of the second consiste

de les alles als en mont au en entre les entre les entre des les entre de l'était de les entre des des des les entre des entre entre de la comment de la comment de l'appendent de la comment de la co

up Bininge ental.

। पद्मग्रहर्षं गणेशं नताः सः \* હર

बाम्प्रिय कामनाओंको प्राप्त कर केता है । जो मनुष्प पराभक्तिके इस स्तोपका जब करता है, यह गजननाथ पर भक्त हो जना है—ऐसा फहकर भगवान् गरेश वहीं अन्तर्थान हो गये।

ll इस प्रकार भीगणेशपुराणमें क्षीयणेशाष्ट्रक' पूरा हुआ II

(4) विप्तनादाके लिये श्रीराधिको गच

परं धाम परं प्रद्या परेशं परमीदयरम् । विष्ननिष्नकरं शान्तं पुष्टं कान्तमनन्तकम् ॥ सुरासुरेन्द्रैः सिद्धेन्द्रैः स्तुनं स्त्रीमि परात्यरम् । सुरपादिनेदां च गणदां मङ्गलायनम्॥ र्दं स्तात्रं महापुण्यं विष्नद्रोत्रहरं परम् । यः पेउत् प्रातरुत्थाय सर्वविष्नात् प्रमुच्यते ॥ ( ब्रह्मवेरतंपुराण, भीकृष्णजन्मराण्ड १२१ । १०१-१०५)

धाराधिकाने कहा —जे पत्म पाम, पत्मम, परेस, परम हैसर, विमोड निगास, प्राना, पुर, मनेरर औ अनंत हैं। प्रथम प्रथम सुरु असुर और बिद्ध निनंदा स्तरण करें। हैं। देवस्थी बमानी श्रि सूर्व और बहुवी आभगस्यान हैं। उन परात्यर गणेदाकी में स्तुति करती हूँ ।

मह उपन शोष महान् पुष्पमय तथा विष्य और छोड़को इस्तेपाल है। जो मात्रताल उठार इस शोषम संस्टनाशके लिये

पाठ करता है, यह सामूर्ण विष्नीये निमुक्त हो जाता है। संबद्धनारानस्त्रीत्रम

नारइ उपाय समेरिक्षरयमायुःकामार्थसिद्धे । प्रणाय दिरसा देवं गीरीपुत्रं विनायकम् । भकाषासं प्रथमे यक्तुण्डं स प्रकर्तने द्वितीयकम् । युनीयं कृष्णयिहासं गणयन्त्रं सतुर्थकम् ॥

रम्बोद्दरं पञ्चनं च पष्ठं विकटमेव च । सतमं विष्नराजेन्द्रं नवमं भालवन्त्रं व इरामे तु विनायकम्। एकाइरां भवानि बारसे तु द्वार्शनानि नामानि त्रिसंत्रं यः पदेवरः। न च विमन्यं नम्य सर्वनिविकरं पूरम्॥ विचार्गी लन्ने विचा पतार्थी लन्ने पनन्। युवार्थी लन्ने पुरात् महार्थी लन्ने तीन्। अंग्रजातिनोर्य पद्मिमंसीः पत्नं संभन्। संपत्नांस्य सिद्धि च तमते नात्र मंश्रयः ॥ भग्नभी माम्रोजभ्याः क्रिकिया या समर्थयम् । तस्य विधाः भवम् सर्था गाँतस्य प्रमास्तः । र्द्धि भीत्ररस्थानं न स्थ्यपनं क्या गंग्यानंत्रं मन्त्रांन् ।

का कारणसङ्ग्रहा नक्ष्यण्य नाम सम्प्रकार निवास निवास । सारक्षी करते हैं—सूठे सहाद हारणहा श्रीतृत (त्यावदेशको समय वर्षके प्रतित अहा कर्यो क्षांतरक भीत क्षा नार्व वर्णनाहिक संशव्द का संश्वास क्षेत्र का स्वाप्त करक आपका अपका स्वाप्त करका स्वाप्त का स क्षांतरक भीत कर्मा नार्व वर्णनाहिक स्वाप्त के स्वाप्त संश्वास कर्मा कर स्वाप्त कर स्वाप्त के क्षांत्र हैं है स अनुकर्ताः, देवते अनुसर्वः वद्यस्य अनुसर्वः अनुसर्वः अनुसर्वः । इत्या अनुसर्वः । अनुसर्वः । अनुसर्वः । अनुसर्वः अनुकर्ताः, देवते अनुसर्वः वद्यस्य अनुसर्वः अनुसर्वः । अनुसर्वः । अनुसर्वः । अनुसर्वः । अनुसर्वः । अनुसर्वः । होती कार्योर्ड एक प्राप्तिक हार बाह स्वीत प्राप्तिक मानकार है। वा क्ष्मुण सार्व द्वार कार्या होती कार्योर्ड एक प्राप्तिक हार बाह स्वीत प्राप्त प्राप्त है। वो दिलाश तह नहीं होणा स्वास्त्र स्वास्त्र पटक होता नहीं हिन्दी पर पटक पटक कहता पट पटन है। इस हिन्दी होता पटकों पन पूर्व जी है। पटक होता नहीं हिन्दी पर पटक पटक है। इस नहार करते हिन्दी हिन्दी पटकों पन पूर्व जी है। पटके नाम जाने हैं। इस जाने

क्षेत्रको स्थाप पर है। इस स्थापनाथ कि साथ हो। स्थापनाथ क्षेत्रकों स्थापनाथ करें है। स्थापनी स्थापनाथ है। इस स्थापनाथ कि साथ हो। स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी है। यह बर्धा के का का न अर्थन 'ल' दश' यह कर कर है। इनव त्याव नहीं है ! क रक भाषा विकास नाट प्रभावती थे हैं। क रक भाषा विकास नाट प्रभावती थे ही बाग है। 28 श्रीप्रकों है भी नमूर्व हिन्द भी कर्ना है है।

\* ब्रांस क्रमी छन्न लंकमंत्रक रीपू दिवित्यतिम क्रमीकि क्रेप कर्णीसाराए \*

॥ :ष्राप्तेत ६ किन्त्रमु :प्राथिकधीरिविष्टाम्बीतन्तः :प्राथनिक्तामः :मून्त्रम्थी हं न्यीवध lingipy is solsv ihm duppuna dvipyffening der vappfinon ॥ धरपुर्व छ सीतम इंप्रणाड्डम्ह्रीयाः इंप्यम्बन्धानम् छेत्रपुर्वाधानम् । मण्डीाणाः छोलीमात्रः कंकीहरूः स्वीयीमात्रः क्याहितासतः संप्रान्द्रकियामा

॥ कृष्कि भीमञ्जनपनार्वहर्ते गणानिपत्तीनं राष्ट्रीय ॥

। इ किन करने बन्त है निहे किन्न पुरव्य प्रमाह काल क्ष्मिन कि ना है। है ही क्रोडिय क्ली कम्पर काफ अपन करियहरें। के उँ तिरूक उपन क्षण क्रांडिय सक्ताप्ता परि कि । mirken nign ges viere feltenfer irfinensverneimen. Du 1 z inne sinene bei delindusch it feufe इन्ह है एतक केलिए :छ द्रीयत मात एक है कम्प्राप्त केल्किएम कि है द्रिक कपू दिलती एकई द्रीयत लिए विशिव्ह If thefte ster Afe mer ding if belied beine vor vin dine biebeinen if inne bede ebier काड़की एक सभ केड़ाक्य क्स कि । ड्रें 1857क माराय इन्माए में किटीएम्परी मूट कुँ 55क मान्य छात्र केसम कि छए किस् कुछार होत्या प्राथित है। से हुए काल कहार वार्या है। है है। है है। है है। महत्तर करता हूँ । जो नोराल प्रमान करनेय है। स्वामाह को बोर्ड होता, जय आहि तिमाल करनेय के पाउन अहरti ferdireditor we to senten derrivens she o fife ente benen man fe is forze unte ferent sime; sim ? काफर्ड किया जानमा क्या कामान के का बाजा होता है। यह का का मान का विकास के का का का का का का का का के उत्तर में रहे। वार वार के हो हैं । ब्राह नामिलकानी महास्या जिनको कर में इस्ट्रा कर हैं हैं es beilio fældemosk læydene beilie færfir. fore te we h issleise bert komik ( 555 ) vlæ færd र देश ठाएट दिली केरिक एक क्षितीधामा विकित्तकाल्य कि हि स्थाप क्षित्रकाला छए क्ष्मित है प्रजापन दिली क्ष्मित ann pfeu ferretring dine ferstendift fe i g inne einen fe fendrellen prieting er & 66 bie fe ewelle vivines sie feldryn vivine from dr. Siefse nebe feiselswe fent is som Pri sine ive ner trais bleger afte frittes grælp often ward græg bed kinde werprei k

॥ १४ कु भ्रम्भिक्षीत्वर तमीत्र । । १४ है।

**व्ही क्षा**प्राम्<sub>र</sub>ह ( .. )

ध लीक्ष्य केर्रोप्रकृत रेक्ष्य क क्रिंग के क्रिक्य । १९४ माम्यतीय क्रुट्य १४ व्रिक्सीएका क्रु क्षणकृष्ण किसीपू अर्थनकणजाउद्ग्रेगति । क्षरीकर्षाक केरान ह्री क्रम्प्रदर्शकानिक्तीक्त्री n Dr. दिम्बीष्टतीली के कीरहिष्टीकिष्टि । सन तिन कार-जुं :इ हि है है हि कि के अ मनाजानग्रिकृतन्त्री के ने महत्त्वकार । महत्त्रीत्रमांक्रमान क्षित्रम ने ने विषय ह रमगम् १ प्राप्त माहात्म्हीरुहीएह । हिरीहरूक्विक् प्राप्तान्त्रकी सित 🗞

wu if mir aleglot an eine t gente i f nerne Geurf is fie fift fic were & leefelren be if defen unt legen tell ibe fingeben infing av Burte, ergibin "Genteriju in | f sinener Geftern be if fanteso sente diebes um gie wie nere gefreige bemeg bengegente dirfes bien polit fegen

## \* प्रवस्तारपं गण्डां नताः सः \*

(८) पुत्रकी प्राप्तिके लिये

संतालगगरिस्तीयम्

समोऽस्तु गणनाथाय सिद्धिद्विद्वुताय च । सर्वभद्राय देवाय पुत्रवृद्धिभद्राय च ॥
गुरुदराय गुरुव गोप्ये गुड्यसिताय ते । गोप्याय गोपितादोवभुद्यनाय विदासने ॥
गुरुदराय गुरुव गोप्ये गुड्यसिताय ते । नमो नमस्ते सायाय सार्य्याय गुरिदने ॥
विश्वमूलाय भण्याय विश्वपृष्टिकपय ते । नमो नमस्ते सायाय सार्य्याय गुरिदने ॥
विश्वमूलाय भण्याय विश्वपृष्टिकपय ते । नमो नमस्ते सायाय सार्य्याय ग्रातिविनातिले ॥
विश्वमूलाय गुड्याय सुमुलाय नमो नमः । प्रयप्तन्त्याल्याय ग्रातिविनातिले ॥
रार्त्यं भय देवेदा संतिति सुद्धां कुरु । भविष्यन्ति च वे पुत्रा मस्त्रहेत सम्बायकम् ॥
ते सर्वे तय पूत्रार्यं निरदाः सुर्वपंते मतः । पुत्रपदिमदं स्तोष्ठं सर्वसिदिव्यन्त्रपकम् ॥

॥ ही संतरमणरिवाहीने वायुण्य ॥

शिदि-बुद्धिपरिव जन मानापको नगस्यर है जो पुत्रवृद्धि ग्रहान करनेवाले वधा वन दुस्त देनेवाले देगा है।

शिदि-बुद्धिपरिव जन मानापको नगस्यर है जो पुत्रवृद्धि ग्रहान करनेवाले वधा वन दुस्त देने तो है। निमा को भारी देखाले ( अन्तेवर ), पुत्र ( कनदाता ) , वोता ( रावक ) ग्राव ( पुत्रवरूष ) वधा वस्त भोरे ते हैं। सरका और तत्त गोमानी है तथा को बमाना पुरानोह एक है जन निद्यामा आग मानतीको नगस्यर है। ते विक् है गुरू कारण, करमान्यकरम, बंबाहरी बाहि करनेवाले, ध्यास्तम अन्तमाहै एक वाम मानानीकी वीहार तथा सर्वादा नगस्यर है। विकोद एक होंगे और पुन्दर पुत्र है जो ग्रह्मानक भारतमाहै एक वाम मानानीकी वीहार तथा करिनाले हैं, उन ग्रवरवरूप आग मानावह है तथा है। देनेवर । अस और होते होने वाग तवर ही—बाब व कंग्रनपरमासो ग्राह करें। गरूनावह । तेरे पुत्रवे जो पुत्र हो, ने वह आपसे पूत्रवे हिने वाग तवर ही—बाब

प्राप्त करना मुसे दृष्ट है । यह पुत्रप्रदायक स्त्रोप समझ शिद्धियोंको देनेवाल है । ।। सा एकार (संत्रातावायतिस्तोत) परा हुआ ॥

(3)

थी एवं पुत्रकी प्राप्तिक लिये

गुकार्यमेनियन्त्रं गद्यस्याच्यमभरं प्रधानमञ्जारे प्रधानं पतुर्भुवैविकासियमपूजितं प्रधानितस्यत्रवर्षे प्रधानं प्रतादिशेषकः प्रधानितस्य

і уппирею в піцэўрі актактагируди в : рись тураін выки в ўзінавін бийни. भूतिकास स्थापन है स्थापन मोक्ट्रिय f :bly h वर्षेत्रर्थाता विवस्तरक्षात्रास्त्र तब देखाः सबवेरीय धर्मा ब्राह्म साम्बर्ग नाहार वामान भक्तिये भाषानः ॥ तथा सिवानचीना यथ न वर्षिय हिर्देश सिवासी। अनन्तराह सुरक्ष्यम स सम्राचन rg-bin सिन्डेंस्क लसिंद सेंस्क समाचनात्र व्यास्त्रतात्र अक्षांसकाना भववन्त्रहार गत्रानन <u>रुक्तिकोस</u> भ्यासः ॥ सिविद्धित् भक्तनस्य देवं सम्मानमामिह स्रोक्तरं नम्। असे महस्मानमध्यस्य गयानन भोकपुन । मीलभ क्षेत्रक एक क्षेत्रकोश म क्षेत्र थाम कार्य ॥ :मात्रभ कंट्रकीम कंताया छत्रेब्रह्सीय केल गीरान विनामहान प्रवृद्धि वस्त समानन भाक्ष्येव भगातः॥ । प्रक्रियेट क रंगमधी मंत्रीहें क रंग्डेट्स क कि ग्रेमश्री गुणीवरीत परमाथेभूते गजान भाक्ष्येच भजामः ॥ । प्रश्न विश्वता स्था स्माहिन्याप्रकामनन्ता सम्। म छ एवं वर्जनित्रीय नामम् भक्ति भ्रमामः ॥ प्रित्रकार्यात क क्यांक्ष्य क व्यवस्थात क व्यवस्थात क अनातमना मोहमर् पुराणं मजाननं भक्तिपुर्व भवातः॥ जनसमाणं जनशेषानेसमान्यमात्रं जनस्यात्रं संव्यक्तः ॥ म्हिकार मात्राच महिन्दु संज्ञान अधितुन । प्रमास्त्रातामस्य कंम्ब्राह्मः हे ल्याह्मास्य । ॥ मारम क्टुकोभ क्लाह्म है क्यांक्स निवासनी । प्रतन्ताःम प्रयन्निह कृद्धीष्ट्रस् नीक्ष्यंक्ष्यं सःसन्तर्भा बसपसाक्ष्म च रह्यमारा गामनं भक्ति भमामः॥ । मार्थ भवपन्त्राहाः सार्वा स्वाहितः स्वाहिताः । esie mas:

> <u>राजानवस्</u>योक्षत इस्रो क्षाप क्षिप्रका प्राप्तिक दिस

( ( ( ( ( ) )

॥ १६३ तुरु स्थायनावस्य विस्तुत्रका तावनावस्य अर्थे

Sing landen breid wegen pe gules der berr soglegele blinft fe 1 g mittel felten im fame । गाकृ कष्ट छहातहाती होए व्हेतिकहा हेत्र हिर गार See A. A.

<sup>\*</sup> शांत्र क्रम्भी छन्द्र कंक्ष्मान्य लोपू किविज्ञान्त ब्रज्नीक्ष क्रम क्रांतीसामा \*

[दिसायक हो | आपको रादा ही मोदक ( सब्द ) दिय है । आप मनके द्वारा चिन्तित अर्थने देनेकते हैं। और साम बखरी पूजित होकर आप ग्रह्म पर प्रश्नान करते हैं। जो ग्रनुष्य भक्तिभावने युक्त हो इन ग्रापरी स्त्रोहरू लता है। स्वयं लक्ष्मी उसके देहनोहको नहीं छोड़ती।

(11)

परिवारमें पारस्परिक प्रेम-प्राप्तिके लिये

**ःगगतिस्त्रेत्र**म <u>स्वर्णयर्णसम्बर</u> गृहीनपासका 🕱 शं धरमञ्जाभयमञ्जू सितेकदम्तपम्ध्ररं विस्तेचन भजहमोपवीतिनं **प्रशुपारिज्ञासनं** भजामि सिन्धराननम् चतुर्भजं किरीदहारकण्डलं **प्रवित्तवासुभूयणं** प्रवण्डरतनक इणे प्रशोभिना इग्रियप्रिकम् । सरत्तदेमन् पुरमरोगिता केप्रिपद्दत्रम् । प्रभातसूर्यसम्बराम्बरह्ययप्रधारिणं युगसण्यमेषितम् । सवर्णं कण्डमण्डितप्रचण्डचा दचा मर्र ग्रहमदेनद्वसम्बरं

मदौधलुम्धचञ्चलालिमम्जुगुश्चितारपं

पुत्री

महाचिपश्चिभश्चकं वश्चरस्वरूपिणं गजेन्द्रस्थिपम् 🖡 क्योन्द्रविश्वरक्षकं ਮੜੇ समर्पितं विरिज्ञिविष्णचन्त्रतं **विद्रपटीचनस्ततं** गिरीदावर्चा ने च्छया निएन्तरं सुरासुरैः सपुत्रयामछोचनैः महामधेष्टकर्मसु स्मृतं भजामि

प्रधद्मित्तरक्ष

प्रमोतकर्जनालकम् ।

धकत्पद्रनायकम् ॥ प्रचण्डमुकिदायकं स्माधि **नित्यमावरेण** अत्रत्यभक्तिमात्त्यं स्तोत्रं प्रेवेतव्जसमाद्रात्। दारिज्ञविज्ञावणमान् कामचे भवेदेकचरप्रसादात् ॥ कलबस्यजनेप पुमान् मित्री ।। इति भीमञ्जूकराचार्यवरचितं गणपतिस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

ड़े मुक्कें समान गीरकर्ण मुन्दर प्रतीत होते हैं। एक ही हवेन दत्तके द्वारा मनोहर जान पहते हैं। जिन्होंने हावीमें दध प्रहुश के रखे हैं; जो वर तथा अभय प्रदान करनेवाके हैं; जिनके चार मुजाएँ और तीन नेत्र हैं; जो सर्वमय पहोर्खात करते हैं और प्रकुछ कमलके आसनसर बेठते हैं, उन गजाननका मैं भजन करता हूँ। जो किरीट, द्वार और कुण्डलके इदीत बाहुभूरण घारण करते हैं। चमकोछे रलों स कंगन पहनते हैं। क्रिके दण्डोपम चरण अत्यन्त सोमासाली है भातकालके स्वंके समान सुन्दर और खल दो कन्न पारण करते हैं तथा जिनके युगल घरणारिक्द रत्नबंटत सुर्ग ं नुर्सेने सुरोभित हैं उन गणेसत्रीका मैं भजन करता हूँ। जिनका विशाल एवं मनोहर चेंबर सुवर्षमय इण्डवे त है। जो सकाम भक्तों से यह सुख प्रदान करनेवाले एवं चन्द्रमाके समान सुन्दर हैं। युगीमें अणका आनद केनेवाले हैं क्वीभ्रमोंके चित्रका रक्षन होता हैं। जो चड़ी-बड़ी विपत्तियींका भंग्रन करनेवाले और पहरार मन्त्रस्वरूप हैं, उन

जिरुपथारी गणेशना में भजन नरता हूँ। sen और विष्णु जिनकी यन्द्रमा तथा विरुपक्षेत्रन शिव जिनती सुद्धि हैं: जो गिरीत (शिव) है दर्शनकी इन्छाने पर अन्ता वर्णनीदार समर्थित हैं: देवता और असर अपने दुरी शामजीवना पत्नियों हे थान बहे बहे यहाँ तथा अभीश हमोंने निरन्तर जिनका सरण उरते हैं। उन पुन्ति हेवन का में सकत करता है। किनकी सदरासिय दूभावे दूर यक्षण प्रशर सम्द्र गुआरत करते रहते हैं जो अस्तिकीके क्रो अतनद प्रशत करनेताडे हैं: अपने कानेश्वे धानन्द हिज्ञया चरते हैं और अकृष मित रखनेताडे मनुष्योंको उस् 

s prisotys inches i il 173 seks tys (û viziyys iony soids pie sendin 1700 · Vy yrgus i is thire the strong reduce by cryf sayment sassemenast to i stron riducinis i orani i rogius arbyty forge (170 mai iscura siy v to res i man i meny is arbyty for s each or v s i v to resident in the indicator con pour 6 for

## £4 F133

لأط تلفيد جِنْحٍ معادة : ماميليا،

त्यक्षण्ठी भवास्था तर रश केश्य क्रिय होते होते होत्य त्यान्य स्वानेत्यः त्याने र प्रभाव ह स्थानेतियाः स्थेताः विद्योत्याः विद्यातः स्वितियः स्वितियः स्वानेत्याः त्याने ह सु सर्वे क्रिया स्वानीयः

सर्थात होते —स्तर्यात हेता: बोहेगता: वस्स हिमोरी उन को निकास वास्तित वार्ष प्रकार करू

#### PIPE H-RI

तंत्र स्थिता त्वा स्टब्स् तायाम उत्ताम द म तंत्र स्थिता त्वायाम मुसीः सत्त् तीमः ते सीम स्थान

na skun her the 3 nu stadt de 5 ( ests ple sine dire, dire ) nye de stadt dires produce and the stadt directly nullers and the stadt directly nullers ( \$6 \) is there as the stadt directly nuller of \$1 \text{stadt}\$ in \$1 \text{stadt}\$ in \$1 \text{stadt}\$ in \$1 \text{stadt}\$ in \$1 \text{stadt}\$ in \$1 \text{stadt}\$ in \$1 \text{stadt}\$ in \$1 \text{stadt}\$ in \$1 \text{stadt}\$ in \$1 \text{stadt}\$ in \$1 \text{stadt}\$ in \$1 \text{stadt}\$ in \$1 \text{stadt}\$ in \$1 \text{stadt}\$ in \$1 \text{stadt}\$ in \$1 \text{stadt}\$ in \$1 \text{stadt}\$ in \$1 \text{stadt}\$ in \$1 \text{stadt}\$ in \$1 \text{stadt}\$ in \$1 \text{stadt}\$ in \$1 \text{stadt}\$ in \$1 \text{stadt}\$ in \$1 \text{stadt}\$ in \$1 \text{stadt}\$ in \$1 \text{stadt}\$ in \$1 \text{stadt}\$ in \$1 \text{stadt}\$ in \$1 \text{stadt}\$ in \$1 \text{stadt}\$ in \$1 \text{stadt}\$ in \$1 \text{stadt}\$ in \$1 \text{stadt}\$ in \$1 \text{stadt}\$ in \$1 \text{stadt}\$ in \$1 \text{stadt}\$ in \$1 \text{stadt}\$ in \$1 \text{stadt}\$ in \$1 \text{stadt}\$ in \$1 \text{stadt}\$ in \$1 \text{stadt}\$ in \$1 \text{stadt}\$ in \$1 \text{stadt}\$ in \$1 \text{stadt}\$ in \$1 \text{stadt}\$ in \$1 \text{stadt}\$ in \$1 \text{stadt}\$ in \$1 \text{stadt}\$ in \$1 \text{stadt}\$ in \$1 \text{stadt}\$ in \$1 \text{stadt}\$ in \$1 \text{stadt}\$ in \$1 \text{stadt}\$ in \$1 \text{stadt}\$ in \$1 \text{stadt}\$ in \$1 \text{stadt}\$ in \$1 \text{stadt}\$ in \$1 \text{stadt}\$ in \$1 \text{stadt}\$ in \$1 \text{stadt}\$ in \$1 \text{stadt}\$ in \$1 \text{stadt}\$ in \$1 \text{stadt}\$ in \$1 \text{stadt}\$ in \$1 \text{stadt}\$ in \$1 \text{stadt}\$ in \$1 \text{stadt}\$ in \$1 \text{stadt}\$ in \$1 \text{stadt}\$ in \$1 \text{stadt}\$ in \$1 \text{stadt}\$ in \$1 \text{stadt}\$ in \$1 \text{stadt}\$ in \$1 \text{stadt}\$ in \$1 \text{stadt}\$ in \$1 \text{stadt}\$ in \$1 \text{stadt}\$ in \$1 \text{stadt}\$ in \$1 \text{stadt}\$ in \$1 \text{stadt}\$ in \$1 \text{stadt}\$ in \$1 \text{stadt}\$ in \$1 \text{stadt}\$ in \$1 \text{stadt}\$ in \$1 \text{stadt}\$ in \$1 \text{stadt}\$ in \$1 \text{stadt}\$ in \$1 \text{stadt}\$ in \$1 \text{stadt}\$ in \$1 \text{stadt}\$ in \$1 \text{stadt}\$ in \$1 \text{stadt}\$ in \$1 \tex

हरियोधदीनम् । हरिस्वरूपं रविभासहीनं रविस्वरूपं भजामः ॥ भक्तियुतं गजाननं शिवभासनाशं टीवसस्पं परयन्धमेवम् । परेशं प्रभं सुराकिहीनं महेश्वरीस्थं भुजामः ॥ भक्तियतं गजानमं चारकवीजरूपं अस्तास्त्रकं नरैर्छतावृक्षपग्रप्रमुख्यैः । वस्यं जियाविवे**ये**श्च खगैश्च गजाननं नराचरैलॉकविद्यानमेकं द्यजमन्ययं ਰਸ 1 निवक्तिमात्रं सुसंस्थं मनोवचोहीनतया भक्तियतं गञ्चाननं पुरसंस्थितं तं मर्त्यार्चनतस्तथैव । गणपस्तयेन भक्तियुर्व गज्ञाननं ऋतासचया योगिनस्याम् । चिद्वेन वेदास्तदेष प्रवदन्ति त्वां गजाननं भक्तियतं गजानन गणपस्तवे ' वै । पुराणवेदाः शिवविष्णुकाचाः शुकादयो चे यिकुण्डिताः किं च वयं स्तुयीमी गजाननं भक्तियुतं देयपि योजे—को विरेह ( देहाभिमानदात्व ) हसने खित हैं: भववन्यनका नाम करनेवाले हैं। यम खननदहन

## डिणुटुम उन्नर्क क्रम-हिणिगीर

क्ष्म केवक्रकट उर्द्र किसक क्षिट । एट द्विस निस कि इत्याने व्यक्ति क्ष्मिक स्थान श्रम्भात के क्ष्मिक । व्यक्ति

for the training to the training of the may the roles are great and the training the may are the training areas areas are

all ball on the desired profit of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side

Einemerken finn fronzit på fin 11 :3 gl fößbraven svoren er söfen 1 fövereil öckeregen enster finn er d (35 - 51 - 2 mb.)

the spin—I for softly we main small small when though the desiration is there will be provided to be not be not so to be to the provided to be not be the top the provided to the property of the provided to the property —I small be the provided to the property —I small be the provided to the property pro-

म्पानि सीयामनी भी पड़ी भीतमा है— 'सन्तुत्व होड़ कोक संग्रेड़ कबड़ी १' कब्द क्रेडि क्षत करवी व्यद्धी श

#-(3:13×1≒aebs)

the the too has seen tony bears new felower done 124 soft and and 18 for are down done town 127, 1281 so tolikel for his seen addles dies syn suite beers son 22 seen. The state of the state of the

देवरियोंने कहा—गामान | स्वामित् | यदि आज प्रमक्ष होका हमें बर देना चाहते हैं तो अपनी लेकावा युद्ध दीनिये। देनेबर ! आपने जो लेकाग्रुमकी चानित की है। यह परम प्रमुख्यवित्री है। उनीने आपने कर्म्य में बरमुक कर दिया। देवदेशका ! अब दिजातियाल दम स्वत्न्यर अपने अपने कर्मय तंत्र्य होंने और अपने अपने स्वामीने मुक्ते रही। गजनान ! आपने गव लोगीकी अपने अपने क्यामें तत्त्वर कर दिवा है। जा ! अब इमाके जब यो हम कोई उत्तम वर गाँग गहें हैं। जाय ! प्रमो ! जब हम आपका म्यास करें न ! यह अब हम के जब से हस्तान वर दिया करें।

रबसुक्त्या प्रणेसुस्तं राजाननमनामयम् । तानुवाचाध प्रांतारमा भक्ताधीनः खभावतः ।।

. थे.मा. कहरूर देवर्षियोंने रोगांदि विकारीके रहित सन्नानन सणेशको प्रणाम किया। तर स्वभाषाः भन्<del>केहे.</del> १ रहनेवाचे गणेशने प्रसक्षत्रिच होकर उससे कहा——

### गञानन उदाच

वप्रधा आर्थित वेवा मुनयः सर्वमञ्जाला । अविष्यति न संबेही मत्स्मृत्या सर्वदा दि वः म व्यव्यते मर्दायं ये स्तानं सर्वयं सिविद्वस् । अविष्यति विदेशेण माम अकितसायस्यः मैं इत्योधमर्थः पूर्णं धनभगन्यमयर्थनम् । सर्वसम्प्रकारं वेवाः पठताब्ध्रृवणान्वणम् । तरणोधाटनाद्वितं नस्यित्वः रुत्तेपयत्वतः । यरकृत्यं च विदेमदा अद्युक्तं वे बय्यते मैं तंम्रामे जयदं चैय यात्राकाले फलम्बम् । राष्ट्रवादिशु च वस्तस्तं तद्भविष्यति ॥ क्राराण्यस्यत्वस्येव चम्ध्रनासकरं भयेत् । असार्य्यं साध्येत्व सर्वानिविद्याम् भयेत् मैं रम्पिदातियारं च पक्तियादिनायिप्तः । म्योगं या करोत्यं स सर्वानिविद्याम् भयेत् मैं रम्पिदातियारं च एक्तियादिनायपितः । भविष्यति न संबेहः स्ताचं मद्भिक्तपर्यम् ॥

॥ इति श्रीमुद्रलपुराणे दैवर्षिकृतं गजाननस्तोत्रं समुर्णम् ॥

: 1

f<sub>ion</sub>

行

B:

89 E

पाजानम पोर्छे—देशवाओं राघा शृथियों । आप लेगोंने जो-जो प्रार्थना की है, मेरे साराज अर्था के प्रारंताएँ एवंदा पाजे अन्यास पूर्ण हो जावती. इसमें संदेह नहीं है। आरक्षोगोंडाए किया वादा तेल स्वंतर किया देश की विद्या है। आरक्षोगोंडाए किया वादा तेल स्वंतर हैं होती हैं के प्रारंता है किया है कि स्वंतर के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के प्रारंत के

्न कहकर गणेशजी यही अन्तर्भात हो गये।

॥ इस प्रकार औमुद्रसपुराणमे देवस्थित पानामन स्तोत्रः पूरा दुवा ॥ ——कन्यदेश 20-----

### क शोगका प्रमीतकार्था क

न हिस्स् उक्त छाह करता स्परंपत है। अबि तैव हेपुतर देश ग्रव बार ती दिश दी स्तर हो गये। अब स्त क्यों करते हो! mile fre fire I at set men elatig

महाबद्धी मधुके चरणीयर मधाक रख विया ह भव देवन करनेवालोको कामनाद् पूर्व हुआ करेगा । ार हिम । मार्थे अनुम हमार के ● ( ध्रह मार्थकार ) क्टा-ति स्वत जिद्दि ग्रह्म कर्नबाल नामकः भुगुण्डीकी भूति प्रश्न प्रस प्रमुध किनिक

f einiglichtliche mietige } संस्कृत हैंद करनामीय सेरेज अध्यन्त हो गर्न 1

i merch-

den,

1 pg breite 6 sa pipe fifrse 5FE the formy following fluiders were to tall

। इस्ति कि सिक्षित कि समिति कानीय क्रम किक्सीय क्रम क्षम होता क्रम कासी क्षम ay ranies eine fe ein tone fibe die aff me कम और उठी कि । दि काल की बाद किए सिक्क auf finfar tine saute fet fritt fre en By afte ufer gallen faft | fin fre te urm प्रधानम केल्ड प्रमू किन करू किक्स्प्रेडिंड के विरुद्ध के मीन le refins bije sping minne fafteufer bijmegn ibr biagig ans popu senten efes gerto

rafg wein beginn pores 1 file po fit stan er

## भीगणपितका जयगान

中かくかくかくかくかくかくかんかんかんかんかんかん सम्बन्ध िप्तश्रद्धम-छन्। हीएक ьĸ अंत राजविष्ट ॥ क्तानी हिड्डी । संक्रा क्षिया के हारा अय गणपी ॥ 344 सैर-गर-शायन्त्रम अव शक्तपृति । योजक्र-हरिकम्बन त्रथ शवप्रिति ॥ तिप्रापित स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं व म्य देगान्त्रं प्रदेशस ર્તવ નહેલાલાથ પત कारामधी-छाड़-राध । तीशका 24 stateld 1 यर्वस्थ्यस्थ यत वायाचि । श्रीरातावरहरा Il Mppi PE सर्वक सर्वेतराच अव । तिकृतम कह महाम्यो प्रविद्य । हीम्या क्यारे श्रीर महत्व नातक स्रोत्राध्य विद्यायक अव अय गवापिति ॥ र्वयशीदः सम्बद्ध भव a Sippin pe मनाहरू महोता । श्रीमान क्र<u>क क्रिमामित उ</u>त्रव अव शक्तिवृद्धि ॥ काद्रीतर प्रश्ने । विकास गवापीन । क्रियन्तिक नाहन मध-मध-प्रिशास्य अव अय समयोग ॥ il Piblate bic क्राक्रमेत्र । संबद्ध सुखद्यात्व h-K मिड्डिक्स म्ह मिम्परित क्सलासुरमारी देवीच्या महीरता अय समिति ॥ 214 अय बाववाह्य ॥ lbh क्ष्मायात्र । बच्चात्वक उपान्तिहिन्तुवा अव and stoletic in क्रजाम किंदीपृद्धप । कीपाना 34 क्रापाक वास्क व्यवस्थातक त्रव गणपति । सुर-मुनि-प्रतिपातक त्रव मणपति ॥ मार्गित । विश्वजनस्वरञ्जन अय गणपति ॥ भव-भौनि-चिमञ्जन अव प्रस्तर मह कार्यक मार्गति। सबके शुक्रमायक मह मार्गति ॥ at diplois in മലവ अर समस्य । अनक मिहान-विद्यारी अवन्त्रय व्यवन्त्रय व्यव कार्याते । विविद्यां क्रम् व्यव कार्याते ।

<sup>।</sup> निवीत्त देवते देवत केंद्रक केंद्र १ देवत होता है केंद्र कार्यात है 1 3 ftm fo mom fe targ ur firfigen utery durfenfie a

बान प्राप्त हो बानेचे मैं अद्भुत द्यान्तिका अनुभन कर रह हैं ₽ धुद्ध अन्तःकरणसे पश्चात्तःप करते हुए केवट नामाने

आपन्त भद्रापृत्ति स्तरमें हाथ बोड्कर आगे कहा-**फरणामृति महामुने । मैं अन्यतम दुष्ट और पापरमा हूँ ।** मेरे प्रपोकी कोई गणना और धीमा नहीं है। जन्मने इस धगतक मेंने अनीति, अनाचारा केवियार और दिंस ही की है; किंद्र में निधय ही भाग्यरन भी हूँ। बैठे वादके

भन्देवीको एइए। रहनीका अनन्त भंदार प्राप्त हो जापः उधी प्रधार मुझ भन-छोमी तुराध्माको क्रान-वैराग्य-सम्पन्न भनुस्म रुपन्धी आप-बेंसे महापुरुपद्मा दर्धन प्राप्त हो गया। भागके ही प्रभावते मेरे शक्त पृथ्वीवर विर पढ़े और अब वे

शक्त इस जोरनमें पुनः कभी मुझे स्पर्धभी नहीं कर सहेंगे। भ्यम्ब । मैं भारधी ग्रस्तमें आ गया है। एए<u>।</u> प्रस्य स्थामर्थरक ही दृष्टीयर अनुबद्द करते हैं। आप सुप्त बरस्यययस्य कृषा करें । इस महामोहमय बनत्वे मेरा ऋष

करें। मेरा उद्धार कर दें प्रभी रि नामा केर८के नेपीने अधुरत हो रहाथा। यह महानुनिके परवीने गाशक ठेट गया। यह कहता हो जा रहा या- व्यमी । मेरा उदार हर हैं। धरदानगरधङ महातृति दुइन्ने धहर होकर क्या-ष्याक्षीके अनुगार तेस इन्हादि क्रांनि अविकार नहीं है।

ह देशदेव गजनमधी प्रथम बरनेके लिये उनके प्रवीधिक प्रदायक सञ्चलक भेष्र मान सम्बद्ध कर कर छ देतर जन्मे भएईनंद्रे पत्त्वेस विर स्व दिया। भारती धेरपुर्व उठडे ब्हासर इप देखे दूर धर्न क्षंद्रद्रात गर्नात्रमध्य महिमानन नाम मन्य प्रदान किया--

भावेद्धात सम् ।<sup>4</sup> बद्दन्यर बट्डुन्ने क्वीयह ब्ह्हो सहहत हेरह करने कर---पुत्र दर्श एक अस्तर गाँच नियहर सुबर इन्यमध्याच्य दहन ब्लो का बते। यतः प्रबं हुए क्षेत्रको अब है दिख करना हुए बहुद हुए बर्द्र कडूंन हम क्षेत्र ना बर्र पुरु बोटनेगर इन an Attite die et eet ete b \*\*\* \*\*\*\* £ \*\*\* 4 # # # !

मित्र हे के स्टब्स्स स्टब्स स्टब्स होता होता होता होता

समस्त इच्छाओं और वासनाओंका तत्थण स्वत दिया। वह अपने गुरुदेवके आदेशानुगार वहीं रोपी यष्टिके सम्मुख इन्द्रियों हो वसने कर एक आसनार रेस

प्रीतिपूर्वक जर करने हमा । आहरके लिने केरन वर्ष र वह दोनों सनय पष्टि-मूलको जाते सीचा करता । आध्यंजनक इन्द्रियनियन्त्रण | अद्भुत निक्र ॥ अनुरम अदा भक्ति !!! तपन्दी हैवर्डं झ नाम मन्त्र जन प रहा। सहस्र वर्ग नीते। यदि अङ्करित हुई। भीरे बद दरित पर्चो और स्थाओं हे आन्धादित हो गयी। नम चर्मां व अस्तिमात्र शरीर यत्मी सन्नान्त हो गना ।

इयामय महर्षि गुद्धल भी आ पर्देशे हैवर्तक्र हरोर देसकर ने संग्रह हुए । उन्होंने दायमें जन दिना और अग्रिमन्त्रित कर केनतमुनिके उत्तर विकृत दिया । कटोर तमलोको इशकाया दिम्य एवं दानियान् हो वर्ष उपने गणर्रातका साहस्य भारत कर लिया था। केवर्त वनक्ष ब्यानके शाथ नेत्र दंद किये जब करता अवस्ता म

महामुनि हे सचेत करनेपर उधने नेव खोनहर देखा। उ महात्त्रस्तों के नेत्र भी कहत्त्रयों श्रेजेशन इन्स हैना ही का था कि महर्षि गुद्रको उधका निवारण किया ! गनपुष्यपुरस्य असी गुद्धा दर्धन दर १.७४ हेर उनके चरपोंने बोट गया। उपने भद्राभूतीने गुहर पदीक्ष प्रश्नक किया । महीं श्रूपको पुत्रमे भीते उ भन्ने पत्रने रूप रूप । नगाने पहरिद्वे भन्न प र्बेड निइन आदी यो । इंडिंग्वे महापूर्विने केम्ह्रांड अस्

पुत्रका नामकरत्र किया-स्थापनी । क्ति न्द्रिने अग्रायोधे एकावर क्ष्यस प्रदेश है उने बर महान बरो हर बया—दून मेर श्रांब हो। हर देश विद्व तथ कथारियों पून हो। दि। अन्त का प्रमु गरालके भाग और दर्धनते क्योध नय है हता है वसी प्रधार तुन भी हो। दुःहम भुज्यती सुन परेंद्र हो। हो। इन्हण दर्ध ब्रह्मान शत्य दन और शहरन

उच्छो भट्ट ब्य ध्लावे हेवी र हब अमर अन्य हेडराव महस्त्री मृहातेची मन् ten er fest tag net all femt fine m इस्त गुरा रन्ति बहुरोधे लक्कास स्टू

भारत । अस स्थापन है। असे दोनी हैं।

the lam or drive not use 147

## a mpfiel me be tebreren .

# समाधारी एवं नम् निवेदन

मान्य संग्रहमान्य व्यवस्था विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास A Property Contests eglezbigenbieg | Dyiltie Бङ्ग्री}क्टालील **ग**रम्मणकारी क

Sma ferste fpungen ferrfriele gippie el 📱 1834 FIRE Stitutio A feitfritte markenaffit er sige eine derfre fei sthomms fefent 3 first tim fel न्त्रीहीय हेंडी ईक्षोत्रेसी दिवस्त्र होते एक प्रीव fafterfru erun fere parter ofer open ilter

—ो १४६ समा अर्था करे **(**— माम्बद्ध क्रीयहिंगी अहित्सानप्रशादमी पीहारक शब्दोन क्षित्र होता है है है है है विकास । है दिश्व अने नियम समेद एवं संपन्न कि किये । हान 'i wad bitem pe un reite bu-tir fa f कट्ट करितिक केस्ट हो प्रदू कि छट्ट वस है क्राव्याप विन्ता करने आया है। वह तब मानस्वरूप हो है। र्भार है। जा कुछ भी हमारे देखने स्थान कहा कि है है। प्र हिंदुन सत्त्रस है। जीवान अन्तर क्लोन विश्व erfiel seeine erei uniter berteite falbe

13 प्रकाम के प्रहु कि प्रकार क्या कार्य के प्रहुत के प्रहुत रित क्षीन, सिरामर दीव हैत ही वासर क्षीन होव 69 स्थाने ६15 क्या प्रशासक प्र इत्तानकश्च

ान वरायर वाबदानदेशन तंक वस्त्रकर हो वरम । ई एको प्रकांत्र किल्यू मेंहै वि निमान ब्रमीने दिर्गात मह निम्माम्य मृद्ध है क्रिये निमान किक स्थाप क्षिया स्थिति क्षियोष्ट्र क्षियोग्य क्रिया Bry fie tie feite affer if inf per ib ireg

मा अवस्थान अर्था मंद्री हैं। उनका आधार नेपाल वर्ष

क्षा । स्था मी दर्श हो नहीं वस्ता । वर्षी वस्ता । इसा

मिक्ट के रहा जता है वह अयूर्व ही होता हु कर है

करी वासा है। सर्व उन्होंके सम्बन्धे करी वासा है। अवस्त

कर के भीर शिक्ष में करने भी कर माने बनता और भी जैक

S Frei nie if sipe fp f lies | \$ proet Dr. and fis ilalique o act ilaites ft tentque o

केन्द्रयुष्यायायाः ग्रेव्ह्रशासीयाः श्रीहरूतः ( भगवान् र महाहिन्तीः महास्राद्धः अन्यान्द्रमद वाङ्गाविराद भाग विदार है। है विकासन्दर्भ वरात्यर प्रमुक्त है। है इक्सा महाई साम है है बन्न वर्धाय-बन्नय बराबर मेंग्र उन्ह

न है। है ( छहेर असेट की क्षान है। है। इ

आवस्यक होती है। अनेक रूपोको उपाधनात्रे तो चित्रको नकपट विरम्त है क्य ईखे ईकेस्ट भावप मीट हनाव वसक्य एक बाय नहीं को जा सकतो। चन्नव सनक र्यस करना है औ बहुत हो डोक । मंतवार्यक अनेक क्योंक उत्रावना आवस्त्रक वनसंक्र क्रिया करत है जोर उनक का इनके अधिकि कम किसी भी एक क्षेत्रासन्तर स्वातक ता सक अरुपु-अरुपु कृतिक अर्थेयर **र**पु हित की क्यून: ने हैं क्या-कंदा एक हैं। र्शीत वर्त्यक प्राप्त हो। प्राप्ती प्रतिक व्यव्य प्रत्यक क्रापीकी

सिंदर्भ प्रीथ 15% वेड प्रस्थीत व्यक्ति कप्र विरुक्ताम क्रि रंगर मह रंग्ड एवं है की है कि साम र्ड्जिट क्रिकृ की र्रिडर्ड लाम कुम मह श्रेष । है र्रिड क्रिक्टी मिन्ड हुन्हार उनास्वरेव भगवात् हो या दूचर व्हेगोरे हाय हुचर क्रीकि रिवियन किए हट मीट एटक कर है हर्कानक है उने नीजा न धमशी पहि तुम देशा करोगे तो ग्रम अपने

tien r wa budrowe dieg gin ihr bug fare

क्का ही मन्त ही नहीं रह जाता। हुम अप उपास्त

566 का है। है भाग कर है कि बारी रिन्टू तकना

स्त्रक कि देव । है कि स्पेष्ट मेहास्त्रक हरे असी

आगी है हैं है के ज़ाशम जायश्च है किए किछ्डाक

क्षेत्र भी बताल हेंने हैं है हो है भीन भंगानिकी उपालका

प्राप्त वर्ष अपने उपाल्यदेवका भवन कर छड़े। परंदु खाय

के कहा है है भि हन्य होना स्वाप्त मान है। है जिंद

क्य कियो ६६ उराजे विमाण्डी प्रहा उसे विक्री एक

हिन्दहारमास वहुर वायकती दिन, उतकी स्पिति,

किछित्राक्त विक्रिक है। इस्तिक के कि प्रीर सिक्क क

priespisse tay is tope fails y léfiers ys couls épays इस्प्रीम स्टाप केल किंद्र है किए स्टासिड कि Rin feing nine feus byiene isnufe sie over 65 pm 1 mens pr propinses on tilter क्षिक्रमार्क तिकृति क्षित प्रतासक क्षेत्र प्रतास कर है

आरति गजबदन विनायकर्का ! आसी सहाइन सिनायस्थी ! सर-मनि-पतिन यजनायर ही !! टेरू ॥ एउटन शिभास गतानन. विष्नविनासक शुभगुण-कानन, श्चिमुत यन्त्रमान-चतुगनन, दःखनिनाग्रकः सुन्यदायकक्षे ॥ सुर् ॥। बाद्धि-सिद्धि-स्यामी समर्थ अति. विमल मुद्धिदाता मुविमल-मनि, अय-वन-दहन, अमल अविगत-गति. विद्या-विनय-तिभव-दायककी ॥ सर०॥ पिङ्गलनयन, विद्याल गुण्डधर, भूमवर्ण शुचि, बमाइश-कर, लम्बोदर बाधा-विपत्ति-हर, सुरवन्दित सब विधि सायककी ॥सुर०॥ —रनुमानमधाद दोहार मक्त है लिये स्वभिचार है। अ अस्य । द्याद्वीमें भगतानुके एकिशनस्थाय पीक मुक्य विग्रह माने गये हैं। वे सभी तिमह अनादि, अनन्त एवं परात्पर है। सभी के भिन्न भिन्न कोफ़ हैं जो चिन्मय एवं शाक्षत है। सब्दे अलग-जन्म स्वस्य है अलग-अलग द्यक्तियाँ है, आयुष है, बाइन हैं, पर्यंद हैं, छेनक हैं, छेनके विविध प्रचार है तथा उपाधना धर्व अर्चों ने विविध पद्रतियों है। वे सभी स्वरूप पूर्व हैं—स्टेन्टवनमधे ही उनमें परस्पर मुख्यता एवं गीयता दृष्टिगोचर होती है । ये पाँच खरूप हैं-धिन, यकि, तिण्यु, स्पेय और सूप । इन पाँच देवीही पक श्रम भी उपाधना **दो**ती है और पृथक्-पृषद भी । इन पाँच मगरदिमहीनेंचे चित्र, शक्ति एवं मानाव निष्युधी तो श्वस्पाय**े हारा** धर्यता हो मुद्री है। इत तीनोंके तथा खरूप, उपाधना, होत, आगुप, वादन, पार्टर आदिकी विश्वद चर्ची स्वतन्त्र तियाती, बेंडे-शिक्ष्मप्र', 'शिक्षप्र', 'श्रीविया-स्प्र'-के मफों हो पुत्री है। श्रीराम और श्रीहणाके सम्बन्धने भी, को भगतान रिष्ण है ही अहार अथवा अवजारी माने गरे रै—एकने अधिक विदेशक निकल मुक्के हैं। भगगान गरीय एवं मयात्व सर्वेती अर्चना अभी नहीं हो पानी थी। अतः इन बार मद्यान् राजरीकी अर्चनाके विचारने यह प्रयान इस्स है।

सामाद्र गोयाची हुए अपनेते हम हो केल तिरिया हो सामान्यत्व तार्थ के प्रचलन मनून के दे — हमाद्र पूर्व कारण्यत्व तार्थ के प्रचल कार्य के दिन्दार पूर्व कारण्यत्व तार्थ के प्रचल कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार् भगवान् समीक्षके सम्प्रकृषे केंडी हुई हैं, जैने—(१) (१) गणेकाः आदि स्थान होंक की उपायना आदि अति निम्म सा सम्प्रदाय दस्ती वातान्दीमें प्रादुर्भूष दोष कियी विद्यानका नहीं है।

हाय हमारी संस्कृति, सम्पना एवं

धिषिक करनेका जो पुत्रपात हुआ हम इत प्रकारकी अनुगत कार्त को अनुगत कार्त को अनुगत कार्त को अनुगत कार्त को अनुगत कार्त को अनुगत कार्त के अनुगत कार्त के अनुगत कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त कार्त का

भगवान अनन्त हैं: उसके चरित्र प

श्युषीर चरित सतार वारिकि व येथी स्थितिये हमारा यह प्रवण् केनेके उद्देशके उद्दन्तीले शुद्र मन्द्र मगाराज् राज्यके सम्बन्धे सम प्राप्त कर सके, प्रकृति निये हमने ह विभिन्न मगाराजीले उत्तरण स्थित्या

बन्धीहा रक्तप्याय करनेक्री पेटा वर्रे

स्थितीम उन्होत है—पी स्थान हम देशनान होन्द्र—नेव स्थान हमें इसार हिस्स शारा हमें सार्वेड पर्वे आदि गां स्थान हमें सार्वेड पर्वेड आदि गां स्थानित स्थान हमें से देंगे सारान्द्रे पाना कर में से देंगे श्रीस्तानके मेहानाम्य () ( स्थानह्य पर उन्हें सार्वे मेदें स्थान

इत्ता हेंनेस भी वे अपने स्थारी

कारे की दुर्व क्षेत्र में हि पहल